# आनन्दाश्रममुद्रणालयस्थयन्थानां सूचीपत्रम् ।

| श्रन्थनाम् ।                                                       | मूल्यम्      | [ ] |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                                                    | रू           | आ॰  |
| १ गणेशाथर्वशिषंम्-सभाष्यम्।                                        | . 0          | Ę   |
| २ रुद्राध्यायः-सायणाचार्यभट्टभास्करप्रणीतभाष्याभ्यां संविद्धित     | r <b>:</b> 9 | ६   |
| ३ पुरुषसूक्तम् – सायणभाष्योपेतम् ।                                 | 0            | 8   |
| ४ योगरत्नाकरः-वैद्यकशास्त्रीययन्थोऽनीव पुरातनः।                    | y            | ÷ 0 |
| ५ ईशावास्योपनिषत्-सटीकशांकरभाष्याद्युपेता ।                        | ٥            | 98  |
| ६ केनोपनिषत्-सटीकशांकरभाष्याद्युपेता ।                             | 9            | Q   |
| ७ काठकोपानिषत्-टीकाद्दयसहितशांकरभाष्योपेता ।                       | 9            | 8   |
| ८ प्रश्लोपनिषत्-सटीकशांकरभाष्याद्यपेता ।                           | 9            | Q   |
| ९ मुण्डकोपनिषत्-सटीकशांकरभाष्यद्यपेता ।                            | •            | 90  |
| । ॰ माण्डूक्योपनिषत्-सटीकशांकरभाष्यगौडपादीयकारिकाद्युपे            | ता।२         | ч   |
| <ul> <li>१ ऐतरेयोपनिषत्—सटीकशांकरभाष्याद्युपेता ।</li> </ul>       | 9            | 8   |
| २ तैत्तिरीयोपनिषत्-सटीकशांकरभाष्याद्युपेता ।                       | 9            | 92  |
| १६ तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिकम्–सुरेश्वराचःर्येक्ठतं सटीकम्      | 1 2          | २   |
| ४ छान्दोग्योपनिषत्-सटीकशांकरभाष्योपेता ।                           | <b>'</b>     | o   |
| <ul> <li>प्रबृहदारण्यकोपनिषत्—सटीकशांकरभाष्योपेता ।</li> </ul>     | C            | •   |
| १६ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्विम्-भागत्रयात्मकम् ।               | २२           | 6   |
| १७ श्वेताश्वतरोपनिषत्—भाष्यदीपिकाद्यपेता।                          | २            | 8   |
| १८ सौरपुराणम्-श्रीमद्द्दैपायनप्रणीतम् । उपपुराणम् ।                | 3            | ¢   |
| 1९ रसरत्नसमुच्चयः-श्रीमद्दाग्भटाचार्यविरचितः। वैद्यकग्रन्थः।       | 3            | 92  |
| २० जीवन्मुक्तिविवेकः-विद्यारण्यविरिचतः सटीकः ।                     | 3            | 93  |
| २१ ब्रह्मसूत्राणि-सटीकशांकरभाष्योपेतानि भागद्वयात्मकानि ।          |              | •   |
| २२ श्रीमच्छंकरदिग्विजयः-विद्यारण्यकृतः। टीकाटिप्पणीभ्यां           | सहितः।       | ६०  |
| २३ वैयासकन्यायमालाविस्तरः-भारतीतीर्थमुनिप्रणीतः।                   | 9            | 92  |
| २४ जैमिनीयन्यायमालाविस्तरः-श्रीमाधवपणीतः ।                         | 6            | •   |
| २५ सूतसंहिता-माधवक्रतटीकोपेता । भागत्रयात्मिका ।                   | 99           | 6   |
| २६ हस्त्यायुर्वेदः-पालकाप्यमुनिविरचितः ।                           | હ            | ६   |
| २७ वृ <b>न्दमाधवः</b> -श्रीमद्वृन्दपणीतः । सटीकः । वैद्यकग्रन्थः । | ६            | 12  |
| २८ ब्रह्मपुराणम्-श्रीभद्व्यासविराचितम् । पथमं महापुम्रणम् ।        | ६            | 8   |

| <b>अन्थनाम</b> ।                                                  | मूल्य | Ψĺ  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                                                                   | र्व०  | आ॰  |
| २९ उपनिषदां समुच्चयः-श्रीनारायणशंकरानन्दरुतदीपिकासाहि             | तः।६  | 92  |
| ३० नृसिंहपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्-भाष्याद्युवेता।                  | 9     | 92  |
| ३१ वृहदारण्यकोपनिषन्मिताक्षरा-श्रीनित्यानन्दमुनिविरचिता           | 1२    | १२  |
| ३२ ऐतरेसबाह्मणम्-सायणभाष्यसमेतम् । भागद्यात्मकम् ।                | 90    | 30  |
| ३३ धन्यन्तरीयनिघण्टुः-श्रीधन्यन्तरिविरचितः। वैद्यक्रयन्थः         | ६     | 8   |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-शांकरभाष्योपेता ।                             | ₹.    | •   |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-सटीक्शांकरभाष्योपेता ।                        | ६     | 8   |
| ३५ संगीतरत्नाकरः-शार्क्वदेवस्तः सटीको द्विमागः। गानशास्त्रम्      | 190   | 8   |
| ३६ तैत्तिरीयारण्यकम्—सायणभाष्यसमेतं भागद्वयात्मकम् ।              | . 3   | 9   |
| ३७ तैत्तिरीयबाह्मणम् - सायणभाष्यसमेतं भागत्रयात्मकम् ।            | 8 .   | 6   |
| ३८ ऐतरेयारण्यकम्-सायणभाष्यसहितम्।                                 | 3     | •   |
| . <b>३९ संस्काररत्नमाला</b> -गोपीनाथभट्टविराचिता । भागद्वयात्मिका | ११२   | C   |
| ४० <b>संध्यामाष्यसमुरुचयः</b> - खण्डराजश्रीकृष्णपण्डितादिपणीतः    | । २   | 0   |
| अ <b>श्विपुराणम्</b> – महर्षित्यासमणीतम् । महापुराणम्             | 4     | 8   |
| ४२ तैत्तिरीयसंहिता-सायणभाष्यसमेता । भागनवकात्मिका ।               |       | 90  |
| ४३ वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाः—भद्दोजीदीक्षितकताः सटीका               | :1 •  | 97  |
| ४४ श्रीमद्भगवद्गीता-पैशाचभाष्यसमेता ।                             | 9     | C   |
| ४५ श्रीमद्भगवद्गीता-मधुसूदनश्रीधरकतटीकोषेता।                      | Ч     | 8   |
| ४६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः-अपरार्कक्रवटीकासहिवा भागद्वयात्मिका         | 193   | •   |
| ४७ पातञ्जलयोगसूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि ।                  | 3     | . • |
| ४८ स्मृतिनां समुच्चयः-अङ्गिरःमभृतिसप्तविंशतिस्मृत्यात्मकः         | 14    | •   |
| ४९ वायुपुराणम्—महर्षिंच्यासप्रणीतम् । महापुराणम् ।                | 8     | 97  |
| <b>५० यतीन्द्रमतदीपिका</b> -श्रीनिवासदासङ्गा । मकाशटीकोपेता       | [ ] 9 | 8   |
| ५१ सर्वदर्शनसंग्रहः-माधवाचार्यप्रणीतः।                            | २     | ٥   |
| ५२ श्रीमद्गणेशगीता-नीटकण्ठकतटीकोपेता।                             | २     | ٥   |
| <b>५३ सत्याषाढश्रौतसूत्रम्</b> सत्याषाढविरचितं भागदशकात्मकम्      | 1२८   | ч   |
| ५४ मत्स्यपुराणम् - श्रीमद्दैपायनमुनिप्रणीतम् । नहापुराणम् ।       | ६     | •   |
| ५५ पुरुषार्थिचिन्तामणिः-आठवलेइत्युपाह्वविष्णुभदृक्कतः ।           | 8     | ·o  |
| <b>५६ नित्यापोडिशकार्णवः</b> -भास्कररायोचीवदीकासहितः।             | 3     | 5   |

| अन्थनाम ।                                                    | मूल्यम   |     |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                                              | स्त      | आ॰  |
| ५७ आचारभूषणम् –हिरण्यकेश्याह्निकमाकोपाह्वत्र्यम्बकछतम्       | 1 8      | ફ   |
| ५८ आचारेन्दुः-मोटइत्युपाह्वत्र्यम्बकविरचितः ।                | 8        | ٥   |
| ५९ श्राद्धमञ्जरी-केळकरोपाह्वबापूभद्दविराचिना ।               | २        | J   |
| ६० यतिधर्मसंग्रहः-विश्वेश्वरसरस्वतीकृतः ।                    | 9        | 92  |
| ६१ गौतमप्रणीतधर्मसूत्रम् - हरदत्तकृतटीकासमेतम् ।             | ঽ        | 6   |
| ६२ ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्ड्क्यानन्द्वल्लीभृगूपनिषदः-स        | ाटीका:२  | 6   |
| ६३ छान्दोग्योपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचित्रकाशिकोपता ।           | 3        | 92  |
| ६४ वृहदारण्यकोपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितप्रकाशिकोपेता          | 3        | 8   |
| ६५ शाङ्कायनबाह्मणम् - ऋग्वेदान्तर्गतबाष्कलशास्त्रीयम्।       | 9        | 8   |
| ६६ कान्यप्रकाशः-उद्द्योतयुतप्रदीप्सहितः।                     | ६        | 8   |
| ६७ ब्रह्मसूत्राणि-दीपिकासमेतानि ।                            | 8        | 6   |
| ६८ वृहद्वस्रसंहिता-नारदपश्चरात्रान्तर्गता ।                  | 9        | 92  |
| ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम् – ईथरपोक्तम् । तन्त्रशास्त्रयन्थः ।    | 9        | 8   |
| ७० स्मृत्यर्थसारः - श्रीधराचार्यविरचितः ।                    | 9        | 90  |
| ७१ वृह्योगतरङ्गिणी-त्रिमहभद्दविराचिता भागद्वयोपेता ।         | 90       | 92  |
| <b>७२ परिभाषेन्दुशेखरः</b> —वैद्यनाथकृतगदाख्यटीकायुतः ।      | ₹.       | ६   |
| <b>७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः</b> -श्रीमच्छंकराचार्यविरिचता।  | 9        | 4   |
| ७४ द्राह्मायणगृह्यसूत्रवृत्तिः-रुदस्कन्द्पणीता ।             | 9        | è   |
| ७५ ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थरत्नमाला-सुब्रह्मण्यविरिचता ।         | 8        | 8   |
| ७६ ईशकेनकठोपनिषदः-दिगम्बरानुचरक्रतव्याख्यासमेताः ।           | 9        | 9   |
| ७७ वेदान्तसूत्रमुक्तावालिः – त्रह्मानन्दसरस्वतीविरिचता ।     | २        | ६   |
| ७८ त्रिस्थलीसेतुः—नारायणभद्दिवरिचतः ।                        | 3        | 95  |
| ७९ छान्दोगयोपनिषत्-मिनाक्षराच्यास्वयासमेना ।                 | २        | 0   |
| ८० वाक्यवृत्तिः-श्रीमच्छंकराचार्यक्रता सटीका ।               | ٥        | 6   |
| ८१ आश्वलायनश्रौतसूत्रम्—नारायणकृतवृत्तिसमेतम्।               | 8        | 99  |
| ८२ ब्रह्मसूत्रवृत्तिः—हरिदीक्षितविराचिता ।                   | 2        | 9   |
| <b>८३ संक्षेपशारीरकम्</b> -व्याख्यासिहतं भागद्वयोपेतम् ।     | 9        | 9   |
| <b>७४ अद्देतामोदः</b> —अभ्यंकरोपाह्नवासुदेवज्ञास्त्रिपणीतः । | <b>ર</b> | 0   |
| ८५ ज्योतिर्निवन्धः-गूरमहाठश्रीशिवराजविरिचतः।                 | 3        | 9 v |

## आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः ।

यन्थाङ्कः ४८

अङ्गिरःप्रभृतिबौधायनान्तानां सप्तविंशति-संख्यामितानां

## स्मृतीनां समुच्चयः।

इदं पुस्तकमानन्दाश्रमस्थपण्डितैः सपाठान्तर-्युनिर्देशं संशोधितम् ।

तच

बी० ए० इत्युपपद्धारिभिः

### विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

पुण्याख्यपत्तने

### आनन्दाश्रममुद्रणाऌये

आयसाक्षरैर्भुद्रियत्वा

प्रकाशितम्।

द्वितीयेयमङ्कानावृत्तिः।

शालिवाहनशकाब्दाः १८५१ क्षिस्ताब्दाः १९२९

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः ) मूर्यं रूपकपञ्चकम् ( रू० ५ )।

#### ५ औन्ननसस्मृतिः (४६)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' अनन्ताचार्य गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' गुरुजी ' इत्येतेषाम् ।

#### ६ गोभिलस्मृतिः ( ४९ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. ज्ञा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' कुटुम्बशास्त्री मोडक ' इत्येतेषाम् ।

### ७ दक्षस्मृतिः ( ७२ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. • महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. ग. इति संज्ञित—के. रा. रा. • महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. • गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. • राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम्—रा. रा. • अण्णासाहेव विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्—रा. रा. • महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ज. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. • मार्तण्ड दीक्षित बडलीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### ८ देवलस्मृतिः (८५)

क. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूकर ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. ' अनन्ताचार्य गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्ड दीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् ।

### ९ प्रजापतिस्मृतिः ( ९० )

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

#### १० वृहद्यमस्मृतिः ( ९९ )

क. इति संज्ञितम् — रा. रा 'महादेव चिमणाजी आपटे' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. 'गुरुजी' इत्येतेषाम् । ग, इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. 'मार्तण्डदीक्षित वड्ळीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### ११ बृहस्पतिंसमृतिः (१०८)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आपटे' इत्येतेषाम् । ख. ग. इति संज्ञिते—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'अनन्ताचार्य गजेन्द्रगुडकर' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'राघवाचार्य रामानुज' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेव विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्डदीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् ।

### १२ यमस्मृतिः (११५)

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'राघवाचार्य रामानुज' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेच विचूरकर ' इत्येतेषाम् ।

१३ छघुविष्णुस्मृतिः (११७)

क. इति संज्ञितम् — रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् — वे. द्या. रा. रा. 'मार्तण्डदीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् — रा. रा. 'अण्णासाहेब विच्रकर ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम् — वे. द्या. रा. रा. 'राध्यवाचार्य रामानुज' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम् — वे. द्या. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम् — वे. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे, इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' गुरुजी ' इत्येतेषाम् ।

#### १४ लघुगङ्गस्मातिः (१२४)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेव विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । १५ छघुश्चातम्तपस्मृतिः ( १२८ )

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' गङ्गाधर ऋष्ण आपटे ' इत्येतेषाम् । १६ लघुहारीतस्मृतिः ( १३६ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेव विंचूरकर , इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । घ, इति संज्ञितम्—वे, शा. रा. रा. ' मातिण्डदीक्षित बर्ड्याकर ' इत्येतेषाम् ।

### १७ छघ्वाश्वलायनस्मृतिः ( १४२ )

क. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. ' गङ्काधरकास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्— रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।

१८ लिखितस्मृतिः ( १८२ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेच विंचूरकर' इत्येतेषाम्। ख. इति संज्ञितम् के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रामडे ' इत्येतेषाम्।

ग. इति संज्ञितम् - कै. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानहे ' इत्येतेषाम्।

घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

ङ. इति संज्ञितम् के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम्।

### १९ वसिष्टस्मृतिः ( १८७ )

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' मार्तण्ड दोक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् ।

ख. इति संज्ञितम्—ने. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—ने. शा. रा. 'मार्तण्ड दीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम्

ङ. इति संज्ञितम् - कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

च. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्देतेषाम् ।

छ. इति संज्ञितम् - वे. रा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार 'इत्येतेषाम् ।

### २० वृद्धशातातपसमृतिः (२३२)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।

ख. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूरकर' इत्येतेषाम् ।

ग. इति संज्ञितम्--रा. रा. भहादेव चिमणानी आपटे ? इत्येतेषाम् ।

घ. इति संज्ञितम् - वे. शा. रा. 'राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

**ङ. इति सं**ज्ञितम्—वे. शा. रा. 'गङ्गाघरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् ।

च. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्ड द्शिक्षेत बडलीकर ' इत्येतेषाम्।

### २१ वृद्धहारीतस्मृतिः ( २३६ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आपटे 'इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

### २२ वेदव्यासस्मृतिः (३५७)

क. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख, इति संज्ञितम्—कै, रा, रा, 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । गै. इति संज्ञितम्— कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ध. इति संज्ञितम्-रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम् - कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । २३ शङ्खालिखितस्मृतिः ( ३७२) क. इति संज्ञितम्-रा. रा. 'अण्णासाहेब विंचूरकर, इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् - कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् —कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम् -- वे. शा. स. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । **ङ.** इति संज्ञितम् — कै. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । २४ शङ्खस्मृतिः (३७४) क. इति संज्ञितम् — रा. रा., महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्वेतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—कै. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् — कै. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम् --- रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । **ङ. इति सं**ज्ञितम् — रा. रा. 'गङ्गाधर कृष्ण आपटे ' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम् --वे. रा. रा. ' अनन्ताचार्थ गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्-रा. रा. ' माऊसाहेब नगरकर ' इत्येतेषाम् । २५ शातातपस्मृति : (३९६) क. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् — कै. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् — के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. ' मार्बण्ड दीक्षित बडलीकर ' इत्येतेषाम् । २६ संवर्तस्मृतिः ( ४११ ) क. इति संज्ञितम् --रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् - कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्-रा. रा. ' महादेव चिमणानी आपटे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्-रा. रा. ' अण्णासाहेत्र विंचूरकर ' इत्येतेषाम् । **ङ. इ**ति संज्ञितम्,—वे. शा. रा. ' राषवाचार्य रामभनुन ' इत्येतेशम् । च. इति संक्तितम् — रा. स. ' महादैव विमणानी आवटे ' इरयेनेषाम् । छ. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्ड दीक्षित बडळीकर ' इस्येतेषाम् ौ

#### [ 8 ]

#### २७ वौधायनस्मृतिः ( ४२५ )

क. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । समाप्तयं स्मृतिसमुच्चयादर्शपुस्तको छेखपत्रिका ।

### अथ मुदितस्मृतीनां वर्णानुक्रमतो नामनिर्देशः ।

|     |                                 |      |         | पृ० |                        |       | पृ० |
|-----|---------------------------------|------|---------|-----|------------------------|-------|-----|
| 8   | अङ्गिर:स्मृतिः                  | 10   | 4 m a   | \$  | १५ लघुशातातपस्मृतिः    |       | १२८ |
| 3   | अत्रिसंहिता                     | **** | ••••    | 4   | १६ छघुह्यरीतस्मृतिः    |       | १३६ |
| ३   | अत्रिस्मृतिः                    | •••• | •••     | २८  | १७ लघ्वाश्वलायनस्पृतिः | ****  | १४२ |
| 8   | आपस्तम्बस्मृतिः                 | •••• | ****    | ३५  | १८ लिखितस्मृतिः        | ****  | १८२ |
| 4   | औशनस <b>स्मृतिः</b>             | •••• | ****    | ४६  | १९ वसिष्ठस्मृतिः       | ****  | १८७ |
| Ę   | गोभिऌस्मृतिः                    | •••• | ••••    | ४९  | २० दृद्धशातातपस्मृतिः  | 4 2 9 | २३२ |
| 9   | दक्षस्मृतिः                     | •••• | • • • • | ७२  | २१ दृद्धहारीतस्मृतिः   | ****  | २३६ |
| <   | देवछस्मृति:                     | •••• | ••••    | ८५  | २२ वेदव्यासस्मृतिः     |       | ३५७ |
| 9   | प्रजापतिस्मृतिः                 |      | 4,0 # 0 | 90  | २३ शङ्कालिखितस्मृतिः   | ****  | -   |
| १०  | <b>बृ</b> इद्यमस्मृतिः          |      | ••••    | ९९  |                        | ****  | ३७२ |
| ११  | बृहस्पतिस्मृतिः <b>ः</b>        | •••• |         | १०८ | २४ शङ्घस्मृतिः         | • • • | ३७४ |
|     | यमस्मृतिः                       | •••• |         | ११२ | २५ शातातवस्मृतिः       | ****  | ३९६ |
|     | <b>ळघुविष्णुस्मृतिः</b>         | •••• | ••••    | ११७ | २६ संवर्तस्मृतिः       | ••••  | 888 |
| \$8 | <b>लघुशङ्<del>धर</del>मृतिः</b> |      | ****    | १२४ | २७ बौधायनस्मृतिः *     |       | ४२५ |

Comments Sections Sections Section Sections Sections Sections

#### अथ स्मृत्यभिहितविषयाणामनुक्रमणिका ।

#### १ अथाङ्गिरःस्मृतिः

विषयाः

विष्ठाङ्काः

विषया:

पृष्ठाङ्काः

भारद्वाजादीन्प्रत्यिद्धिरस उक्तिः, अन्त्यजान्नमक्षणे द्विजन्मनां प्रायिधि-त्तम्, चाण्डालकूपमाण्डोदकपाने प्राय-श्चित्तामिधानम्, अमेध्यदूषितजलपाने प्रायश्चित्तम्, इच्छयाऽमेध्यमक्षणेऽ-निच्छयाऽमेध्यमक्षणे च प्रायश्चित्तम्, बलाकादीनां मांसमक्षणे प्रायश्चित्तम्, पतिताद्यपस्पृष्टतूलिकादीनां शुद्धिनि-रूपणम्, रजकादिस्पशें प्रायश्चित्तम्, श्चपाकमार्यागमने प्रायश्चित्तम्, अपाकमार्यागमने प्रायश्चित्तम्, उद-क्यादिस्पर्श आतुरस्य शुद्ध्यमिधा-नम्, पुष्पवत्या आदुरायाः शुद्धिनि-रूपणम्, ....

प्रारक्वदीर्घतपसां स्त्रीणां रजीदी-षेऽपि तद्त्रताचरणेऽभ्यनुज्ञा, उच्छि-ष्टस्य चाण्डालादिस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, शवद्षितक्पोदकप्राशने प्रायश्चित्तम्, नीलीरक्तधारणात्संध्यादिकर्मणां वैक-ल्यकथनम्, नील्या रक्षणे विकये च बाह्मणस्य पातित्यबोधनम्,प्रमादात्त्री लीमध्यगमने प्रायश्चित्तम्, पित-क्षेत्रस्थसस्यमक्षणे प्रायश्चित्तम्, पित-वत्त्या त्रताचरणात्रस्कप्राप्तिः, रजस्व-लायाः प्रेतायाः संस्कारादिकरणे नि-षेधः, वैकारिकरजःप्राद्धभोवे स्त्रीणाम-श्चाचित्वाभावनिक्षपणम्, रनस्वलायाश्चण्डालादिस्पर्शे प्राय-श्चित्तम्, रनस्वलास्पर्शप्रायश्चित्तानि, संहतानां बहूनां मध्य एकस्याशुचित्वे तद्नयेषां दोषामावाभिधानम्, सुरा-विण्मूत्रोपहतकांस्यस्य शुद्धिनिरूप-णम्, गवाद्यातादिकांस्यशुद्धिः, सुव-र्णरूप्यादीनां शुद्धिहेतवः, दंपत्यादी-नामन्तरागमने प्रायश्चित्तम्, मासं शूद्धान्नभोजिनः शूद्धत्वाभिधानम्, शू-द्रान्नभोजने निन्दाः .... ....

शृद्रसंपर्कादिकर्तुनिन्दानिरूपणम् , बाह्मणाद्यन्नभक्षणे फलाभिधानम्, सूत-किनो जलपाने प्रायश्चितम्, जन्महा-नौ बाह्मणादीनामशीचकालः, सृत-स्तकान्नभोजिनां तिर्यग्योनिजन्मकथ-नम्, मूत्रोचारं कृत्वा जलपाने प्राय-श्चित्तम्, अरण्ये मूत्रपुरीषोचारकाले द्रव्यहस्तस्य शुद्धिनिरूपणम् ....

मूत्रोच्चारे मुझानस्य प्रायश्चित्तम्,
भोजनकालेऽशु जित्वप्राप्ती निर्णयः,
पाङ्क्तस्थेन कुत्सितान्त्रमक्षणे कृते
प्रायश्चित्तम्, पङ्क्तिभेदनिर्णयः, वेदइस्य दोषाभावनिरूपणम्, अम्चगारादिषु पादुका विसर्जनित्रधानम्, सपादुक्रयानेऽधिकारिनिरूपणम्, संस्कारादेषु भोजने प्रायश्चित्तम्, पुनम्बौदीनां लक्षणम्, तद्न्नभोजने प्रायश्चित्तम्,

3

ဗွ

٩

विषयाः

स्त्रीधनोपजीविनामधीगतिः, राजा-चन्नमक्षणे फलाभिधानम् चण्डाली**ः** स्पर्री स्त्रीणां प्रायश्चित्तम् , शृद्धेषु भोज्यान्नानां दासादीनां निरूपणम्, अज्ञापालादिसंस्पर्शे स्नानामिघानम् अजापाललक्षणम्, माहिषलक्षणम्,वृष-लीलक्षणम्, विवाहातप्राक्कन्याया रजो-दर्शने मात्रादीनां नरकपातः, रजस्व-लायाः कन्यायाः पाणिग्रहे दोषा-भिघानम्, पितृकर्माणि माहिषादीनाम-माह्यत्वकथनम्, श्राद्धभोजने हविर्गु-

द्विष्ठाङ्काः

विषयाः

प्रष्ठाङ्का

णा नोचारणीया इत्यादिविधिनिः अमक्ष्यादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्, तू-लिकादिद्रव्याणां संशुद्धिः, रजस्वल-योरन्योन्यस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, रजस्व-लायाश्रण्डालादिस्पर्शे प्रायश्रितामि-धानम्, दिवाकीर्त्यादिसंस्पर्शे स्नान-विधिः, गोदुग्धादिशुद्धद्रव्यनिरूपणम्, गोन्नप्रायश्चित्तम् .... शवसूते सूतकप्राप्तौ निर्णयः, स्मृ-

#### इत्यङ्गिरः स्मृतिः ।

#### २ अथात्रिसंहिता।

विषया:

पृष्ठाङ्काः अत्रिं प्रति मुनीनां प्रश्नः, मुनिभिः सहात्रेः संभाषणम्, स्मृतिश्रवणफला-

भिधानम्, गुर्ववमाने फलकथनम्, द्विजातीनां घर्माः, द्विजातीनां वृत्त्य-भिधानम्, शृद्रवृत्तिनिरूपणम्, स्वध-र्माचरणे वर्णिनः फलाभिधानम्, धर्म-

व्यपेतानां दण्डे राज्ञः स्वर्गधासिः, सदाचारपरम्य शूद्रस्य स्वर्गप्राप्तिः,

जपहोमादिषु प्रवर्तमानस्य श्रृद्रस्य वधः कर्तव्य इत्यमिधानम् , क्षत्रविट्पतन-

हेतूनां निरूपगम्.... ब्राह्मणस्य पानित्यहतवः, ब्राह्मण-

सर्गे कारणाभिधानम्, नृपयज्ञानिरूप-णम्, प्रमापालनादाज्ञः पुण्यप्राप्तिः,

विषया:

त्यध्ययने फलाभिधानम् ....

पृष्ठाङ्काः

१०

११

वसाञ्जकादिनृमलानामभिधानम् ,वसा-दिमलानां शुद्धिसाधनम् , विप्रलक्षः णम्, अनसूयालक्षणम्, शौचलक्षणम्, अनायासलक्षणम्, अस्प्रहालक्षणम्, दमदानयोर्छक्षणम्, द्यालक्षणम्, पूर्वी-क्लक्षणयुक्तस्य मोक्षाभिधानम् ....

इष्टापूर्तयोर्छक्षणम् , यमनियमाना-मिधानम्, अपुत्रेण पुत्रप्रतिनिधिः क-र्तव्य इत्यभिधानम्, गयामहिमवर्णनम्, मद्यभाण्डस्थितोदकपाने प्रायश्चित्तम्,

संध्यालोपे प्रायश्चित्तम्, वृकश्चादिदष्ट-विषये प्रायश्चित्तम्

सनतस्य श्वदंशनविषये प्रायश्चि-त्तम्, व्रतभङ्गे प्रायश्चित्तामिधानम्,

विषया: पृष्ठाङ्काः बाह्मणाद्युच्छिष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम्, श्वतंस्पृष्टस्य स्नानविधिः, श्वीच्छिष्टः मक्षणे प्रायश्चित्तम् , प्रमादाद्विण्मूत्र-प्राशने प्रायश्चित्तम् , अन्त्यश्वशवादि-दृषितगृहशुद्धिविधानम्, सूतकविषये निर्णयः ... १२ उष्ट्यादिक्षीरपाने प्रायश्चित्तम् , सृतकान्नभक्षणे प्रायश्चित्तम्, विवाहो-त्सवादिष्वन्तरा मृतमूतके निर्णयः, व्याधितादिनित्यसूतिकनां निरूपणम्, परिवित्तेः प्रायश्चित्तम् , कुब्जवाम-नादिषु परिवेदने दोषाभावनिरूपणम् 13 चान्द्रायणविधिः, अतिकृच्छ-विधिः, पर्णकृच्छ्राभिधानम्, सांतप-नम्, महासांतपनम्, तप्तकृच्छ्विधिः, वैदिककुच्छ्वतम्, कुच्छ्रातिकुच्छ्व-तम्, पराकत्रतविधिः, सौम्यकृच्छ्रा-भिधानम्, व्यासकृतकृच्छ्रनिरूपणम् 88 स्त्रीशूद्रपतनहेतूनां निरूपणम्, जीवद्भर्तृकाया व्रताचरणेऽनधिकारः, योषितां सदा मेध्यत्वमित्यभिधानम्, अपात्रदाने निन्दा, आयसपात्रेणान्न-दाने नरक इति निरूपणम् १९ श्राद्धे मृत्मयपात्रेऽन्नदाने नरका-भिधानम्, भोजने पात्रनिर्णयः, यति-भिक्षादाने विधिनिद्धपणम्, अनापदि भैक्षाचरणे प्रायाश्चित्तम्, वज्जनतलक्ष-णम्, पश्च महापातकानि, तत्राय-

श्चित्तानां निरूपणम् , स्त्रीवधप्रायश्चि-त्तम् , रजकादीनामन्नभक्षणे प्रायश्चि-

विषया: विष्ठाङ्का: त्तम्, अन्त्यजागमनादौ प्रायश्चित्तम्, चाण्डालभाण्डोद्कपाने प्रायश्चित्तम् १इ अन्त्यजादिसंस्पृष्टान्नमोजने प्राय-श्चित्तम्, चाण्डालालभोजने प्रायश्चि-त्तम्, चाण्डालसंस्पृष्टवृक्षस्योपरि फल-भक्षणे प्रायश्चित्तम्, एकवृक्षसमारूड-योर्बोह्मणचण्डालयोर्मध्ये ब्राह्मणस्य फलमक्षणे प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छसंग-तभार्यागमने प्रायश्चित्तम्, चण्डाला-दिस्रीगमने प्रायश्चित्तम्, तैलाभ्यका-दीनां विण्मूत्रकरणे प्रायश्चित्तम् , अस-वणाद्गर्भोत्पत्तौ स्त्रीणां पातित्यम् .... १७ अन्त्यज्ञानां निरूपणम्, अन्त्यज्ञ-स्त्रीगमनादौ प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छोपभुः क्तस्त्रीविषयकप्रायश्चित्तामिधानम्,बलाः त्कारोपभुक्तःस्त्रीविषयकप्रायश्चित्तामिः धानम्, चाण्डालसंस्पृष्टोद्कपाने प्राय-श्चित्तम्, श्ठेष्मादिभिः संदूषितकूपो-दकपाने प्रायश्चित्तम् , प्रमादात्सुरापा-नादौ प्रायश्चित्ताभिधानम्, चितिञ्चः ष्टायाः प्रायश्चित्तम् , ब्रह्मदण्डहतानां संस्कारानिर्णय: 11 भुग्वगन्यनशनादिभिर्मृतानां संस्कारः, अतिदोहादिभिर्गीवधे प्रायश्चित्तम्, प्रसङ्गाद्षागवादिधर्महलानां णम्, काष्ठलोष्टादिमिगोविधे प्रायिध-त्तम् , शरभोष्ट्रादिहनने प्रायश्चित्तम् , मार्जारादिहिंसायां प्रायश्चित्तम्, दूषिः तवापीकृपादीनां शुद्धिकथनम् , गोदो-हनादिविषये शुद्धचिभिधानम् १९

| विषयाः                                    | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                                                                        | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टकौपजलपाने प्रा      | •           | त्तम्, अभिशस्तप्रायश्चित्तम्, उष्ट्रया-                                       | •           |
| यश्चितम्, रेतोविष्मूत्रादिद्षितकुम्भ      | -           | नादिसमारोहणे प्रायश्चित्तम्                                                   | २२          |
| स्थजलपानादौ प्रायश्चित्तामिधानम्          | ,           | पञ्चगन्यप्राशने शूदस्य प्रायश्चि-                                             |             |
| आकरजद्रव्याणां शुद्धचिभिधानम्,एक          | •           | त्तम्, ऊनस्तन्यादीनां गवां दुग्धहोमे                                          |             |
| पङ्कत्युपविष्टानां मध्य एकेन नीलीग्रह     |             | निषेधः, ब्रह्मीदनादिमोजने प्रायश्चि-                                          | •           |
| णे सर्वेषामशुचित्वामित्यादिनिरूपणम्       | ,           | त्तम्, हीनवर्णस्याभिवादने प्रायश्चि                                           |             |
| देवयात्रादिषु स्पृष्टास्पृष्टिविषये दोषा  | •           | त्तम्, वरुमीकादिमृत्तिवानामग्राह्यत्वेन                                       |             |
| भावनोधनम्, शूद्रेम्य आरनालादिद्र          |             | बोधनम्                                                                        | २३          |
| व्यमहणेऽभ्यनुज्ञा, शूद्रजातिषु जल         |             | पुरीषोत्सर्गादौ मौनधारणविधिः,                                                 |             |
| पाने प्रायश्चित्तम्, आहिताप्तेर्भहापा     |             | ग्रहणोद्वाहादिषु नैमित्तिकदानाभिधा-                                           |             |
| तकवस्वे निर्णयः                           | . २०        | नम्, कांस्यपात्रादिदाननिद्धपणम्,                                              |             |
| वृथापाकं भुझानस्य प्रायश्चित्तम्          | ,           | कन्यादानप्रशंसा, सत्पात्रहक्षणम्,                                             |             |
| श्रेष्ठस्य निर्गुणत्वे कनिष्टस्य पाणिर    |             | श्राद्धे वर्जनीयब्राह्मणानामभिधानम्                                           |             |
| हणेऽधिकारः, पतितसंसर्गे प्रायिध           |             | श्राद्धार्हा ब्राह्मणाः, इन्दुक्षये<br>श्राद्धाकरणे प्रत्यवायः श्राद्धदानप्र- |             |
| त्तम्, चाण्डांन्डीगमने प्रायश्चित्तम्     |             |                                                                               |             |
| भोजने चाण्डालादिस्पर्शे प्रायश्चित्तम्    | <b>,</b>    | शंसा वंदादिदशविधानां ब्राह्मणानां                                             | <b>२५</b>   |
| पशुवेदयाभिगमने प्रायश्चित्तम्, गर्व       |             | रुक्षणाभिधानम्, श्राद्धादिषु ज्योति-                                          |             |
| गमने प्रायाश्चित्तम्, उद्क्यादिस्प        | ર્શે        | विदादिबाह्यणानामनहत्वानिह्यपणम्,                                              |             |
| प्रायश्चित्तम्                            | २१          | आविकादिबाह्मणानामपूज्यत्वम्, ऋय-                                              |             |
| रजस्वलायाः श्वानचण्डालादीः                | ir          | क्रीतकन्यायाः पत्नीत्वाभावबोधनम्,                                             |             |
| स्पर्शे प्रायश्चित्तम्, रजस्वलयोरन्योन्य  |             | ब्राह्मणादितोयानां निरूपणम्                                                   |             |
| संस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, उन्छिष्टसंस्पर  |             | महागुरुनिपातेऽठदं तीर्थस्नानादि                                               |             |
| प्रायश्चित्तम्, चर्मकारादिसंस्पर्शे प्राय |             | न कर्तव्यमित्यादिविधिनिरूपणम्,                                                |             |
| श्चित्तम्, श्वपाकच्छायाधिगमे प्रायश्चि    | <u>'</u> -  | स्मृतिधारणफलाभिधानम्                                                          | २७          |
|                                           | इत्यत्रिः   | तंहिता ।                                                                      |             |
|                                           | <br>3 arani | <br>BEITIA • 1                                                                |             |

विषया: पृष्ठाङ्काः अत्रिं प्रति ऋषीणां प्रश्नः, प्राणायाम- विधिनिरूपणम्, योगप्रशंसा, प्राणाया-

विषया:

विष्ठाङ्काः

| विषयाः                                                                             | पृष्ठाङ्काः     | विषयाः पृष्ठाङ्काः                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मळ्सणम् , प्राणायामफळम् ,<br>जपयज्ञामिधानम्, गायत्रीजगफ                            |                 | त्तानि ३२<br>अमङ्यमक्षणादिदोषाणां प्रायश्चि-                                                               |
| लम्, आहारशुद्धचभिधानम्, चान्द्रायः<br>णानिधिः<br>कर्मानिपाकाभिधानम्, बलात्कारादिः  | २९              | त्तानिरूपणम् ३३ ध्यानप्रशंसनम्, नैष्ठिकधर्मात्प्रच्य-                                                      |
| दूषितस्त्रीणां प्राह्याप्रह्यानिर्णयः<br>कांस्यादिद्रन्याणां द्याद्धिः, सर्ववेदपवि | <b>३०</b>       | वने प्रायश्चित्ताभावकथनम्, प्रवाजि-<br>तापत्यानां जात्यन्तरत्वामिघानम् ३३<br>ध्यानप्रयोजननिरूपणम्, ध्यानल- |
| त्राणामभिधानम्<br>सुवर्णदानादिप्रशंसा, रहस्यप्रायश्चि                              | <b>३</b> १<br>- | क्षणम्, योगस्य षडङ्गत्वामिघानम् ३४                                                                         |

### इत्यत्रिस्मृतिः।

#### ४ अथाऽऽपस्तम्बस्मृतिः।

| विषया:                                | प्रष्ठाङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्का                         | :   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----|
| गोरोधनादिविषये प्रायश्चित्तम्         | 1            | श्चित्तम्, अज्ञानाद्वाह्मणोच्छिष्टभक्षणे  |     |
| गोहत्याप्रायश्चित्तानि                | ३५           |                                           | <   |
| गोबन्धने नालीकेरादिरज्जून             | İ            | वैश्यनात्युच्छिष्टभोनने प्रायश्चि-        |     |
| निषेधः, गोः शृङ्गादिभङ्गे प्रायश्चिः  | •            | त्तम्, अन्त्योच्छिष्टाशने प्रायश्चित्तम्, |     |
| त्तम्, औषघदानादिकमीनिमित्ताय          |              | धकाकोच्छिष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम्,        |     |
| गोर्विपत्तौ दोषाभावनिरूपणम्, प्रपा    | •            | नीलीवस्त्रधारणे प्रायश्चित्तःभिधानम्,     |     |
| दिषु जलपाने प्रायश्चित्तम्, अन्यलानि  | •            | प्रमादान्त्रीलीमध्यगमने प्रायश्चित्तम्,   |     |
| तकूपादिषु स्नानपानयोः प्रायश्चित्तम्  | ३६           | नीलीभक्षणे प्रायश्चित्तम् ३               | १९  |
| उदकशुद्धिनिरूपणम्, दूषितवा            |              | वैकारिकरजःप्रादुर्भावे स्त्रीणामद्यु-     |     |
| पीक्षादीनां शुद्धिः, शवदूषितकूपो      |              | चित्वाभावनिरूपणम्, अन्त्यजादिस्पर्शे      |     |
| द्कपाने प्रायश्चित्तम्, गृहेऽविज्ञात  |              | रजस्वलायाः प्रायश्चित्तम्, विवाहादिषु     |     |
| स्यान्त्यजातोर्निवसने प्रायश्चित्तम्  |              | कन्याया रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्,         |     |
| बालादिविषये प्रायश्चित्तम्            | ३७           | उच्छिष्टादीनां संस्पर्शे रजस्वलायाः       |     |
| चाण्डालकूपजलपानादौ प्रायश्चि          |              | ~ ~                                       | 3 6 |
| त्तम्, पानादिषूद्वयादिसंस्पर्शे प्राय |              | उद्क्यादिस्पर्शे विप्रस्य प्रायाद्देव-    |     |

88

विषया: पृष्ठाङ्काः त्तम्, चाण्डालाद्गिनां संस्पर्श आत्रेय्याः प्रायश्चित्ताभिधानम्, सुरादिदृषितकां-स्यशुद्धिविधानम्, शूद्रान्त्रभोजने नि-न्दानिरूपणम् सर्वतो रसादीनां ग्रहणे दोषाभावः, आपत्काले शूद्रान्नभोजने प्रायाश्चित्ता-भिधानम् , भुङ्गानस्य विप्रस्य गुदस्रावे प्रायश्चित्तम्, अपेयपाने प्रायश्चित्तम्, अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्ताम् , गृहस्थत्वं विकीर्षृणां संन्यासिनां प्रायश्चित्तम् ,म-

क्षिकाकेशदृषितान्त्रभोजने प्रायश्चित्तम् याजकाद्यन्नमोजने प्रायश्चित्तम्,

विषया: पृष्ठाङ्काः शुल्केन कन्यादाने दोषाभिधानम्. पुनर्म्वाद्यन्नमक्षणे प्रायश्चित्तम्, रजका-चन्नमक्षणे प्रायश्चित्ताभिधानम्, उ-चिछ्छादीनां संपर्के प्रायश्चितम् ४३ उद्क्यागमने प्रायश्चित्तम्, अना-चान्तभुक्तोच्छिष्टस्य चण्डालादिस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, मुझानस्य शुद्धिकालाभि-धानम्, मोक्षाधिकारिणामिधानम् 88 अगम्यागमने प्रायादेचत्तम्, अग्नि-होत्रत्यागे प्रायश्चित्तम्, विवाहोत्सवा-दिष्वन्तरा मृतसूतके सद्यःशुद्धिविधा-

#### इत्यापस्तम्बस्मृतिः।

नम्

#### ५ अथौजनसस्मृतिः ।

विषया: पृष्ठाङ्काः अनुल्लेमप्रतिल्लोमजात्यन्तराणां नि-रूपणम्, तद्धर्माभिधानं च

विषयाः पृष्ठाङ्काः सच्छूद्रलक्षणम्

86

#### इत्यौशनसस्मृतिः ।

#### ६ अथ गोभिलस्मृति :।

88

विषयाः वृष्ठाङ्काः उपवीतप्रमाणाभिधानम्, आच-मनविधिनिरूपणम्, वृद्धिश्राद्धे गौर्या-दिमातृणां पूजाविधिः, वसोर्घाराळक्ष-णम् वृद्धिश्राद्धे युग्मबाह्मणोपवेशनानि-

विषया:

रूपणम्, कर्मविशेषे द्रभविशेषाभि-धानम्, दर्भप्रमाणम्, देवादिपरिचर्या-विधिनिरूपणम्, पवित्रप्रमाणम्, पि-ञ्जूल्या लक्षणम्, अक्रियायास्त्रेविध्य-निरूपणम्, स्वशासाश्रयमुतसृज्य पर्-

पृष्ठाङ्काः

| विषयाः पृष्                           | <b>अङ्काः</b> | विषयाः पृ                                                        | ষ্ট্ৰাঙ্কা: |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| शालाश्रयाङ्गीकारे कर्मणो वैफल्यबोध-   | `             | अग्नावन्यहोमे प्रायश्चित्तादिनिर्ण-                              |             |
| नम् , कर्मणोऽयथात्वे तावत्कर्म पुनः   |               | यः, भूतप्रवाचने पत्न्यसंनिधाने निर्ण-                            |             |
| कुर्यादित्यादिविधिनिरूपणम्, प्रधान-   |               | यः, कार्यवतोऽग्निहोत्रिणः प्रवसन-                                |             |
| स्याकियायां साङ्गं कर्म पुनः कुर्याः  |               | विधिः                                                            | ६३          |
| दित्यादिवोधनम्                        | 90            | पत्युः प्रतिकृ्छाचरणे स्त्रीणां                                  | ``          |
| वृद्धिश्राद्धे पिण्डप्रदानविधिः       | 98            |                                                                  |             |
| वृद्धिश्राद्धकालाभिधानम् , परिवि-     |               | नरकप्राप्तिः, अनुकृत्यचरणे प्रशंसा,                              |             |
| तिलक्षणम्, देशान्तरस्थादिविषये प-     |               | दंपत्योरसमक्षं होने कृते होनस्य वै-                              |             |
| रिवेत्तृत्वदोषामावः, अग्न्याधानाविधिः | 99            | फल्यबोधनम् , अग्निदाहेनारण्योनीशे                                |             |
| रामीगर्भलक्षणम्, अरण्योभीना-          |               | पुनराघानम्, अग्निहोत्रिणो मार्यामरणे                             |             |
| भिधानम्, प्रमन्थादीनां प्रमाणम्, म-   |               | विधिनिरूपणम्                                                     | ર્દ્દ જ     |
| न्यनविधिः                             | ५३            | अग्निहोत्रेण भार्यादाह आहिता-                                    |             |
| स्रुवादिपात्राणां स्थलाम्, समि-       |               | म्नेः स्त्रीत्वप्राप्तिभीयीयाश्च पुंस्तवप्राप्ति-                |             |
| छ्रसणम्, इध्मप्रमाणम्                 | 48            | कथनम्, पुनराधानकर्मणि विशेषाभिः                                  |             |
| अग्नीनां प्रादुष्करणकालः, होम-        |               | धानम्, होमासमर्थविषये विधिनिह्य-                                 |             |
| कालाभिधानम् , क्षिप्रहोमेषु परिसम्-   |               | पणम्, आहिताग्नेरन्त्येष्टिविधिः                                  | દ્          |
| हनादीनां निषेषः, असमिद्धाग्निहवने     |               | अग्निहोत्रिणो विदेशमरणे विधि-                                    | •           |
| रोगोत्पत्तिनिह्नपणम्, दन्तघावन-       |               |                                                                  |             |
| विधिः                                 | 99            | निरूपणम्                                                         | 8 8         |
| संध्योपासनाविधिः                      | લ દ્          | आहिताग्निभायीमरणे संस्कार-                                       |             |
| ब्रह्मयज्ञः, तर्पणविधिः               | 90            | विधिः, स्तके संध्यादिकर्भणां त्यागः,                             |             |
| वैश्वदेवः, बलिकभीविधिः, ऋग्वे-        |               | षोडराश्राद्धाभिघानम्, षाण्मासिकः                                 |             |
| दाद्ययमे फलम्                         | 9<            | श्राद्धकालः                                                      | ६७          |
| आज्यस्थान्नीविधानम्, चरुस्था-         |               | नवयज्ञेन विना नवान्नभोजने                                        |             |
| स्यभिषानम्, दृर्गिद्गिनां प्रमाणम्    | ५९            | प्रायश्चित्तम्, गोयज्ञादिकर्मसु निर्वापा-                        |             |
| अमावास्यानिर्णयः, जीवत्पितृका-        |               | भिघानम्                                                          | <b>१</b> ८  |
| दिविषये। निर्णयः                      | ६०            | गोयज्ञकर्भणः कालः, नवयज्ञका-                                     | , ,         |
| शङ्कुप्रमाणम्, पितृयज्ञानिधा-         |               | लायज्ञकमणः काळः, नपपर्याः<br>लाभिधानम्, अन्वाहार्थलक्षणम् , होम- |             |
| नम्                                   | ६१            |                                                                  | _           |
| पिण्डानिर्वापणम्, एककर्मविषये         |               | द्वयात्ययादौ पुनराधानम्                                          | ક્લ         |
| पक्षान्तराभिधानम्, वैवाहिकहोमविषये    |               | उपाकर्मणः फल्लनिरूपणम् , सूत-                                    |             |
| विशेषाभिधानम्                         | ६२            | कादिना श्रवणाकर्मछोपे कर्भविशेषाभि-                              |             |

निषयाः पृष्ठाङ्काः विषय : पृष्ठाङ्काः धानम् .... .... ७० पश्वङ्कानां निरूपणम् .... ७१

### इति गोभिलस्मृतिः।

#### ७ अथ दक्षस्मृतिः ।

| विषयाः                                                                                            | विश्वाङ्काः | विषया:                                                                                                | पृष्ठाङ्काः |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| उपनयनात्प्राम्बालस्य मध्याम                                                                       |             | हस्थस्य विकर्मणां निरूपणम्                                                                            | ७७          |
| क्ष्यादिविषये दोषामावः, नैष्टिकोपकु<br>र्वाणकत्रह्मचारिणोरमिधानम्, अनाश्र                         | •           | गृहस्थस्य गोप्यागोप्यवस्तुनिरू<br>पणम् , अदेयवस्त्वभिधानम् , न्यायाः                                  | •           |
| मिणः प्रायश्चित्तनिरूपणम्<br>द्विजानां दिनकृत्यनिरूपणम्                                           | - 1         | गतद्रव्यस्य विनियोगाभिधानम्                                                                           |             |
| प्रातःस्नानविधिः, प्रातःस्नायिनः प्र                                                              | •           | स्त्रीगुणानां निरूपणम्<br>त्रोचिविध्याभिषानम् , बाह्याभ्यन्तः                                         |             |
| शंसा, आझेयादिस्नानानामभिघानम् ,<br>प्रजापत्यादितीर्थनिरूपणम्<br>आचमनविधिः, देवादिकार्याणां        | , ৩३        | रभेदेन शीचस्य द्वैविध्यम्, गृहस्था<br>दीनां बाह्यशुद्धिनिरूपणम्                                       | ٥ )         |
| कालाभिधानम्, वेदाम्यासस्य पश्च<br>प्रकाराः, पोष्यवर्गनिरूपणम्                                     | ſ           | जन्ममृत्युनिमित्तकाशीचाभियान-<br>म् , राजर्तिकदीक्षितादीनां सद्याशीच                                  |             |
| स्नानीयमृत्तिकाभिघानम् , नित्य-<br>स्नानभेदाः, कालविशेषे यमुनायां यम-                             |             | निरूपणम्, अस्नातादीनां सूतकित्वेन<br>बोधनम्, यज्ञादिकर्मस्वशौचापवादः,<br>योगाभिधानम्, योगस्य षडङ्कत्व | < ?         |
| तर्पणविधिनिरूपणम्<br>गृहाश्रमिणां प्रशंसा, अदस्वा<br>मोजने नरकाभिधानम्, विभागशी-                  |             | निरूपणम्, योगसाधनोपायाभिघानम्<br>ध्यानयोगनिरूपणम्,दण्डाधिका-                                          | <b>८</b> २  |
| लादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य स्वगेपा-<br>विकथनम् , गृहस्थगुणानां निरूपणम् ,<br>स्वाघ्यायाभ्यसनाविधिः | '           | ारेणो निरूपणम् , त्रिद्गिडळक्षणाभि-<br>धानम् , यतिधर्मोः<br>यतिसपर्यायाः फळाभिधानम् ,                 | ८३          |
| गृहस्थोन्नातिकारकसुघावस्तूनामाभे-<br>वानम् , गृहस्थस्य नव कर्माणि, गृ-                            |             | योगित्रशंसा, द्वैतपक्षाभिधानम्, अद्वै-<br>तमतनिरूपणम्                                                 |             |

### इति दक्षस्मृतिः।

### ८ अथ देवलस्मृतिः।

| विषया:                                      | पृष्ठाङ्काः | विषया:                   |                                 | पृष्ठाङ्का |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| त्रिशङ्कुदेशस्य वर्जनीयत्वेनाभि             |             | स्त्रीणांप्रायश्चित्तम्, | म्लेच्छैर्बलाद्गृही             |            |
| धानम्, म्लेच्ळैनीतानां विप्रादीनाम          | •           | तस्य शुद्धचभिवान         | म्, म्लेच्छैः सहो               | -          |
| पेयादिपानादौ प्रायश्चित्तनिरूपणम्           | ,           | षितस्य प्रायश्चित्तम्    |                                 | , (৩       |
| सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रादिदेशगमने प्राय        |             | सभायां म्लेच्छ           | सर्शे प्रायश्चित्तम्            | •          |
| रिचत्ताभिधानम्, बलाह्यसीकृतेत्या            | •           | म्लेच्छत्वमापन्नाया      | ,                               | •          |
| दिविषये प्रायश्चित्तनिरूपणम्                | . ८९        | 1                        | •                               |            |
| म्ळेच्छैर्बलान्नीतस्य संवत्सराद्याषि        |             | ।<br>यः, पञ्चगन्यविधान   | •                               |            |
| तस्य शृद्धस्य प्रायश्चित्तविधिनिरूप         |             | च्छ्राभिधानम्, प्र       |                                 |            |
| णम्, बंडान्नीतक्षत्रियादीनां प्रायश्चि      | •           | मादिनिरूपणम्, म          |                                 |            |
| त्तम्, बलान्म्लेच्छैनीतानां स्त्रीणां विषये | İ           | श्चित्तम्,               |                                 |            |
| प्रायश्चित्तम्                              | <b>८</b> ६  | सांतपनऋच्छ्रम्           | , महासांतपनल-                   | •          |
| अन्योन्यसंस्पर्शे रजस्वलायाः प्रा           | •           | क्षणम्, पर्णकुच्छ्वि     | विः, तप्तकुच्छ्राः              | •          |
| यश्चित्तम्, म्लेच्छेईनानामभक्ष्यादिम        | Ī           | भिधानम्, पादकुच          | छ्दीनाम <mark>भि</mark> घानम् : | )          |
| क्षणे प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छाद्गर्भघारणे   | Ì           | कुच्छ्चान्द्रायणाविधि    | Ì:                              | ८९         |
|                                             | -A ~        | क्रमाचित्र ।             |                                 |            |

#### इति देवलस्मृतिः।

### ९ अथ प्रजापातिस्मृतिः ।

| विषयाः                                    | पृष्ठाङ्काः<br> | विषया:                                | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| ब्राह्मणं प्रति रुचेः प्रश्नः, श्राद्धकाः | •               | बाह्मणनिमन्त्रणम्, श्राद्धाईब्राह्म-  |             |
| लामिधानम्,                                | ९०              | णानां निरूपणम्                        | ९ ३         |
| वृद्धिश्राद्धे फलनिरूपणम् , श्रा-         | •               | श्राद्धे वर्ज्यब्राह्मणाः, श्राद्धभो- |             |
| द्धकर्तुः प्रशंसा, युगादीनामभिधानम्       | ,               | क्तृनियमाः, श्राद्धक्तन्नियमनिरूपणम्, |             |
| संक्रान्त्यादिपर्वमु दानमाहिमानिरूप       |                 | श्राद्धे दर्भाः                       | 68          |
| णम् , अष्टकादिषु पिण्डदानविधिः            | ९१              | श्राद्धोपादेयानि, श्राद्धोपासनीः      |             |
| श्राद्धदेशाः, श्राद्धपाकाईस्त्रीणाः       | •               | यानि पात्राणि                         | ९ ५         |
| मभिधानम्                                  | ९२              | श्राद्धे वर्ज्यानि, श्राद्धे मांसानि  | ९१          |
| 3                                         |                 | •                                     |             |

### १३ अथ छघुविष्णुस्मृतिः।

| विषया:                                                                                                                                                                 | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                                                                 |                                                                          | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सीमन्तोन्नयनम्, जातकर्मादिसं<br>स्काराणामभिधानम्, क्षत्रियवैश्ययो<br>रुपनयनकालः, ब्रह्मचारिधर्माः                                                                      | , ११७       | प्रत्रजितधर्माः<br>भिक्षुप्रकाराः,<br>छक्षणानि, भिक्षुपाः              | कुटीचकादिमिक्ष्ण                                                         |             |
| नैष्ठिकलक्षणम्, गृहस्थघमीः, प्रा<br>तःकृत्यम्, माध्याद्भिवविद्यः, सार्य<br>तनविधिनिरूपणम्<br>अतिथिसपर्याभिधानम्, गृहमेधिः<br>नां वृत्तिभेदेन् चतुष्प्रकाराः, श्रीतस्मा | ११८         | र्तने दोषाभिधानम्,<br>णम्, वैश्यकर्माभिध                               | स्वाश्रमात्पुनराव-<br>क्षत्रियधर्मनिरूप<br>ग्रानम् <b>, शू</b> द्वधर्माः | •<br>·      |
|                                                                                                                                                                        | ११९         | शूद्रस्य पञ्चयज्ञविषि<br>जातेर्द्वेविध्यबोधनम्<br>ष्णुस्मृतिः ।<br>——— |                                                                          |             |

### १४ अथ लघुशङ्कस्मृतिः।

|                                              |             | 1 0                      |                       |         |             |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|
|                                              | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                   |                       |         | पृष्ठाङ्काः |
| इष्टापूर्तकर्मणोः फलाभिधानम्                 |             | चण्डालघटा                | मध्यस्थजलपान <u>े</u> | प्राय-  | 1           |
| पादपप्ररोहणे फलनिरूपणम् , गङ्गाया-           | :           | श्चित्तम्, श्वानच        | गण्डालसंस्पर्शे       | रजस्व-  |             |
| मस्थिप्रक्षेपे स्वर्गप्राप्तिः, वृषोत्सर्गः, |             | ह्याः प्रायश्चि          |                       |         |             |
| एकोहिष्टं परित्यज्य पार्वणश्राद्धकरणे        |             | प्रायश्चित्तम्, र        | गेरोधनादिषु प्र       | गयश्चि- | ı           |
| दोषाभिधानम्                                  |             | त्तम्, औषध               |                       |         |             |
| स्त्रियाः सपिण्डीकरणे निर्णयः,               |             |                          |                       |         |             |
| आयसपात्रेणान्नदाने दोषः, श्राद्धभो-          |             | गोर्विपत्तौ दोषा         |                       |         |             |
| क्तृनियमाः, नवश्राद्धादिभोजने प्राय-         |             | मृत शीचम्                | , अर्धवाससो           | जप-     |             |
| श्चित्तम् , स्पेविप्रहतादीनां श्राद्धाचरणे   |             | होमादिकियाणां            | निन्दा, अ             | ात्मन:  |             |
| निषेधः, ब्रह्मघातकलक्षणम्, स्पृष्ट-          |             | <b>संकीर्णत्वद्</b> रीने | तिलहोमादिवि           | वेधिनि• |             |
| प्रायश्चित्तनिरूपणम्                         | १२५         | रूपणम्                   | •••                   | ••••    | १२७         |
| ^                                            |             | _                        |                       |         |             |

इति लघुशङ्कस्मृतिः।

#### ्१५ अथ छघुशातातपस्मृतिः ।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | A AND STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | মুদ্ধাঙ্কা:                                        | विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठाङ्काः              |
| ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तम्, सुरापार्वे<br>प्रायश्चित्तम्, ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्राय<br>श्चिताभिधानम्, गुरुदारागिगमनावि<br>प्रायश्चित्तम्, उष्ट्रचादिक्षीरपाने प्राय<br>श्चित्तम्, अनुदकमूत्रपुरिषकरणे प्राय<br>श्चित्तम्, स्तवत्सायाः क्षीरपाने प्राय<br>श्चित्तम्, उपपातकाभिधानम्<br>शूद्रवधादौ प्रायश्चित्तम्, सगोत्र<br>सप्रवरयोर्विवाहे प्रायश्चित्तम्, कन्य | ने<br>।-<br>।-<br>।-<br>।-<br>।-<br>।-<br>!-<br>!- | दर्शने पितुर्भूणहत्यानिरूपणम्, दन्त-<br>धावनविधिः<br>बहुश्रुतविषये दानाभिधानम्<br>दानभोजनयोः संनिक्रष्टबाह्मणन्यति<br>क्रमे दोषः, श्वदृष्टस्य प्रायश्चित्तम्,<br>क्रमिद्ष्टप्रायश्चित्तम्, श्राद्धे बाह्मणो<br>पवेशनविधिनिरूपणम्<br>श्राद्धे दौहित्रादीनां प्रशंसनम्<br>कृतपकाल्लक्षणम्, देशविशेषान्संध्याः<br>फलविशेषाभिधानम्, गणान्नादिभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३०<br>१३१               |
| परीक्षणम्, परिवेत्तृ छक्षणं, इतिबादि<br>विद्यमानेषु परिवेदने दोषाभावानिक्षण्<br>णम्, वेद्विक्रयस्य षड्विपत्वम्<br>वैश्वदेवमकृत्वा भुझानस्य काकयोति<br>संप्राधिनिक्षपणम् अतिथिछक्षणम्, मिक्षादीनां छक्ष्<br>णामिधानम्, व्यवायसेवने प्रज्ञितस्य                                                                                                                  | ा-<br>[,<br>ने-<br>१२९                             | जने प्रायश्चित्तम्, अज्ञानात्सूतकाः<br>लभोजने प्रायश्चित्तम्,<br>चितिवृक्षादिसंस्पर्शे प्रायश्चित्तम्<br>मण्डलकरणे हेतुनिरूपणम्, बाह्मणा<br>दीनां मण्डलानि, अर्कसंकान्त्या<br>पुण्यकालः<br>दानप्रशंसा, बह्मकृषीभिधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . १३२<br>,<br>:<br>: १३३ |
| नरकपातः, विवाहात्प्राक्कन्याया रङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | स्रोहादिनाऽनुग्रहकरणे दोषनिरूपणम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

#### इति लघुशातातपस्मृतिः।

#### १६ अथ लघुहारीतस्मृतिः।

| विषयाः                            | पृष्ठाङ्का:  |
|-----------------------------------|--------------|
| श्वादिविष्ठासंस्पर्शेऽघे (घरो)    | च्छिष्टस्य   |
| प्रायश्चित्तम्, ऊर्ध्वोच्छिष्टस्य | काका-        |
| दिविष्ठास्पर्शे प्रायश्चित्तम्,   | रजस्व-       |
| लायाः श्वादिसंपर्के प्राय         | ।श्चित्तम् , |
| विष्मूत्रग्रहणादी प्रायश्चितारि   | भेधानम् ,    |

विषयाः

पृष्ठाङ्काः

चण्डालोदकपाने प्रायश्चित्तम् ... १३६ वैराग्यादिना शिखालेदने प्राय-श्चित्तम्, ब्रह्मसूत्रं विनोपस्पर्शने प्राय-श्चित्तम्, ब्रह्मसूत्रेण विना मोजने प्रायश्चित्तम्, शूद्रालमोजने ब्रह्मचा-

विषया: पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः रिण: प्रायश्चित्तम्, क्षत्रियादीनामु-मृत्तिकाग्रहणविधिः, श्राद्धमोक्तृनियमाः, च्छिष्टाज्ञाने प्रायश्चित्तम्, गवामस्थि-एकोद्दिष्टश्राद्धाविधिनिस्तपणम् मङ्गादौ प्रायश्चित्तम्, प्रायश्चित्तास-अशौचसंपाते निर्णयः, मृताशौचम् मर्थविषये विशेषामिधानम् आचार्यादीनिर्हत्य बनी बतान वियु-ताम्बूलादिषूच्लिष्टदोषाभावनिरू-ज्यत इत्यादिविधिनिरूपणम्,कुतपानाः पणम्, द्रन्यवृद्धिविषये निर्णयः, ममियानम्, रात्रौ श्राद्धनिषेधः ... आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्, राहुद्रीने दानादीनां विधानम्, चमयमुखीदाने फलाभिधानम्, अशौ-१३८ : नवश्राद्धलक्षणम् , कुतपकालस्य लक्ष-चसंपाते निर्णयः... णम्, श्राद्धे रौहिणकालस्य प्राशस्त्य-परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-वोधनम्, पितृप्रसाद्फलनिरूपणम्, त्तिकालाभिधानम् दायादानां निरूपणम्, इति लघुहारीतस्मृतिः।

#### १७ अथ छघ्वाश्वलायनस्मृतिः।

| विषया:                                   | वृष्ठाङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्काः                                                   |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| आचारप्रकरणम्, गृहस्यधर्माः               | ,           | देविंषिवृतर्पणम्, १४६                                                |
| ब्रह्मचारिधमाभिधानम्, ब्राह्मणस्य        | I           | अन्नशुद्धचर्य वैश्वदेवविधिः १४७                                      |
| षट्कमीणिं, मलमूत्रोत्सर्गे गृहस्थादीन    | İ           | भूतबाली:, अतिथिम्यो भिक्षादानम्,                                     |
| शौचिविधिनिरूपणम्, दन्तभावनम्             | ,           | परान्नत्यागिनामामान्नदानाविधिः, मो-                                  |
| स्नानविधिः                               | १४२         | ननविधिः, उच्छिष्टादिसंपर्के प्रायश्चि-                               |
| अशक्तविषये मन्त्रस्नानाभिधानम्           | ,           | त्तम् *** १४८                                                        |
| वस्त्रधारणविधिः, आचमनविधिः               | ,           | पात्रचालनविधिः, स्नेहाक्तपर्युषि-                                    |
| संध्योपासनम्                             | १४३         | तान्नमक्षणेऽम्यनुज्ञा, दुहित्रन्नमोजने                               |
| गायत्रीजप:, प्रातहोंमविधिः               | <b>,</b>    | नरकाभिधानम्, सायंतनकृत्यम् १४९                                       |
| अम्युपस्थानम्, सामित्प्रतपनमन्त्रः       | ,           | स्थालीपाकविध्यभिधानम् १५०                                            |
| कालद्वे होमासमर्थस्य सायमाज्याहु         | -           | स्थाल्यादीनां प्रमाणनिरूपणम्,                                        |
| तिविधानम्<br>आसन्नकालस्य होमद्वयाभिधानम् |             | पूर्णपात्रस्थापनादिकर्मनिरूपणम्, १५१<br>आज्योत्पवनम्, सुवसंस्कारादिः |
| पत्न्यसांनिध्ये होमस्य वैफल्यम्          | ,           | कर्माभिधानम् १५२                                                     |
| पोष्यवर्गानिरूपणम्, मध्याहे स्नानादि     |             | स्वरवर्णादिस्रोपोत्थपापनिर्हरणप्रा-                                  |
| विधिः, ब्रह्मयज्ञविधानम्                 | . १89       | यश्चित्ताहुतिनिधानम्, अग्नेरुपस्थाना-                                |

| विषया:                                     | पृष्ठाङ्काः | विषया:                                       | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| दिकर्मनिह्रपणम्, गर्भाधानसंस्कारावी        | धि:१५३      | दिभिः साग्निकादीनां दाहादिनिधिः              | १७०         |
| <b>पुंसवनानवलोभनसमिन्तोन्नयन</b> सं        | -           | सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे शाक-            |             |
| स्कारकथनम्, जातकर्मसंस्कारः                | . १५५       | पाकादिनिर्णयः, नैमित्तिकश्राद्धकालाः,        |             |
| नामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्न                | •           | सूतकमृतकयोः श्राद्धकर्मनिषेधः,सापि-          |             |
| प्राशनम्                                   | . १५६       | ण्डचानिरूपणम्, सापिण्डानां मृताशौ-           |             |
| चौलविधिः                                   | . १९७       | चम्, पितृमरणे पुत्रस्याऽ <b>ऽशौ</b> चविधानस् | १७१         |
| उपनयनप्रकरणम्                              |             | · •                                          |             |
| महानाम्न्यादित्रतानि                       |             | नादीनां सदाऽशुचित्वाभिधानम्,                 |             |
| खपाकर्म                                    |             | माहिषेयादिजातिनिरूपणम्, मोहाद्विः            |             |
| उत्सर्जनविधिः, गोदानवि धिनिरूपण            | म् १६२      | घवाविवाहे प्रायश्चित्तम्, गोलकादि-           |             |
| विवाहमकरणम्, गृहस्याश्रमः                  |             | निन्धजात्यभिघानम्                            | १७२         |
| शंसा, कन्यानिरीक्षणम्, स्नातकादीन          |             | व्राह्मणादीनां यजनादिकमीभिधानम्,             |             |
| मधुपर्कार्चनविधिः                          | _           | कर्भकालेऽशाचिस्पर्शे शुद्धिनिरूपणम्,         |             |
| कन्यादानम्, वधृवरयो रक्षा                  |             | उद्वयादिस्पर्शे स्नानाद्यभिधानम् , अ-        |             |
| कङ्क्णबन्धनविधिनिरूपणम् , कन्यक            |             | इनत उच्छिष्टस्पर्शने विशेषकथनम्              | १७३         |
| कण्ठे मणिसूत्रबन्धः, विवाहहोमः             |             | वेद्विद्द्विजहस्तेन सेवायहणे धर्मा           |             |
| गृहप्रवेशविधानम्                           |             | दीनां हानिः, परदेवार्चकादीनां शूद्र-         |             |
| पत्नीकुमारोपवेशनम्, अधिकारि                |             | त्वाभिधानम्,                                 |             |
| नियमप्रकरणम्                               |             | श्राद्धभकरणम्                                | १७४         |
| नान्दीश्राद्धकालाभिधानम्, माङ्             |             | श्राद्धे त्र.ह्मणोपवेशनम्, आसनम्,            |             |
| लिककर्मणि वर्ज्यानि                        |             | अर्ध्वदानम्                                  | १७९         |
| प्रेतकर्मविधिनिरूपणम्, प्रेतकर्भण्य        |             | पितृपूजनम् , मण्डलकरणम् , पा                 |             |
| रसपुत्रादीनामधिकारः, नम्रदेहद्ह            |             | त्राणि, अग्नौकरणम् , परिवेषणेऽधि-            |             |
| निषेधः, तिलाङ्गालः, नवश्राद्धकार           |             | कारिणः, अन्निनेवदनम्,                        | १७६         |
| क्षीरकालः, वृषोत्सर्गः, षोड                |             | गायत्रीनपादि, कृणुष्वेत्यादिमूक्त-           | •           |
| श्राद्धानि, सपिण्डीकरणाविधिः               | -           | पाठः , ब्राह्मणतृष्ठिप्रश्नः, विण्डदान       |             |
| चाण्डालहत्विप्रस्य षडब्द्प्रायश्चित        |             | विधिः, पिण्डपूजनम्                           | १७७         |
| म्, खट्वोपर्यन्तरिक्षे वा मरणे प्रायाश्र   |             | दक्षिणाप्रदानम् , स्वधावाचनम्                |             |
| त्तम्, प्रायश्चित्तं विना प्रेनदहने प्रेतन | ্য-         | प्रार्थना, ब्राह्मणविसर्जनम्                 |             |
|                                            | 41-         | श्राद्धोपयोगित्रकरणम्, श्राद्धा              |             |

विषयाः पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः त्पूर्वे ब्रह्मयज्ञकरणे कर्मणो वैफल्यम् , श्राद्धे ब्राह्मणसंख्या, स्वशाखा-श्राद्धारपूर्वे पित्रोस्तर्पणेऽघोगितः , ज्येष्ठस्यानित्रकत्वे किनष्ठस्य साग्नि-कत्वेऽश्लोकरणहोमेऽधिकारिनिर्णयः , १७९ श्राद्धातिक्रमे दोषाभिधानम् .... १८०

#### इति लघ्वाश्वलायनस्मृतिः।

#### १८ अथ लिखितस्मृतिः।

विषया: विषया: पृष्ठाङ्काः पृष्ठाङ्काः इष्टापूर्तकर्मणोः प्रशंसा, पादपानां श्राद्धं कृत्वा परश्राद्धभोजिनो प्ररोपणे फलकथनम्, इष्टलक्षणम्, निन्दा, श्राद्धकर्तृनियमाः, श्राद्धभोक्तृ-वृषोत्सर्गफलनिरूपणम्, गयाशिरसि नियमाः, नवश्राद्धादिषु भुङ्गानस्य पिण्डदानफलम्, षोडश श्राद्धानि, प्रायश्चित्तम्, सर्वविष्रहतादीनां श्राद्ध-संकान्त्यादिषु पिण्डसंख्याभिधानम् १८२ कर्भकरणे निषेधः, तप्तकुच्छ्विधिः, उद्कुम्भद्।नम् , अग्निस्थाननिरू-पतितालादिभोजने प्रायश्चित्तम्,ब्रह्म-पणम्, अपुत्रिणामेकोद्दिष्टश्राद्धविधा-हादिषु स्नेहादिनाऽनुप्रहे दोषः .... १८५ १८३ कुञ्जवामनादिषु परिवेदने दोषा-द्भेकृष्णाजिनादीनां निर्मालयताः भावानिरूपणम् , गोवधसमानि, च-भावनोधनम् , वृद्धौ श्राद्धत्रयविधिः , ण्डारुघटोदकपाने प्रायश्चित्तम् . अ-ऋतुद्क्षादिविश्वेदेवानामभिधानम्, श्रा-१८४ शौचसंपाते निर्णयः द्धे मृत्मयपात्रेऽलदाने नरकः इति छिखितस्मृतिः ।

### १९ अथ वसिष्ठस्मृतिः।

विषयाः पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः धर्मजिज्ञासा, धर्मोचरणस्य फला- णम् , एनस्विनिरूपणम् , पञ्च महा-भिधानम् , धर्मळक्षणम्, आर्थावर्तळक्ष- पातकानि .... १८७

| विषया:                                  | पृष्ठाङ्का: | विषयाः                                   | য়ন্তা <u>ক্</u> রা: |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| उपपातकाभिधानम् , ब्राह्मादिः            | •           | णम् , शुद्रान्नाभ्यवहारे निन्दा          | १९८                  |
| विवाहानां रुक्षणम्, ब्राह्मणादीनामा-    | •           | सत्पात्रलक्षणम् , असत्पात्रदाने          | •                    |
| चाराः, ब्राह्मणादिवणीनां निरू           | •           | निन्दा, अञ्जलिना जलं न पिबोदित्या-       |                      |
| पणम्                                    | १८८         | चाचारनिरूपणम् , शिष्टबाह्मणलक्ष-         |                      |
| ब्राह्मणादीनां प्रधानकर्माणि            | १८९         | णम् , ब्रह्मचारिधर्माः                   |                      |
| ब्राह्मणस्य पातित्यहेतवः, कृषि-         |             | गृहस्थघर्माः                             |                      |
| धर्मनिरूपणम्                            |             | वानप्रस्थयर्माः, प्रत्रजितघर्माः         |                      |
| वार्घुषिकान्न मक्षणे ब्राह्मणराजन्य-    |             | वैश्वदेवादिकर्मनिरूपणम्                  |                      |
| योर्निषेधः, वार्घुषिकलक्षणम्, मासिक-    |             | अतिथिपूजनम्, असंस्कृतप्रमीते-            |                      |
| वृद्धिग्रहणविधानम् , अश्रोत्रियादीनां   |             | म्यो भागदानम्, श्राद्धे बाह्मणसंख्या     |                      |
| शूद्रसधर्मत्वाभित्रानम्                 | १९१         | श्राद्धमोजनसमये हविर्गुणानाम-            |                      |
| े आततायिवधे दोषामावः, आत-               |             | कथनम् , कुतपकाललक्षणम् , श्राद्ध-        |                      |
| तायिनां कथनम् , त्रिणाचिकेतादिपङ्-      |             | कालाः, बाह्मणादीनामुपनयनकालः,            |                      |
| क्तिपावनानां निस्त्राणम् , परिषक्कतः-   |             | दण्डादिघारणम्                            | २०४                  |
| णम् , आचार्यछक्षणम् , उपस्पर्श-         |             | स्नातकव्रतानि, वस्त्रादिधारणम्           |                      |
| विधिः                                   | १९२         | स्नातकाचारामिघानम्, उपाकर्मः             |                      |
| स्वापादिषु पुनराचमन्विधिः, श्व-         |             | कालः                                     | २०६                  |
| हतसृगादीनां शुचित्वाभिधानम्, तैज-       |             | वेदाध्ययनस्यानध्यायाः, उपाध्या-          |                      |
| सादिपात्राणां शुद्धिः                   | १९३         | यादुत्तरोत्तरत आचार्यादीनां गुरु-        |                      |
| मृभिशुद्धिः, मद्यादिभिः संस्पृष्टस्य    |             | त्विभिति निरूपणम्,                       | २०७                  |
| शुद्ध्यमावबीधनम् दैवादितीर्थानि,        |             | पापकर्मसंसृष्टानां भार्यादीनां पारे-     |                      |
| शृद्धस्यासंस्कारे हेत्वामिधानम्, मधु-   |             | त्यागः, ब्राह्मणस्याप्रतिप्राह्याणि, वृ- |                      |
| पर्कादिषु पद्माहिसनम्                   | १९४         | द्धादिम्यो मार्गस्य देयत्वकथनम्,         |                      |
| शावाशौचनिरूपणम्                         | १९५         | चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषेधः            | २०८                  |
| आत्रेयीयमीः                             | १९६         | दुष्कृतकारिभ्योऽप्युद्यतादिभिक्षाः       |                      |
| आचारप्रशंसा, हीनाचारस्य                 | -           | ग्रहणेऽभ्यनुज्ञा, देवद्रोण्यादिषु काका-  |                      |
| निन्दा                                  | १९७         | दिसंस्पृष्टान्नस्य शुद्धिकथनम्, पर्युः   |                      |
| नद्यादिषु मृत्रपुरीषोत्सर्गनिषेघः,      | 1           | षिताद्यन्नस्य शुद्धिनिरूपणम्             | २०९                  |
| शीचार्थमृत्तिकादानम्, भोजने मुन्या-     | ,           | लशुनपलाण्ड्वादिमक्षणे प्रायाश्चि         |                      |
| दीनां ग्राससंख्या, ब्राह्मगादीनां छक्ष- |             | त्तम्, संधिन्यादीनां क्षीरपानादौ नि-     |                      |

| विषया:                                    | पृष्ठाङ्काः | विषया:                                    | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| षेघनिरूपणम् , श्वाविच्छछकादिमांस-         |             | ब्रह्मघ्रायाश्चित्तम्, गुरुतल्पगमनादिः    | •           |
| स्य भक्ष्यत्वम्, द्त्तकनकर्णम्            | २१०         | प्रायादिचत्तानां निरूपणम्                 | २१९         |
| चारितत्रतानां पातितानां प्रत्युद्धार-     |             | भ्रूणहप्रायश्चित्तम्, राजन्यादिव-         | •           |
| विधिः, अथ व्यवहारः, राजमन्त्रि-           |             | धे प्रायश्चित्तानि, ब्राह्मणसुवर्णहरणे    |             |
| णो धर्माः                                 | २११         | प्रायश्चित्तम्, कर्भविपाकप्रद्रशनम        | : २२०       |
| प्रमाणस्य त्रैविध्यबोधनम्, गृह-           | ı           | ब्राह्मणीगमने शूद्रस्य प्रायश्चित्त-      |             |
| क्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययादिविधानम्,    | 1           | म्, वैश्यादीनां ब्राह्मणीगमने प्राय-      | Ī           |
| साक्षिपकरणम्, साक्षिस्वरूपनिह-            | •           | श्चित्तम्, शूद्रसंगतबाह्यण्यादीनां प्राय- |             |
| पणम्, साक्षिणां सजातीयत्वेन वि-           | •           | श्चित्तम्                                 | २२१         |
| धानम्, साक्षिश्रवणविधिः                   | २१२         | ब्राह्मणदाराभिगमने प्रायश्चित्तम्         | )           |
| उद्राहकालादिष्यनृतानुज्ञा, पुत्रिः        | 1           | गोवघे प्रायश्चित्तम्, कृच्छ्तप्तकृच्छ्    |             |
| णां प्रशंसा, औरसपुत्रादीनां लक्षणम        | ( २१३       | योर्निरूपणम्, श्वमार्जारादिहनने प्रा      | •           |
| भ्रातॄणां दायविभागः                       | <b>२</b> १४ | यश्चित्तम् , अयाज्ययाजनादिप्रायश्चि       |             |
| असवर्णानां दायविभागः, अनंशा               |             | त्तम्                                     | १२१         |
| नामभिधानम्, विवाहातप्राक्कन्याय           |             | अभिशस्तप्रायश्चित्तम्, वैश्वान            | •           |
| रजोदरीने पितुदींषः, वाग्दानोत्तरं वरः     |             | र्यादीधीनां निरूपणम्, ब्रह्मचारिण         | :           |
| स्य पञ्चत्वे निर्णयः                      |             | स्त्रीगमने प्रायश्चित्तम्, रेतसः प्रयत्नो | •           |
| पुत्रराहितस्य मृतस्य धनभाज                |             | त्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तम् , ब्रह्मचा  | =           |
| क्रमः, ब्राह्मणद्रव्यस्य राज्ञाऽहार्यत्वा |             | रिकृतमां साशनादी प्रायश्चित्तम्           | २२३         |
| भिघानम्, चण्डालादिनात्यन्तरानिस्          |             | आत्मत्यागिनः स्नेहात्प्रेताक्रियाय        | İ           |
| पणम्                                      |             | प्रायश्चित्तम्, आत्महननाध्यवसार           | मे          |
| राजधर्माभिधानम्                           |             | प्रायश्चित्तम्, अधीयानानामन्तरा ग         | •           |
| दण्ड्योत्सर्गे राज्ञ उपवासादिक            |             | मने प्रायश्चित्तम्, श्वकुक्कुटादीनां मां  | •           |
| थनम्, अरण्डचदण्डने पुरोहितादे             |             | सादने प्रायश्चित्तम्, श्वदष्टस्य प्राय    |             |
| प्रायश्चित्तम्, राजधृतदण्डानां गति        |             | श्चित्तनिह्नपणम्, धचाण्डालपति             |             |
| निरूपणम्                                  |             | तोपस्पर्शने प्रायश्चित्तम्, भ्रूणहत्याय   | İ           |
| प्रायश्चित्तप्रकरणम्, अनिर्भिः            | -           | प्रायश्चित्तान्तरकथनम्, अपरः कृच्छ्       |             |
| धिकृतापराधे प्रायश्चित्तम्, सूर्याम्यु    |             | विधिः                                     | . २२४       |
| दितसूर्याभिनिर्मुक्तिवषये प्रायश्चित्तम्  |             | चान्द्रायणविधिः, अतिकृच्छ्रादि            | •           |
| कुनाविस्यावदन्तादीना प्रायश्चित्तम्       | ,           | निरूपणम्, कुच्छाणां वतस्त्रपाणि           |             |

| विषयाः                               | पृष्ठाङ्काः | विषया:                           | যুষ্ <u>তা</u> ন্ত্ৰ |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| रहस्यप्रायाश्चित्तम्                 |             |                                  |                      |
| साधारणपापक्षयोपायाभिधानम्            | २२६         | हेतवः, सर्ववेदपवित्रां           | े.<br>भिधानम २२९     |
| वेदाध्ययनप्रशंसा                     |             |                                  |                      |
| आहारशुद्धिनिरूपणम्                   | . १२८       | दानाभिधानम                       | २३०                  |
| स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्र   | -           | प्राणाप्तिहोत्रविधिः             | २३१                  |
| •                                    | इति वसि     |                                  |                      |
|                                      | \$14 111    | 0/8111                           |                      |
| २०                                   | अथ वृद्धः   | शातातपस्मृतिः ।                  |                      |
| विषया:                               | पष्राङाः    | विषया:                           | पृष्ठाङ्काः          |
| ब्रह्मकूर्चविधिः, मूत्रोत्सर्गे तत   |             |                                  |                      |
| स्मृतिभंशाज्जलं पिवतः प्रायश्चितम्   | . २३२       | दिधारणे स्त्रीणामभ्यत            | स्ता २३०             |
| स्पृष्टप्रायश्चित्तानि               | . २३३       |                                  |                      |
| कृच्छ्सीम्याभिधानम् , तुलापुरुष      | -           | 2,41,47,411,43,43                |                      |
| विधानम्, प्रेतायान्नदानम्, मातुःस    |             | षेघः, कुमारप्रसवे गुड            | _                    |
| विण्डीकरणम् , सविण्डि(ण्ड)ताविधिः    | · <b>,</b>  | दिप्रतिप्रहे दोषाभावक            |                      |
| श्राद्धे द्विनेम्यो मृन्मयपात्रेऽलदा |             | <b>छड्यद्रव्येणी</b> ध्वदीहिक्तव |                      |
| नरकाभिधानम् , वृषलाय श्राद्धोच्छि    | 5-          | इत्यादिनिरूपणम्                  | २३९                  |
| इति                                  | ते दृद्धशात | तातपस्मृतिः                      |                      |
| २१                                   | अथ दृद्ध    | इ।रीतस्मृतिः                     |                      |
| विषयाः                               | ণ্ডাক্তা:   | विषयाः                           | पृ <b>ष्ठाङ्काः</b>  |
| हारितं प्रत्यम्बरीषस्योक्तिः, पुरु   | • CO.QJ     | चक्रधारणाभावे                    |                      |
| षोत्तमस्य सर्वोत्तमत्वेन वर्णनम्     |             | बोधनम्, तप्तचक्रधार              |                      |
| विष्णोदीस्यनिरूपणम्, दास्यलक्ष       | •           | शङ्खचकोर्धपुण्ड्रादिरा           |                      |
| णाभिधानम्, तापादिसंस्काराणां कर्त    |             |                                  | े <i></i> २३९        |
| व्यत्वेन विधानम्                     |             |                                  | घे: २ <b>४</b> ०     |
| वैष्णवानां पञ्च संस्काराः, आचा       |             | ललाटाचङ्गेषु केश                 |                      |
| र्गेळळाम चळातिधारणाविधिः             |             | •                                |                      |

| विषयाः पृ                             | RITZET. | विष्याः प्रशास्त्राः                 |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|                                       |         | विषयाः पृष्ठाङ्काः                   |
|                                       | 4       | श्रीकृष्णमन्त्रस्य विधानम् २५२       |
| मन्त्रसंस्कारविधानम्                  | 1       |                                      |
| विम्बदानविधिनिरूपणम्                  |         | धानम् <b> २</b>                      |
| मन्त्रयोगामिधानम्                     | २४५     | . नरसिंहमन्त्राभिषानम् , तद्धचान-    |
| न्यासविधिः, विष्णोध्यानादिनि-         |         | निरूपणंच २६२                         |
| रूपणम्                                | २४६     | वामनमन्त्राभिघानम् २६३               |
| प्राणायामविधिः, जपविध्यमिधा-          |         | हयग्रीवमन्त्रविधिनिरूपणम्, सौ        |
| नम्, जपस्य फलम्                       | २४७     | दर्शनमनुविधानम् २६४                  |
| प्रणवस्थाविष्ण्वादिदेवतानां प्रति-    |         | विष्णोराराधनविधिः, प्रातःक्रः        |
| पाद्नम्                               | २४८     | त्यम् रहिष                           |
| प्रणवार्थनिरूपणम्, ज्याहृत्यर्था-     |         | शौचविधिनिरूपणम्, सानादि              |
| भिधानम् , स्वरूपादित्रिवर्गस्य संसि-  |         | विधिः २६६                            |
| द्धचुपायनिरूपणम्                      | २४९     | पवित्रधारणम् , संध्योपास्तिः,तर्पः   |
| नारायणपदस्यार्थाभिधानम्, वि-          |         | णविधिनिरूपणम्, विष्णोराराधनार्थ      |
| प्णुदास्यमहिमवर्णनम् , मनोरर्थमविदि-  |         | तुलस्यादीनां संचयः २६७               |
| त्वा जपकरणे सिद्धचभावादिनिरू-         |         | लक्ष्मीनारायणस्य ध्यानामिधानम् ,     |
| पेंग्स्                               | २५०     | पञ्चोपनिषन्न्यासादिकथनम्, पाद्यादि-  |
| पञ्चाङ्गन्यासविधिः । हरिध्याना-       | • •     | पात्रेषुशीरचन्दनादीनां प्रक्षेपः २६८ |
| दिपूर्वकजपविधिनिरूपणम्                | ર હ     | परमात्मनो मधुपर्कादिभिः पूज-         |
| आयुष्कामाद्यर्थे जपादिविधिः,          |         | नम्, आवरणदेवतानां पूजनम् २६९         |
| अष्टाक्षरमनोर्भाहात्म्याभिधानम्       |         | दशाङ्गभृपानिरूपणम् , दीपविधिः,       |
| द्वादशार्णमनुनिरूपणम् , तन्मन्त्र-    | 111     | नैवेद्यविधिनिरूपणम्, नैवेद्यविषये    |
| जपस्य फल्रश्रुतिः                     | 202     | कोद्रवादिद्रव्याणां निषेषः २७०       |
| द्वादशार्णमनोर्ऋष्यादिकथनम्, त-       | 445     |                                      |
| ^^^                                   | 240     | भुक्तवतो हरेराचमनाद्युपचाराणां       |
|                                       | 348     | कथनम्, सपर्योत्तरं जपविधिः, प्रात-   |
| मालतीपुष्पहोमेन सर्वेष्टसिद्धिः,      |         | रौपासनविध्यनन्तरं होमविधिनिरू        |
| षडक्षरमनोर्विधानम्, तन्मन्त्रस्य च्छ- |         | पणम् २७१                             |
| न्द्आदिनिरूपणम्                       |         | •                                    |
| षडक्षरमन्त्रजपविधिः                   | २९६     | प्रतिलोमजातिकथनम् , असद्द्रव्याभि-   |
| श्रीराममन्त्रविधानम्                  | ३९७     | धानम् २७२                            |
|                                       |         |                                      |

| विषया:                               | দুষ্ঠাঙ্কা:   | विषया:                                 | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| जीविकार्थं यायावरादिवृत्त्यांभे      |               | वैष्णवधर्मनिरूपणम्                     |             |
| धानम्, असत्प्रतिप्रहादीनां निषेधः    | •             | नास्तिकादीनां लक्षणम्                  | २७९         |
| महाभागवतलक्षणम्, तामसदेवतान          | †             | दास्यधर्माभिधानम्, ब्रह्मचर्याः        |             |
| निरूपणम्, विप्रादीनां प्रतिप्रहादि   | -             | दीनामुपवीतसंख्या, वनस्थादीनामुत्त-     |             |
| धर्मीः                               |               | रीयादिधारणम्                           | २८०         |
| अग्निदादीनां हननम्, कामचारेण         | Ţ             | नानप्रस्थधर्माः, संन्यासन्नक्षणम्,     |             |
| वर्तमानानां कुलटादीनां विप्रवासनम्   | ,             | उपाकर्मविधिः                           | २८१         |
| अन्याय्यद्ण्डनिषेधः, अद्ण्डचद्ण्ड    | •             | हरेर्नवाविधमक्किनिरूपणम् , अबा-        |             |
| नादिफलम् , दिग्दण्डादीनां निरूप      |               | दिषु हरिपूजनस्य कर्तव्यत्वेन विभा-     |             |
| णम्, परद्रव्यादिहरणे हस्तच्छेदादि    |               | नम्                                    | २८२         |
| विधानम्, मानकूष्टादिकरणे दण्डनि      | -             | यज्ञरूपस्य विष्णोध्यीनादिकथ-           |             |
| रूपणम्                               | . <b>२</b> ७४ | नम्                                    | २८३         |
| जनेश्वरघर्मामिघानम्, फल्रितवृ        | -             | विष्णोः पूजाविधिः                      | <b>२८</b> ४ |
| क्षादिच्छेदने शूलारोपणादिकथनम्       |               | पूजाङ्गहोमविधानम्                      | 3/8         |
| पृथिवीपातिधर्माः, सत्पात्रब्क्षणम्   | . २७५         | द्विनानामेव शालग्रामशिलार्चनेऽ-        |             |
| स्वहस्तालिखितादिभिः शासनपत्र         | -             | धिकारः, शाल्यामशिलाया महिमव-           |             |
| करणम्, राज्ञो निवासस्थानम्, व्यव     | <b>.</b>      | र्णनम्, न्यासविधिनिरूपणम्              | २८७         |
| हारकर्मस्वध्यक्षस्थापनम्, सबन्ध      | -             | विष्णोः सपर्याविधिः                    | <b>२८८</b>  |
| कादावृणे प्रतिमासं वृद्धिग्रहणविध    | [•            | महाभागवतप्रशंसा, अतिथिपूज-             | •           |
| नम्, निर्धनाधमर्णिकस्यर्णापाकरणे     | -             | नम्, निषिद्धतरूणामभिधानम्, भोज         | •           |
| पायः, साक्षिनिरूपणम्,भोग्यगोप्यभे    | ì·            | ने कांस्यपात्रस्य परिमाणम्             | १८९         |
| देनाऽऽधेर्द्वेविध्यम्                | २७६           | मोजने वटाश्वत्थादिपणीमां निषेधः,       | )           |
| सुराकामाद्यर्थकृत ऋणस्याद्येत्वम्    | ,             | भोजने मधुकादिपात्राणां प्राशास्त्यबो   | •           |
| पितुर्ऋणस्य पुत्रपौत्रादिभिर्देयत्वम |               | थनम्, मोजनविधिः <b>,</b> मोजननियम      | 1           |
| दायविभागः, स्त्रीधनलक्षणम् , अनुतः   | ₹-            | विधिः                                  | , २९०       |
| स्नापत्यादीनां स्त्रीणां दायविचार    | :,            | सशब्दमपोशनादिपाने पातित्या             | •           |
| वनस्थादीनां मागानहत्विनिरूपणम        | ξ,            | भिघानम्, भोजने करञ्जमूळकादीन           | İ           |
| विमागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभागा    | वे•           | निषेष:,उत्तरापोश्चनादिविधिमिद्धपण      |             |
| षये निर्णयः, सीमाविवादे निर्णय       |               | म् , सायंसंघ्या, स्थानभेदेन संघ्यागुणा | : २९१       |
| औरसादिपुत्राणामभिधानम्               | २७७           | सायमीपासनविधिः, विष्णुशयना             |             |

| विषया: पृष्ठाङ्का                        | विषयाः पृष्ठाङ्काः                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| दिविधिनिरूपणम्, ऋतौ स्त्रीगमन-           | पिण्डदानम्, नारायणबलेः कर्त-              |
| विधिः, स्त्रीगमने वर्ज्यानि, विष्णुदा-   | व्यत्वबोधनम् ३१०                          |
| यनोत्सवविधानम् २९२                       | उदककुम्भदानादिनिरूपणम्, सान्वि-           |
| पवित्रारोपणम् , पवित्रारोपणस्य           | कादीनां रुक्षणाभिधानम्, तामिस्रा-         |
| फलम्, कार्तिके हरिपूजनविधिनिरूप-         | दिनरकाः २११                               |
| णम् २९३                                  | पञ्च महापातकानि, बहाहत्याः                |
| नृसिंहपूजनम् २९४                         | समानि, सुरापानसमानि, सुवर्णस्तेय-         |
| नृसिंहपूजने फलाभिधानम् , पौर्ण-          | संमितानि ३१२                              |
| मास्यां वामनार्चनम् , व्यतीपाते हय-      | गुरुतल्पसमानि, अनुपातकानाम-               |
| ग्रीवार्चनविधिनिरूपणम् २९५               | भिधानम्, उपपातकानि ३१३                    |
| <u> ब्रह्मादिषु वराह्वपुषो नारायणस्य</u> | प्रकीर्णपातकानि, पातकादीनां छ-            |
| सपर्याविधानम्, २९६                       | क्षणम्, संसर्गियायश्चित्तम्, जातानु-      |
| कृष्णाष्ट्रस्यादिषु गोपालकृष्णादीनां     | तापस्य प्रायश्चित्तेऽधिकारः, ब्रह्मह्-    |
| पूजनाभिधानम् २९७                         | प्रायश्चित्तम् ३१४                        |
| श्रीरामपूजाविधिः २९८                     | यागस्थक्षत्रियादिवधे प्रायश्चित्तम्,      |
| वैशाख्यां पौर्णमास्यां पुरुषोत्तम-       | ब्रह्महत्यायाः प्रायश्चित्तान्तरनिरूपणम्, |
| पूजनम्, जन्माष्टम्यां कृष्णपूजनम् २९९    | सुरापानादौ श्रायश्चित्तम् ३१५             |
| ्र श्रीष्णस्य दोलोत्सवविषिः, भाद्र-      | सूतकान्नादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्,         |
| पदद्वादश्यां वामनपूजनम् ३०१              | वृथा मांसारानादिविषये प्रायश्चित्तम्,     |
| नारायणपूजनम्, वेदपारायण                  | विशिष्टशूदस्य पतनहेतवः ३१६                |
| ्ऋक्संख्यामिघानम् , रात्रौ होमवि-        | सुरापाने द्विजातीनां प्रायश्चित्तम्,      |
| िधिनिरूपणम् ३०२                          | कामतः स्वर्णहारिणः प्रायश्चित्तम् ,       |
| माधवपूजनविधिः, विष्णुपूजनम् ३०३          | अकामतो भगिन्यादिषु सक्कद्भमने प्रा        |
| यात्रोत्सवयोः फलनिरूपणम् , सं-           | यश्चित्तम्, कामतो भगिन्यादिषु ग-          |
| ्वत्सरादिषु महोत्सवविध्यमिधानम् ३०४      | मने प्रायश्चित्तम् ३१७                    |
| उत्सवाङ्गयागाविधानम् ३०५                 | स्वदारास्वास्यगमने प्रायश्चित्तम्,        |
| अवभृथविध्यभिघानम् , नित्यो-              | पुरुषादिगमने प्रायश्चित्तम्, उद्क्या-     |
| त्सवे पूजाहोमादिविधिः ३०६                | दिगमने प्रायश्चित्तम्, संसार्गणां प्रा-   |
| वैष्णवेष्टिविधिकथनम् , पित्रादीनां       | यश्चित्तम् ३१८                            |
| पञ्चत्वे संस्कारविधिः ३०७                | स्त्रीणां व्यभिचारे प्रायश्चित्तम्,       |

| <u> </u>                                   |             |                                         |             |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| विषयाः                                     | पृष्ठाङ्का: | विषया:                                  | विष्ठाङ्काः |
| स्त्रीगमने यत्यादीनां प्रायश्चितम्         | , ,         | वर्णाभियानम्                            |             |
| प्रायश्चित्ताकरणे फलाभिघानम् , गोइ         | [-          | केशवादीनामायुघानि, तद्धिम्बा-           |             |
| प्रायश्चित्तम्, अग्निदादिस्त्रीवधे दोष     | <b>[-</b>   | दिषु गन्धादिभिः पूजनविधिः               |             |
| मावकथनम्, आततायिवधेऽदोषः                   | . 389       | वैभवेष्टेर्वियानम्, आनन्तेष्टिकथः       |             |
| ब्रह्महादिविषये प्रायश्चित्तान्तरक         | ī.          | मम्                                     | ३३१         |
| थनम् , रजस्वलादिसंसर्गे प्रावश्चित्तम्     | , ;         | वैनतेयेष्टिनिरूपणम्, वैष्वक्सेने-       |             |
| उच्छिष्टस्पर्शने प्रायश्चित्तम्            |             | ष्टि विधिः                              |             |
| रजस्वलास्।तिकयोः पञ्चत्वे स्नापना          | [ <b>-</b>  | सौदर्शनेष्टिनिरूपणम्                    |             |
| <b>दिसंस्कारः,</b> चण्डालादिहतानां संस्क   | ſ <b>-</b>  | भागवतेष्टचभिधानम्, पाद्मीष्टिः          | ३३४.        |
| राभिधानम् , रजस्वलादिस्पर्शे रजस्          |             | पवित्रेष्टिविधिः, पश्चरात्रोत्सवः       |             |
| <b>लायाः प्रायश्चित्तम्, चण्डाल</b> पतितोव | <b>[-</b>   | विधिः                                   |             |
| कपाने प्रायश्चित्तम्, चण्डालपतितार्द       |             | क्षीराव्धियजनम्                         | ३३६         |
| नां गृहेष्वन्नभोजने प्रायश्चित्तम्         | ३२१         | दोल्रोत्सवविधिः                         | ३३७         |
| चण्डालवाटिकायां स्वापादी कृ                | ते          | विष्णोरुत्सवविधिनिरूपणम्                | ३३८         |
| प्रायश्चित्तन्, शूद्रान्नादिभोजने प्राय    | 7-          | उत्सवस्य फल्रश्रुतिः                    | ३३९ं        |
| श्चित्तम्, अमेध्यशवादिदृषितकूपस            | य           | विष्णुपूजाविधिः                         | ३४०         |
| शुद्ध्यभिधानम् , चण्डालपतितादिव            |             | स्त्रीघर्माभिधानम्                      | 388         |
| षितप्रासाददेवहम्यीणां द्याद्धिः            | . ६२२       | माण्डादीनां संशुद्धिः, भावदुष्टा-       |             |
| विष्णोरुत्सवमध्ये विद्युत्स्तनितस          | <b>i</b> -  | दिद्रव्याणां प्रतिपादनम्                | ३४५         |
| भवादौ शान्तिनिरूपणम्, अवैष्णव              | <b>!-</b>   | कालदुष्टलक्षणम् , संसर्गदुष्टाभि-       |             |
| स्थापितमधुसूदने वासुदेवेष्टिविधानम्        | . †         | धानम् , जातिदुष्टकथनम् , अमध्यमो-       | -           |
| सेनेश्वेनतेयादीनां बिम्बस्थापनम्           | . ३२३       | क्त्रादीनां संसर्गनिषेधः, वैष्णवधर्म-   |             |
| अवैष्णवस्य वैष्णवद्शिवाविधि                |             | निरूपणम्                                | ₹8 <b>६</b> |
| अवैष्णववित्रपूजनादौ प्रायध्यित्तम्         |             | नवविघेज्याभिघानम् , अर्थपञ्चक-          |             |
| नारायण्यादीष्टिविधिनिरूपणम्                | ३२४         | निरूपणम् , विष्णोराराधनम् ,वैष्णव-      |             |
| यज्ञवदुषो वर्णनम्, द्रव्ययज्ञादी           |             | लक्षणम् , वैष्णवस्य पातित्यहेतुनिः      |             |
| निरूपणम्, नारायणोष्टिविधानम्               | ३२५         | रूपणम्                                  | ३४७         |
| वासुदेवोष्टिः, वैष्णवेष्टिविधिनिस्         |             | लोकायतिकादीनां लक्षणम् , अवै-           |             |
| •                                          |             | दिकविधिना विष्णुपूजनाच्छााण्डिल्य-      |             |
| वैयुहेष्टिविधिकथनम्, केशवादीन              |             | स्य शापाभिधानम्, वेदोक्तविधिना          |             |
| W.                                         | ,           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |

| हाङ्काः |
|---------|
|         |
| 386     |
|         |
|         |
|         |
|         |
| ३४९     |
| İ       |
|         |
| ३५०     |
| ३५१     |
|         |

| विषयाः                                  | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------------------|-------------|
| वैष्णवधर्मानिरूपणम्                     | ३५२         |
| वैष्णवप्रशंसा                           | ३५३         |
| महापापोपपापाद्यैरान्वतस्य वैष्ण-        |             |
| वस्य प्रायश्चित्तादिक्थनम्, अवैष्णवा-   |             |
| स्रुमोजने निषेधः, वैष्णवत्राह्मणाद्यपू- |             |
| जने नरकपातः, श्राद्धकर्मणि हर्य-        |             |
| र्षितान्नदानात्पितृणां विष्णोः स्थान-   |             |
| प्राप्तिः ं                             | ३५४         |
| अमादिश्राद्धकालाः, एकाद्स्यां           |             |
| पित्रोः श्राद्धानिषेधः, वैष्णवधर्माभि-  |             |
| धानम् , एतच्छास्त्रस्य फल्श्रुतिः       | ३९९         |

### इति वृद्धहारीतस्मृतिः।

### २२ अथ बेदच्यासस्मृतिः।

| विषयाः *                            | प्रशङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्का                       | : |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---|
| धर्माचरणदेशः , ब्राह्मणादिवर्णान    | it        | पतित्रताधर्मनिरूपणम्, पूर्वोह्य-        |   |
| निरूपणम् , अनुलोमविलोमनातीन         | i         | कृत्यम् २६६                             | ₹ |
| कथनम् , गर्भाधानादिसंस्काराण        | it        | स्नानादिविधिप्रतिपादनम्, तर्पण-         |   |
| निरूपणम्                            | ३९७       | विधिः ३६३                               | ş |
| पुंसवादिसंस्कारकालाः, ब्रह्मचारि    |           | पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम् ३६६              | 3 |
| धर्माः                              | . ३५८     | अतिथिपूजनम् , अभोज्यान्नानां            |   |
| त्रताचरणानेष्ठिकब्रह्मचारिणो ब्रह्म | <b>[-</b> | निरूपणम् , शूदेषु नापितादयो भो-         |   |
| सायुज्यफलम् , समावर्तनम् , विवाह    | <b></b>   | ज्यान्ता इत्यादिकथनम् , भक्ष्याभक्ष्यः  |   |
| विधिः                               | . ३५९     | प्रकरणम् ३६५                            |   |
| क्षत्रियादिकन्याविवाहे विप्रादी     | -         | भोजनाविधिः ३६६                          | ţ |
| नामधिकारः, गृहस्थधर्मनिरूपणम्       | ,         | गृहस्थाश्रमप्रसंसा,तीर्थनिरूपणम्,       |   |
| स्त्रीधर्माभिधानम्                  |           | दानधर्मप्रकरणम् ३६५                     | 9 |
| स्त्रीणां नित्यकर्मकथनम् , रजस्व    |           | इन्दुक्षयादिषु दानप्रशंसा, सत्पात्राणां |   |
| छाधर्मनिरूपणम                       | . ३६१     | निरूपणम् ३६८                            |   |

विषया: पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः ब्राह्मणव्रुवादीनां उक्षणम्, ब्राह्मण- दोषाभिषानम् , शूद्रान्नमोजने फरु-**प्रश**ंसनम् ... ३६९ निरूपणम एकपङ्कत्यां विषमान्नदाने ब्रह्महत्या-

इति वेदच्यासस्मृतिः ।

#### २३ अथ शङ्खालिखितसमृति :

विषया: योनिप्राधिरिति निरूपणम्, अतिथि-

पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः वैश्वदेवमकुत्वैव मुझानस्य काक- पूजनम्, परान्नमोजने निषेधः, राज-निप्राप्तिरिति निरूपणम्, अतिथि- प्रशंसा, ब्राह्मणप्रशंसनम् .... ३७३

इति शङ्खिलिसस्मृतिः।

#### २४ अथ ज्ञङ्गस्मृतिः।

| विषयाः                                   | য়ন্তাঙ্কা: | विषया:                            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| ब्राह्मणादीनां कमीणि , पुंसवनादि-        |             | घारणादीनां स                      |
| संस्काराणामभिघानम् , ब्राह्मणादी-        |             | पण्म्                             |
| नामुपनयनकालाः                            | ३७४         | नित्यनैमित्तिक                    |
| ब्राह्मणाद्युपनयने मौञ्ज्यादीनां नि      |             | <b>े</b><br>कियास्त्रान           |
| रूपणम्, ब्रह्मचारिधर्माः, वेदाध्ययन-     |             | आदमनवि                            |
| विधिः, अनध्यायाः                         | ३७५         | अघनर्षणम                          |
| समावर्तनम्, विवाहमकरणम्,                 |             | गायत्रीज                          |
| ब्राह्मादिविवाहानां छक्षणम् , ब्राह्मणा- |             | पस्य फलम्,                        |
| दीनामसवर्णकन्यापरिणयेऽधिकारः,            |             | • •                               |
| शुद्रापरिणये द्विजातीनां निषेधः          | ३,७६        | सिद्धिः, गायः<br>-ऽ-२०            |
| पञ्च महायज्ञाः , गृहाश्रमिणां प्र-       |             | तर्पणविधिः                        |
| शंसा, अतिधिपूजनाद्गृहस्थस्य स्वर्गा-     |             | श्राद्धे बाह                      |
| भिघानम्                                  | ७७६         | ह्मणाः, पङ्क्ति                   |
| वानप्रस्थवर्मनिरूपणम्,यतिपकः-            |             | पणन्, श्राद्धे                    |
| रणम् , यंतिवर्माः, यतिपात्राःणि          | ३७८         | <b>उग्र</b> गम्बादिपु <b>ष्</b> ष |
| यत्याचारकयनम्, प्राणायामस्क्षणम्,        |             | श्राद्धे व                        |
|                                          |             |                                   |

प्रष्ठाङ्काः इक्षणम्, ध्या**नयोगनिह्य-**.... ३ ·9**९** हादिस्नानानां छक्षणानि ३८० नविधिः वेधिनिरूंपणम् .... ३८३ म् .... ... ३८३ विविधिः, गायत्रीन-, गायत्रीहोमाद्भीष्ट-ज्याः प्रशंसा . ३८४ द्यगपरीक्षणम्, वर्ज्यत्रा-हपावनब्राह्मणानां निरू-ब्रह्मणसंख्या, श्राद्ध . पाणां वर्जनम् .... ३८६ वर्ज्यद्भवयाणामभिद्यानम्,

विषया: पृष्ठाङ्काः श्राद्धोपादेयानि, श्राद्धदेशाः, म्लेच्छ-देशादौ श्राद्धाचरणे निषेधः.... अशोचप्रकरणम् द्रव्यशुद्धिपकरणम्, सृन्मयादिपाः त्राणां शुद्धिः, मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धिनिरूपणम् , यज्ञपात्राणां शुद्धिः, वेश्मादीनां शुद्धिः ३८९ धान्यादीनां शुद्धिनिरूपणम् , नि-र्यासादीनां शुद्धिः, स्वशय्यादीनां श्र-**द्धिनरूपणम्, गृहस्थादीनां शीचि**विः धिः, महापातिकनां संशुद्ध्यर्थद्वादः-शाब्द्व गनिरूपणम् कुटमाक्ष्यादिविषये त्रतामिधानम्, क्षश्चित्रादिवधे अतानिरूपणम् , गवाद्य-

पृष्ठाङ्काः विषया: पहारे संवत्सरत्रतविधानम्, छवणाद्य-पहारे त्रतानिरूपणम्, पलाण्ड्वादिम-क्षणे व्रतनिरूपणम् विवत्सादीनां शीरपाने व्रताभिधानम्, शृद्रादीनामन्नभोजने वतनिरूपणम् परिवित्त्यादीनां संशुद्धये संवत्सरं व्रतम्, काकोच्छिष्टादिमक्षणे व्रतामि-धानम् वाग्दुष्टादिभक्षणे व्रतम्, एक-पङ्क्त्युपविष्टादिषु विषमादिदाने वतानिरूपणम् ३९३ अधनर्षणत्रतम् , पराकत्रतम्, वारु-णकुच्छ्विधिः, अतिक्रच्छ् , सांतपन-कुच्छृ,द्यंभिधानम्

#### इति शङ्खस्युतिः।

#### २५ अथ शातातपस्मृतिः ।

विषयाः पृष्ठाङ्काः प्रायश्चित्तस्य फलम्, दुष्कर्मनरोः
गाणां कप्यादिभिः शम इत्यादिकथनम्, स्हापापात्कुष्ठादिरोगाणामृत्पतिरिति निक्षणणम्, उपपापाञ्जलोद्रादिकार्धानामृत्पत्तः, पापाद्दण्डाप्
तानकादीनां प्रादुर्भाव इत्यादिकथनम् ३९६
गोदानादिविधिः, वृषभदानम्,
गोचर्मदानविधिः, अश्वदानादीनां निक्ष्रणम्, प्रायश्चित्ताविधिः .... ३९७
कर्मावपाकः, नरकस्यान्ते ब्रह्महा
पाण्डुकुष्ठी भवति तत्पातकशान्तये

विषयाः पृष्ठाङ्काः प्राचिश्वतम् गोवधात्कृष्ठरोगस्तत्पातकविशुद्धयं प्रायिश्वत्तम् .... ३९८
पितृहत्यया चेतनाहीनस्तच्छान्त्यर्थं
प्रायिश्वत्तम्, बालहत्यादिदोषाद्वन्थाः
दिदो ।स्तद्पनोदनाय प्रायिश्वत्तम्... ३९९
रुद्रलक्षणम् महारुद्धातिरुद्धयोर्छक्षणम्,
राजहा सयरोगी स्यातद्दोषापनुत्तये गोभूहिरण्यादिप्रदानम्, शूद्रहन्ता दण्डापतानक्युतो भवति, तत्पापशान्तये
प्राजापत्यादिनिरूपणम् ... ४००
उष्ट्विशाद्विकृतस्वर्मतत्पापिवशुद्

| विषया:                                | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                  |                                  | रिष्ठाङ्काः |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| ध्यर्थे कर्पूरजफछदानम्, महिष्यादिहः   | •           | दुग्धवेनुदानम्,         | इक्षुविकाराद्यपहरणा              |             |
| ननात्कृष्णगुरुषादीनामुपत्ति-तच्छा-    |             |                         | त्तिनिरूपणं तद्दोषशा             |             |
| न्त्यर्थे मह्यादिदाननिरूपणम्          | 801         | न्तये गुडधेन्वा         | देदानामिधानम्                    | 808         |
| सुरापानादिपापानां फल्टम्, तत्पाप      |             | मातृगमना                | देदोषाणां फल्लामिघा              | _           |
| शान्तये प्राजापत्यात्मकत्रतिरूपणम्    | )           | धानं तद्दापशान          | तये घनेश्वरादीना मर्च            | •           |
| अमक्ष्यमक्षणस्य फरुनिस्क्षवणम्, तत्पा | -           | नविविनिरूपणा            | Į                                | , 80%       |
| पशान्तये भीष्मपश्चकाभिधानम्, परा      | •           | 1                       | <b>ादिपापादक्तकुष्ठा</b> द्युत्प |             |
| न्नाविद्यकरणस्य फलं तत्पापशान्तरे     | i           | त्तिस्तच्छान्तये        | सुरेश्वरार्चनादिनिरूप            |             |
| लक्षहोमविधिः, परवश्चकस्य फर्          | इ           | णम्, विश्वस्त           | भार्यादिगमनाद्गुजनमा             | •           |
| तत्पापविशुद्धये प्रायश्चित्ताभिधानम   | [ ४०२       | चृत्पतिस्तच्छा <b>न</b> | तये प्रायश्चित्तनिरू             | •           |
| परोपतापस्य फलं तच्छुद्धयेऽन्नदा       | <b>.</b>    | 1                       | 4189 4009 955                    |             |
| नादिकथनम्, दावाग्निदायकादीन           |             | 1                       | भगमनादिपापाद्वणा <u>स</u> ्      |             |
| फल्रानिरूपणं तत्पापशान्तय उद्पा       |             |                         | ये सम्यग्दासीप्रदाना             |             |
| नादिनिरूपणम्, कुलब्रादीनां फल         |             | 1                       | **** 121 ***                     |             |
| तत्पापशुद्धये स्वर्णदानादिनिह्रपणम    |             | ' -                     | णाभिधानं तच्छान्तरं              |             |
| ु दुग्धहरणाद्बहुमूत्ररोगस्तच्छान्तर   |             | प्रायश्चित्तनिरूप       |                                  |             |
| 3                                     | ति शाता     | तपस्म्रतिः।             |                                  |             |

### २६ अथ संवर्तस्मृतिः।

| विषया:                           | वृशङ्काः |                                        | FI: |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------|-----|
| ब्रह्मचारिधर्माः                 |          |                                        | •   |
| गृहस्थधर्मानिरूपणम्, नानाविधः    |          | ल्यादिगमने प्रायश्चित्तम्, ४१          | 8   |
|                                  |          | भिक्षोरपत्यार्थे स्त्रीगमने प्रायश्चि- |     |
| संध्याकाल आहारादीनां वर्जनम् ,   |          | त्तम्, महापातक्यादीनःमुद्कदानादि-      |     |
| वानप्रस्थधर्माः                  |          | निषेषः १२                              | 8   |
| प्रायश्चित्तविधिः, महापातकप्रायः | •        | स्रीक्षीरादिपाने प्रायाश्चित्तम् ४२    | 9   |
| थितानि                           | 8 हे ७   | महापातिकेनां प्रायिधवान्तरिन           |     |
| गोवधप्रायश्चित्तम्               | ४१८      | रूपणम् ,अयाजययाजनादौ प्रायश्चित्तम् ४२ | 8   |
| •                                |          | र्तस्युतिः।                            |     |

### २७ अथ वौधायनसमृतिः।

| विषया:                                    | पृष्ठाङ्कः: | विषयाः पृष्ठाङ्काः                         |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>धर्मलक्षणम् , शिष्टलक्षणम् ,</b> पर्वः |             | दण्डनकरणम्, ब्राह्मणस्य ब्रह्म-            |
| छक्षणम्                                   | ४२५         | हत्यादिषु दण्डनिरूपणम्, क्षत्रियादि-       |
| आरहकादिनिषिद्धेदेशगभने प्राय              | •           | कृतवाह्मणवधे दण्डाभिधानम्, साक्षि-         |
| श्चित्तम्, ब्राह्मणादीनामुपनयनकालः        | ,           | श्रवणम् १४०                                |
| द्विजातीनां मेखलादिनिरूपणम्               | . ४२६       | अष्टी विवाहाः 88१                          |
| ब्रह्मचारिधर्माः                          | ७५ इ        | अनध्यायाः ४४२                              |
| स्नातकधर्मानिरूपणम्                       | 837         | प्रायश्चित्तवकरणम्, भ्रूणहपाय-             |
| कमण्डलुचर्याभिधानम्                       | . ४२९       | श्चित्तम्, अमत्या ब्राह्मणहनने प्राय-      |
| <b>शुद्धिपकरणम्</b> , अन्तःशुद्धिः        |             | श्चित्तम्, गुरुतल्पगमनादिप्रायश्चि-        |
| निरूपणम्, बाह्यशुद्धिः, बाह्यादितीः       | *           | त्तानि ४४३                                 |
| र्थानि, आचमनविधिः                         | ४३०         | समुद्रसंयानादिपतनीयकर्मणां निरू-           |
| द्रव्यशुद्धिपकरणम् , उ व्छष्टतै           |             | पणम् 888                                   |
| जसादिद्रव्याणां शुद्धिः                   | ४५१         | उपपातकानि, अशुचिकराभिधानं,                 |
| वैत्यवृक्षादिस्पर्शे सचैलस्नानम्          |             | , तत्त्रायाश्चित्तनिरूपणं च, तिराविक्रये 🕟 |
| म्मिशुद्धः, श्रद्धाप्रशंसा                | ४३२         | निषेषः ४४९                                 |
| <b>शौचाविधिनिरूपणम्</b> , वार्धुषिकलः     |             | तत्तकृच्छादिकथनम्, दायविभागः ४४६           |
| क्षणम्, गोरक्षकादिविप्रेषु श्रूदवद्वव     | •           | औरसादिपुत्राणामभिधानम् ४४७                 |
| हरेदित्यादिकथनम्                          |             | स्त्रिया अस्वातन्त्र्यकथनम्, स्त्रीत्याग-  |
| <b>जननाशौचमृताशौचयोर</b> भिवानम           | ,           | हेनवः, अनम्यस्त्रीणामनिधानम्, च-           |
| स्रिण्डलक्षणम्, अशौचसंपाते निर्णयः        | ४३४         | ण्डासीगनने बाह्मणस्य पातित्यम् ४४८         |
| कृभिद्षादिप्रायाश्चित्तम्,                | ४२५         | आपद्धमीने ऋपणम् , देवादितर्पण-             |
| मूत्रपुरीषाद्यपहतद्रव्याणां शुद्धिनि-     | •           | বিশি: ৪৪९                                  |
| रूपणम्                                    | ४३६         | स्नातकवानि १९०                             |
| यज्ञाङ्काविधिनिक्द्रपणम्                  | . ४५७       | संध्यो गसनविधिः 8९१                        |
| ब्राह्मणादिवर्णानेरूपणनः, ब्राह्मणन       |             | संब्यातिकाने प्रायश्चित्तम्, संध्या-       |
| भ्य क्षत्रियादिकत्यापरिणयेऽधिकार          |             | कर्मणः कड्न ४९३                            |
| इत्यादिकथनम्, संकर जातिनिरूपणम्           | ४३८         | सध्याह्मसानविधिः १९३                       |
|                                           | _           | व्यवसाङ्गतर्पणम् ॥ ४५४                     |

| <u>C</u>                                |              |                                           |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| विषयाः पृष्ठ                            | •            | विषयाः पृष्ठाङ्काः                        |
| पश्च महायज्ञाः, आश्रमधर्मानिरूपणम् ४    | 99           | कूष्माण्डहोमः 8७१                         |
| शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्रा-        |              | चान्द्रायणकल्पाभिधानम् ४७२                |
| <b>गाहु</b> तिन्यारूयानम् ह             | १९९          | अनश्चत्पारायणविधिन्यारूयानम् ४७३          |
| पङ्क्तिपावनानां निरूपणम् , श्रा-        |              | याप्यकर्मणोपेतस्य निष्क्रयार्थं ज-        |
| द्धाङ्गाप्त्रोकरणादिविधिनिह्नपणम् ध     | ६१           | पादिनिरूपणम् १७५                          |
| सत्पुत्रप्रशंसा, संन्यासविधिन्या-       |              | चक्षुःश्रोत्रत्वम्बाणमनोव्यतिक्रमा-       |
| ख्यानम् १                               | ३ <b>६</b> २ | दिषु प्रायश्चित्तम्, विवाहात्प्राक्तन्या- |
| मोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या १         | ३ <b>६</b> ५ | या रजोदर्शने दोषनिरूपणम् ४७६              |
| शासीनयायावरादीनां षण्निवर्तन्या-        |              | प्राणायामफलम्, योगप्रशंसा १७७             |
| द्यो नव वृत्तयः, शालीनयायावरादीनां      |              | पापानिवृत्तये वेदपावित्राणां निरू-        |
| धर्मानेरूपणम् ध                         | ६६           | पणम् १७८                                  |
| षण्निवर्तन्यादिवृत्तीनां स्वरूप-        |              | प्रायश्चित्तविधिः క७९                     |
| कथनम् ४                                 | १७           | अघमर्षणादिविधिन्याख्यानम् ,कृ-            |
| पचमानकापचमानकभेदेन वान-                 |              | च्छ्रादिविधिनिरूपणम् ४८०                  |
| प्रस्थस्य द्वीविध्यबोधनम्, तत्र पचमाः   |              | सांतपनकृच्छूः, पराककृच्छूाभिधा-           |
| नकस्य सर्वारण्यकादिभेदेन पञ्च प्रकाराः, |              | नम्, महासांतपनम्, चान्द्रायणादि-          |
| सर्वारण्यकस्याप्यवान्तरभेदनिरूपणम् ४    | <b>१</b> ८   | विधिः, तुलापुरुषत्रतनिरूपणम्, त्रह्म-     |
| उन्मज्जकादिः रूपेणापचमानकस्य            |              | कूर्चत्रताभिधानम्, पापापनुत्तये त्र-      |
| पञ्च मेदाः, वैखानसानां दीक्षाभिधानम्,   | j            | तान्तरानिरूपणम् 8८१                       |
| मांसादिमक्षणे ब्रह्मचारिणः प्रायश्चि-   |              | पापनोदकानि, मृगारेष्टचादीनां              |
| त्तिषहोमानिथिः ४                        | ६९           | निरूपणम्, पवित्रैर्मार्जनादिविधिः, वे-    |
| अघमर्षणकल्पन्याख्यानम्, आ-              |              | द्पवित्राणामभिधानम् १८२                   |
| त्मकृतदुारतोषशमाय प्रस्तवावकस्य         |              | गणहोमफलम् १८३                             |
| ह्वनंविधिः ४                            | 00           | एतद्घ्यापनादौ फलनिरूपणम् ४८४              |
|                                         | _ 1          | उनस्मतिः ।                                |

#### इति बौधायनसमृतिः।

## समातेयं स्मृत्यितिहितविषयाणामनुक्रमणिका ।

धीन्द्र साहित्य 'दो बहन' : उपन्यास

## ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# अङ्गिरःस्मृतिः ।

धर्मजिज्ञासुभिः सम्यगिमतौजा महाद्यातिः । भारद्वाजादिभिः पृष्टः प्रात्रवीदेतद-ङ्गिराः ॥१॥ आश्रमेषु च सर्वेषु वर्णीनामनुसर्वेशः । प्रायश्चित्तविधिं कृन्स्नं वक्ष्यमाणं निबोधत ॥ २ ॥ अन्त्यानामविश्चेषेण जग्ध्वाऽस्रं हि द्विजन्मनाम् । चान्द्रं क्रुच्छूं तदर्भे च ब्रह्मक्षत्रविशां स्मृतम् ॥ ३ ॥ चाण्डालकूपभाण्डेषु यस्त्वपः पिवते द्विजः। प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ चरेत्सांतपनं विषः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धे तु चरेद्वैश्यः पादं शूदः समाचरेत् ॥ ५ ॥ चाण्डालोदकभाण्डेषु यः पिबेचृषितो जलम्। तत्क्षणं तत्समुत्तार्य प्राजापत्यं समाचरेत् ॥६॥ यदि चानुद्धृतं तोयं शरीरे तस्य जीर्यति । तदा विपः स्वशुद्धचर्थं कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ ७ ॥ चाण्डास्रभाण्डसंस्पृष्टं पिवेचेत्तृषितो जस्म । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विद्युध्य-ति ।। ८ ।। यस्तु चाण्डालसंस्पृष्टं पिवेत्तोयमकामतः । स तु सांतपनं कृच्छ्रं चरेच्छु-द्वर्यभात्मनः ॥ ९ ॥ कृते मृत्रपुरीषे तु भुक्तोच्छिष्टोऽथ वा द्विजः । श्वादि स्पृष्ट्वा जपेतस्त्रात्वा गायत्र्या अयुतद्वयम् ॥ १०॥ कूपे विष्मूत्रसंयुक्ते पीत्वा तोयं द्विजो-त्तमः । क्रुच्छ्रं सांतपनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥११॥ बलाकाभासगृश्राख्(सु) खरश्र(श्व)वकसूकराः । दृष्टा चैषाममेध्यानि स्पृष्ट्वाऽऽचम्य विशुध्यति ॥१२॥इच्छयै-षाममेध्यानि भक्षयित्वा द्विजोत्तमाः । कुर्युः सांतपनं कुच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥१३॥ एतदेव व्रतं कुर्युरेषां मांसस्य भक्षणे । श्वकाकयोश्च मांसानि भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १४ ॥ स्पर्शनं चैव कुरुते ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह । आहतुः शङ्खालिखितौ विष्मूत्रोचारभोजने ।। १५ ।। तुलिका चोपधानं च पुष्परक्ताम्बराणि च । पतिताद्यै-रुपस्पृैष्टं शोषणैः प्रोक्षणैः श्रुँचि ॥ १६ ॥ रजकं चर्मकारं च नटं धीवरमेव च । बुरुढं च तथा स्पृष्टा ग्रुध्येदाचमनाद्द्विजः ॥ १७ ॥ संस्पृष्ट एभिरुच्छिष्टेरेकरात्रं पयः थिबेत्। संस्पृत्य चैतानुच्छिष्ट उपोष्य त्रिदिनं क्षिपेत् ॥ १८ ॥ भुक्त्वा चैषां समुच्छिष्टं वितः सांतपनं चरेत्। पादोनमर्थपादं च क्षञ्चविट्शूद्रयोनयः॥ १९॥ यश्र भार्यी श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्याधिगच्छति । सचैलो जलमापुत्य घृतं प्राक्य विशु-ध्याति ॥ २० ॥ स चोदक्यादिभिः स्पृष्टो यदा स्यादातुरो नरः । अनातुरः सप्तवारं स्पृष्टा स्नानं समाचरेत् ॥ २१ ॥ आतुरा चैव या नारी रजसा मलिनी भवेत्। चतु- र्थेऽहिन संप्राप्ते न्पृष्टा तामण्यनातुरः ॥ २२ ॥ दशैक।दश वारान्वा स्नानं कुर्याद्वि-चक्षणः । एवं तस्या विशुद्धिः स्यात्परिवर्तितवाससः ॥ २३ ॥ प्रारब्धदीर्धतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्। न तेन तद्वतं तासाम्रपहन्येत किहिंचित् ॥ २४ ॥ स्वभाव एष नारीणां ज्ञेयो मूत्रपुरीषवत्। अत ऊर्ध्व न दुष्यन्ति चरेयुश्चैव तद्व्रतम् ॥२५॥ चाण्डाळपतितोदक्यां स्पृष्टोच्छिष्टो द्विजोत्तमः। प्राजापत्यं चरेत्क्रच्छ्रं सुमन्तुवचनं यथा ॥ २६ ॥ चण्डालपतितादीनाम्चिल्लानादिभोजने । द्विजः शुध्येत्पराकेन शूद्रः कुच्छ्रेण शुध्यति ॥ २७ ॥ पतितानां स्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च मतिगृह्य च । मासो. पवासं कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥ २८ ॥ श्वमर्दभस्वरादीनां नरमांसादिदूषणे । उद्धरेत्सकलं वारि कूपवापीविशोधनम् ॥ २९ ॥ यस्तु कूपे पिवेत्तोयं ब्राह्मणः शव-दूर्षिते । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगच्येन ग्रुध्यति ॥ ३० ॥ क्रिन्नभिन्नश्चवन्याप्तं वारि विप्रो यदा पिवेत् । कुद्धिश्वान्द्रायणं तस्य तप्तक्रच्छ्मथापि वा ॥ ३१ ॥ अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि निःहि(नीही)श्लीचस्य यो विधिः । स्त्रीणां ऋीडार्थसंभोगे श्चयनीये न दुष्यति ॥ ३२ ॥ संध्या स्त्रानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृत-र्पणम् । द्वथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात् ॥ ३३ ॥ पालनादिक्रया-च्चैव नीलीवृत्त्युपजीवनात् । पतितस्तु भवेद्विपस्त्रिभिः कृच्ल्रैर्विशुध्याति ॥ ३४ ॥ नीलीरक्तं यदा वस्त्रं विमो देहेषु धारयेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३५ ॥ नीलीमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाद्वाह्मणः कचित् । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ३६ ॥ नीत्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यच परोहति । अभोज्यं तद्द्विजातीनां भ्रुकत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३७ ॥ वापयेद्यत्र नीछीं तु तावत्स्यादशुचिर्मही । प्रमाणं द्वादश्च समाम (अ) त ऊर्ध्व शुचिर्भवेत् ॥ ३८ ॥ मृते भीरि या नारी नीलीवस्त्रं तु धारयेत्। स्वामी तिष्ठति पाताले नीलीवस्तस्य धारणात् ॥ ३९ ॥ पत्यौ जीवाति या नारी उपोष्य व्रतचारिणी । आयुर्वै हरते भर्तः सा नारी नरकं ब्रजेत् ॥ ४० ॥ स्नानं रजस्वलायास्त चतुर्थेऽहनि शुध्यति । कुर्यद्रजित निर्दे ( व ) चे नानिर्दे ( व ) चे कदाचन ॥ ४१ ॥ रजस्वलायाः मेतायाः संस्कारादीनि नाऽऽचरेत्। ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्नातायाः शवधर्मण दाहयेत् ॥ ४२ ॥ रोगग थद्रजः स्त्रीणामत्यन्तं संप्रवर्ति । अग्रुच्यस्ता न तेन स्युस्तासां वैकारिको मदः ॥ ४३ ॥ साध्वाचारा न तावत्हा रजो यावत्पव $\hat{\zeta a}$  । द्वते । रजसि साध्वी स्याद्गृ ,कर्माण चेन्द्रिये ॥ ४४ ॥ प्रथमेऽइनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ।

<sup>ं</sup> १ प्त. ग. "ते। निवृं ।

तृतीये रजकी चैव चतुर्थेऽहनि शुध्यति ॥ ४५ ॥ चाण्डालः श्वपचो वाऽपि यद्यात्रेयीं स्त्रियं स्पृशेत् । अफालकृष्टैर्वर्तेत पश्चगन्येन शुध्यति ।। ४६ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा चण्डाळान्त्यश्ववायसैः । तावत्तिष्ठेन्निराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥ ४७ ॥ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृक्षतः कचित्। सवर्णा पञ्चगव्यं तु त्रिरात्रमसवर्णके ।। ४८ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । पूर्वाः कुच्छ्रं प्रकुर्वीरञ्ज्ञाद्रा दानेन शुध्यति ॥ ४९ ॥ नियमस्था यदा नारी प्रपञ्येदन्तरा रजः । उपोष्यैव तु ता रात्रीः शेषं स्नात्वा चरेद्व्रतम् ।। ५० ॥ आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वस्त्वनातुरः। स्नात्वा स्नात्वा च दशधा ततः शुध्येदनातुरः॥ ५१॥ ऋतौ तु गर्भशङ्कायां स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु सदा कुर्याच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ ५२ ॥ द्वावेतावशुची स्यातां दंपती श्रयनं गतौ । श्रयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान् ॥ ५३ ॥ रजसा शुध्यते नारी न चेद्रच्छेद्विवर्णताम् । यथा ग्राममलग्राही नदी वेगेन शुध्यति ।। ५४ ।। बहूनां संहतानां च यद्यप्येकोऽशु चिभवेत् । तस्य मात्रस्य तच्छौचं नेत-रेषां कदाचन ॥ ५५ ॥ भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । सुराविण्मूत्र-संस्पृष्टं शुध्यते तापलेखनैः ॥ ५६ ॥ गवाऽऽघ्रातानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि च । शुध्यन्ते दश्राभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ ५७॥ शुद्धिः सुवर्णरूप्याणां मारुतार्केन्दुरिक्मभि:। गण्डूषं पादशौचं च कुर्यान्कांस(स्य )स्य भाजने ॥ ५८ ॥ भूमौ निक्षिप्य षण्मासान्पुनराकारमादिशेत् । निर्लेपं काश्चनं भाण्डमिद्धरेव विश्व-ध्यति ॥ ५९ ॥ आमिषाभि (भी ) रसंस्पृष्टं ताम्रमम्छेन शुध्यति । रेतःस्पृष्टं श्वरपृष्टमाविकं न च दुष्यति ॥ ६० ॥ दंपत्योर्विश्योरग्न्योर्विश्राग्न्योर्गोद्विजन्मनोः । अन्तरे यदि वा गच्छेदहोरात्रेण शुध्यति ॥ ६१ ॥ विना दर्भेण यत्स्नानं यच दौनं विनोदकम् । असंख्यातं तु यज्जप्तं तत्सर्वे निष्फलं भवेत् ॥ ६२ ॥ आसने पादमारूढे यत्स्यादर्धं कृतं पदः । मुखेन धिमतं भुङ्क्ते तुल्यं गोमांसभक्षणे ( णम् ) ॥ ६३ ॥ पिवतः पतते तोयं भाजने मुखनिःस्रतम् । अभोज्यं तद्भवेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ६४ ॥ शुष्कमन्नमविद्यभ्य सप्तरात्रेण जीर्यति । अत्रं व्यञ्जनसं-युक्तमर्थमासेन जीर्यति ॥ ६५ ॥ पयो दिध तु मासेन षण्मासेन घृतं तथा । तैलं संवत्सरेणैव कोष्ठे जीर्यति मा (वा ) न वा ॥ ६६ ॥ यस्तु भुञ्जीत शुद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम् । स जीवद्भेव शृद्धः स्यान्मृतः श्वानोऽभिजायते ॥ ६७॥ शुद्रान्नरसपुष्टस्य त्वधीयानस्य नित्यशः। यजतो जुह्वतो वाधि गतिरूध्वं न विद्यते

।। ६८ ।। शूदान्नेन तु अक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति। यस्यानं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रं प्रवर्तते ॥६९॥ ग्रुद्रान्नेनोदरस्थेन यस्तु प्राणान्विमुश्चति । स भवेत्सूकरो ग्रामे तस्य वा जायते कुले।।७०॥ शूद्रान्नं पच्यते येन शूद्रा च गृहमेधिनी। वार्जितः पितृभिर्देवे रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ७१ । शुद्रपेक्षणकारी यो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वछः। भूमौ देयं तु तस्यानं यथैव श्वा तथैव सः ॥ ७२ ॥ शूद्रान्नं शूद्रसंपर्कः शूद्रेणेव सहासनम् । शूद्राज्ज्ञानागमः कश्चिज्ज्वल्लन्तमपि पातयेत्।।७३।। शूद्रे कृतप्रणामे तु स्वस्ति चेत्त्रियते द्विजैः। शूद्रोऽग्रे नरकं याति ब्राह्मणस्तद्नन्तरम् ॥ ७४ ॥ अग्निहोत्री तु यो विमः ग्रुद्राञ्चाञ्च निवर्तते। पञ्च तस्य प्रणक्यन्ति औत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्रयः॥ ७५ ॥ शुद्रोच्छिष्टस्तु संस्पृष्टः प्रमादाद्द्रव्यपाणिना । तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽब्रवीन्ध्रनिः॥ ५६ ॥ भुङ्गीत ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियस्य तु पर्वणि । सकृद्वैश्यस्य भुर्ज्ञात न शूद्रस्य कथंचन॥ ७७ ॥ अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियस्य पयः समृतम् । वैश्यान्नमन्त्रमेव स्याच्छूद्रस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ ७८ ॥ ब्राह्मणाने पैवित्रत्वं क्षत्राने पशुता स्मृता । वैश्याने चापि शूदत्वं श्रुद्रान्ने नरकं त्रजेत् ॥ ७९ ॥ दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्त्रमाश्रित्य तिष्ठति । यस्यान्नं च समश्राति भुङ्क्ते तस्य च किल्विषम् ॥ ८० ॥ सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिवेत्पानीयमज्ञानाद्भङ्क्ते चान्नं स्पृशेत्तया ॥ ८१ ॥ पानीयपाने कुर्वांत पञ्चगव्यस्य प्राज्ञनम् । त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा स्पृष्टा स्नानेन ग्रुध्याति ॥ ८२ ॥ दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु । षड्भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्त्रविद्शूद्रयोनिषु ॥ ८३ ॥ यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्रेषु वॉर्णिनाम् । सर्वेषां पैतृकं शौचं यावन्नोपरंतः पिता ॥ ८४ ॥ मृतसूतकपुष्ट इनं द्विजं शूद्रान्नभोजनम् । अहमेव न जानामि कां कां योनिं स गच्छति॥ ८५ ॥ गृत्रो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि सूकरः। श्वा भवेत्सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरब्रवीत् \* ॥ ८५ ॥ उपनीतं यदा त्वन्नं भाजने सम्रपस्थितम् । अपीतरसम्रुत्सृष्टं न दद्यात्रैव होमयेत् ॥८७॥ अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशदृषिते । अनन्तरं स्पृश्चेदापस्तचान्नं भस्मना स्पृश्चेत् ॥ ८८ ॥ मूत्रं कृत्वा व्रजन्यस्तु स्मृतिभ्रंशाज्जलं पिवेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ८९ ॥ अरण्ये निर्जले देशे चौरव्याघादिसंकुले। कृत्वा मूत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तो न दुष्याते ॥ ९०॥

<sup>\*</sup> इति उत्तरमेतद्वचनमुपलभ्यते-ख. ग. पुस्तकयोः " प्रस्तुते दीक्ष(क्षा)होमे च विवाहे यज्ञमण्डपे । अन्तरा सूतकोत्पत्तौ न दोषो मनुरत्रवीत" इति ।

१ क. ख. ग. आत्म ब्र° । २ क. ख. ग. दिहत्वं । ३ क. ख. ग. भुङ्क्ते । ४ क. वर्णितः । स° । ख. वर्णिनः । स° । ५ क. ख. °रमते पि° । ६ क. ग. भोजने ।

भूमौ निक्षित्य तद्रव्यं शौचं कृत्वा यथाविधि । गृह्णियाचैव तद्रव्यमुपस्पृश्य यथाविधि ॥ ९१ ॥ मन्त्रोचारं द्विजः कृत्वा न कुर्याच्छीचमात्मनः । मोहाद्भक्ते त्रिरात्रं तु जलं पीत्वा विशुध्यति ॥ ९२ ॥ यदा भोजनकालं तु अशुचिर्भवति दिजः । भूमौ निक्षिप्य तद्ग्रासं स्नात्वा वित्रो विशुध्यित ॥९३॥ भक्षयित्वा तु तद्ग्रासमहोरात्रेण क्रुध्यति । अशित्वा सर्वमेवात्रं त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ९४ ॥ यस्तु भुज्जीत पङ्क्तिस्थः कुत्सितात्रं विश्लेषतः । अहोराश्लोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याते॥९५॥ एकपङ्कत्युपिवष्टानां दुष्कृतं सर्वसाधुनाम् । सर्वे तत्समतां यान्ति पङ्क्तियीवन्न र्भुंज्जिति(?) ॥ ९६ ॥ अग्निना भस्मना चैव स्तम्भेन उद्केन च । द्वारेणाप्यथ मार्गेण पङ्क्तिर्भिद्येत षड्विधा ॥ ९७ ॥ एकपङ्क्तिस्थितो भुङक्ते न स्पृशेच परस्परम् । भस्मना कृतमर्यादा एकपङक्ति ने दुष्यति ॥ ९८ ॥ कृत्वा पापं हि शोचन्वै ब्राह्मणो वेदपारगः । स्मृत्यर्थे विन्दाति योऽपि तस्मात्पापात्प्रमुच्यते॥९९॥नैव कुर्यो पुनारिति निष्टत्यात्मा भवेद्यदि । विह्निर्वेदागमाभ्यासः सर्वे पापं विशुध्याति ॥ १०० ॥ यथा जातबस्रो वह्निर्देहत्याद्रीनपि द्रुमान् । एवं दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥ न देव(वेद) बलमाश्रित्य पापकमेरतिर्भवेत् । अज्ञानाद्वा पमादाद्वा दहते कर्म नेतरत् ।।१०२।।उदक एवोदकस्थश्च स्थले स्थलगतः श्चिः। पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचान्तो भयतः श्रुचिः ॥ १०३ ॥ उत्तीर्याऽऽचम्य उदकमवतीर्य उपस्पृशेत् । एवं स श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिमन्त्रितः !! १०४ ॥ अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवब्राह्मणसं-निघौ । भोजने जपकाले च पाढुकानां विसर्जनम् ॥ १०५ ॥ पाढुकासनमारूढः स्वगृहात्परगृहं त्रंजेत् । छेदयेत्तस्य पादौ तु धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ १०६ ॥ अग्नि-होत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः। एते सपादुका यान्ति श्रेषान्दण्डेन ताडयेत् ॥ १०७ ॥ जन्मप्रभृतिसंस्कारे अमशानान्ते तथैव च । गणान्ने गणकान्ने वा चौरस्य वृष्ठीपतेः ॥ १०८ ॥ पाचकान्ने नवश्राद्धे संग्रहे चन्द्रसूर्ययोः । स्त्रीणां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १०९ ॥ अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । तस्याश्चैव न भोक्तव्यं पुनर्भूः कीर्तिता बुधैः ॥ ११० ॥ पूर्वे तु स्रवते गर्भो यस्या-श्रेवाथ संस्कृतः । द्वितीयो गर्भसंस्कारः पुनरेता तु सोच्यते ॥ १११ ॥ या चाऽऽदौ दशभिविधिकींविचिष्ठति गर्भिणी(१)। धारितं तु न रेतो वै रेतोघां साँ तथोच्यते ॥ ११२ ॥ भर्तुः शयनमुळ्ळङ्घ्य या चान्येषु प्रवर्तते । तस्या अन्नं न भोक्तव्यं

१ घ. मुञ्जते । २ घ. विन्दतो यो°। ३ क. घ. °तीये ग°। ४ क. °र्जीवोत्ति°। ५ क. °धाता त°।६ ख. ग. सान ग्रुच्य°।

विजेया कामचारिणी ॥ ११३ ॥ पुनर्भूः पुनरेता च रेतोघा कामचारिणी । तासां प्रथमगर्भे च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥११४ः अनपत्या तु या नारी नाश्चीयादेव तद्गृहे । अथ भुञ्जीत मोहात्मा पूर्यसं नरकं व्रजेत् ॥ ११५ ॥ स्त्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । नारीयानानि वस्ताणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्॥११६॥ राजानं हरते तेजः शुद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् । सूतकान्नं तु यो भ्रङ्क्ते स भ्रङ्के पृथिवी-मलम् ॥ ११७ ॥ रात्रावस्तिमते सूर्ये चण्डाली स्पृत्रते स्त्रियः । ताः स्पृष्टास्तु यदा किंचित्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ११८ ॥ जातरूपं स्पृशेदापो दिवाऽऽनीतं तु यज्जलम् । तेन स्नात्वा च पीत्वा च सर्वे(र्वः) स्पृष्ट्वा शुचिर्भवेत् ॥ ११९ ॥ दासनापितगोपालकुलिमित्रार्धसीरिणः। एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्राऽऽत्मानं निवेदयेत् ॥ १२०॥ अन्यश्रद्रेषु अन्नाद्यं ये भुञ्जन्ति क्षुधा द्विजाः । प्रायश्चित्तं च संपाप्तं चरे-चान्द्रायणं त्रतम् ॥ १२१ ॥ दृषलीफेनेजातस्य निःश्वासोपहतस्य च । तासु चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ १२२ ॥ अजापालो म(मा)हिषश्च तथा च रृषली-पतिः । प्रमादादपि संस्पृष्वा सचैछं स्नानमाचरेत् ॥ १२३ ॥ रेतःक्षयकरी वन्ध्या अजास्ताः परिकीर्तिताः । तासां यः पालयेद्विपो ह्यजापालः स उच्यते ॥ १२४ ॥ महिषीत्युच्यते नारी या चैव व्यभिचारिणी । तं दोषं क्षमते यस्तु स वै माहिष जन्यते ॥ १२५ ॥ पितुर्वेदमिन या कन्या रजस्तु सम्रुपस्पृशेत् । भ्रूणहत्या पितु-स्तस्याः सा कन्या वृषठी समृता ॥ १२६ ॥ माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ।। १२७ ।। उदृहेद्यस्तु तां कन्यां ब्राह्मणो मद्मोहितः । असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स विशो वृष्ठीपतिः ॥ १२८॥ अग्रे च माहिषं दृष्टा मध्ये च दृष्ठीपतिः । अन्त्ये वार्धुषिकं दृष्ट्वा निराज्ञाः फितरो गताः ॥ १२९ ॥ श्वित्री कुष्ठी तथा तस्य कुनस्वी क्यावद्नतकः । निराज्ञाः पितरो यान्ति देवता ऋषिभिः सह ॥१३०॥ नाश्चान्ति पिशुने देवा नाश्चन्त्यनृतवादिनः । भार्याजितस्य नाश्चान्ति यस्य चोपपातिर्गृहे ॥१३१॥ नखलोमोपजातस्य न रक्तोन(त्तः?) रवाससः। द्व्यङ्गुलातीतकर्णस्य भुञ्जते पितरो हविः ॥१३२॥ यावदुष्णं भवेदस्रं यावद्भञ्जन्ति वाग्यताः। तावदश्चान्ति पितरो यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥१३२॥ हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यत्र तर्पिताः। पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः॥१२४॥ यावतो ग्रसते पिण्डान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित् । तावतो ग्रसते पेत्य . दीप्तान्म्थूलानयो-मयान् ॥ १३५ ॥ यावद्विषा न पूज्यन्ते अन्नदानहिरण्ययोः । तावचीर्णव्रतस्यापि

१ क. °म् । अस्तमिते यदि सू °। २ ख. ग. °ननीत °।

तत्पापं न प्रणक्याते ॥ १३६ ॥ यद्विष्टया काकवलाकयोर्वा अमेध्यलिप्तं च भवे-च्छरीरम् । श्रोत्रे मुखे न प्रविशेच सम्यक्स्नानेन छेपोपहतस्य शुद्धिः ॥ १३७ ॥ अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १३८ ॥ पद्मोदुम्वरविल्वानां कुशाश्वत्थपलाशयोः । एतेषाम्रद्कं पीत्वा षड्रात्रेण विश्वध्यति ॥१३९॥ ये पत्यवसिता विपाः प्रवज्याप्रिजलोद्वहाः । अनाशकिनर्द्यतेश्व गृहस्थत्वं चिकीर्षति ॥ १४० ॥ स चरेत्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च जातकर्मविधिं कृत्वा पुनः संस्कारमहिति ॥ १४१ ॥ तूलिका चोपथानानि पुष्पः रक्ताम्बराणि च । शोषयित्वाऽर्कतापेन मोक्षणेन विशुध्यति ॥ १४२ ॥ देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा कर्म समाचरेत्॥१४३॥ रथ्याकर्दमतोयानि नाना पाथे तृणानि च। मारुतार्केण शुध्यन्ति पक्षेष्टकचितानि च ॥ १४४ ॥ आतुरे स्नानमु(उ)त्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृश्ले-द्वाऽपि ततः शुध्येत्स आतुरः॥ १४५ ॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षञ्चिया तथा । क्रुच्छ्रमेकं चरेत्पूर्वी पादमेकं तथोत्तरा ॥ १४६ ॥ उपवासैस्त्रिभिर्वाऽपि अहो-रात्रेण चोत्तरा । एवं पातकनिर्दिष्टमाङ्गिरा मुनिरत्रवीत् ॥१४७॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽ-न्योन्यं वैश्या च शूद्रिणी तथा । कुच्छ्रेण शुध्यते पूर्वा शूद्रा दानेन शुध्यति ॥१४८॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा चण्डालादि यदि स्पृशेत् । गोमूत्रयावकाहारा षड्ात्रेण विद्यु-ध्याति ॥ १४९ ॥ नारी रजस्वला[स्पृष्टा]खरचाण्डालक्कुक्कुटैः । भुक्त्वा ह्येतान्प्रपत्येत मानस्तोकऋचं जपेत् ॥ १५० ॥ भुञ्जानंनैत्र विभेण स्पृष्टा पैव रजस्वस्ना । प्राजाः पत्येन कुच्छ्रेण प्राणायामञ्जतेन च ॥ १५१ ॥ दिवाकी तिंग्रुद्क्यां च पतितं सूतकं तथा । शवसंस्पर्शने दैव स्पृष्टा स्नानेन शुध्यति॥१५२॥ दिवाऽऽहृतेन तोयेन तापि-तेनाग्निसंनिधौ । दिवा नार्केण संस्पृष्टा रात्रौ नक्षत्रमालिनी (!)॥ १५३ ॥ संध्ययो-रुभयोश्वेव पवित्रं सर्वदा जलम्। खातं वापी तथा कूपः प्रप्रेनद्यास्तु वाक्पतिः॥१५४॥ याँष्टिघाते तथा चैव मृत्पिण्डे गोमयेन तु । उपलेपेन शुध्यन्ति अङ्गिरा मुनिरब्रवीत् ॥ १५५ ॥ गोदुग्धं गोमयं क्षीरं दाधि तक्रं तथा घृतम् । गोषुच्छं पश्चिमे भागे एते सर्वे पवित्रकाः ॥ १५६ ॥ एवं ते कथितं सर्वे प्रमादाज्ञानवित्तपः(१) यत्र यत्र मृता गावः प्रायश्चित्तं पृथकपृथक् ॥ १५७ ॥ गवां च पतने कुच्छ्रं पापाणे च द्वयं चरेत् । अर्धकुच्छ्रं तु वाष्यां स्यात्पादकुच्छुं तु कूपके ॥ १५८ ॥ शस्त्रहा त्रीणि

१ क. ख. ग. °वृत्ताश्च। २ ग. °धान्यानि । ३ क. घ. °स्पृष्ट्वाच°। ४ ख. °पातद्या°। ५ ग.

अङ्गिरःस्मृतिः

कुच्छ्राणि यष्टिघाती द्वयं चरेत् । मृत्पिण्डादितकुच्छ्रं तु प्राजापत्यं च गोमये॥१९९॥ एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ वन्धने चरेत् । योजने पादिहीनं स्याचरेत्सर्वे निपातने ॥ १६० ॥ न स्त्रीषु वचनं कुर्यान्तेव गानमुपत्रजेत् । नै च रात्रौ भवेद्रोष्टे न कुर्यादेवकां (कीं) क्रियाम् ॥ १६१ ॥ छाङ्गू छच्छेदने पादौ तथा चैवानुधारणे । पादिहीने शिखावर्जं सिशिखं च निपातने ॥१६२ ॥ एवमेव तु नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम् । एकिकृत्य कचान्सर्वाइछेदयेदङ्गु छद्वयम् ॥१६३ ॥ अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टो येन चाऽऽच्यमं त्रजेत् । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टे त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥१६४ ॥ श्रवसूत समृत्पन्ने सूतकं तु भवेद्यदि । श्रवेन शुध्यते सूतिन सूत्या शुध्यते श्रवम् ॥१६५ ॥ सूतकेन तु जातेन उभाभ्यां सूतकं यदि । पातकेन तु छिप्येत सूतकेनैव गच्छिति ॥१६६ ॥ सर्वत्रतेषु निर्दिष्टं पश्रात्सूतिकनो भवेत् । चीर्णव्रते तु निर्दिष्टं पश्राद्वाद्यणभोजनम् ॥१६७ ॥ अधीते य इदं शास्त्रमुक्तमाङ्गिरसा स्वयम् । ऋषीणां संनिधौ विषः सर्वपापैः ममुच्यते ॥१६८ ॥

इति श्रीमदङ्गिरःप्रोक्तं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥

समाप्तेयमाङ्गिरःस्मृतिः ॥

## ॐ तत्सद्धस्रणे नयः । महर्ष्यत्रिप्रणीता

## अत्रिसंहिता।

हुैताग्निहोत्रमासीनमत्रिं वेदविदां वरम् । सर्वेशास्त्रविधिज्ञातमृषिभिश्र नमस्कु-तम् ॥ १ ॥ नमस्कृत्य च ते सर्व इदं वचनमञ्जवन् । हितार्थं सर्वलोकानां भगवन्क-थयस्व नः ॥ २ ॥ अत्रिरुवाच — वेदैशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा यैन्मे पृच्छथ संशयम् । हितार्थ संपवस्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥ सर्वतीर्थान्युपस्पृत्र्य सर्वान्देवान्प्रणम्य च । जप्त्वा तु सर्वसूक्तानि सर्वशास्त्रानुसारतः ॥ ४ ॥ सर्वपापहरं नित्यं सर्वसंशयना-शनम् । चतुर्णामपि वर्णानामित्रः शास्त्रमकलपयत् ॥ ५ ॥ ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धर्मदूषकाः । सर्वैः पापैः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शास्त्रमुत्तमम् ॥ ६ ॥ तस्मादिदं वेदिविद्धिरध्येतन्यं पयत्नतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तन्यं सद्वृत्तेभ्यश्च धर्मतः॥ ७॥ अक्रु-लीने ह्यसद्भुत्ते जडे शुद्धे शठे द्विजे । एतेष्वेव न दातव्यमिदं शास्त्रं द्विजोत्तमैः ॥ ८॥ एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिन्यां नास्ति तद्द्रन्यं यदस्वा ह्यनृणी भवेत् ॥ ९ ॥ एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते । ग्रुनां योनिशतं गत्वा चा-ण्डालेष्विप जायते ॥ १० ॥ वेदं गृहीत्वा यः कश्चिच्छास्तं चैवावमन्यते । सँ सद्यः पश्चतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ११ ॥ स्वानि कर्माण कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ १२ ॥ कर्म विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥ १३ ॥ क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः। कस्त्रोपजीवनं भूतरक्षणं चेति दृत्तयः॥१४॥ दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति वै विशः । शृद्धस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥ मयैष धर्मोऽभिहितः संस्थिता यत्र वर्णिनः । बहुमानिमह प्राप्य प्र-यान्ति परमां गतिम् ॥ १६ ॥ ये व्यपेताः स्वधर्मेभ्यः परधर्मे व्यवस्थिताः । तेषां शास्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥ १७ ॥ आत्मीये संस्थितो धर्मे शुद्रोऽपि स्वर्गमश्चते । परधर्मी भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारवत् ॥ १८ ॥ वध्यो राज्ञा स वै **श्रु**द्रो जपहोमपरश्र यः । ततो राष्ट्रस्य हन्ताऽसौ यथा वह्नेश्र वै जलम् ॥ १९ ॥ पतिग्रहोऽध्यापनं र्चं तथाऽविक्रेयविक्रयः । याज्यं चतुर्भिरप्येतैः क्षत्रविद्पतनं स्मृ-

१ ग. हुत्वाऽप्ति । २ ग. विधानज्ञं मुनिभि । ३ ग. दिज्ञाः शास्त्रतस्व । ४ क. यन्मां पृ । ५ ख. ग. दिव्यं । ६ ग. यत्नतः । ७ ग. स प्रेत्य प । ८ ग. च याज्या च कयविकयम् । व ।

तम् ॥ २० ॥ सद्यः पतित मासेन लाक्षया लवणेन च 🕸 । ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ २१ ॥ अव्रताश्रानधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः । तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरंभैक्तपदं बुधैः ॥ २२ ॥ विद्वद्भोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भुक्षते । तेऽप्यनाद्वष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम् ॥ २३ ॥ ब्राह्मणान्वेदविदुषः सर्वशास्त्रः विशारदान् । तत्र वर्षति पर्जन्यो यत्रैतान्पूजयेन्त्रपः ॥ २४ ॥ त्रयो छोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्र त्रयोऽग्रयः । एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा ब्राह्मणाः पुराना २५ ॥ उमे संध्ये समाधाय मौनं कुर्वन्ति ये द्विजाः । दिव्यवर्षसहस्राणि स्वर्गेलोके महीयते 4 ॥ २६ ॥ य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम् । यज्ञः स्वर्गे नृपत्वं च पुनः कोज्ञं संमृद्धयेत् × ॥ २७ ॥ दुष्टस्य दण्डः मुजनस्य पूजा न्यायेन कोजस्य च संमृद्धदिः । अपक्षपातोऽधिषु राष्ट्रस्या पञ्चिव यज्ञाः कथिता नृपाणाम् ॥ २८ ॥ यत्प्रजापालने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिवाः । न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ २९ ॥ अलाभे देवलातानां इदेषु च सरःसु च । उद्धृत्य चतुरः पिण्डान्पारके स्नानमाच-रेतु ॥ ३० ॥ वसाञ्चक्रमसङ्गज्जामूत्रविट्कर्णविष्नस्वाः । श्लेष्मास्थिद्विकाः स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः॥ ३१॥ षण्णां षण्णां क्रमेणैव शुद्धिरुक्ता मनीपिभिः। मृद्वा-रिभिश्र पूर्वेषामुत्तरेषां च बारिणा ॥ ३२ ॥ शौचं मङ्गलमायासअ(श्रा)नसूयाऽस्पृहा दमः। लक्षणानि च विषस्य तथा दानं दयाऽपि च ॥ ३३ ॥ न गुणान्गुणिनो हिन्त स्तौति चान्यान्गुणानपि । न हसेचान्यदोषांश्र साऽनसूया प्रकीर्तिता ॥३४॥ अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितै: । आचारेषु व्यवस्थानं शौचिमित्यभिधी-ंयते ॥ ३५ ॥ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम् । एतद्धि मङ्गलं भोक्तमृषिर्भि-र्धर्मदार्शिभिः ॥ ३६ ॥ शरीरं पीड्यते येनँ शुभेन त्वशुभेन वा । अत्यन्तं तन्न कु-वीत अनायासः स उच्यते ॥ ३७ ॥ यथोत्पन्नेन कर्तन्यः संतोषः सर्ववस्तुषु । न स्पृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा परिकीर्तिता ॥ ३८ ॥ वाह्यमाध्यात्मिकं वाऽपि दुःखमु-त्पाद्यते परै: । न कुप्पति न वा हन्ति दम इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ अहन्पहाने दातव्यमदीनेनान्तरात्मना । स्तीकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते ॥ ४०॥ परस्मि-न्बन्धुवर्गे वा मित्रे देंष्ये रिपौ तथा। आत्मवद्वर्तितव्यं हि दयैषा परिकीर्तिता।।४१।। यश्रै तैर्रुक्षणैर्युक्तो गृहस्थोऽपि भवेद्द्विजः।स गच्छाति परं स्थानं जायते नेह वै पुनः॥४२॥

<sup>\*</sup> इतःपरं ग. पुस्तक एतदर्धे विद्यते—" नील्या तिलैश्व तैलेन गोभिरश्वैश्व गोरसैः "। इति । + आर्षो वचनव्यत्ययः।× इतः परमेतदर्धे ग. पुस्तके—"य एवं कुरुते राजा तस्य कोटिफलं भवेत् "। इति ।

१ ग. °द्माणो वेदिविकयी । अ° । २ ख. °रमुक्तं प्रदण्डवत् । वि° । ३ ग. °भक्षप्रदो हि सः । वि° । ४ ग. °षां तु हितार्थां । ५ ख. स आजये ° । ६ ग. °भिर्वद्मवादिभिः । ७ ग. °न सुद्युभेनापि कर्मणा । अतियत्नं न कु° ८ ग. स्तोकमपि । ९ ग. द्वेष्टरि वा त° ।

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधी-यते ॥ ४३ ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तामित्य-भिधीयते ॥ ४४ ॥ इष्टं पूर्त पकर्तव्यं ब्राह्मणेन पयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्तेन मोक्षमामुयात् ॥ ४५ ॥ इष्टापूर्तौ द्विजातीनां सामान्यौ धर्मसाधनौ । अधिकारी भवे-च्छूदः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ४६ ॥ यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवछान्भजन् ॥४७॥ आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दान-मार्जवम् । प्रीतिः प्रसादो माधुर्ये मार्दवं च यमा दश्र ॥ ४८ । शौचिमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः । व्रतमौनोपवासाश्च स्नानं च नियमा दश्र ॥ ४९ ॥ पातैकृतिं कुशमयीं तीर्थवारिषु मैंज्जयेत् । यमुद्दिश्य निमज्जेतै अष्टभागं स्रभेत सः ॥ ५० ॥ मातरं पितरं वाऽपि भ्रातरं सुहृदं गुरुम् । यमुद्दिश्य निमज्जेतँ द्वादशांश्वफ-फलं लभेतु ॥ ५१ ॥ अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा । पिण्डोदकित्रयाहे-तोर्यस्मात्तस्मात्प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ पिता पुत्रस्य जातस्य पक्ष्येचेज्जीवतो म्रुखम् । ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ जातमात्रेण पुत्रेण पितृणाम-नृणी पिता । तदह्वि शुद्धिमामोति नरकाञ्चायते हि सँः ॥ ५४ ॥ जायन्ते वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजते चाश्वमेधं च नीलं वा दृषग्रुत्सृजेत् ॥ ५५ ॥ काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकान्तरभीरवः। गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्नाता भविष्यति ॥ ५६ ॥ फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा देवं गदावरम् । गयाञ्चीर्ष पदाऽऽक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥ महानदीम्रुपस्पृत्रय तर्पयेत्वितृदेवताः । अक्षयाहाँभते लोकान्कुलं चैव समुद्धरेत् ॥ ५८ ॥ शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोः ज्याविवाजिते । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शुणु ॥ ५९ ॥ अकारल्यणं रौंक्षं पिवेद्राह्मीं सुवर्चेलाम् । त्रिरात्रं शङ्खादुष्पीं वा ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ६० ॥ मद्यभाष्टे द्विजः कश्चिदज्ञानात्पिवते जलम् । प्रायिवत्तं कथं तस्य ग्रुच्यते केन कर्मणा ॥ ६१ ॥ पलाजाबिल्वपत्राणि कुजान्पद्मान्युद्भवरम् । काथायित्वा पिवेदप-स्त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ ६२ ॥ सायं प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सकृत् । गाय-ज्यास्तु सहस्रं हि जपेत्स्नात्वा समाहितः ॥६३॥ शोकाकान्तोऽथवा श्रान्तः स्थितः स्थानजपाद्धहिः । ब्रह्मकूर्चे चरेद्धक्त्या दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥ ६४ ॥ गवां बृङ्गोदके स्नात्वा महानद्युपसंगमे । समुद्रदर्शनेनैव व्यालदष्टः श्रुचिर्भवेत् ॥ ६५ ॥ व्रकश्वानकृगाः**लैस्तु यदि दृष्टश्च ब्राह्मणः। हिरण्योदकसं**मिश्रं घृतं पात्र्य विशुध्याति।।६६॥

१ ख. ग. °तिनिधि कु । २ ख. ग. मज्जति । ३ ग. °त द्वादशांशं फलं भवेत्। मा । ४ ग. °त ह्यष्टभागं लभेत सः। अ । ५ ग. सः। यष्टव्या व । ६ क. मैक्षं। ग. रुक्षं। ५ क. ख. °चेसम्। त्रि । ८ क. भाण्डाद्द्वि । ९ ख. ग. °तः। रोगाक्षा ।

ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन टुकेण वा । उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः शुचिर्भ-वेत् ॥ ६७ ॥ सत्रतश्र ग्रुना दष्टिश्चरात्रम्पवासयेत् । सघृतं यावकं पात्र्य व्रतश्चेषं समापयेत् ॥ ६८ ॥ मोहात्प्रमादात्संछोभाद्वतभैङ्गं तु कारयेत् । त्रिरात्रेणैव शुध्येत पुनरेव वर्ता भवेत् ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणाँ स्र यदुः च्छिष्टमश्रात्यज्ञानतो द्विजः । द्विनद्वयं तु गायञ्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥ ७० ॥ क्षित्रयात्रं यदुच्छिष्टमश्नात्य-ज्ञानतो द्विजः । त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिर्यथा क्षत्रे तथा विश्वि ॥ ७१ ॥ अभोज्याँ तु भुक्तात्रं स्त्रीशृद्धोच्छिष्टमेव वा। जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं तु सप्तरात्रं यवान्पिबेत्।।७२॥ शुना चैव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । तदुच्छिष्टं तु संप्राक्ष्य षण्मासान्कु-च्छ्रमाचरेत् ॥ ७३ ॥ असंस्पृष्टेन संस्पृष्टः स्नानं तेन विधीयते । तस्य चोच्छिष्ट-मश्रीयात्षण्मासान्कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ७४ ॥ अज्ञानात्माश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहिन्ते त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ ७५ ॥ वपनं मेखलादण्डं भैक्ष-चर्यत्रतानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ ७६ ॥ ग्रहशुद्धं पव-क्ष्यामि अँत्यश्वश्रवदूषिता (त) म्। प्रायोज्यं मृन्मयं भाण्डं सिद्धमनं तथैव च ॥ ७७ ॥ गृहान्निष्क्रम्य तत्सर्वे गोमयेनोपलेपयेत् । गोमयेनोपलिष्याथ च्छागे-नाऽऽन्नापयेत्पुनः ॥ ७८ ॥ ब्राह्मैर्मन्त्रेस्तु पूर्वतु हिरण्यकुश्चवारिभिः । तेनैवाभ्युक्ष्य तद्वेश्म श्रुध्यते नात्र संशयः ॥७९॥ राँज्ञाऽन्यैः श्वपचैर्वाऽपि बलाद्विचालितो द्विजः । पुनः कुर्वात संस्कारं पश्चात्क्रच्छ्रत्रयं चरेत् ॥ ८० ॥ शुना चैव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । तदुच्छिष्टं तु संपाञ्च यत्नेन कृच्छ्रमाचरेत् ॥ ८१ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम् । प्रायश्चित्तं पुनश्चैव कथयिष्याम्यतः परम् ॥८२ ॥ एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। च्यहात्केवलवेदस्तु निर्गुणो दश्गी-र्दिनै: ।। ८३ ॥ \* व्रतिनः शास्त्रपूतस्य आहिताग्रेस्तथैव च । राज्ञस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ॥ ८४ ॥ ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः पश्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥ ८५ ॥ सपिण्डानां तु सर्वेषां गोत्रँजः साप्त-पौरुषः । पिण्डांश्रोदकदानं च शावाशीचं तथाऽनुगम् ॥ ८६ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यात्वडहः पञ्चर्मं तथा । षष्ठे चैव त्रिरात्रं स्यात्सप्तमे ज्यहमेव वा ॥ ८७ ॥ ४अष्टमे दिनमेकं तु नवमे पहरद्वयम्। दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिभेवेत्।। ८८॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽशं पाठो ग. पुस्तके—'' संयती शस्त्रपूतस्तु आहिताग्निस्तथैव च। " इति । × एत-द्वचनं न विचते ख. ग. पुस्तकयोः ।

<sup>9</sup> ग. भिङ्गो यदा भवेत् । त्रि । २ ख. ग. °णानां य ° । ३ क. 'त्रं यथा भुक्ता स्त्री ° । ४ क. ख. 'अन्तस्थश ° । ५ ख. प्रयोज्यं । ग. अभोज्यं । ६ ग. राजा त्रेः श्व ° । ७ ग. 'त्रतः सप्तपूरुषम् । सिप-ण्डानां सोदकानां शा ° । ८ ग. 'मेन तु । षष्टेन तु त्रिरात्रं स्यात्सप्तमे त्वहरेव च । ९ ग. 'मे श्वहरेव च । मृतेषु दासदासी ° ।

मृतसूतके दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम् । स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि र्थीनिकम् ॥ ८९ ॥ ग्रैवस्पृष्टस्तृतीयस्तु सचैछं स्नानमाचरेत् । चतुर्थे सप्तैमे भैक्ष्यं स्यादाशोचे विधिः स्मृतः ॥ ९० ॥ एकत्र सैंस्कृतानां तु मातॄणामेकभोजिनाम् । स्वा-मितुल्यं भवेच्छौचं विभक्तानां पृथक्पृथक् ॥ ९१॥ उष्ट्रीक्षीरमवीक्षीरं यचात्रं मृतसू-तके । पाचकात्रं नवश्राद्धं भ्रुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ९२ ॥ सूतकात्रमधर्मीय यस्तु प्राश्नाति मानवः । त्रिरात्रम्रुपवासः स्यादेकरात्रं जैले वसेत् ॥ ९३ ॥ महायज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृतजन्मिन । होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ९४ ॥ वाल-स्त्वन्तर्दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान प्रेतं नैव सूतकम् ।। ९५ ।। कृतचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोचारण-मेव च ।। ९६ ।। क्रह्मचारी यतिश्चैवं मन्त्रे पूर्वकृते तथा । यज्ञे विवाहकाले च सद्यः-श्रीचं विधीयते ॥ ९७ ॥ विवाहोत्सवयक्षेषु अन्तरा मृतसूतके । पूर्वसंकारिपतार्थस्य न दोषश्चात्रिरब्रवीत् ॥ ९८ ॥ भृँतसंजर्ननादूर्ध्वे सूतकादौ विधीयते । स्पर्भनाचम-नाच्छुद्धिः सूतिकां चेन संस्पृशेत् ॥ ९९ ॥ पश्चमेऽहनि विज्ञेयः संस्पर्शः क्षात्रिः यस्य तु । सप्तमेऽहानि वैक्यस्य विज्ञेयं स्पर्भनं बुधैः ॥ १०० ॥ द्शमेऽहानि शूद्रस्य कर्तव्यं स्पर्शनं बुधैः । मासेनैवाऽऽत्मशुद्धिः स्यात्सृतके मृतके तथा ॥ १०१ ॥ व्याधितस्य कदर्थस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूर्वस्य स्त्रीजितस्य विशे-षतः ॥ १०२ ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यंशः । स्वाध्यायव्रतहीनस्य सततं सूतकं भवेत् ॥ १०३ ॥ द्वे क्रच्छ्रे परिवित्तेस्तु कन्यायाः क्रच्छ्रमेव च । क्रच्छ्रा-तिर्भुष्ट्यं मातुः स्याद्वेतुः सांतपनं स्मृतम् ॥ १०४ ॥ क्वेंब्जवामनीषण्ढेषु गहितेऽथ जडेषु च । जात्यन्थवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ १०५ ॥ क्रीवे देशान्तरस्थे च पतिते व्रजितेऽपि वा । योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०६ ॥ पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाऽपि कस्यचिँत्ँ । नाग्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः परिवे-दने ॥ १०७ ॥ भार्यामरणपक्षे वा देशान्तरगतेऽपि वा । अधिकारी भवेर्द्धुत्रस्तथा पातकसंयुते ॥ १०८ ॥ ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः । अनुज्ञातस्तु

१ ग. योगिक । २ ग. शवं स्पृष्ट्वा तृतीये तु स । ३ क. "समैक्यं स्यादेष शाववि । ४ ग. संमृता । ५ ग. जलं पिवेत् । म । ६ ग. "री गृहस्थानां सन्ने पर्व । ७ ग. मृतात्संचयना । ८ ख. "ननोर्घ्व । ९ ग. सूतकान्ते च सं । १० ख. ग. "शः । श्राद्धत्यागिवहीनस्य भस्मान्तं सू । ११ ग. कुच्छ्रे दातुः स्या[ द्वो ]दुः सां । १२ ग. कुछ्वा । १३ क. "नखङ्गेषु । १४ ख. "त् । अग्नि । ग. "त् । अग्निहोन्नाधिकारोऽस्य न । १५ ग. "तुन्नो महापातिकिनि द्विजे । ज्ये ।

कुर्वीत शङ्कस्य वचनं यथा ॥ १०९ ॥ नाग्नयः परिविन्दन्ति न वेदा न तपांसि च । न च श्रोद्धं कनिष्ठो वै विना चैवाभ्यनुज्ञया ॥ ११० ॥ तस्माद्धर्म सदा क्रुर्याच्छ्र-तिस्मृत्युदितं च यत् । नित्यं नैमित्तं काम्यं यच स्वर्गस्य साधनम् ॥ १११ ॥ एकैकं वर्धयेनित्यं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । अमावास्यां न भुङ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥ ११२ ॥ एकैकं ग्रासमश्रीयात्त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् । ज्यहं परं च नाश्रीयाद-तिक्रुच्छ्रं तदुच्यते ॥ ११३ ॥ इत्येतत्कथितं पूर्वेर्महापातकनाशनम् । वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम् ॥ ११४ ॥ न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि । वायु-भक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रिं चैवाप्सु सूर्यदक् ॥ ११५ ॥ जप्त्वा सहस्रं गायञ्याः शुद्धि-र्ब्रह्मवधादृते । पद्मोदुम्वरविल्वैश्र कुशाश्वत्थपलाश्चयोः ॥ ११६ ॥ एतेषाम्रुदकं पीत्वा पर्णकुच्छ्रं तदुच्यते। पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दिधमूत्रज्ञकृद्घृतम् ॥११७॥ जग्व्वा परेऽ-इन्युपवसेदेष सांतपनो विधिः । पृथक्सांतपनैर्द्रव्यैः षडहः सोपवासकः ।। ११८ ॥ सप्ताहेन तु कुच्छ्रोऽयं भहासांतपनं स्मृतम् । ज्यहं सायं ज्यहं प्रातस्त्रयहं अङ्क्ते त्वयाचितम् ॥ ११९ ॥ च्यहं परं च नाश्रीयात्माजापत्यो विधिः स्मृतः । सायं तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पश्चदश स्मृताः ॥ १२० ॥ अयाचिते चतुर्विशः परेऽह्न्यनशनं स्मृतम् । क्रुक्कुटाण्डप्रमाणं स्याद्यावद्वाँऽस्य ग्रुखं विश्वेत् ॥ १२१ ॥ एतद्ग्रासं विजा-नीयाच्छुद्धचर्थं कायशोधनम् । इयहसुष्णं पिवेदापस्क्रयहसुष्णं पिवेत्पयः ॥ १२२ ॥ ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभेक्षो दिनत्रयम् । षट्पल्लाने पिवेदापिस्त्रपलं तु पयः पिवेत् ।। १२३ ।। पलमेकं तु वै सर्पिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते । दध्ना च त्रिदिनं भुङ्क्ते ज्यहं भुङ्क्ते च सर्पिषा ॥ १२४ ॥ क्षीरेण तु ज्यहं भुङ्क्ते वायुभक्षो दिनत्रयम् । त्रिपछं दिध क्षीरेण पलमेकं तु सर्पिषा ॥ १२५ ॥ एतदेव व्रतं पुण्यं वैदिकं कुच्छु-मुच्यते । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ १२६ ॥ उपवासेन चैकेन पाद-कुच्छुः प्रकीर्तितः । कुच्छ्रातिकुच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् ॥ १२७ ॥ द्वादं-श्वाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः । पिण्याकँद्धिसक्तूनां ग्रासश्च प्रतिवासरम् ॥ १२८ ॥ एकैकमुपवासः स्यात्सौम्यकृच्छः प्रकीर्तितः । एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथा-क्रमम् ॥ १२९ ॥ तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः । कविलायास्तु दुग्याया धारोष्णं यः पयः पिवेत् ॥ १३० ॥ एष व्यासकृतः क्रेच्छ्रः श्वपाकमपि जोधयेत् । निशायां भोजनं चैव तज्ज्ञेयं नक्तमेव तु ॥ १३१ ॥ अनादिष्टेषु पापेषु चान्द्राय-णर्मैथोदितम् । अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टैं(ईगुणदक्षिणैः ॥ १३२ ॥

१ ग. °दं तु नष्टस्य वृषला चन कन्यका । त°। २ ख. °त्रिं नीत्वाऽन्सु। ३ ग. °द्वा प्रविशेन्मु-खम्। ए°। ४ ख. °कश्चामतकाम्बुनक्त्नां प्र°। ५ ग. कृच्छ्रो महापातकशोधनः। नि°। ६ ग. °मपोह्-नम्। अ°। ७ ग. 'द्वेर्वेपुलद् ।

यत्फलं समनामोति तथा कुच्छ्रैस्तपोधनः । वेदाभ्यासरतं शान्तं महायज्ञित्रयारतम् ॥ १३३ ॥ न स्पृश्चन्तीह पापानि महापातकजान्यपि । वेदाभ्यासरतः क्षान्तो धर्म-शास्त्राण्यवेक्षयेत् ॥ १३४ ॥ शैौचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । उक्त-मेतद्द्जातीनां महर्षे श्रूयतामिति ॥ १३५ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि स्त्रशिद्भपतनानि च । जपस्तपस्तीर्थयात्रौ पत्रज्या मन्त्रसाधनम् ॥ १३६ ॥ देवताराधनं चैव स्त्रीश्रद्भपत-नानि षट्। जीवद्धर्तिर या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३७॥ आयुष्ये हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत् ×। तीर्थस्नानाधिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्।।१३८॥ शंकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्। जीवद्धर्तरि वामाङ्गी मृते वाऽपि सुद-क्षिणे ॥ १३९ ॥ श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाऽङ्गिराः ॥ १४० ॥ पावकः सर्वमेध्यं च मेध्यं वै योषितां सदा । जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते ॥ १४१ ॥ विद्यया याति विमत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च । वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्रार्थं च निषेवँते ॥ १४२ ॥ तदाऽसौ वेदवित्प्रोक्तो वचनं तस्य पावनम् । एकोऽपि वेदविद्धर्मे यं व्यवस्येद्द्विजो-त्तमः ॥ १४३ ॥ स क्रेयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः । पावका इव दीष्यन्ते जपहोंमैर्द्विजोत्तमाः ॥ १४४ ॥ प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकाः । तान्त्र-तिग्रहजान्दोषान्त्राणायामैर्द्विजोत्तमाः ॥ १४५ ॥ उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुर्मेघा-निवाम्बरे । क्षंक्तमात्रो यदा वित्र आईपाणिस्तु तिष्ठति ॥ १४६ ॥ लक्ष्मीर्वलं यश्च-स्तेज आयुश्चैव प्रकीयते । यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पृशेत् ॥ १४७ ॥ तैचानं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् । पात्रोपिर स्थितं पात्रं यः संस्थाप्य उपस्पृशेत् ॥ १४८ ॥ ँतस्यानं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् । न देवा-स्तृप्तिमायान्तिं दातुर्भवति निष्फलम् ॥ १४९ ॥ इस्तं प्रक्षाल्य यचापः पिवेद्धकत्वा द्विजोत्तमः । तदत्रमसुरैर्भुक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ १५० ॥ नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति भारतः परो गुरुः । नास्ति दानात्परं मित्रामिह लोके परत्र च ॥१५१॥ अपात्रे हापि यहत्तं दहत्यासप्तमं कुलम् । हन्यं देवा न गृह्णन्ति कन्यं च पितर-स्तथा ॥ १५२ ॥ आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । अत्रं विष्टासमं भोक्तुर्दाता च नरकं ब्रजेत् ॥ १५३ ॥ इतरेण च पात्रेण दीयमानं विचक्षणः । न दद्याद्वाम-हस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५४ ॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोक्षेयेत्पितृन् ।

<sup>×</sup> इतः परं ग. पुस्तकेऽधिकं वचनम्—पतिं विनाऽन्यत्कुरुते व्रतानि देवसेवनम् । न सा तत्फल-माप्रोति स्वपतिस्तु तया हतः । अतः परं श्लोकत्रयं न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ ग. विश्विद्शेकः । शौ° । २ ख. शौचमद्वार्यिमरतो गृ° । ३ ग विशा प्राव्यत्यं लिङ्गधारणम् । ४ ख. विवोधयेत् । ५ ग. भें यदि ब्रूयाद्द्विजो° । ६ क. भुक्तवाऽऽचम्य य° । ५ क. तस्यात्रं । ८ ग. तत्रात्रं । ९ ग. भातृसमो गु° । ११ ख. ते । श्वानविष्ठासमं भुङ्क्ते दाता । १२ ग. थेद्द्विजान् । अ° ।

श्रापि प्रदृश्यते । तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥ १९६ ॥ स्वयं विमति पन्ना या यदि वा विमतारिता । बलानारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथाऽपि वा ॥ १९७ ॥ न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते । ऋतुकाल उपा-सीत पुष्पकालेन ग्रुध्यति ॥ १९८ ॥ रजकश्चर्यकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्त-मेदभिल्लाश्च सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ १९९ ॥ एषां गत्वा स्त्रियो मोहाद्भक्तवा ् च प्रतिग्रह्य च । क्रच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्द्वद्वयम् ॥ २०० ॥ सक्रुद्धक्त्वा (क्ता)तु या नारी म्लेच्छैर्या पापकर्मभिः । पाजापत्येन ग्रुध्येत ऋतुपस्रवणेन तु ॥ २०१ ॥ बलाद्धता स्वयं वाऽपि परपेरितया यदि । सकुद्भक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुध्यति ॥ २०२ ॥ प्रारब्धदीर्घतपसां नारीणां यद्रजो भवेत् । न तेन तद्व्रतं तासा विनक्ष्यति कदाचन॥२०३॥मद्यसंस्पृष्टकुम्भेषु यत्तोयं पिवाति द्विजः। कुच्छ्रपादेन शुध्येत पुनः संस्कारमईति ॥ २०४ ॥ अन्त्यजस्य तु ये द्रक्षा बहुपुष्प-फलोपगाः । उपभोग्यास्तु ते सर्वे पृष्पेषु च फलेषु च ॥ २०५ ॥ चाण्डालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पित्रति द्विजः । क्रुच्छ्पादेन शुध्येत आपस्तम्बोऽब्रवीन्म्रुनिः॥२०६॥ श्लेष्मोपानहविण्मूत्रस्त्रीरजो मद्यमेव च। एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः ॥ २०७ ॥ एकं द्रचहं त्र्यहं चैव द्विजातीनां विशोधनम् । प्रायिश्वैतं पुनश्रैव नक्तं श्रद्धस्य दापयेत् ॥ २०८॥ सद्यो वान्ते सचैलं तु विपस्तु स्नानमाचरेत् । पर्युः षिते त्वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम् ॥ २०९ ॥ श्विरःकण्ठोरुपौदांश्च सुरया यस्तु **छिप्यते । दॅश**षद्त्रितयैकाइं चरेदेवमनुक्रमात् ॥ २१० ॥ अत्राप्युदाहरन्ति— ममादान्मद्यपः सुरां सक्रुत्पीत्वा द्विजोत्तमः । गोमूचयावकाहारो दशरात्रेण शुध्यति ॥ २११ ॥ मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भ्रङ्क्ते द्विजोत्तमः । न देवा भ्रुञ्जते तत्र न पिबन्ति हर्वेर्जलम् ॥ २१२ ॥ चितिभ्रष्टातु या नारीँ ऋतुभ्रष्टा च व्याघिता । माजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणाँनां तु भोजनात् ॥२१३॥ येच पत्रजिता विपाः पत्रज्या-मिजलावहाः । अनाशकान्निवर्तन्ते चिकीर्षन्ति गृहस्थितिम् ॥ २१४ ॥ धारयेत्रीणि कुच्छ्राणि चान्द्रायणमथापि वा । जातकर्मादिकं प्रोक्तं प्रुनः संस्कारमईति॥२१५॥ नाः श्रीचं नोदकं नाश्रुं नापवादानुकम्पने । ब्रह्मदण्डहतानां तु न कार्ये कटघारणम्।।२१६।।

भ ग. °तं प्रकुर्वात न । २ ग. ° वो ज्ञाते स । ३ ग. ° पादेषु सुरया यत्र लि । ४ ग. दशाहषट् व्यहैका । ५ ग. °विहुतम् । वित्तम् । ६ ग. ° री अपुण्येन च । ७ क. ° णान्मोजयेद्श । ये । ८ ग. नास्ति नोपवासादिकं तपः । ज । ९ क. ° श्रु नेप ।

स्नेहं कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत् । गोमूत्रयावकाहारः कुच्छ्मेकं विश्लो-धनम् ॥ २१७ ॥ दृद्धः शौचस्मृतेर्छ्यः प्रत्याख्यातमिषक्त्रियः । आत्मानं घातु-. येद्यस्तु भृग्वग्न्यनज्ञनाम्बुभिः ॥ २१८ ॥ तस्य त्रिरात्रमाज्ञौचं द्वितीये त्वस्थिसं-चयम् । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ २१९ ॥ यस्यैकाऽपि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुचारिणी । मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः ॥ २२० ॥ अति-दोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा। नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्॥ २२१॥ अष्टागर्व धर्महरुं षड्गवं व्यावहारिकम् । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं वध्यते सह ।। २२२ ।। द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुर्गवम् । षड्गवं तु त्रिपादोक्तं पूर्णा-इस्त्वष्टभिः स्मृतः ॥ २२३ ॥ काष्ठलोष्टशिलागोघ्नः कुच्छूं सांतपनं चरेत् । प्राजा-पत्यं चरेन्मृत्सा (!) अतिकृच्छ्रं तु आयसैः ॥ २२४ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीणें कुर्योद्राह्मणभोजनम् । अनदुत्सहितां गां च दद्याद्विपाय दक्षिणाम् ॥ २२५ ॥ . शरभोष्ट्रहयान्नागान्सिंहशार्द्छगर्दभान् । हत्वा च श्रुद्रहत्यायाः पायश्चित्तं विधीयते ।। २२६ ।। मार्जारगोधानकुलमण्डूकांश्र पतित्रणः । इत्वा उर्यंहं पिवेत्सीरं क्रुच्छूं वा पादिकं चरेत् ॥ २२७ ॥ चाण्डालस्य च संस्पृष्टं विण्मूत्रस्पृष्टमेव वा । त्रिरा-त्रेण विज्ञुद्धिः स्याद्भक्तवोच्छिष्टं समाचरेत् ॥ २२८ ॥ वापीकूपतडागानां दूषिः तानां च शोधनम् । उद्धरेद्धटशतं पूर्णे पश्चगव्येन शुध्यति ।। २२९ ॥ अस्थिच-र्मावसिक्तेषु खरश्वानादिदूषिते । उद्धरेदुदकं सर्वे शोधनं परिमार्जनम् ।। २३० ॥ गोदोहने चर्भपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारुकिशिल्पहस्ते। स्त्रीबालहृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षदृष्टानि शुचीनि तानि × ॥ २३१ ॥ प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानि-वेशे भवनस्य दाहे । आरब्धयज्ञेषु महोत्सवेषु तथैव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ २३२ ॥ प्रपास्वरण्ये घँटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोश्वविनिर्गतं च । श्वपाकचण्डालपरिग्रहे तु पीत्वा जलं पश्चगव्येन शुद्धिः ॥ २३३ ॥ रेतोविण्यूत्रसंस्पृष्टं कौपं यदि जलं पिवेत्।

<sup>\*</sup> इतः परं ग. पुस्तक एतद्वचनं विद्यते—" चाण्डाळखपचोत्सर्गविण्मूत्रोच्छिष्ट एव वा । त्रिरात्रेण विद्याद्धिः स्याद्धक्तोच्छिष्टं पडाचरेत् । " इति । × इत आरभ्य अहोरात्रं समाचरेदित्यन्तं न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ क. ख. °वं गववध्यकृत् । द्वि° । २ ख. °रेन्मुत्सा । ग. °रेन्मुष्टिरिति कृच्छ्रं तु... । प्रा° । ३ ग. व्यहमुपोध्येव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् । वापी° । ४ ख. °च्छ्रं व्यापा° । ५ क. °ष्टं तथाऽऽच्° । ६ ख. °रेत्षद्शतं । ७ क. झढकस्य ।

त्रिरात्रेणैव बुद्धिः स्यात्कुम्भे सांतपनं तथा ॥ २३४ ॥ क्रिन्नभिन्नशवं यतस्याद-ज्ञानादुदकं पिवेत् । प्रायिश्वतं चरेत्पीत्वा तप्तकुच्छ्रं द्विजोत्तमः ॥ २३५ ॥ उष्ट्री-क्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरंमेव च । प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तप्तकृच्छुं द्विजोत्तमः ॥ २३६ ॥ वर्णवाह्येन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः । पश्चरात्रोषितो भूत्वा पश्च-गव्येन शुध्यति ॥ २३७ ॥ शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । चर्मभा-ण्डैस्तु धाराभि<u>स्त</u>था यन्त्रोद्धतं जलम् ॥ २३८ ॥ चण्डालेन तु संस्पृष्टः (ष्टे ) स्नानमेव विधीयते । उच्छिष्टस्तु च संस्पृष्टस्तिरात्रेणैव शुध्यति ॥ २३९ ॥ आकरा-हृतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन । आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुरौकरम् ॥ २४० ॥ अ(भृ)ष्टा अ(भृ)ष्टयवाश्चेव तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं चैव कर्पूरमन्यद्श्र(भृ)ष्टतरं श्चि ।। २४१ ।। अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीभिराचिततानि च । अदुष्टाः सततं धारा वातोद्भृताश्च रेणवः ॥ २४२ ॥ वहूनामेकछग्नानामेकश्चेदग्रुचिर्भवेत् । अज्ञी-चमेकमात्रस्य नेतरेषां कथंचन ॥ २४३ ॥ एकपङ्क्त्युपविष्टानां भोजनेषु पृथक्पृ-थक् । यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेऽग्रुचयः स्मृताः ॥ २४४ ॥ यस्य पटे पट्टसूत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते । त्रिरात्रं तस्य दातन्यं शेषाश्चैवोपवासिनः ॥ २४५॥ आदित्येऽस्तमिते रात्रावस्पृक्यं स्पृक्षते यदि । भगवन्केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रूहि तपो-धन ॥ २४६ ॥ आदित्येऽस्तमिते रात्रौ स्पृशन्ँहीनं दिवा जलम् । तेनैव सर्वश्चाद्ध<mark>िः</mark> स्याच्छवस्पृष्टंतु वर्जयेत् ॥ २४७॥ देशं कालं वयः शक्तिं पापं चावेक्षयेत्त(क्ष्य यत्न)-तः । प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥ २४८ ॥ देवयात्राविवा-हेषु यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न विद्यते ॥ २४९ ॥ आरनास्रं तथा क्षीरं कन्दुकं दिधसक्तवः । स्नेहपकं च तक्रं च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥ २५०॥ आर्द्रमांसं घृतं तैलं स्रोहाश्च फलसंभवाः। अन्त्यभाण्डस्थिता एते निष्कान्ताः शुद्धि-माप्तुयः ॥ २५१ ॥ अज्ञानात्पिवते तोयं ब्राह्मणः शृद्रजातिषु । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगन्येन ग्रुध्यति ॥ २५२ ॥ आहिताग्निस्तु यो विप्रो महापातकवान्य-वेत् । अप्सु पक्षिप्य पात्राणि पश्चाद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ २५३ ॥ योऽपृहीत्वा विवाहाप्तिं गृहस्य इति मन्यते । अत्रं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मतः ॥ २५४ ॥

इत उत्तरमेतदर्भ "गोकुले कुदूशालायां तैलयन्त्रेक्षयन्त्रयोः " इति विद्यते ख. पुस्तके।

१ क. °रालयम् । २ ख. °शहीनं ।

ष्टथापाकस्य भुञ्जानः प्रायश्चित्तं चरेट्ट्रिजः । प्राणानष्सु त्रिराचम्य घृतं प्राध्य विशु-ध्यति ॥ २५५ ॥ वैदिके छौकिके वाऽपि हुतोच्छिष्टे जले क्षितौ । वैश्वदेवं प्रकुर्वात पश्चसूनापतुत्तये ।। २५६ ।। कनीयान्गुर्णवाञ्श्रेष्ठः श्रेष्ठश्चेन्निर्गुणो भवेत् । पूर्वे पाणि गृहीत्वा च गृह्याग्निं धारयेद्बुधः ॥ २५७ ॥ ज्येष्ठश्रेद्यादे निर्दोषो गृह्यात्यप्तिं यवी-यकः । नित्यं नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महत्या न संशयः ॥ २५८ ॥ महापातकसंस्पृष्टः (ष्टे) स्त्रानमेव विधीयते । संस्पृष्टस्य यदा अङ्क्ते स्त्रानमेव विधीयते ॥ २५९ ॥ पतितैः सह संसर्ग मासार्थ मासमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्थेन विशुध्यति ॥ २६० ॥ क्रुच्छार्थे पतितस्यैव सकृद्धक्त्वा<sup>े</sup> द्विजोत्तमः । अविज्ञानाच तद्धक्त्वा कुच्छूं सांतपनं चरेत् ॥ २६१ ॥ पतितान्नं यदा भ्रुक्तं भुक्तं चाण्डालवेश्मनि । मासार्धे तु पिवेद्वारि इति शातातपोऽब्रवीत् ॥ २६२ ॥ गोब्राह्मणहतानां च पति-तानां तथैव च । अग्निना न च संस्कारः शङ्खस्य वचनं यथा ॥ २६२ ॥ यश्चा-ण्डार्छी द्विजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । त्रिभिः कुच्छैर्विग्रध्येत प्राजापत्यानुपूर्वश्नः ॥ २६४ ॥ पतिताचान्नमादाय अक्त्वा वा ब्राह्मणो यदि । कृत्वा तस्य समुत्सर्गः मतिकुच्छ्रं विनिंदिंशेत् ॥ २६५ ॥ अन्त्यहर्सैताच्छवे क्षिप्तं(प्त) काष्टछोष्टतृणानि च। न स्पृशेतु तथोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत् ॥ २६६ ॥ चाण्डालं पतितं म्लेच्छं मद्य-भाण्डं रजस्वलाम्। द्विजः स्पृष्टा न भुर्ज्ञीत भुज्ञानो यदि संस्पृशेत्।।२६७॥ अतः परं न भुञ्जीत त्यक्त्वाऽत्रं स्नानमाचरेत् । ब्राह्मणैः समनुज्ञातिस्नरात्रमुपवासयेत्॥२६८॥ सघृतं यावकं प्राज्य व्रतशेषं समापयेत् । भुञ्जानः संस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्कुटं तथा ॥ २६९ ॥ त्रिरात्रेणैव ग्रुद्धिः स्याद्योच्छिष्टस्त्वहेन तु(!) । आरूढो नैष्ठिके धर्मे यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ २७०॥ चाद्रायणं चरेन्मासमिति ज्ञातातपोऽब्रवीत् । पशुवेज्ञ्या-भिगमने प्राजापत्यं विधीयर्ते ।। २७१ ॥ गवां गमने मनुष्रोक्तं व्रतं चान्द्रायणं चरेत् । अमानुषीषु गोवर्जमुदक्यायामयोनिषु ॥ २७२ ॥ रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छ्रं सांत-पनं चरेत्। उदक्यां सूतिकां वाऽपि अन्त्यजां स्पृश्चते यदि॥२७३॥ त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्याद्विधिरेष पुरातनः । संसर्ग यदिगच्छेचेदुदक्यायातथाऽन्त्यजैः ॥ २७४ ॥ प्राय-श्चित्ती स विज्ञेयः पूर्वे स्नानं समाचरेत्। एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम्॥२७५ ॥ दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पश्च सप्त वा । भोजने त प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते

<sup>\*</sup> इतः परं खः पुस्तकेऽधिकम्—" स्मृत्यन्तरे—अङ्गीकारेण ज्ञानिनां ब्राह्मणानुब्रहेण च । पूयन्ते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये " इति ।

१ ख. °णवांश्चेव श्रे° । २ क. गृह्णीयादिप्तमग्रतः । नित्यं नित्यं भ° । ३ ख. °स्तात्तु विक्षि । ४ ग. °ते । गोमयेन नरः कुर्योद्वतं । ५ ग. °रीषेण दिनद्वयम् । दिनद्वयं तु पानेन मैथुने ससमं चरेत् । भो °।

।।२७६।। दन्तकाष्टे त्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्मृतः । रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वान-चण्डाळवायसैः ॥ २७७ ॥ निराहारा भवेत्तावत्स्नात्वा काळेन ग्रुध्यति । रजस्वला यदा स्पृष्टा उष्ट्रजम्बूकग्रंबरैः ॥ २७८ ॥ पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुध्यति । स्पृष्टं( ष्टा )रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या ॥ २७९ ॥ एकरात्रं निरा-हारा पश्चगन्येन ग्रुध्यति । स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षञ्चियी च या॥२८०॥ त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्व्यासस्य वचनं यथा । स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या वैश्यसंभवा ॥ २८१ ॥ चतूरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुध्यति । स्पृष्टा रजस्वलाऽ-न्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसंभवा ॥ २८२ ॥ षड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्वाह्मणी कामकाः रतः। अकामतश्ररेदेवं ब्राह्मणी सर्वतः स्पृशेत् ॥ २८३॥ चतुर्णीमपि वर्णानां शुद्धि-रेषा प्रकीर्तिता । उच्छिष्टेन त संस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन यः ।। २८४ ॥ भोजने मूत्रचारे च शङ्खस्य वचनं यथा।स्तानं ब्राह्मणसंस्पर्शे जपहोमौ तु अत्रिये ॥ २८५ ॥ वैदेये नक्तं च कुर्वीत ऋदे चैव उपोषणम् । चर्मको रजको वैण्यो धीवरो नटकस्तथा ा। २८६ ॥ एतान्सपृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्प्रयतोऽपि सन् । एतैः स्पृष्टो द्विजो ·नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत् ॥ २८७ ॥ उच्छिष्टैस्तैस्त्रिरात्रं स्याद्घृतं पाद्य विशुध्याति । <mark>ेयस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्विधगच्छाते ।। २८८ ।। तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृत</mark>ं प्राक्य विशुध्यति । अभिश्वस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्य।व्रतं चरेत् ॥ २८९ ॥ मासोप-वासं कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा । वृथा मिथ्योपयोगेन भ्रूणहत्यात्रतं चरेत् ॥ २९० ॥ अब्भक्षो द्वाद्शाहेन पराकेणैव शुध्यति । शठं च ब्राह्मणं हत्वा शुद्रह-त्यात्रतं चरेत् ॥ २९१ ॥ निर्भुणं सगुणो इत्वा पराकत्रतमाचरेत् । उपवातकसंयुक्तो मानवो म्रियते यदि ॥ २९२ ॥ तस्य संस्कारकर्ता च पाजापत्यदृयं चरेत । प्रभुञ्जा-नोऽतिसस्रेहं कदाचित्स्पृशते द्विजः ॥ २९३ ॥ त्रिरात्रमाचरेन्नक्तीर्नःस्रेहमय वा चरेत्। विडालकाकाग्रुच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च॥२९४॥[ + स्नात्वा विवस्य दिग्वासाः . प्राणायःमेन शुध्यति । श्रुद्रसंस्कारकर्तारो द्रद्धव्राह्मणसंमतम् ॥ २९५ ॥ हत्वा नक्रं चरेत्कुच्छ्रं ब्रह्महत्यादिपातकम् । ] केशकीटावपन्नं च पिवेद्वाह्यीं सुवर्चस( छा )म् ॥ २९६ ॥ उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं च कामतः । स्नात्वा विप्रो जितब्रासः प्राणा-्यामेन शुध्यति ॥ २९७ ॥ सन्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदा-यतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९८ ॥ शक्रद्द्यगुणगोमूत्रं सर्पिर्द्याचतुर्गुणम् ।

<sup>+</sup> धनुश्चिद्दनान्तर्गतं ग. पुस्तकेऽधिकम् ।

क्षीरमष्ट्रगुणं देयं पञ्चमन्ये तथा दाधि ॥ २९९ ॥ पञ्चमन्यं पिवेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत् । जभौ तु तुल्यदोषौ च वसतो नरके चिरम् ॥ २०० ॥ अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः। दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत् ॥२०१॥ ऊनस्तैन्यधिका या च आत्मनः स्तन्यपायिनी। तासां दुग्धं न होतव्यं हुतं चैवाहुतं भवेत्।। ३०२ ॥ ब्रह्मौद्ने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा। जातश्राद्धे नवश्राद्धे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३०३ ॥ राजान्नं हरते तेजः शुद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् । स्वसुतान्नं च यो भुङ्क्ते स भुङ्क्ते पृथिवीमछम्॥३०४॥ स्वसुता अप्रजातावन्नाश्रीयात्तद्रहे पिता । अनं सङ्क्ते तु यो मोहात्पूर्य स नरकं ब्रजेत् ॥ ३०५ ॥ अधीत्य चतुरो वेदान्स-र्वशास्त्रार्थतत्त्रावित् । नरेन्द्रभवने अक्तवा विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३०६ ॥ नव-श्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । पतन्ति पितरस्तस्य यो अङ्क्तेऽनापादि द्विजः ॥ ३०७ ॥ चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । त्रिपक्षे चैव कृच्छुः स्यात्षण्मासे कुच्छ्रमेव च ॥ ३०८ ॥ आब्दिके पादकुच्छ्रं स्यादेकाहः पुनराब्दिके। ब्रह्मचर्यमनाथाय मासश्रादेषु पर्वसु ॥ ३०९ ॥ द्वादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्क्ते द्विजोत्तमः । पतन्ति पितरस्तस्य ब्रह्मछोके मता आपि ॥ ३१० ॥ एकादशाहेऽहो-रात्रं भुक्त्वा संचयने त्र्यहम्। उपोष्य विधिवद्विनः कूष्माण्डीं जुहुयाद्घृतम्॥३११॥ पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्चान्ति वै द्विजाः । भ्रुवत्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चा-न्द्रायणं चरेत् ॥ ३१२ ॥ यन्न वेदध्वनिश्रान्तं न च गोभिरलंकृतम् । यन्न वालैः परिवृतं इमशानमिव तद्गृहम् ॥ ३१३ ॥ हास्येऽपि वहवो यत्र विना धर्मे वदन्ति हि(न)।विनाऽपि धर्मशास्त्रणः स धर्मः पावनः स्मृतः ॥ ३१४ ॥ हीनवर्णे च यः क्योदज्ञानाद्भिवादनम् । तत्र स्नानं प्रकृवीत घृतं पास्य विशुध्याति॥ ३१५॥ समु-त्पने यदा स्नाने भुङ्के वाऽपि पिवेद्यादि । गायञ्यष्टसहस्रं तु जपेतस्नात्वा समाहितः ।। ३१६ ।। अङ्गुल्या दन्तकाष्टं च पत्यक्षं लवणं तथा । मृत्तिकाभक्षणं चैव तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥ ३१७ ॥ दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दिध श्रमीषु च । कार्पासं दन्तकाष्टं च विष्णोरिप हरेच्छ्रियम् ॥ ३१८ ॥ शूर्पवातनखाग्राम्बुस्तानं वस्त्रपदो-दकम् । मार्जनीरेणुकेशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ २१९ ॥ मार्जनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्भवम् । तेनावगुण्ठितं तेषु गङ्गाम्भः खुत एव सः ॥ ३२० ॥ मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वर्त्मीके मूषिकस्थले । अन्तर्जले इमशानान्ते द्वक्षमूले सुरालये॥३२१॥ द्वषमैश्र तथोत्खाते श्रेयस्कामैः सदा बुधैः । छुचौ देशे तु संग्राह्मा शर्कराक्रमविव-र्जिता ॥ ३२२ ॥ पुरीपे मैथुने होमे पस्नावे दन्तधावने । स्नानभोजनजप्येषु सदा

१ क. ख. "स्तनीमधिकां वा या चान्या स्तनपा"। २ क. ग "निष्वान्तं। ३ क. ख. स्नानवल्ल-घटोद्"। ४ ग. मार्जाररे"।

मौनं समाचरेत् ॥ ३२३ ॥ यस्तु संवत्सरं पूर्ण भुङ्क्ते मौनेन सर्वदा । युगकोटि-सहस्रोषु स्वर्गछोके महीयते ॥ ३२४ ॥ स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम् । प्रौढपादो न कुर्वात स्वाध्यायं पितृतर्पणम् ॥ ३२५ ॥ सर्वस्वमपि यो दद्यात्पात-यित्वा द्विजोत्तमम् । नाशयित्वा तु तत्सर्वे भ्रूणहत्याफलं लभेत् ॥ २२६ ॥ ग्रहः णोद्वाहसंक्रान्तौ स्त्रीणां च प्रसवे तथा । दानं नैमित्तिकं ह्रोयं रात्री चापि प्रशस्यते ॥ ३२७ ॥ श्रौमैजं वाऽथ कार्पासं पद्दसूत्रमथापि वा । यज्ञोपवीतं यो दद्याद्वस्रदान-फरुं छभेत् ॥ ३२८ ॥ कांस्यस्य भाजनं दद्याद्वृतपूर्णं सुज्ञोभनम् । तथा भक्त्या विधानेन आग्निष्टोमफलं लभेत् ॥ ३२९ ॥ श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभने च उपा-नहैं। स गच्छत्यन्यमार्गेऽपि अश्वदानफलं लभेतें।। ३३०।। तिल्पात्रं तु यो दद्यात्संपूर्णे तु समाहितः । स गच्छिति ध्रुवं स्वर्गे नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ३३१ ॥ दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः । पानीयदस्त्वरण्ये च स्वर्गछोके मही-यते ॥ ३३२ ॥ यावदर्धप्रसूता गौस्तावत्सा पृथिवी स्मृता । पृथिवी तेन दत्ता स्यादीहर्शी गां ददाति यः ॥ ३३३ ॥ तेनाग्रयो हुताः सम्यक्पितरस्तेन तर्पिताः । देवाश्र पृजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्निकम् ॥ ३३४ ॥ जन्मप्रभृति यत्पापं मातृकं पैतृकं तथा । तत्सर्वे नश्यति क्षिपं वस्त्रदानान्न संशयः ॥ ३३५ ॥ कृष्णाजिनं च यो दद्यात्सर्वे।पस्करसंयुत्म् । उद्देन्नरकस्थानात्कुलान्येकोत्तरं शतम् ॥ ३३६ ॥ आदित्यो वरुणो विष्णुँबेह्या सोमो हुताशनः । शूल्रपाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम् ॥ ३३७ ॥ वालुकानां कृता राज्ञियीवत्सप्तर्षिमण्डल्रम् । गते वर्षशते चैव पेळमेकं विशिर्धित ।। ३३८ ।। क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने क चैव हि । आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च (!) ॥ ३३९ ॥ सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम् । पुत्रादिस्वजने द्याँद्विमाय च न कैतवे ॥ ३४० ॥ सकामः स्वर्गः मामोति निष्कामो मोक्षमामुयात् । त्राह्मणे वेदविदुषि सर्वशास्त्रविज्ञारदे ॥ ३४१॥ मातृ(ता)पितृपरे चैव ऋुकालाभिगामिनि । शीलचारित्रसंपूर्णे प्रातःस्नानपरायणे ।। ३४२ ॥ तस्यैव दीयते दानं यदीच्छेच्छेय आत्मनः । संपूज्य विदुषो विप्रानन्ये-भ्योऽपि पदीयते ॥ ३४३ ॥ तत्कार्थ नैव कर्तव्यं न दृष्टं न श्रुतं मया । अतः परं भवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजाः॥३४४॥पितॄणामक्षयं दानं दत्तं येषां तु निष्फल्रम्। न हीन।ङ्गो न रोगी च श्रुतिस्मृतिविर्वर्जितः ॥ ३४५ ॥ नित्यं चानृतवादी च तांस्तु श्राद्धे न भोजयेत् । शहिंसारतं च कपटमुपगू श्रुतं च यः ॥३४६॥ किंकरं किपछं काणं श्वित्रिणं रोगिणं तथा । दुश्चर्माणं शिर्भिकेशं पाण्डुरोगं जटाघरम् ॥ ३४७ ॥

एतदर्थस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके—हिंसको व्यङ्गपादश्व उपगुह्य सुतश्च य इति ।

९ ख. °म् । व्यूट° । २ ग. °यं यज्ञादिष । ३ ग. क्षीमं वालं तु का । ४ ग. °ही । नश्यन्ते मिपुरुशस्पापादश्व° । ५ क. °त् । तैरु ° । ६ ग. न विद्यते । सर्वे ° । ७ ग. ° द्याद्द्याद्विपाय दक्षिणाम् । स ° । 6 ग. °विगहितः।

भारवाहकमुत्रं च द्विभार्ये द्ववलीपतिम् । भेदकारी भवेचैव वहुपीडाकरोऽपि वा ॥३४८॥ हीनातिरिक्तमात्रो वा तमप्यपनयेत्रथा। बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी क्रूरबुद्धि-मान् ।। ३४९ ॥ एतेषां नैव दातव्यः कदाचिद्वै प्रतिग्रहः । अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पङ्क्तिदृषणैः ॥ ४५० ॥ अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः । श्चातिः समृतिश्च विषाणां नयने द्वे प्रकीतिते ।। ३५१ ॥ काणः स्यादेकहीनोऽपि द्वाभ्यामन्यः प्रकृतितः । न श्रुतिर्न स्मृतिर्यस्य न जीलं न कुलं यतः ॥ ३५२ ॥ तस्य श्राद्धं न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत् । तस्माद्वेदेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मः णस्य तु ॥ ३५३ ॥ न चैकेनैव वेदेन भगवानित्रस्त्रवीत् । योगस्थैर्लोचनैँपुक्तः पादाग्रं च भँपञ्यति ॥ ३५४ ॥ स्रोक्तिकज्ञैश्र शास्त्रोक्तं पञ्येचैवाधरोत्तरम् । वेदेश ऋषिभिर्गीतं दृष्टिमाञ्शास्त्रवेदवित् ॥ ३५५ ॥ त्रातिनं च कुळीनं च श्रुतिस्मृतिरतं सदा । तादृशं भोजयेच्छ्राद्धे पितॄणामक्षयं भवेत् ॥ ३५६ ॥ यावतो प्रसते प्रासा-न्पितृणां दीप्ततेजसाम् । पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ॥ ३५७ ॥ नर्कस्था विमुच्यन्ते ध्रुवं यान्ति त्रिविष्टपम् । तस्माद्विपं परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥३५८॥ न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवे-तु सः ॥ ३५९ ॥ सूर्ये कन्यागते कुर्याच्छादं यो न ग्रहाश्रमी । \* धनं पुत्रान्कुछं तस्य पितृनिश्वासपीडया ॥ ३६० ॥ कन्यागते सवितरि पितरो याद्विते सत्सुतान् । श्रुन्या मेतपुरी सर्वा यावद्द्वश्चिकदर्शनम् + ॥ ३६१ ॥ ततो द्वश्चिकसंप्राप्ते निसन्धाः पितरो गताः । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् ॥ ३६२ ॥ पुत्रं वा भातरं वाऽपि दौहित्रं पौत्रकं तथा । पितृकार्ये पसक्ता ये ते यान्ति प्रमां ग्र-तिम् ॥ ३६३ ॥ यथा निर्मन्थनादग्निः सर्वेकाष्ठेषु तिष्ठति । तथा स दृश्यते धर्षैः श्राद्धदानात्र संशयः ॥ ३६४ ॥ सर्वशास्त्रार्थगमनं सर्वतीर्थावगाहनम् । सर्वयद्गष्टस्र विन्धाच्छ्राद्धदानान्न संशयः ॥ ३६५ ॥ महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्रीपपातकैः। घनैर्मुक्तो यथा भान राहुमुक्तश्च चन्द्रमाः ॥ ३६६ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वपापं विलब्ध्ययेत्। सर्वसौरूयं स्वयं प्राप्तः श्राद्धदानान्न संशयः ॥३६७॥ सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदोनं विशिष्यते । मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम् ॥३६८॥ श्राद्धं कृत्वा तु मत्यों वै स्वर्गलोके महीयते । अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियानं पयः समृतम्।।३६९।।

<sup>\*</sup> एतद्धस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके-'धनपुत्री कलत्रं च पितृनिश्वासमालिनः' इति । 🛧 एतदुत्तरम्-" श्वत्वैतदित्रिणा प्रोक्तं शास्तं चैव द्विजोत्तमः। यस्त्विदं पठते श्राद्धे ब्राह्मणः शंसितव्रतः। अप्रभुत्तं भवेच्छाद्धे यावतो नात्र संशयः। विद्यार्थी प्राप्नुयाद्विद्यां धनकामो धनानि च । आंयुष्कामस्तथाऽऽयुश्व पुत्रार्थी पुत्रमाप्तु-यात् " इति प्रन्थो ग. पुस्तके । अत्रैव च स्मृतिसमाप्तिर्दश्यते ।

१ ग. वा वातमप्ययने तथा । २ ग. अर्चयन्मन्त्रविध्युक्तं शा° । ३ ग °नैर्वित्रः प्रसंह्याः पद्यतः सदा । लो° । ४ क. प्रयच्छति । ५ ज. °िनत स्वान्सुता° । ६ ग. °र्शनात् । ७ क. धर्म्यांच्छ्राद्धः ।

वैदेयस्य चात्रमेव।सं शूद्रात्रं रुधिरं भवेत् । एतत्सर्वे मयाऽऽख्यातं श्राद्धकाले समु-त्थिते ॥ ३७० ॥ वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यर्चने जपेत् । अमृतं तेन विशाश्ममृ-ग्युजुःसामसंस्कृतम् ॥ २७१ ॥ व्यवहारानुपूर्व्येण धर्भेण बलिभिनितम् । क्षञ्जियानं पयस्तेन घृतानं यज्ञपालने ॥३७२॥ देवो मुनिर्द्धिनो राजा वैद्यः शुद्रो निषादकः। पशुर्म्लेच्छोऽपि चाण्डालो विप्रा दशाविधाः समृताः ॥ ३७३ ॥ संध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम् । अतिथि वैश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥ ३७४ ॥ शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ ३७५ ॥ वैदान्तं पठते नित्यं सर्वसङ्गः परित्यजेतु । सांख्ययोगविचारस्थः स विशो द्विज उच्यते ॥ ३७६ ॥ अस्नाहताश्च धन्वानः संग्रामे सर्वसंमुखे । आ-रम्भे निर्जिता येन स विमः क्षत्र उच्यते ॥ ३७७॥ कृषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालकः । वर्भणिज्यन्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥ ३७८ ॥ लाक्षालव-णसंमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसार्पेषः । विकेता मधुमांसानां स विमः भूद्र उच्यते ॥३७९॥ चौरश्च तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा छुब्धी विमो निषाद उच्यते ॥ ३८० ॥ ब्रह्मतस्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः । तेनैव स च पापेन विपः पशुरुदाहृतः ॥ ३८१ ॥ वापीकृपतडागानामारामस्य सरःसुच । निःश्रङ्कं रोधक-श्रेव स वि**पो म्छेच्छ उच्यते ॥ ३८२ ॥ क्रिया**हीनश्र मूर्खेश्च सर्वधर्मविवर्जितः । निर्देयः सर्वभृतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३८३ ॥ वेदैविहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः । पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति श्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ ३८४ ॥ ज्योतिर्विदो ह्यथर्वाणः कीराः पौराणपाटकाः । श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाच न ॥ ३८५ ॥ श्राद्धं च पितरं घोरं दानं चैव तु निष्फल्रम् । यज्ञे च फलहानिः स्यात्तस्मात्तान्परिवर्जयेत् ।। ३८६ ।। आविकश्चित्र-कारश्च वैद्यो नक्षत्रपाठकः । चतुर्विमा न पूज्यन्ते वृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८७ ॥ मागघो भाषुरश्चेव कापटः कीटकानजो । पश्च विमा न पूज्यन्ते वृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८८ ॥ ऋयकीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते । तस्यां जाताः सुता-स्तेषां पितृपिण्डं न विद्यते ॥ ३८९ ॥ अष्ट्यल्यागतो नीर्ं पाणिना पिवते द्विजः । सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥ ३९० ॥ ऊर्ध्वजङ्घेषु विशेषु प्रशालय चरणद्वयम् । तावचाण्डास्ररूपेण यावद्गङ्गां न मज्जाति ॥ ३९१ ॥ दीपशय्यासनस्छाया कार्पासं दन्तथावनम् । अजारेणुस्पृशंचै ( शश्चै ) व शक्रस्यापि श्रियं हरेत्॥३९२॥ गृहाइशगुणं कूपं कूपाइशगुणं तटम् । तटाइशगुणं नद्यां गङ्गासंख्या न विद्यते ।। ३९३ ॥ स्रवद्यद्वासणं तोयं रहस्यं क्षञ्चियं तथा । वापीकूपे तु वैक्यस्य शौद्रं भाण्डोदकं तथा ॥ ३९४ ॥

१ क. माधुर<sup>°</sup>।

3

तिथिस्नानं महादानं यचान्यत्तिल्ञतर्पणम् । अब्दमेकं न कुर्वात महागुरुनिपाततः ।। ३९५ ॥ गङ्गा गया त्वमावस्याद्यद्धिश्राद्धेक्षयेऽहानं । मघापिण्डप्रदानं स्यादन्यत्र परिवर्जयेत् ॥ ३९६ ॥ घृतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि वा दिघे । चत्वारो ह्याज्यसंस्थानं हुतं बैच तु वर्जयेत् ॥ ३९७ ॥ श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्भाषितानित्रणा स्वयम् । इदम्चुर्महात्मानं सर्वे ते धर्मनिष्ठिताः ॥ ३९८ ॥ य इदं धारिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतिद्वताः । इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥ ३९९ ॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च । आयुष्कामस्तयैवाऽऽयुः श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ४०० ॥

इति श्रीमद्त्रिमहर्षिसंहिता ।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

#### महर्षित्रिप्रणीता

## अत्रिस्मृतिः ।

(तत्र प्रथमोऽध्यायः।)

हुँताग्निहोत्रमासीनमित्रं वेदिवदां वरम् । पृच्छिन्ति जातसंदेहा ऋषयः शासतित्रताः॥१॥
भगवन्केन दानेन जप्येन तपसैव च । मुच्यन्ते पातकै युक्तास्तन्नो ब्रूहि महामुने॥ २ ॥
अत्रिरुवाच—अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । सर्वेषां चोपपापानां शुद्धिं वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥३॥ प्राणायामैः पिवत्रेश्च व्याहातिप्रणवेस्तथा । पिवत्रपाणिरासीनो ब्रह्मिवन्यस्तमभ्यसेत् ॥४॥ आवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामं पुनः पुनः । आ केशादा नखाग्राच तपस्तप्तं तदुक्तमम् ॥ ५ ॥ निरोधाज्जायते वायुर्वायोरिग्नः प्रजायते । अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः॥ ६ ॥ न तां तित्रेण तपसा न ध्यानैनं च वेष्यया । गतिं गन्तुं हिजाः शक्ता योगात्संप्राण्नुवन्ति याम् ॥ ७ ॥ योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य छक्षणम् । योगः परं तपो नित्यं तस्माञ्चक्तः सदा भवेत् ॥ ८ ॥ प्रणवाद्यास्त्रयो वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । वाष्ट्मयं प्रणवे सर्वे तस्मान्त्रप्रणवमभ्यसेत् ॥ ९ ॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य सव्याहृतिषु सप्तसु । त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ १० ॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । साविञ्यास्तु परं नास्ति पावनं परमं स्मृतम् ॥ ११ ॥ सव्याहृतिं सप्रणवां गायशें च शिरस्तथा । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १२ ॥ इत्यात्रये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

===== ( अथात्रिस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः ।)

प्राणायामांश्वरेत्रींस्तु यथाकालमतिद्रतः । अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यित ॥ १ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्रौ क्रियते त्वघम् । संतिष्ठन्पूर्वसंध्यायां प्राणाया- मैस्तु पूयते ॥ २ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्ह्वा कुरुते त्वघम् । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैस्तु शुध्यति ॥ ३ ॥ प्राणायामैर्य आत्मानं नियम्याऽऽस्ते पुनः पुनः । दशद्वादशिभवीऽपि चतुर्विशात्परं तपः ॥ ४ ॥

९ ग. हुत्वाऽप्ति° । २ ख. °हतात्मताम् । स° । ३ ख. °म् । विरो° । ४ क. °र्त्री शिर्सा तथा ।

सन्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोड्य । अपि भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ अपि चाप्सु निमन्जित्वा यः पटेद्घमर्षणम् । यथाऽश्वमेधावभृथस्त-थेव मनुरब्रवीत् ॥ ६ ॥ आरम्भयज्ञान्जपयज्ञो विशिष्टो दश्यभिर्गुणैः । उपांशु स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ७ ॥ ध्वनिरोष्ट्रविकारेण निःश्वासोपांशुळ-क्षणः । निर्विकारेण वक्त्रेण मनसा मानसः स्मृतः ॥ ८ ॥ सहस्रपरमां देवीं शतः मध्यां दशावराम् । गायत्रीं यो जपेद्विमो न स पापेन छिप्यते ॥ ९ ॥ क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैद्यश्रद्धौ तु जपहोमेद्विजोत्तमः ॥ १० ॥ यथाऽश्वा रथहीनास्तु स्थाश्वाश्वैर्विना यथा । एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्या चाप्यतप-स्वनः ॥ ११ ॥ यथाऽश्वं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुत्तम् । एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् ॥ १२ ॥ विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतत्परम् । कृत्सि-तेष्वपि वर्तन्तं नैनः संस्पृक्षते कचित् ॥ १३ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथात्रिस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः। )

अथ कार्यश्चतं साग्रं कुँतं वेदश्च धार्यते। सर्वे तत्तस्य वेदाग्निर्दहत्यग्निरिवेन्धनम्।। १।। यथाऽतिप्रवलो वृह्विर्दहत्याद्रीनापि दुमान् । तथा दहति वेद्ज्ञः कर्मजं द्रोपमात्मनः ॥ २ ॥ यथा पर्वतधातूनां दोषा दह्यन्ति धाम्यताम् । तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात् ॥ ३ ॥ तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिर्मूलफलाश्चनः । ऋचमेकां च योऽ-धीते तच्च तानि च तत्समम् ॥ ४ ॥ न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवेत । न हि कामकृतं पापं वेदेन प्रतिहन्यते ॥ ५ ॥ याजनाध्यापनाद्योनात्त्रथैवासत्प्रतिग्रहात । विशेषु न भवेद्दोषो ज्वलनार्कसमो द्विजः ॥ ६ ॥ मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहु-तीषु च । नोच्छिष्टस्तु भवेद्दिप आत्रेयवचनं यथा ॥ ७ ॥ शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यसमन्विते । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तां मे निगदतः शृष्णु ॥ ८ ॥ अक्षां-रलवणं यत्नात्पिबेद्राह्मीं सुवर्चलाम् । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पीं वा ब्राह्मणः पयसा सह ।।९ ॥ पलाञ्चविल्वपत्राणि कुर्ज्ञ पद्ममुदुम्बरम् । काथियत्वा पिवेदम्भिह्मरात्रेणैव शुध्याति ॥ १० ॥ इविष्यं प्रातरश्चेस्त्रीन्हविष्यं सायमेव च । इविष्यायाचितं ज्यहमप्रवासं ज्यहं चरेत् ।। ११ ।। अथ चेत्त्वरते कर्तुं दिवसं मारुताशनः । रात्रौ जल्ले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम् ॥ १२ ॥ दुरितेषु त्वरिष्टानां पापानां महतामपि । सर्वेषां चोपपानां शुद्धिश्चान्द्रायणं भवेत् ॥१३॥ एकैकं वर्धयेद्वासं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । अमावास्यां न भुञ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः॥ १४॥ गायत्र्यष्टसहस्रं तु जप्यं कृत्वा स्थिते रवौ । मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न ब्रह्महा भवेत् ॥ १५॥ इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अत्रात्रिस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः । )

अचीर्णप्रायश्चित्तानां यमविषयनस्कयातनाभिश्च पातितानां यदि कदाचिन्मानुष्यं भवति तदैतचिह्नाङ्किनतन्नरीरा जायन्ते ॥१॥ तथा—अनृतवादी खस्रो ब्रह्महा कुष्ठी ॥ २ ॥ न्यासापहारी चानपत्यः ॥ ३ ॥ रत्नापहारी चात्यन्तद्रिः ॥ ४ ॥ . अयाज्ययाजको वराहः ॥ ५॥ बहुयाजकः प्रवः ॥ ६ ।। असत्सु मोजी वानरः॥७॥ अनिमन्त्रितभोजी वायसः ॥ ८ ॥ इतस्ततस्तर्कको मार्जारः ॥ ९ ॥ कक्षागारदाहकः खद्योतः ॥ १० ॥ दारकाचार्यो मुखगन्धी ॥ ११ ॥ अवधूतदायी वलीवर्दः ॥१२॥ मिष्टात्रमदत्त्वा यः स्वयंभोजी[स]कृमिः ॥ १३ ॥ मत्सरी भ्रेमरः ॥१४॥ फलहरणा-द्वलगण्डी ॥ १५ ॥ वस्त्रहरणाच्छित्री ॥ १६ ॥ चण्डालीपुरुकसीगमनेऽजगरः॥१७॥ पत्रजितोपगमने मैरुपिशाचः ॥१८॥ शूद्रीगमने दीर्घकीटः ॥१९॥ जलहरणान्मत्स्यः ॥ २० ॥ क्षीरहरणाद्वलाका ॥२१॥ धान्यहरणान्मूषकः॥२२॥ क्रयविकयणाद्गृश्रः ्रा। २३ ॥ गोमैथुनान्मण्डूकः ॥ २४ ॥ चित्रोपजीवी श्वा ॥ २५ ॥ भृतकाघ्याप<mark>कः</mark> ःश्रुगास्त्रः ॥ २६ ॥ तस्करो विद्वराद्यः ॥ २७ ॥ गुरुदारगमनादुष्ट्रः ॥ २८ ॥ परदा-रगमनात्कुररः ॥ २९ ॥ परद्रव्यहरणात्मेतः ॥३०॥ मत्स्यवन्धकः परप्रेष्यः ॥३१॥ गरद ऋक्षः ॥ ३२ ॥ विषदो व्याघ्रः ॥ ३३ ॥ तैलहरणात्तैलपायिका ॥ ३४ ॥ ळवणहरणादरसंज्ञः ॥ ३५ ॥ राजमहिषीहरणात्खरः ॥ ३६ ॥ राजाक्रोशे गर्दभः ॥ ३७ ॥ ब्राह्मणपरिवादात्क्रुकलासः ॥ ३८ ॥ देवलश्राण्डालः ॥ ३९ ॥ वार्धुषिकः कूर्मै: ॥ ४० ॥ फलविक्रयादफलः ॥४१॥ वस्त्रविक्रयादुलूकः ॥ ४२ ॥ ऊर्णनाभो न स्तिकः कृतन्नश्च ॥ ४३ ॥ शरणागतत्यागी ब्रह्मराक्षसोऽविक्र(के)यविक्रयकारी च ।। ४४ ॥ सर्वदाऽनृतवचनात्पापः ॥ ४५ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथात्रिस्मृतौ पञ्चमोऽध्यायः । )

न स्त्री दुष्यति जारेण न विमो वेदपारगः । नाऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाम्निर्दहनकर्मणाः ॥ १ ॥ बल्लात्कारोपभ्रक्ता वा चौरहस्तगताऽपि वा । स्वयं चापि विपन्ना वा यदि । वा विभवादिता ॥ २ ॥ न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । पुष्पकालम्रमुपासीत्वा (मपास्याथ) ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता

दुष्यन्ति केनाचित् । मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ४ ॥ पूर्वे स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्ववह्निभिः । भुज्यन्ते मानुषैः पश्चात्रैता दुष्यन्ति कहिंचित् ॥५॥ असवर्णेन यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिच्यते । अशुद्धा तु भवेत्रारी यावच्छल्यं न मुञ्जति ॥ ६ ॥ निःस्रते तु ततः शल्ये रजसोऽपीह दर्शनात् । ततः सा शुध्यते नारी विमला काञ्चनोपमा ॥ ७ ॥ सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वेश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः॥८॥ व्यञ्जनेषु च जातेषु सोमो भ्रङ्क्ते च कन्य. काम्। पयोधरेषु गन्धर्वा रजस्यग्निः प्रतिष्ठितः ॥९॥ भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्छेन शुध्याति । रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ १० ॥ गोकरीषेण रजतं शयनस्थानं स्त्रीमुखं कुनपः(पं) खुरम् ।न दूषयन्ति विद्वांसो यज्ञेषु चमसं यथा ॥१२॥ मिक्षका संतितिर्धारा भूमिस्तोयं हुताशनः । मार्जारश्चेव दवी च नकुलश्च सदा शुचिः ॥ १३ ॥ वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः श्रकुनिः फल्रपातने । स्नियश्र रातिसंयोगे श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १४ ॥ पादुके खज्जतो मेध्ये उत्तमाङ्गे (दुष्टमार्गे) ह्युपानही । वस्त्रं कौपीनके मेध्यं स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥ १५ ॥ \* अजाश्वी मुखतो मेध्यी गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः ह्नियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥ १६ ॥

इत्यात्रेये धर्मज्ञास्त्रे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथात्रिस्मृतौ षष्टोऽध्यायः । )

सर्ववेदपवित्राणि तानि वक्ष्याम्यक्षेषतः। येषां जप्येश्व होमैश्च पूयन्ते कल्मषाद्यताः॥१॥ अधमर्षणं देवकृतश्रोदुत्यं तरत्सगन्दी पावमान्यश्र सावित्री रेवती शतरुद्रियमथर्व-शिरस्त्रिसुपर्णे महाव्रतमिश्रांसाति स्तोत्रसामानि व्याहृतयः ॥ २ ॥ भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा । ×पुरुषव्रतं च भाषं(१)च तथा देवव्रतानि च ॥ ३ ॥ अशुचि गां बाईस्पत्यांश्च काकं सार्कमब्दैवतं तथा(?)। गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्ते च सामनी ॥ ४ ॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च आग्नेयमेवं सहवामदेव्यम् । एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तुञ्जातिस्मरत्वं स्रभते यदीच्छेत् ॥ ५ ॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण

<sup>\*</sup> एतद्वनं न विद्यते ख. पुस्तके । × एतद्धें न ख. पुस्तके ।

अत्रिस्मृतिः ।

भूवेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः। लोकास्वयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात् ॥ ६ ॥ वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा । तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्ग्राहयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ७ ॥ प्रीयतां धर्मराजेति यदा मनसि वर्तते । यावज्जन्मकृतं पापं तेन दानेन शुध्यति ॥ ८ ॥ सुवर्णनाभं यः कृत्वा सखुरं कृष्णमार्गकम् । तिलैः प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ९ ॥ ससमुद्रगुहा तेन सशैल्यनकानना । चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ १० ॥ तिलान्कृष्णाजिने कृत्वा सुवर्णे मधुसपिंषी । ददाति यस्तु विभाय सर्व तरित दुष्कृतम् ॥ ११ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथात्रिस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः । )

अथातो रहस्यानि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ नटनतेकगायनगान्धर्विकश्वपाककारुक्वीशात्कटवीणाँशास्त्रस्(श)कयवनकाम्बोजबाह्लीकस्वशद्रविडवङ्ग्नपारशॅवाबिल्वाता-दीनां सुक्त्वा प्रतिगृह्य च स्त्रीगमने सह भोजने रहस्ये रहस्यानि प्रकाशे प्रकाश्यानि चरेत् ॥ २ ॥ यावत्तु तिष्ठेदप्पु निमज्ज्य तरत्समन्दीं त्रिरावर्त्य शुध्येत् ॥ ३ ॥ रहस्ये तप्तकुच्छुं तु चरेद्विपः समाहितः । प्रकाशे चैन्दवं कुर्यात्सकुद्भुक्त्वा द्विजोन्तमः ॥ ४ ॥ गोवैश्यवधे कन्याद्वणे चैवम् ॥ ५ ॥ मृतकाष्ठे अधात्सर्गलशुनपलाण्डुगृङ्जनकुम्भीरकगोमायुविद्वराहाश्वादीनामन्येषां वाऽभक्ष्याणां भक्षणे ॐ शुद्धेनापः पीत्वा शुध्येत् ॥ ६ ॥ वेदस्यैकगुणं चापि सद्यः शोधनमुच्यते ॥ एकादश गुणान्स्द्रान् (१)॥ ७ ॥ अनृतमहापातकोपपातकैमिलिनीकरणीयेमुच्यते ॥ ८ ॥ ब्राह्मणीगमने स्नात्वा ब्राह्मणायोदकुम्भं दद्यात् ॥ ९ ॥ क्षत्रियावैश्यागमने तापसीं त्रिरावर्य शुध्येत् ॥ १० ॥ शुद्रागमने त्वधमर्षणेनापः पीत्वा शुध्येत् ॥ ११ ॥ वियोनिगमने कूष्माण्डेधृतहोमान्मुच्यते ॥ १२ ॥ गुरुद्रारान्गत्वा ऋषभं द्रादश गा दत्त्वा शुध्येत् ॥ १३ ॥ अपेयं पीत्वाऽभक्ष्यं भक्षयित्वाऽकार्यं कृत्वाऽधमर्षणेनापः पीत्वा शुध्येत् ॥ १४ ॥ अशक्तः प्रायश्चित्ते सर्वत्रानुशोचनेन शुध्येत् ॥ १५ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

९ ख. ग. °र्नेणवी । २ ग. °कविषोत्क° ।३ ख. °वीषोत्क° ।४ ख ग. °णा वाशा° ।५ क. °शवील्वा° ।६ क. °म्भीक° ।

( अथात्रिस्मृतावष्टमोऽध्यायः । )

त ऋषयः पुनरत्रिमाहुः ॥ १ ॥ भगवन्किमेतानि प्रायश्चित्तानि भवन्त्याहोस्विदः न्यानि सन्ति रहस्यानि ॥ २ ॥ व्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥ तत्र रर्जनीं यावद्याममेकं समाचरेत् । तंत्पूर्वे ब्रह्म तत्सवितुर्वरेण्यमित्यभक्ष्यभक्षणाद्येयपानादकार्यकरणाद्के पतो मुच्यते ॥ ४ ॥ वामदेव्यं त्रिरावर्ल्य मुच्यते ब्रह्महत्यया । आतूनइन्द्रसोमेन कन्याद्षी च ग्रुध्यति ॥ ५ ॥ उदुत्यमिति सप्तरूपेणाऽऽदित्यमुपास्येहकुतैः पुराक्र-तैश्र ग्रुच्यते ॥ ६ ॥ सोमं राजानमिति विषगराग्निदाहाच ग्रुच्यते ॥ ७ ॥ सर्वेषामैर्च पापानां संकरे समुपस्थिते। दशसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम् ॥ ८ म 寒 क्रुष्माण्डरूपैश्र जपैस्तैर्विविधेस्तथा । वैराजर्षिभिर्जप्येश्र गायञ्यास्तु विशेषतः ॥९॥ यानि पूर्वप्रणीतानि पवित्राणि महर्षिभिः । तेषां जप्येश्च होमैश्च पूयन्ते करमणान् हताः ॥ १० ॥ ब्रह्महा गुरुतस्पी वाऽगम्यागामी सुवर्णस्तेयी सुरापो गोन्नो विश्वान सघाती मित्रधुक्शरणागतघाती क्रुटसाक्ष्यकार्यकुचैवमादिष्वन्येष्वपि नरः प्राणाया-मशतं कृत्वा सूर्योदयं प्रतीदमापः पवहतामिति त्रिरावर्त्य मुच्यते सर्विकि विषेशा ११॥ सूर्यस्योदयनं प्राप्य निर्मला धौतकल्मषाः । भवन्ति भास्कराभास्ते विधूमा इव पावकाः ॥ १२ ॥ ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । श्वपाकेष्वपि भुद्धाः नो ध्यानेनेह विशुध्यति ॥ १३॥ ध्यानमेव परं शौचं ध्यानमेव परं तपः। ध्यानमेव परं शीचं ध्यानमेव परं पदम् ॥ १४.॥ सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायक्षेत्र प्रमुच्यते । तपस्वी च भवेदेवे पङ्क्तिपावनपावकः ॥ १५ ॥ आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु पच्यवते द्विजः । शायश्चित्तं न पश्यामि येन छुध्यति कर्मणा ॥ १६ ॥ रक्तवस्त्रं यथा धौतं न रक्तं न च पाण्डुरब् । एवं विधिविहीनस्तु न श्रुद्रो न च स द्विजः ॥ १७ ॥ ये च प्रव्रजितापत्या या चैषां वीजसंत्रतिः । वि-दूरा नाम चाण्डाळा जायन्ते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ शतिको म्रियते गृधश्राषो दा-दिशकस्तथा । भासो विंशतिवर्षेश्व सूकरो दश्तभिस्तथा ॥ १९ ॥ अपुष्यो विफलो वृक्षो जायते कण्टकादृतः । वने दावाधिद्ग्धश्च स्थाणुर्भवति सानुगः ॥ २० ॥ ततो वर्षशतान्यष्टौ द्वे च तिष्ठत्यचेतनः । पूर्णे वर्षसद्श्चे तु जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ २१॥ <mark>जळे प्रवो वा भवति कुल्रस्योत्सादनेन च । पतत्यर्धश्वरीरेण यस्य भार्या स़रा</mark>ं पिवेत् ॥ २२ ॥ पतितार्धेशरीरस्य निःकृतिर्ने विधायते ॥ २३ ॥

इत्यात्रेये धर्मशान्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

१ ख. °जस्वनी यावद्वयनमे° । ग. °जस्वनायावद्वयानमे° ।

( अथात्रिस्मृतौ नवमोऽध्यायः । )

यो ध्याता यच यद्ध्यानं यद्ध्येयं यत्प्रयोजनम् । सर्वाण्येतानि यो वेत्ति स योगं योक्तुमईति ॥ १ ॥ आत्मा ध्याता मनो ध्यानं ध्येयः सूक्ष्मो महेश्वरः । यत्परापर- मैश्वयमेतद्ध्यानप्रयोजनम् ॥ २ ॥ विदित्वा सर्वसूक्ष्माणि षडङ्गं च महेश्वरम् । प्रधानगुणतत्त्वज्ञः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३ ॥ विदेषाद्षि गोविन्दं दमयोषात्मजः स्मरन् । शिश्चपालो गतः स्वर्गं किं पुनस्तत्परायणः ॥ ४ ॥ उपलब्धः स्मृतिध्यानं संकल्पः प्रणवं प्रति । कल्पना भावना चिन्ता ध्यानमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ प्रत्या- हारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । तर्कश्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ ६ ॥ यस्त्वदं पठते आसं विप्रभ्यश्च प्रयच्छति । मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मा लोकं स गच्छति ॥ ७ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अत्रिस्मृतिः समाप्ता

### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# आपस्तम्बस्मृतिः

( तत्र प्रथमोऽध्यायः । )

आपस्तम्बं प्रवक्ष्यामि पायश्चित्तविनिर्णयम् । दूपितानां हितार्थाय वर्णानामनुष्-र्वशः ।। १ ॥ परेषां पैरिवादेषु निष्टत्तमृषिसत्तमम् । विविक्तदेश आसीनमात्मविद्या-परायणम् ॥ २ ॥ अनन्यमनसं शान्तं सत्त्वंस्थं योगवित्तमम् । आपस्तम्बमृषि सर्वे समेत्य मुनयोऽब्रुवन् ॥ ३ ॥ भगवन्मानवाः सर्वेऽसन्मार्गेऽपि स्थिता पेँदां । चरे-युर्धमैकार्याणां तेषां ब्रुहि विानिष्कृतिम् ॥ ४ ॥ यतोऽवरुयं गृहस्थेन गवादिपरिपा-छनम् । कृषिकर्मााँदैवपने द्विजामन्त्रणमेव च ॥ ५ ॥ बाछानां स्तन्यपानादि कार्य च परिपालनम् । देयं चानाथकेऽवरुयं विपादीनां च भेषजम् ॥ ६ ॥ एवं कृते कथंचित्स्यात्प्रमादो यद्यकामतः । गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्त्रहि निष्कृतिम ।। ७ ॥ एवम्रुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपाताद्धोमुँखः । दृष्ट्वा ऋषीनुवाचेदमापस्तम्बः सुनिश्चितम् ॥ ८ ॥ बालानां स्तन्यपानादिकार्ये दोषो न विद्यते । विपत्ताविप विप्रा-णामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं तृणादिषु । केचिदा-हुर्न दोषोऽत्रं स्नेहे लवणभेषजे ॥ १० ॥ औषधं लवणं चैव स्नेहं पुष्टचर्थभोजः नम् । प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥ अतिरिक्तं न दातन्यं काले स्वरुपं तु दापयेत् । अतिरिक्ते विपन्नानां कुँच्छ्रमेव विधीयते ॥ १२ ॥ त्र्यहं निर्भीनं पादः पादश्चाय।चितं ज्यहर्भे । \* सायं ज्यहे तथा पादः पादः पातस्तया त्र्यहम् ॥ १३ ॥ पातः सायं दिनार्धे च पादोनं सायमर्जितम् । पातः पादं चरे-च्छूद्रः सायं वैश्यस्य दापयेत् ॥ १४ ॥ अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च । पादमेकं चरेद्रोधे दी पादी बन्धने चरेत् ।। १५ ॥ योजने पादहीनं च चरे-त्सर्वे निपातने । घण्टाभरणदोषेण गोस्तु यत्रे विपद्भवेत् ॥ १६ ॥ चरेदर्धव्रतं तत्र भूषणार्थे कृतं हि तत् । दमने वीँ निरोधे वा संघाते चैव योजने ॥ १७ ॥ स्तम्भ-शृङ्खलपाशैश्रु मृते पादोनमाचरेत्। पाषाणैर्लकुटैर्वाऽपि शस्त्रेणान्येन वा बलात्।।१८॥ निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सर्वे विधीयते। प्राजापत्यं चरेद्विपः पादोनं क्षत्रियस्तथा॥१९॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठरूछ. पुस्तके-" एकभक्तं त्र्यहं पादो नक्तं पादस्त्र्यहं निशि " इति ।

१ घ. परवा° । २ ख. तत्त्वस्थं । ३ ख. ग. °वें असन्मार्गे स्थि° । ४ ग. यदि । ५ क. घ. ङ. च. छ. झ. °दा । भवेयु ° । ६ ग. °दि चाऽऽपत्सु द्वि ° । घ °दिपचने । ७ घ. °मुखान् । ६° । ८ क. °त्तं तुषादि ° । १ ग. °तं रुजादि ° । ७ क. ङ. च. झ. कृत्स्नमे ° । ११ ग. °श्च नित्पादः । १२ ग. °म् । पादः सायं त्र्यहं पादः प्रातर्भोज्यं तथा । १३ क. घ. ङ. च. विनार्धे । १४ क. घ. च. झ. वाह्ने रोघे सं ° । १५ ख. ये पापास्तेषां ।

कुच्छ्रार्थे तु चरेद्वैश्यः पादं शुद्रस्य दापयेत् । द्वौ मासौ पाययेद्दत्सं द्वौ मासौ द्वौ स्तनौ दुहेत् ॥ २० ॥ द्वौ मासावेकवेलायां शेषकालं यथारुचि । दशरात्रार्थमासेन गौस्तु यत्र विषद्यते ॥ २१ ॥ सिशसं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् । हलम-ष्ट्रगर्व धर्म्य षड्गर्व जीवितार्थिनाम् ॥ २२ ॥ चतुर्भवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघां-सिनाम् । अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ २३ ॥ नदीपर्वतसंशीहे मते पादोनमाचरेत् । न नारिकेलबालाभ्यां न मुझेन न चर्मणा ॥ २४ ॥ एभिर्गास्तु न वध्नीयाद्वद्ध्वा परवको भवेत्। कुक्षैः कार्केस्तु बध्नीयाद्रुषभं दक्षिणामुखम् ॥२५॥ पादलगाग्निदाहेषु प्रायिश्वतं न विद्यते । न्यापन्नानां बहुनां तु रोधने बन्धनेऽपि च ॥ २६ ॥ भिषङ्मिथ्यापचारे च द्विगुणं गोत्रतं चरेत् । ब्रङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च छाङ्गूछस्य च कर्तने ॥ २७ ॥ सप्तरात्रं पिनेद्वज्ञं यानतस्वस्था गोमुत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्द्विजः ॥ २८ ॥ एतद्विमिश्रितं वज्रमुक्तं चोशनसा स्वयम् । देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च ॥ २९ ॥ एषु गोषु विपन्नासु प्राय-ाश्चित्तं न विद्यते। एका यदा तु बहुभिदेवाच्द्यापादिता कवित्।। ३०।। पादं पादं तु इत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक् । यन्त्रणे गीचिकित्सार्थे गृढगर्भविमोचने ॥ ३१ ॥ यत्वे कृते विपत्तिश्रेत्मायश्चित्तं न विद्यते । सरोमं मथमे पादे द्वितीये समश्रुधारणम् ३२ !! तृतीये तु शिखा धार्या सिशखं तु निपातने । सर्वीन्केश्वान्समुद्धृत्य च्छेद्ये-दङ्खुलद्वयम् ॥ ३३ ॥ एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥ ३४ ॥

इत्यापस्तम्बीये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अंथ द्वितीयोऽध्यायः । )

कारुहस्तगतं पुण्यं यच्च पात्राद्विनिःस्तम् । स्त्रीबालर्टद्धाचरितं सर्वमेतच्छुचि स्मृतम् ॥ १ ॥ प्रपास्तरण्येषु जलेषु वै गिरौ द्रोण्यां जलं केशविनिःसृतं च । श्रपाकचाण्डाल-परिग्रहेषु पीत्वा जलं पश्चगव्येन शुद्धिः ॥ २ ॥ न दुष्येत्संतता धारा वातोद्धृताश्च रेणवः । स्त्रियो वृद्धाश्च वालाश्च न दुष्यान्ति कदाचन ॥ ३ ॥ आत्मश्यया च वस्तं च जायाऽपत्यं कमण्डलुः । आत्मनः श्रुंचीन्येतानि परेषामश्चचीनि तु ॥ ४ ॥ अन्येस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च । येषु स्नात्वा च पीत्वा च पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ।।

१ ग. च. °रोधे मृ° । २ क. °त्तं विधीयते । ३ ख. ग °ङ्मिथ्योप° । ४ क. घ. च. °त्स्वस्थः पु° । ५ छ. °तिदि मि° । ६ ग. ज. गोश्चिकि° । ७ ग. °च प्रामाद्वि° । ज. प्रासाद्वि° । ८ क. ख. घ. ° मृद्च्च° । ९ ग. ज. °तं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र° । १० ग. ज. °तं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र° । १० ग. ज. °तं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र° । १० ग. ज. °तं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र° । १० ग. ज. हतं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र° । १० ग. ज. विरोता ।

उच्छिष्टमशुचित्वं च यंच विष्ठानुष्ठेपनम् । सर्व शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥ ६ ॥ सूर्यरिक्मिनिपातेन मारुतस्पर्शनेन च । गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥ ७ ॥ आस्थिचमादियुक्तं च खरैरेश्वोष्ट्रोपदूषितम् । उद्धरेददुकं सर्व शोधनं परिमार्जनम् ॥ ८ ॥ कूपो मूत्रपुरीषेणं ष्ठीवनेनापि दूषितः । श्वशृगालखरोष्ट्रेश्च क्रव्यादेश्च जुगुप्तितः ॥ ९ ॥ उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्त पिण्डान्समुद्धरेत् । पश्चगव्यं मृदा पूतं कृपे तच्छोधनं समृतम् ॥ १० ॥ वापीक्र्यतडागानां दूषितानां च शोधनम् । कुम्भानां श्वतमुद्धृत्य पश्चगव्यं ततः क्षिपेत् ॥ ११ ॥ यच्च क्ष्यात्पिवेत्तोयं ब्राह्मणः शवदूर्षितात् । क्यं तत्र विशुद्धः स्यादिति मे संशयो भवेत् ॥ १२ ॥ अक्विनाप्यभिन्नेन श्वेन परिदृषितात् । पीत्वा क्ष्यादहोरात्रं पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १२ ॥ किन्ने भिन्ने शवे चैव तत्रस्थं यदि तत्पवेत् । शुद्धिशान्द्रायणं तस्य तप्तकृच्छ्मथापि वा ॥ १४ ॥ इत्यापस्तन्त्रीये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः।)

अन्त्यजातिरिवज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मान । सम्यग्ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुर्वन्त्यतुप्रस्म् ॥ १ ॥ चाद्रायणं पराको वा द्विजातीनां विश्वायनम् । प्राजापत्यं तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥ २ ॥ येर्प्रुक्तं तत्र पक्षात्रं कुच्छ्रं तेषां प्रदापयेत् ।
तेषामिप च येर्प्रुक्तं कुच्छ्रपादं प्रदापयेत् ॥ ३॥ कूपैकपानैर्दृष्टानां स्पर्शसंसर्गदूषणात् ।
तेषामेकोपवासेन पश्चगव्येन शोधनम् ॥ ४ ॥ वालो दृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी
वायुपीडिता । तेषां नक्तं प्रदातव्यं वालानां प्रहरद्वयम् ॥ ५ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाणि
वालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्धमहीन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ६ ॥ न्यूनैकादशर्वर्षस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । चरेद्रुकः सुहृद्दाऽपि प्रायश्चित्तं विशोधनम् ॥७॥
अर्थं तैः क्रियमाणेषु येषामार्तिः प्रहर्यते । शेषसंपादनीच्छुद्धिर्विपत्तिन भवेद्यथा
॥ ८ ॥ श्वधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विषद्यते । ये न रक्षनितै वक्तारस्तेषां
त्तितिलेषषं भवेत् ॥ ९ ॥ पूँगेंऽपि कालनियमे न शुद्धिर्वद्याविता । अपूर्णेष्विप कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ समौक्षमिति नो वाच्यं त्रिष्ठ वर्णेषु किंदिचित् । विषसंपादनं कार्यमुत्पन्ने प्राणसंश्चये ॥ ११ ॥

१ ग. खराश्वो°। २ क. ख. घ. °रश्वांनोप°। ३ ख. °ण यवने°। ४ क. घ. इ. ° न्नेन न भिन्नेन केवलं शवदू । ख. ° नेन च भिन्नेन शवदूषिते। पी°। ५ ग. ज. °षिते। पी°। ६ ख. °िन। तस्य झात्वा। ७ घ. च यद्धुक्तम्। ८ ग. °श्वेने शवदूषणाम्। ते । ज. °श्वेने शवदूषणम्। ते । ९ ग. ज. °थवा कि । ९० इ. ज. °नाद्बुद्धि । ९९ ग. ॰िन भक्तेन तेषा । ९२ क. घ. पूर्णोऽपि । १३ क. इ. इ. भारिमि ।

सैपादयन्ति ये विषाः स्नानतीर्थेफल्लपदम् । सम्यक्ततुरपापं स्याद्वती च फल्लमाप्तु-यात् ॥ १२ ॥

इत्यापस्तम्बीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

, ( अथ चतुर्थोऽध्यायः । )

चाण्डालक्ष्पभाण्डेषु योऽक्षानात्पिवते जलम् । प्रायिश्वत्तं कथं तस्य वर्णे वर्णे विधीयते ॥ १ ॥ चरेत्सांतपनं विष्ठः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धे तु चरेद्वैक्ष्यः पादं
श्रृद्धस्य दापयेत् ॥ २ ॥ भुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालैः श्वपचेन वा । प्रमादात्स्पर्कनं
गच्छेत्तत्र कुर्यादिशोधनम् ॥ ३ ॥ गायञ्यष्टसहस्रं तु द्वपदां वा शतं जपेत् । जपंक्षिरात्रमनश्चनपञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ४ ॥ चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्यूत्रे च कृते दिजः।
पायिश्वतं तिरात्रं स्याद्धक्तोच्छिष्टः षडाचरेत् ॥ ५ ॥ पानमैथुनसंपर्के तथा मूत्रपुरीः
पयोः । संपर्के यदि गच्छेतु उदक्या चान्त्यजैस्तथा ॥ ६ ॥ एतैरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत् । भोजने च त्रिरात्रं स्यात्पाने तु ज्यहमेव च ॥ ७ ॥ मैथुने
पादकुच्छूं स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम् ॥ ८ ॥
एकाइं तत्र निर्दिष्टं दन्तथावनभक्षणे । द्यक्षाच्छे तु चाण्डाले दिजस्तत्रैच तिष्ठति
॥ ९ ॥ फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुँद्धं विनिर्दिशेत् । ब्राह्मणानसमनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १० ॥ एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति । येन केनचिद्वच्छिष्टो अ(ह्य)मेध्यं स्पृश्वति दिज ॥ ११ ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन
शुध्यति ॥ १२ ॥

इत्यापस्तम्बीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ===== ( अथ पञ्चमोऽध्यायः । )

चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्णः कदाचन । अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायिश्वतं कथं भवेत् ॥ १ ॥ ब्राह्मर्णस्तु त्रिरात्रेण पश्चग्वयेन शुध्यति । क्षिञ्चयस्तु द्विरात्रेण पश्चग्वयेन शुध्यति ॥ क्षिञ्चयस्तु प्रिरात्रेण पश्चग्वयेन शुध्यति ॥ चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायिश्चनं कथं भवेत् ॥ ३॥ व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नैव च विद्यते । पश्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जनात् ॥ ४ ॥ ख्यापियत्वा द्विजानां तु शुद्रो दानेन शुध्यति । ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्चात्यज्ञानतो द्विजः ॥ ५ ॥ अहोरात्रं तु गायत्रया

१ ग. ज. °िन्त यद्विप्राः स्नानतीर्थफलं चतत्। स° । २ छ. स्नानंती° । ३ छ. °त्। याने मै°। ४ क. घझ. संसर्गे। ५ क. घ. ङ. शुद्धिर्विनि°। ६ क. ख. °णस्य त्रिरात्रंतु प°। ७ क. ख. घ. °यस्य द्विरात्रंतु प°। ८ क. ख. घ. ड. °रात्रंतु वैश्यस्य प°। ९ ग. ज. °तंन वै भ°।

जपं कृत्वा विशुध्याति । उच्छिष्टं वैश्यजातीनां भुङ्क्तेऽज्ञानाद्द्विजो यादे ॥ ६ ॥ शङ्खपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति । ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन ॥ ७ ॥ न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः । उच्छिष्टमित्रस्त्रीणाम-श्रीयात्स्पृश्चतेऽपि वा ॥ ८ ॥ प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्भगवानाङ्गिराश्रव्रवीत् । अन्त्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ ९ ॥ चान्द्रायणं तदर्घार्धं ब्रह्मक्षञ्चविशां विधिः। विष्मूत्रभक्षणे विपस्तप्तकुच्छ्रं समाचरेत् ॥ १० ॥ श्वकांकोच्छिष्ट्रंभोगे च प्राजापत्य. विधिः स्मृतः । उच्छिष्टः स्पृश्नते विषो यदि कश्चिदकामतः ॥ ११ ॥ शुनः क्रुक्कुट-श्द्रांश्च मद्यभाण्डं तथैव च । पक्षिणाऽधिष्ठितं यच यद्यमेध्यं कदाचन ॥ १२ ॥ अही-रात्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्याति । वैश्येन च यदा सृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १३ ॥ स्नानं जध्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति । विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥१४॥ स्नानान्ते च विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः॥१५॥

इत्यापस्तम्बीये पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथ षष्ठोऽध्यायः ।)

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि नीलीशीचस्य यो विधिः। स्त्रीणां कीडार्थसंभोगे शयनीय न दुष्यति ॥ १ ॥ पाल्रने विक्रये चैव तद्वृत्तेरुपजीवने । पतितस्तु भवेद्विपश्चिभिः कुच्छ्रैर्विशुध्यति ॥ २ ॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । पश्च यज्ञा दृथा तस्य नीलीवस्त्रस्य धारणात् ॥ ३ ॥ नीलीरक्तं यदा वस्तं ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत् । अहोरात्रोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ४ ॥ रोमकूपैर्यदा गच्छे-द्रसो नील्यास्तु कर्हिचित् । पतितस्तु भवेद्विपस्तिभिः कुच्छ्रैविंशुध्यति ॥ ५ ॥ नीली दारु यदा भिन्दाहास्रणस्य शरीरकम् । शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्रान्द्रायणं चरेत् ।। ६ ३। नीलीमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाह्नाह्मणः कचित् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगच्येन शुध्यति ॥ ७ ॥ नीलीरक्तेन वस्नेण यदत्रम्रुपनीयते । अभोज्यं तद्द्वि-जातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ८॥ भक्षयेद्यस्तु नीठीं तु ममादाद्वाह्मणः कचित् । चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्धुनिः ॥ ९ ॥ × यावत्यां वापि-

<sup>\*</sup> अत्र संधिरार्षः। × एतद्वचनं न विद्यते क. घ. च. झ. पुस्तकेषु ।

९ क. ख. घ. °ष्टगोमिश्च प्रा°। १ ग. ज. स्नात्वाऽऽचम्य वि°। ३ ग. छ. ज. °लीवह्नस्य ।

ता नीली तावती वाऽश्वचिमेही। प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊर्ध्व शुचिभेवेत ॥१०॥ इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहिन शस्यते । दृत्ते रजास गम्या स्नी नानिदृत्ते कथं-चन ॥ १ ॥ रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थ हि पवर्तते । अगुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ साध्वाचारा नै तावत्सा रजो यावत्प्रवर्तते । इत्ते रजिस साध्वी स्याद्गृहकर्माण चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी योक्ता चतुर्थेऽहाने शुध्याते ॥ ४ ॥ अन्त्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा ने रजस्वला । अहानि तान्यतिकम्य शायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ ५ ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यात्पञ्चगव्यं विशोधनम् । निशां प्राप्य तु तां योनिमजाघातां तु कारयेत् ।। ६ ।। रजस्वलाउन्त्यजैः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च। त्रिरात्रोपोषिता मूत्वा पञ्चगव्येन क्रुध्यति ॥ ७ ॥ प्रथमेऽहनि षड्रात्रं द्वितीये तु त्र्यहस्तथा । तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे वह्निदर्शनात् ॥ ८ ॥ विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते यैदा । रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत् ॥९॥ स्नापयित्वा तदा कन्यामन्यैर्वस्नैरलंकृताम् । र्पुनर्मेत्याहुतिं हुत्वा शेषं कर्म समाचरेत् ॥ १०॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा प्रवक्ककुटवा-यसैः । सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ११ ॥ × रजस्वला तु या नासी अन्योन्यं स्पृश्नते यदि । तावत्तिष्ठेनिराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥१२ ॥ उच्छि-ष्ट्रेन तु संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । कुच्छ्रेण शुध्यते विमा श्रुद्रा दानेन शुध्यति ॥ १३ ॥ एकशाखां समारूढाश्राण्डौँला वा रजस्वला । ब्राह्मणश्र समं तत्र सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १४ ॥ रजस्वलायाः संस्पर्शः कथंचिज्जायते शुना । रजोदिनानां यच्छेषं तदुपोष्य विशुध्यति ॥ १५ ॥ अशक्ता चोपवासे तु स्नानं पश्चात्समाचरेत् । तथाऽप्यशक्तीवेकेन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १६ ॥ उच्छिष्टस्तु यदा विमः स्पृशेन्मद्यं रजस्वलाम् । मद्यं स्पृष्टा चरेत्क्रच्छ्रं तदर्धे तु रजस्वलाम् ॥ १७॥

<sup>×</sup> नैतद्वचनं ग. ज. झ. पुस्तकेषु।

१ ग. च. न सा त वहको । २ स. य. च. छ. योनि प्रजाकारं(री)च का° । ३ स. ग. ज. तथा-। ४ ग. पुनः प्रत्या°। पं स. भेंध्याहुं° । ६ कः छ. °ण्डालो वा । ७ ग. तन्नाप्य । ८ ग ज. °क्ता चैकेन प्रस्राव्यं पिवेततः। उ°ना

उद्क्यां सूंतिकां वित्र उच्छिष्टः स्पृश्चते यदि । कृच्छार्धं तु चरेद्विमः मायिश्चनं विशेष् धनम् ॥ १८ ॥ चण्डाँ श्वः श्वपचो वाऽपि आत्रेथीं स्पृश्चते यदि । शेर्षाहात्फालकृष्टेन पश्चगच्येन शुध्यति ॥ १९ ॥ उद्क्या ब्राह्मणी शृद्राग्रुद्क्यां स्पृश्चते यदि । अहो-रात्रोषिता भूत्वा पश्चगच्येन शुध्यति ॥ २० ॥ एवं तु क्षत्रियां वैश्यां ब्राह्मणी चेद्र-जस्वला । सचैलं प्रवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पिवेत् ॥ २१ ॥ सवर्णेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते । एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीनग्रुनिः ॥ २२ ॥ इत्यापस्तम्बीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथाष्ट्रमोऽध्यायः । )

भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न छिप्यते । सुराविण्मूत्रसंख्ष्टं शुध्यते तापले खनैः ॥ १ ॥ गवाद्यातानि कांस्यानि श्रुद्रोच्छिष्टानि यानि च । दर्शभिः क्षारैः शुध्यान्ति अकाकोपहतानि च ॥ २ ॥ शौचं सुवर्णनारीणां वायुसूर्थेन्दुरिक्मिभिः । रेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं न प्रदुष्यति ॥ ३॥ अद्भिर्मदा च तन्मात्रं पक्षालय च विशुध्यति । शुंष्कमन्त्रमैवेदस्य पञ्चरात्रेण जीर्यति ।। ४ ।। अन्नं व्यञ्जनसंयुक्तमर्थः मासेन जीर्यति । पयस्तु द्धि मासेन षण्मासेन घृतं तथा ॥ ५ ॥ संवत्सरेण तैलं तु कोष्ठे जीर्यति वा न वा । भुञ्जते ये तु श्रूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम् ।। ६ ।। इह जन्मानि शूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः शुनि। शूद्रान्नं शूद्रसंपर्कः शूद्रेणैव सहाऽऽसनम्॥७॥ **≉गूद्राज्ज्ञानागमः कश्चिज्ज्वल्ठन्तमपि पातयेत् ।** आहिताग्निस्तु यो विपः शूद्रास्नान निवर्तते ॥ ८ ॥ तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोध्ययः । शुद्रान्नेन तु भुक्तेः न मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ ९ ॥ यस्यानं तस्य वे पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य संभवः । शृदान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्ध्रियते दिजः ॥ १० ॥ सं भनेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कछे । ब्राह्मणस्य सदा भुङ्के क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ ११ ॥ वैश्यस्य यज्ञ-दीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन । अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षञ्चियस्य पयः स्मृतम् ॥१२॥ वैदयस्याप्यस्रमेवानं शूदस्य रुधिरं स्मृतम् । वैश्वदेवेन होनेन देवसाभ्यर्चनैर्जपैः ॥१३॥ अमृतं तेन विशासमृग्यजुःसामसंस्कृतम् । व्यवहारात्रक्षण धर्नेण च्छळवर्जि-सम् ॥ १४ ॥ क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच पाळनम् । स्वकर्मणा च दृपपेर्ड-मृत्याऽऽद्यश्वक्तितः ॥१५॥ खंळयज्ञातिथित्वेन वैदयान्नं देन संस्कृतम् । अज्ञानितारि-रान्धस्य मद्यपानरतस्य च ॥ १६ ॥

१ सूतकां । २ ग. ज. °ण्डालैः श्वपचैर्वाऽपि आन्नेयी स्टुस्तते । २ क. इ. च. °पाहनाः फाल° । स्न. इ. °धाहा फाल° । ४ क. ख. घ. °श भस्मानि छु । ५ ग. इ. इ.म नमाविकस्य । ६ ज. °माविकस्य । ७ ख. °वेदास्य । ८ ज. "तुस्मृत्या" । ९ ज. खछु य ।

रुधिरं तेन शूद्राश्चं विधिमञ्जविवर्जितम्। आमपांसं मधुघृतं धानाक्षीरं तथैव चार्णा गुंडस्तफं रसा ग्राह्या निष्टत्तेनापि शूद्रतः। शाकं मांसं मृणालानि तुम्बुरः सक्तव-स्तिलाः ॥ १८ ॥ रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्याणि सर्वतः। आपत्काले तु विश्वेण भ्रुकं शूद्रगृहे यदि ॥ १९ ॥ मनस्तापेन शुध्येत द्वपदां वा शतं जपेत् । द्रव्य-पाणिस्तु शूद्रेण स्पृष्टोच्छिष्टेन किहिंचित् ॥ २० ॥ तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽ- व्रवीन्मुनिः ॥ २१ ॥

इत्यापस्तम्बीयेऽष्टमोऽध्वायः॥ ८॥

( अय नवमोऽध्यायः । )

भुञ्जानस्य तु विपस्य कदाचित्स्रवते गुदम् । उच्छिष्टस्याशुचेस्तस्यः प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १ ॥ पूर्व शौचं तु निवित्य ततः पश्चादुपस्पृश्चेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ २ ॥ अशित्वा सर्वमेवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः । मोहाद्भुकत्वा त्रिरात्रं तु यवान्पीत्वा विशुध्यति ॥ ३ ॥ प्रस्तं यवसस्येन प्रत्येकं तु सर्पिषा । पल्लानि पश्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाश्चयेत् ॥ ४ ॥ अलेह्यानामपे-यानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ५ ॥ पद्मोदुम्बरबिल्वाश्च कुशाश्च सपल्लाशकाः । एतेषामुदकं पीत्वा षड्रात्रेण विशुध्यति ॥ ६ ॥ ये प्रत्यवसिता विषाः प्रव्रज्याप्रिजलादिषु । अनीशकनिद्वताश्र गृहस्थत्वं चिकीर्षतः (वः )॥ ७॥ चरेगुस्त्रीणि कुच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । जातकर्मादिभिः सर्वैः पुनःसंस्कारभागिनः (णः )।। ८ ॥ तेषां सांतपनं कुच्छ्रं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ९ ॥ यद्वैष्टितं काकवलाकँयोर्वा अमेध्यलिमं च भवेच्छरीरम् । श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच सम्यवस्त्रानेन हिपोपहतस्य शुद्धिः ॥ १०॥ अर्ध्व नाभेः करौ मुक्तवा यदङ्गमुपहन्यते । अर्ध्व स्नानमधः शौचमात्रेणैव विद्यु-ध्यति ॥ ११ ॥ उपानहानमेध्यं वा यस्य संस्पृत्रते मुखम् । मृत्तिकात्रोधनं स्नानं पश्चगव्यं विशोधनम् ॥ १२ ॥ दंशाहाच्छुध्यते विषो जन्महानौ स्वयोनिषु । पड्-भिक्तिभिरथैकेन क्षञ्चिविद्शुद्रयोनिषु ॥ १३ ॥ उपनीतं यदा त्वनं भोक्तारं समु-पस्थितम् । अपीतँरसमुत्सृष्टं न दद्यान्नैव होमयेत् ॥ १४ ॥ अने मोजनसंपन्ने मिक्ष-काकेशदूषिते । अनन्तरं स्पृशेदा( चा )पस्तचात्रं भस्मना स्पृशेत् ॥ १५ ॥ शुष्कमांसमैयं चात्रं शूद्रान्नं वाऽप्यकामतः । भुक्त्वा क्रुच्छ्रं चरेद्विमो ज्ञानात्कुच्छ्रत्रयं चरेत ॥ १६ ॥

१ ग. ज. गुडं तकं समं प्रा° । २ ङ. °रिक्तं च दापये° । ३ ज. यद्विष्टि° । ४ ग. ज. °कचिक्रैरमे° । ५ च. झ. दशिमः शुध्य° । ६ ग. °क्ता च समुपस्थितः । अ° । ७ ग. °तवस्समु° । ८ क. °मथ वाऽनं शूँ। छ. °मथानं वा शू ।

अर्भुको मुच्यते यश्च भुँको यथापि मुँच्यते । भोका चँ मोचकश्रैव पंथाचरति दुष्कु-तम् ॥ १७ ॥ यस्तु भुँजाति भ्रक्तं वा दुष्टं वाऽपि विशेषतः । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन ग्रुध्यति ॥ १८॥ उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थले ग्रुचिः । पादौ स्थाप्योभयत्रैव आनुस्योभयतः शुचिः॥ १९॥ उत्तीर्थीऽऽचामेदुदकादवतीर्य उपः स्पूरोत । एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ २० ॥ अग्न्यगारे गवां गोष्ठे बाह्मणानां च संनिधी । स्वाध्याये भोजने चैव पादुकानां विसर्जनम् ॥ २१ ॥ जन्मप्रभृतिसंस्कारे इमुशानान्ते च भोजनम् । असपिण्डैने कर्तव्यं चूडाकार्ये विशे-षतुः ॥ २२ ॥ याजकानं नवश्राद्धं संग्रहे चैव भोजनम् । स्त्रीणां प्रथमगर्भे च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ २३ ॥ ब्रह्मीद्नेऽवसार्ने च सीमन्तोन्नयनेऽथ वा । अन्नश्रादे मृतश्रादे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ २४ ॥ अप्रजा या तु नारी स्यान्ना-श्रीयादेव तद्गृहे । अथ भुञ्जीत मोहाद्यः पूयसं नरकं व्रजेत् ॥ २५ ॥ अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः । रौरवे बहुवर्षाण पुरीषं मूत्रमश्चते ॥ २६ ॥ स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । स्वर्णे यानानि बस्त्राणितेपापा यान्त्यः धोगतिम् ॥ २७ ॥ राजानमोज आदर्ते शुद्रान्ने ब्रह्मवर्चसम् । असंस्कृतं तु यो भुङ्क्ते स भुङ्क्ते पृथिवीमलम् ॥२८॥ मृतके सूतके चैव गृहीते शशिभास्करे । हस्ति-च्छीयां तु ( यायां ) यो भ्रुङ्क्ते पापः स पुरुषो भवेत् ॥ २९ ॥ पुनर्भुः पुनरेता च रेतोघा कामचारिणी । आसां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३० ॥ मातृ-क्कश्च पितृष्ट्रश्च ब्रह्मच्चो गुरुतल्पगः । विशेषाद्धक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३१ ॥ रजक्रव्याधशैंस्रूषवेणुचर्मोपजीविनाम् । अत्रत्वेषां ब्राह्मणश्रास्रं शुद्धि (द्ध) अन्द्रायणेन तु॥३२॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टैः कदाचिदुपजायते । सवर्णेन तदोत्थाय उंपस्पृक्य बुन्निर्भवेत् ॥ ३३ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः बुना बूद्रेण वा द्विजः । ष्रपोष्य रंजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणस्य सदाकारुं शैंद्रनेषणः कारिणः । भूमावनं प्रदातव्यं यथा हि श्वा तथैव सः ॥ ३५ ॥ अनुदकेष्वरण्येषु चौरेव्याचाकुले पथि । इत्वा मूत्रपुरीषं च द्रव्यहस्तः कथं शुन्तिः ॥ ३६ ॥ भूमा-वन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौंचं यथार्थतः। उत्सङ्गे मृह्य प्रकान्नमुपस्पृत्र्य ततः शुचिः॥ ३७॥ मूत्रोचारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः । मोहाद्भक्तवा त्रिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥ ३८॥

१ ग. जं. 'भुक्ते भुं जते यथ भुज्जन्यथा'। २ छ भुक्त्वा यथ विमु'। ३ ज भुक्रते। ४ ग. च. भक्तेक्षेव पड्क्त्या ग्रन्छिते। ५ ज. पड्क्त्या हर'। ६ ग. ज. भुक्ते तु भु'। ७ ग. 'र्योऽऽचम्य उद'। ८ ज्ञः संग्रहे। ९ ग. ज. 'ने च श्राद्धे च सी'। १० ग. ज. 'जानं तेज। ११ ग. छ. ज. 'ष्टः शु'। १२ ख ग. शूदे प्रे'। १३ क. ख. घ. अनूद'।

खदक्यां यदि गच्छेत्तु ब्राह्मणो मदमोहितः । चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥ ३९ ॥ अक्ताच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्राण्डालैः श्वपचेन वा । प्रमादाद्यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः ॥४० ॥ स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराश्रयः । स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यित ॥४१ ॥ चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यश्चा-पः पिवति द्विजः। अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषवणेन शुध्यित॥४२॥सायं पातस्त्वहोरात्रं पादं कुच्छ्रस्य तं विदुः। सायं प्रातस्तयैवैकं दिनद्वयमयाचितम् ॥४३ ॥ दिनद्वयं च नाश्चीयात्कृच्छ्रार्थं तद्विधीयते । प्रायश्चित्तं लर्धुंच्वेतत्पापेषु तु तथाऽईतः ॥४४ ॥ कृष्णाजिनित्रलग्रोही इस्त्यश्वाव्यादिविक्रयी । प्रेतनिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषो भवेत् ॥४५ ॥

इत्यापस्तम्बीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ दशमोऽध्यायः । )

आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नोद्धियते जलम् । उद्धृतेऽप्यशुचिस्तावद्यावद्भृमिर्ने लिप्यते ॥ १ ॥ भूमावि च लिप्तार्थां तावत्स्यादशुचिः पुमान् । आसनादुत्थितस्त-समद्यावन्नाऽऽक्रमते महीम् ॥ २ ॥ न यमं यमित्यादुरात्मा वै यम उच्यते । आत्मा संयमितो येन तं यमः किं किर्ण्यति ॥ ३ ॥ न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दुर्रिषष्टितः । अयथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥ समा गुणो हि जन्तूनामिहामुत्र सुखपदः । अरिवी नित्यसंक्रुद्धो यथाऽऽत्मा दुर्रिष्टितः ॥ ५ ॥ एकः समावतां दोषो दितीयो नोपपद्यते । यदेनं समया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ६ ॥ न र्यंब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चैव रम्यावसथित्यस्य । न भोजनाच्छादनतत्परस्यं न लोकचित्तप्रहणे रतस्य ॥ ७ ॥ एकान्तशिलस्य ददन्वतस्य मोक्षो भवेत्शीतिनिवर्तकस्य । अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यङ्मोक्षो भवेत्रिः त्यमहिंसकर्स्य ॥ ८ ॥ क्रोधयुक्तो यद्यति यद्विति । सर्वे हरित तत्तस्य आमकुम्भ इवोदकम् ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं क. घ. ङ. च छ. पुस्तकेषु न विद्यते । ÷ एतदर्घे ख. ग. ज. पुस्तकेषु न ।

१ ग. ज. °घु ह्येतन्न्यायेषु तु यथा । २ क. ख. झ. "प्राह्मे हु" । ३ ग. ज. "श्वानां च वि" । ४ ज. "यां न तत्स्या । ५ ज. तिक्षों न स "। ६ ग. शक्तिशा । ७ ग, ज. "स्य ए "। ८ ग. ज. "स्य । स्वाध्याययोगागतमानसस्य । को "।

अपमान।त्तपोद्वाद्धः संमानात्तपसः क्षयः । अर्चितः पूजितो विष्ठो दुम्ध्वा गौरिवै सीदाति ॥ १० ॥ आप्यायते यथा धेनुस्तृणैरमृतसंभवैः । एवं जपैश्च होमैश्च पुनरा-प्यायते द्विजः ॥ ११ ॥ मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मवत्सर्वभू-तानि यः पश्यति स पश्यति ॥ १२ ॥ रजकव्याध्यक्षेष्ठ्यवेणुचर्मीपजीविनाम् । यो भुङ्क्तो भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं सैमाचरेत् ॥ १३ ॥ अगस्य गमनं कृत्वा अर्थक्ष्यस्य च भक्षणम् । शुद्धिश्चान्द्रायणं कृत्वा अर्थवींक्तं तथैव च ॥ १४ ॥ अग्निहोत्रं त्यजेद्यस्तु स नरो वीरहा भवेतु । तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाद्दते ॥ १५॥ विवा-होत्सवयत्नेषु अन्तरा मृतसूतके। सद्यः शुद्धि विज्ञानीयात्पूर्वसंकल्पितं चैयत् ॥१६॥ देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु पततेषु च। कल्पि । विद्यान्नाद्यं नाजीचं मृतसूतके ॥ १७॥

इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे दशमोऽःयायः ॥ १० ॥

इत्यापस्तम्बस्म् तः समाप्ता ।

१ क. घ. इ. च. °व गच्छति । आ° । २ ग. छ. ज वितोधनम् । ३ क. ख. छ. °भक्षस्य । ४ छ. अर्थवान्मत । ५ क. "थवान्नेत"। स. घ. इ. झ. "थर्वान्नेत"। ६ ग. ज. चरेत ।

# ॐ तत्सद्रह्मणे नमः। कृतः औद्यानसम्मृतिः।

\* अतः परं पवस्यामि जातिकृतिविधानकम् । अनुलोमविधानं च पतिलोमविधि तथा ॥१॥ सान्तरालकसंयुक्तं सर्वे संक्षिप्य चोच्यते । नृपाद्वाह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात् ॥२॥ जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिलोमविधिद्विजः । वेदानईस्तथा चैपा धर्माणामनुबीधकः ॥ ३॥ सूताद्विप्रमसूतायां सुतो वेणुक उच्यते । तृपायामेव तस्यैव जाती पश्चिमित्रारकः ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्यां स्राचियाचीयीद्रथकारः प्रैकीर्तितः । दृत्तं च अर्द्धव-चस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥५॥ यानानां ये च बोढारस्तेषां च परिचारकाः। ग्रेंद्र-वृत्त्यां तु जीवन्ते(न्ति)न क्षात्रं धर्ममाचरेतु ॥ ६ ॥ ब्राह्मण्यां वैश्यसंसर्गाज्जातो मागध उच्यते । बन्दित्वं ब्राह्मणानां च क्षञ्चियाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ प्रशंसावृत्ति-को जीवेद्वैश्यमेषकरस्तथा । ब्राह्मण्यां श्रृद्रसंसर्गाज्जातश्राण्डाल उच्यते ॥८॥ सीसमा-भरणं तेषां काष्णीयसमथापि वा । ब(व)ध्रीं कण्ठे समाबध्य झर्छरीं कक्षतोऽपि वा ॥ ९ ॥ भळापकर्षणं ग्रामे पुंचार्धे परिश्लाद्धिकम् । नापराह्ने प्रविष्टोऽपि वहिर्ग्रामाच नैर्ऋते ॥ १० ॥ पिण्डीभृता भवन्त्यत्र नो चेर्द्वध्या विशेषतः । चाण्डालाद्वैदयकन्य-कार्या जातः श्वपच उच्यते ॥ ११ ॥ श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव तु तर्द्धनम् । नुपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ तन्तवाया भवन्त्येते वसकांस्यो-पुणीविनैः । शास्त्रिकाः केचिदत्रैव जीवनं वस्त्रनिर्मितम् ॥१३॥ आयोर्गैवस्य विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्यैव नृपकन्यायां जातः सूनिक ज्रच्यते ॥ १४ ॥ सूनि-कस्य नृपायां तु जात उद्धन्धकः स्मृतः । निर्णेजयेयुर्वस्त्राणि अस्प्रव्याश्च भवन्तयत ॥ १५ ॥ नृपायां वैश्यतश्रीर्यात्पुलिन्दश्रेति कीर्तितः। पशुव्वर्त्विभवेत्तस्य हन्याद्वा दुष्ट-सत्त्वकान् ।। १६ ॥ तृपायां श्रूद्रसंसर्गीज्जातः पुल्कस उच्यते । सुराष्ट्रतिं समारु मधुविकयकर्मणा ॥ १७ ॥ कृतकानां सुराणां च विक्रेता पाचको भवेत् । पुल्कसा-द्वैश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ \* नृपायां शूद्रतश्रीयाज्जातो रैक्किक उच्यते । वैक्र्यायां रञ्जकाज्जातो नर्तको गायको भवेत ॥ १९ ॥ वैक्र्यायां क्रूद्रसंस-र्गाज्जातो वैदेहकः स्मृतः । अजानां पालनं कुर्यान्महिषीणां गवामपि ॥ २०॥

<sup>\*</sup> अयं न प्रन्थारम्भः किं तु तद्भागारम्भ इति भाति । × एतदर्थस्थाने घ. पुस्तकेऽयं पाठः---" अस्पृश्याजम्बुकाजातो नर्तको गायको भवेत् " इति ।

१ घ. °रालिक °। २ क. इ. "घिद्विजः । ३ ख. ग. प्रजायते । ४ क. ख. °द्रवृत्त °। ५ घ. °त्त्याऽ\_ तुर्जी ै। ६ क. ग. डं. °त्तिकाजी ै। ७ ख. डं. °प्रेष्यक ै। ८ ख. डं. महाप ै। ९ ख. घ. पूर्वी हुं। १० कः ैक्रप्यवि°। ११ ख. तद्वलम् । १२ ख. ङ. °नः । शांति° । १३ ख. ङ °गवेर्न वि° । ३४ क. ग. घ. °त्तिकसस्यास्तु हो। १५ ख. ग्रन्°ता याभ १६ क. रजक उच्यते। अस्पृक्ष्याजम्बुकाव्यती न... भवेत् ावैँ,।

द्धिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनं भवेत्। वैदेहकात्तु विमायां जाताश्रमीपजीविनः ॥ २१ ॥ नृपायामेव तस्यैव सूचिकः पाचकः स्मृतः । वैश्यायां शूद्रतश्रौर्याज्ञातश्रकी ुचं उच्यते ॥ २२ ॥ तैल्लंपिष्टकजीवी तु लवर्णं भाव<mark>ैयन्पुनः । विधिना ब्राह्मणः</mark> माप्य नृपायां तु समन्त्रकम् ॥ २३ ॥ जातः सुवर्ण इत्युक्तः सानुलोगद्विजः स्मृतः । अथ वर्णिकियां कुर्विवित्यनैमित्तिकीं क्रियाम् ॥ २४ ॥ अश्वं रथं हस्तिनं वा वाह-येद्वै नृपाज्ञया । सैनापत्यं च भैषज्यं कुर्याज्जीवेत दृत्तिषु ॥ २५:॥ नृपायां वित्रतश्रौर्यात्संजातो यो भिषवस्मृतः । अभिषिक्तनृपस्याऽऽज्ञां प्रतिपाल्य तु वैद्यकः ॥ २६ ॥ आयुर्वेदमथाष्टाङ्गः तन्त्रोक्तः धर्ममाचरेत् । ज्योतिषं गणितं वाऽपि कायिकी दृत्तिमाचरेत् ॥ २७ ॥ नृपायां विधिना विमाज्जातो नृप इति समृतः। नृपायां नृपसंसर्गात्प्रमादाद्गूढजातकः ॥ २८ ॥ सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादिभिषेके तु वर्जितः । अभिषेकं विना प्राप्य गैीज इत्यभिधायकः ॥ २९ ॥ सर्वे तु राजवत्तस्य शस्यते पट्टवन्धनम् । पुनर्भूकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च ॥ ३०॥ वैदेयायां विधिना विभाज्जातो सम्बष्ट उच्यते।कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथैवाँऽऽग्नेर्यनर्तकः॥३१॥ ध्वंजविश्रावका वाऽपि अम्बष्टाः शस्त्रजीविनः । वैश्यायां विमतश्रीयीत्कुम्भकारः मजायते ।। ३२ ।। कुलालहरूया जीवेत नापिता वा भवन्त्युत । सूतके मेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम् ।। ३३ ।। नाभेरूर्ध्वे तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । का-यस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः ॥ ३४ ॥ कार्छाङ्कौरयं यमात्कौर्य स्थपतेरथ कुन्तनम् । आद्यक्षराणि संग्रह्म कायस्थ इति निर्दिशेत् ॥ ३५ ॥ श्रुद्रायां विधिना वित्राज्जातः पारर्श्वेवो मतः । भद्रकौंन्धीं समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः समृताः ॥ ३६॥ शिवाद्यागमविद्याद्यैस्तथा मर्देलहर्विभिः।तस्यां वै चीरसद्दृत्तो निषादो जात उच्यते ॥ ३७॥ वने दुष्टमुगान्हत्वा जीवनं मांसविक्रयम् । नृपाज्जातोऽथ गृंह्यायां वैश्या-यां विधिना क्षेतः ॥ ३८॥ वैश्यवृत्त्या तु जीवेत न क्षात्रं धर्ममाचरेत्। तस्यां तस्यैव चौर्थेण माणिकारः शजायते ॥ ३९ ॥ मणीनां राजतां कुँर्यान्युक्तानां वेधन-क्रियाम् । प्रवालानां च सूत्रर्दे शङ्कानां वलनक्रियाम् ॥ ४० ॥ श्रुदायां विप्रसंस-गीज्जात उग्र इति स्मृतः । नृपस्य दण्डधौरः स्याद्दैण्डं दण्डे(ण्डचे)षु संचरेत्॥४१॥

१ क. °णं वा भवेत्युत । °वि । २ ग. भाजयेत्युत । वि° । ३ घ. ङ °वयेत्युत । वि° । ४ क. घ. °क्तः सोऽनु । ५ घ. ° छाङ्गप्रोक्तं च घ ° । ६ ङ. गोड इ ° । ७ घ. °वाहेंय । ८ स. ङ. थयुत्तिकः । ९ स. ध्वाजिनी जीविका । १० क. विप्रसंग्तः पार्श्वदस्तस्य उ ° । ११ क. ग. °श उच्यते । भ ° । १२ स. °कादिन्सम ° । ग. कार्ये स ° । १३ क. घ. °त्तिकः । त ° । १४ ग. चीर्यस ° । १५ क. घ. °त्वाया । १६ क. ग. इ विष्या विख्या कि । १६ क. धारस्था सम्प्रतः । १० क. व कुड्यां मुक्ता ° । १८ स. ग. इ विष्या विख्या कि । १६ क. धारस्था दण्ड्या द ° । ग. °धारि स्यादण्ड्योद ° । २० ङ. ९ दण्ड्यो द ॰ ।

तस्यां वे चौरसंष्ट्रस्या जातः गूँ छिक उच्यते। जाँतदुष्टान्समारोप्यं गूछकमीण योज-येत् ॥ ४२ ॥ शूद्रायां वैद्यसंसर्गाद्विधना सूचकः स्मृतः। सूचकाद्विमकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ ४३ ॥ किल्पकमीणि चान्यानि प्रासादछक्षणं तथा। नृपाया-मेव तस्यैव जातो यो मत्स्यवन्धकः ॥ ६४ ॥ शूद्रायां वैद्यतश्रीर्यात्कटकार इति स्मृतः । विसष्ट्रशापाञ्चेतायां केचित्पारकचास्तया ॥ ४५ ॥ वेखानसेन केचित्तु केचि-द्वागवतेन च । वेदशास्तादछन्वास्ते भविष्यन्ति कालौ युगे ॥ ४६ ॥ कटकारा-स्ततः पश्रामारायणगणाः स्मृताः । काला वैखानसेनोक्ता तन्त्रमार्गविधिक्रियाः ॥ ४७ ॥ निषेकाद्याः दमशानान्ताः क्रियाः पूजाङ्गर्सूत्रभृक् । पश्चरात्रण वा कश्चि-सन्त्रोक्तं धर्ममाचरेत् ॥ ४८ ॥ शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः । द्विजशु-श्वणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ ४९ ॥ सच्छूदं तं विजानीयादसच्छूद्रस्ततोऽन्यथा । चौर्यात्काकवचो ज्ञेया अन्दानां तृणवाहकः (!) ॥ ५० ॥ एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं जाति-द्वाचिभागशः । जात्यन्तराणि दृद्यन्ते संक्ल्यादित एव तत् ॥ ५१ ॥

इत्यौरानसं धर्मशास्त्रम्

शुक्र( औशनस )स्मृतिः समाप्ता

१ ख. ग. तस्य वै चार १ २ ख. द्यंण्डक। ग. द्यष्टिक। इ. सुष्टिक। ३ क. जाता दुष्टात्समारो-पश् । इ. बाताद्दुष्टात्समारोप्य सुष्टक । ४ ग. 'प्यचुष्टक'। ५ क. 'खान्ते विश्वसेनोक्तं त'। ६ ख. 'सुनिकाः। ए'। ७ ख. वा प्राप्तं प्रोक्तं धर्मे समा ८ क. घ. 'कल्पोदि'।

ॐ तत्सद्रह्मणे नमः।

ॐ सामवेदाय नमः।

## गोभिलस्मृतिः।

( तत्र प्रथमः प्रपाठकः । )

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम् । अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये पदीपवत् ॥ १ ॥ त्रिष्टदूर्ध्ववृतं कार्ये तन्तुत्रयमधोवृतम् । त्रिवृत्तचोपवीतं स्यात्तस्यै-को ग्रान्थिरिष्यते ॥ २ ॥ पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते कटिम् । तद्धार्यम्रपवीतं स्यानात्र(ति)लम्बं न चोच्छितम् ॥ ३ ॥ सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो च्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम् ॥ ४ ॥ त्रिः पाइयापो द्विरुन्मृज्य खाः न्यद्भिः सम्रुपस्पृशेत्। आस्यनासाक्षिकर्णाश्च नाभिवक्षाः श्विरोंसकान्×॥ ५ ॥ अङ्क-ष्टेन प्रदेशिस्या घ्राणं चैवगुपस्पृशेत् । अङ्कष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥ ६ ॥ ÷ कनिष्ठाङ्गुष्ठयोर्नाभिं हृदयं च तलेन वै । सर्वाभिस्तु विरः पश्चा-द्धाहुं चाग्रेण संस्पृश्चेत्।। ७।। यत्रोपदिश्यते कर्म कर्तुरङ्गं न तूच्यते। दक्षि-णस्तत्र विद्गेयः कर्मणां पारगः करः ॥ ८ ॥ यत्र दिङ्नियमो न स्याज्जपहोमादि-कर्मसु। तिस्रस्तत्र दिशः पोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः ॥ ९ ॥ तिष्ठनासीनः श्रह्मो वा नियमो यत्र नेद्दशः । तदासीनेन कर्तव्यं न प्रह्वेन न तिष्ठता ॥ १० ॥ गौरी पद्मा श्रची मेघा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः ॥११॥ धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह । गणेशेनाधिकास्त्वेता द्वदौ पूज्याश्रतुर्दश (षोडश) ॥ १२ ॥ कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः । पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥ १३ ॥ प्रतिभासु च शुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । अपि वाऽक्षतपुञ्जेषु नैवेद्यैश्व पृथग्विधैः ॥ १४ ॥ कुड्यलग्नां वसोर्धारां सप्तधारां घृतेन तु । कारयेत्पश्चधारां वा ना।तिनीचां न चोच्छिताम् ॥ १५ ॥ अनिष्टा तु पितृब्श्राद्धे न कुर्यात्कर्म वैदिकम् । तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः पयत्नतः ॥

<sup>\*</sup> अत्र कर्णे चेति भवितुं युक्तम् । मध्यमपदलोपी वा समासः । × अत्रापि नपुंसकप्रथमैकव्यनगृन्तः पाठो युक्तः । पूर्ववत्समासो वा । ÷ तृतीयार्थे षष्ठी ज्ञेया ।

आयुष्याणि च शान्त्यर्थे जप्त्वा तत्र समाहितः । षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्त्या श्राद्धपुत्रमेत् ॥ १७ ॥ वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्तो द्रष्ट्रच्योऽत्र निरामिषः । अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत् ॥ १८ ॥ प्रातरामन्त्रितान्विपान्युग्मानुभयतस्तथा । जपवेश्य कुशान्दद्यादजुनैव हि पाणिना ॥ १९ ॥ हरिता यित्रया दभीः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । समूछाः पितृदै(दे)वत्याः कल्माषा वैश्वदोविकाः ॥ २० ॥ हारिता वै सपिञ्जूलाः शुद्धाः स्त्रिग्धाः समाहिताः। रन्निमात्राः प्रमाणेन पितृतीर्थेन सं-स्कृताः ॥ २१ ॥ पिण्डार्थे ये स्कृ(स्तृ)ता दर्भाः स्तरणार्थे तथैव च । घृतैः कृते च विष्मृत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥ २२ ॥ दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्परिचरन्सदा । पातयेदितरज्जानु पितृन्परिचरन्नापि ॥ २३ ॥ निपातो नैव सन्यस्य जानुनो विद्यते काचित् । सदा परिचरेद्भवत्या पितृनप्यत्र देववत् ॥ २४ ॥ पितृभ्य इति दत्तेषु उप-वेश्य कुञ्जोषु तान् । गोत्रनामभिरामन्त्र्य पितृनर्घ्ये प्रदापयेत् ॥ २५ ॥ नात्रापसन्य-करणं न पिच्यं तीर्थिभिष्यते । पात्राणां पूरणादीनि दैवेनैव हि कारयेत् ॥ २६ ॥ ज्येष्ठोत्तरकरान्युग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान् । कृत्वाऽर्घ्यं संप्रदातन्यं नैकैकस्य पदी-यरे ॥ २७ ॥ अनन्तर्गर्भिणं साम्रं कौशं द्विदलमेव च । पादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित् ॥ २८ ॥ एतदेव हि पिञ्जूल्या लक्षणं समुदाहृतम् । आज्यस्योत्पव-नार्थे यत्तद्रप्येतावदेव तु ॥ २९ ॥ एतत्त्रमाणमेवैके कौशीमेवाऽऽर्द्रमञ्जरीम्। ग्रुष्कां-वा शीर्णकुसुमां पिञ्जूलीं परिचक्षते ॥३०॥ पिञ्यमन्त्र्या(न्त्रा)नुद्रवण आत्मालम्भेऽ-धमेक्षणे । अधोवायुसग्रुत्सर्गे प्रहासेऽनृतभाषणे ।। ३१ ।। मार्जारमृख(ष)कस्पर्शे आक्रु-(क्रु)ष्टे कोधसंभवे। निमित्तेष्वेषु सर्वत्र कर्भ क्रुवैत्रपः स्पृक्षेत् ।। ३२ ॥ अकिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम् । अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथा-क्रिया ॥३३॥ स्वशाखाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्रयं च यः। कर्तुमिच्छ।ते दुर्मेथा मोघं तत्तस्य चेष्टितम् ॥३४॥ यत्राऽऽम्नातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च । विद्वद्भिस्तद-नुष्ठेयमग्निहोत्रादिकभेवत् ॥ ३५ ॥ प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यादि मोहात्कथंचन । यतस्त-दन्यथाभृतं तत एव समापयेत् ॥ ३६ ॥ समाप्तं यदि जानीयान्ययैतदयथा कृतम् । तावदेव पुनः कुर्यान्नाऽऽद्वत्तिः सर्वकर्मणः ॥ ३७॥ प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तिकयते पुनः । तदङ्गस्याक्रियायां च नाऽऽवृत्तिर्नेव तिक्रया ॥ ३८ ॥ मधु मध्विति यस्तत्र त्रिर्जपोऽाशितुमिच्छताम् । गायच्यनन्तरं सोऽत्र मधुमन्त्रविवर्जितः ॥ ३९ ॥ न चाश्रत्मु जपेदत्र कदाचित्पितृसंहिताम् । अन्य एव जपः कार्यः सोम-सामादिकः शुभः ॥ ४० ॥

यस्तत्र प्रकः कि )रोऽन्नस्य तिलमः व )द्यववत्तथा । उच्छिष्टसंनिधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥ ४१ ॥ संपन्निमिति तृप्ताः स्थ पश्चस्थाने विधीयते । सुसंपन्न-मिति प्रोक्ते शेषमत्रं निवेदयेत् ॥ ४२ ॥ प्रागग्रेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्रय पूर्ववत् । अपः क्षिपेन्मू छदेशेऽवने निष्वेनि (ति ) पात्रतः ॥४३॥ द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदेन शाग्रदेशयोः । मातामहत्रभृतींस्तु एतेषामेव वामतः ॥ ४४ ॥ सर्वस्मादन्नमुद्धत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च । संयोज्य यवकर्कन्धुद्धिभिः प्राङ्गुखस्ततः॥ ४५ ॥ अव-नेजनवात्पण्डान्दस्वा विल्वप्रमाणकान् । तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत् ।। ४६ ।। उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानाम्रुत्तरोत्तरम् । भवेदधैश्राधराणामधरश्राद्धकर्मणि ॥ ४७ ॥ तस्माच्छाद्रेषु सर्वेषु द्रद्धिमात्स्वतरेषु च। मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सिक्तांश्र निर्वेपेत् ॥ ४८ ॥ गन्धादीनि क्षिपेत्तूर्णां तत आवाहयेद्द्विजान् । अन्यत्राप्येष एव स्याद्य-वादिरहितो विधिः ॥ ४९ ॥ दक्षिणाप्रवणे देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । दक्षिणाप्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ॥ ५० ॥ अथाग्रभूमिमासिश्चेत्सुसंशोक्ष( क्षि ) तमस्त्वित । शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोद्केन च ॥ ५१ ॥ सौमनस्यम-स्त्वित च पुष्पदानमनन्तरम् । अक्षि( क्ष )तं चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्प्रतिदाप-येतु ॥ ५२ ॥ अक्षय्योदकदानं तु अर्घ( ६र्घ )दानवदिष्यते । षष्ट्यैव नित्यं तत्कुर्याच चतुर्थ्या कदाचन ॥ ५३ ॥ प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः । पवित्रान्तर्हितान्पिण्डान्सिश्चेदुत्तानपात्रकृत् ॥ ५४ ॥ युग्मानेव स्वस्तिवाच्याङ्क्षप्र-श्रहँतत्रदा (१)। कृत्वा धुर्यस्य पित्र्यस्य प्रणम्यानुत्रजेत्ततः ॥ ५५॥ एष श्राद्धिकाधिः कृतस्त्र उक्तः संक्षेपतो मया । ये विदन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते कचित् ॥ ५६ ॥ इदं शास्त्रं च गुह्यं च परिसंख्यानमेव च । वसिष्ठोक्तं च यो वेद स श्राद्धं वेद नेतरः॥ ५७॥ असकृद्यानि कर्माणि क्रियेरन्कर्मकारिभिः। प्रति-प्रयोगं नेताः स्युम् र ]चिरश्रार्दं एव च ॥ ५८ ॥ आधाने होमयोश्रेव वैश्वदेवे तथैव च । बलिंकर्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च ॥ ५९ ॥ नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वद-न्त्येवं मनीषिणः । एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु न पृथक्पृथक् ॥ ६० ॥ नाष्ट्रकासु भवे-च्छ्राद्धं न श्राद्धे श्राद्धिमध्यते । न सोष्यन्तीजातकर्मशोषितागतकर्मसु ॥ ६१ ॥ विवाहादि(दिः) कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानपुंसवनान्तः (१) । विवाहादावे-कमेवात्र कुर्याच्छ्राउं नाऽऽदौ कर्मणः कर्मणः स्यात् ॥ ६२ ॥

१ क. <sup>°</sup>धस्वाध<sup>®</sup> । २ क. <sup>°</sup>र्धनां सुप्रतिप्रोक्तंस<sup>®</sup> । ३ क. <sup>°</sup>स्वेवं द्वि<sup>®</sup> । ४ ख**. <sup>°</sup>ह्ते सदा । ५ ख.** ग. विन्दन्ति । ६ ख. ग. <sup>°</sup>द्धमेव ।

पदोंषे आद्धमेकं स्याद्गोनिष्कान्तपवेशयोः । न आद्धं युज्यते कर्तु पुष्टिकर्मणि ॥ ६३ ॥ हलाभियोगादिषु तु षद्सु कुर्यात्पृथक्षृथक् । प्रतिप्रयोगमप्ये-पौमादावेंकं तु कारयेत् ।। ६४ ।। बृहत्पत्रक्षुद्रपशुस्वस्त्यर्थं परिविष्यतोः । सूर्येन्द्रोः कर्मणी ये तु तयोः श्राद्धं न विद्यते ॥ ६५ ॥ गणशः कियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्। सकृहे( दे )व भवेच्छ्राद्धमादौ न प्र १ )थगादिषु ॥६६॥ न दशाग्रन्थिकेनैव विषवदृष्टकर्मणि । कृमिदृष्टचिकित्सायां नैव शेषेषु विद्यते ॥ ६७ ॥ यत्र यत्र भवे-च्छ्राद्धं तत्र तत्र च मातरः। प्रासाङ्गिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतग्रुच्यते ॥ ६८ ॥ आधा-नकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्राप्रियोनयः । तदाश्रयोऽग्निमादध्यादग्निमानग्रजो यदि ॥ ६९ ॥ दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजाग्रिमः । परिवेत्ता स विक्रोयः परि-वित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ७० ॥ परिवित्तिपर(रि)वेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रुवम् । अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनौ ॥ ७१ ॥ देशान्तरस्थक्कीबैकद्वषणानसहोदरान्॥ वैश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ ७२ ॥ जडमूकान्धवधिरकुब्जवामनकुण्ठ-कान् । अतिरुद्धानभार्यीश्र कृषिसक्तान्नृपस्य च ॥ ७३ ॥ धनरुद्धिपसक्तांश्र काम-तौऽंकारिणस्तथा । कुल्रटोन्मत्तचौरांश्च परिविन्दन्न दुष्याति ॥ ७४ ॥ धनवार्धुषिकं राजसेवकं कर्मकं तथा । प्रोक्षि(षि)तं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमापि त्वरन् ॥ ७५ ॥ प्रोषितं यद्यकृण्वानस्त्वष्ट्रादन्ते समाचरेत्(?) । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं वा शुद्धये चरेत् ॥ ७६ ॥ लक्षणे प्राग्गनाथा(ताया)स्तु प्रमाणं द्वादशाङ्गुलम् । तन्भूलसक्ता योदीची तस्या एतन्न चोत्तरम् ॥ ७७ ॥ उदग्गताया (याः) संख्या द्वेयाः प्रादे-श्मात्रिकाः । सप्तसप्ताङ्गुलानि स्युः कुशेनैव सम्रुष्टिखेत् ॥ ৩८ ॥ मानिकयायां युक्तायामनुक्ते मानकर्ति । मानकृद्यजमान(नः) स्यावि(द्वि) दुषामेव(ष) निश्रयः ।) ७९ ।। पुण्यमेवाऽऽदधीताप्तिं स हि सर्वैः प्रशस्यते । अन्धुकत्वं यत्तस्य काम्यै॰ . स्तन्नीयते क्षमम् ॥८० ॥ यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनाचित् । सोऽन्यां समिधमाधास्यन्नादधीतैव नान्यथा ॥ ८१ ॥ अनूढैव तु सा कन्या पश्चत्वं यदि गच्छाति । न तथा व्रतलोपोऽस्य तेनैवान्यां समुद्रहेत् ॥ ८२ ॥ अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम् । तमग्निमात्मसात्कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्तराश्रमी ॥८३॥

#### **अपष्टी क**ण्डिका ॥ ६ ॥ -

अश्वत्थो यः शमीगर्भः पशस्तोवींसमुद्धवः । तस्य या प्राङ्मुखी शाखा वोदीची चोध्वेगाऽपि वा ॥८४॥ अरौणिस्तन्मयी पोक्ता तन्मध्ये चोत्तरारणिः।सारवद्द्वार-वस्त्रम्बो(मृ)वीछी च प्रशस्यते ॥ ८६॥ संसक्तमूछो यः शम्याः स श्रमीगर्भ उच्यते । अलाभे त्वशमीगर्भाद्वारे देवा विलम्बितः(ताः)(!) ॥ ८६ ॥ चतुर्विश-तिरङ्गौष्ठा दैर्घ्ये षडाप पार्थिवम्। चत्वार उच्छ्रयो मानमरण्योः परिकीर्तितम् ॥ ८७॥ अष्टाङ्गुलः प्रमन्थः स्याचत्रं स्याद्वादशाङ्गुँलम् । ऊवीली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थनय-न्त्रकम् ॥ ८८ ॥ अङ्कुष्टाङ्गुलिमानं तु यत्र यत्रोपदिश्यते । तत्र तत्र वृहत्पर्व ग्रन्थि-भिर्मनुयात्सदा ॥ ८९ ॥ गोवालैः शणसंमिश्रैस्त्रिट्ट्टत्तमनं स्वकम्(!) । व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्प्रमथ्यस्तेन पावकः ॥ ९० ॥ मूर्घाक्षिकर्णवक्त्राणि कन्धरा चापि पश्चमी । अङ्गुष्ठमात्राण्येतानि द्रचङ्गुष्ठं वक्ष उच्यते ॥९१॥ अङ्गुष्ठमात्रं हृद्यं व्यङ्गुष्ठमुद्रं स्मृतम्। एकाङ्गुष्ठा कटिर्ज़ेया दौ वस्तिद्वौ च गुह्यकम्।।९२।। ऊरू जङ्घे च पादौ च चतुक्रयेकैर्यथाक्रमम् । अरण्यवयवा होते याज्ञिकैः परिकीर्तिताः॥ ९३ ॥ यत्तद्वाः मिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । तस्यां यो जायते वहनिः स कल्याणकृदुच्यते ॥ ९४ ॥ अन्येषु ये तु मध्नन्ति ते रोगभयमाग्नुयुः। प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ ९५ ॥ उत्तरारणिनिर्यन्त्रंप्रमथः सर्वदा भवेत् । योनिसंकरदोषेण युज्यते स्त्व (त्व )न्यमन्थकृत् ॥ ९६ ॥ आर्द्रा सुसुखि (षि )रा चै ( नै )व पूर्णाङ्गी पार्टिता तथा। न हिता यजमानानामरण्ये( ण्य )श्रोत्तराराणिः ॥ ९७ ॥

#### सप्तमी कण्डिका ॥ ७ ॥

परिधायाहतं वासः प्राष्ट्रत्य च यथाविधि । विभृयात्प्राङ्कुलो यन्त्रमाष्ट्रता(ता )वक्ष-(क्ष्य ) माणया ॥ ९८ ॥ चत्रबुध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वोत्तरा-ग्रामर्राणं न बुध्नमुपरि न्यसेत् ॥ ९९ ॥ चत्राग्रकीलकाग्रस्तामो(मू)-वीलीम्रदगर्ग्रकाम् । विष्कम्भाद्वारयेद्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः ग्रुचिः ॥ १००॥ त्रिरुद्देष्ट्याथ नेत्रेण चित्रंपत्न्यौह तंसकाः (१) । पूर्वे मन्थत्यरण्यन्ते प्राच्यंग्रेः स्याद्यथा च्युतिः ॥ १०१॥ नेकयाऽपि विना कार्यमाधानं भार्यया द्विजैः । अकृतं तद्विजानीयात्सर्वीन्मा(ना)न्वारभान्त यत् (१)॥ १०२॥ वर्णज्येष्ठे (ष्ठ्ये )न

<sup>\*</sup> अन्यकण्डिकाविभागो न दुःयते ।

१ क. ग. °रणी तन्म ° । २ क. °ते । असं ° । ३ ग. °ड्गुष्ठदे ° । ४ क. °ङ्गुलः । ऊ ° । ५ ख. ॰ ॰न्नुप्रथमः स ° । ६ क. °टिना त ° । ७ क. °णि तद्बु ° । ८ क. ग. °त्रकम् ।वि ° । ९ क. ग. °च्यमेष् ° ।

बह्वीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः। कार्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीभिर्मन्थनं पृथक् ॥१०३॥ नात्र शृद्धीं प्रयुक्जीत न द्रोहद्वेषकारिणीम्। न चैवात्रतस्थां नान्यपुंसा च सह संगताम् ॥ १०४ ॥ ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतराऽपि वा । उपेतानां वाऽन्यतमो मन्थे-द्भिं निकामतः ॥ १०५ ॥ जातस्य छक्षणं कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च । आधाय समिधं चैव ब्रह्माणं चोपवेशयेत् ॥ १०६ ॥ ततः पूर्णाहुतिं हुत्वा सर्वतन्त्रसमन्विन तामु । गां दद्याद्यज्ञवांस्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥ १०७ ॥ होमपात्रमनादेशे द्रव-द्रव्ये स्नुवः स्मृतः। पाणिरेवेतरस्मिस्तु स्नुचै( चा ) वाऽत्र तु हूयते ॥१०८॥ खादिरो वाऽथ पाणों वा द्विवितस्तिः स्नुवः स्मृतः । स्नुग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रह-स्तयोः ॥१०९॥ स्रुवाग्रे घ्राणवत्स्वातं द्वचङ्गुष्ठं अपरिमण्डलम् । सर्वस्वातं स निर्वाहं सूचश्रार्घषडङ्गुलम्= ॥ ११० ॥ प्रागग्रेश्र कुगैः कार्यः संप्रमार्गो जुहु(हू)षता । प्रतापनं च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १११ ॥ प्राञ्चं प्राञ्चमुर्देङ्ङग्रेश्दगैग्र समीपतः । तत्त्रथाऽऽसादयेदद्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥ ११२ ॥ आज्यं हव्यमना-देशे जुहोतिषु विधीयते । मन्त्रश्च देवतायाश्च मजापतिरिति स्थितिः ॥ ११३ ॥ नाङ्गुष्ठादिधिक(का) ग्राह्या समित्स्थृलतया किचत् । न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता ॥ ११४ ॥ प्रादेशास्त्राधिका न्यूना न च(स)शास्त्राविशास्त्रिका। न सपर्णा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥ ११५ ॥ प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्। एवंविघाभिरेवेह समिद्धिः सर्वकर्मसु ॥ ११६ ॥ समिधोऽष्टादेशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । दर्शे च पौर्णमासे च क्रियास्त्व(स्व)न्यासु विंश्रतिः ॥ ११७ ॥ समिधा-दिषु होमेषु मन्त्रदैवतवर्जिताः । पुरस्ताचोपरिष्टाच इन्धनार्थं समिद्धवेत ।। ११८ ॥ इध्मोऽप्येधार्थमाचार्येईविराहुतिषु स्मृतः । यत्र वाऽस्य निवृत्तिः स्यात्तत्स्पष्टी करवा-ण्यहम् ॥ ११९ ॥ अङ्ग्रहोमसमित्तन्त्रसाष्पा(ष्य)न्त्याख्येषु कर्मसु । येषां चैतदुपर्युक्तं तेषु तत्सदृशेषु च ॥१२०॥ अक्षभङ्गादि विपदि र्जपहोमादिकर्मणि । कृत्वाऽऽह्नुतिषु सर्वासु नैतेष्विध्मो विधीयते ॥१२१॥ सूर्येऽस्तशैल्लमप्राप्ते षट्त्रिंशद्भिः सद्।ऽङ्गुलैः।

<sup>\*</sup> एतद्ग्रे स्थलिमत्यिधकमादर्शपुस्तकेषु । = एतद्ग्रे कुर्यादित्यिधकमादर्शपुस्तकेषु ।

१ क. °देशाद्द्रव्यद्र° । २ ख. °द्डुन्ने° । ३ क. °गप्रस° । ४ क. ग. °ते । तन्त्रश्च । ५ क. °दंशोध्या । ६ ख. °मिदादि° । ७ क. सोर्घ्याखाख्ये° । ८ ख, जलहो °।

प्रादुष्करणमग्नीनां प्रातभीसां च दर्शनात् ॥ १२२ ॥ हस्तादूर्ध्वे रविर्यावद्गिरिं हित्वा न गच्छति । तावद्धोमिविधिः पुण्यो नान्येत्यु( न्योऽभ्यु )दितहोमिनाम् ॥ १२३ ॥ यावत्सम्यङ् न भासन्ते नभस्यृक्षाणि सर्वतः। न च लोहितमापैति तावत्सायं न हूयते ॥ १२४ ॥ रजोनीहारधूमाभ्रवृक्षाग्रान्तरिते रवौ । संध्यामुद्दिश्य जुहुयाद्व्रत-मस्य न लुप्यते ॥ १२५ ॥ न क्वर्यीत्क्षिपहोमेषु द्विजः परिसमूहनम् । वैरूपाक्षं च न जपेत्प्रपदं च विवर्जयेत् ॥ १२६ ॥ पर्युक्षणं तु सर्वत्र कर्तव्यमदितेऽन्विति । अन्ते च वामटेट्यस्य गानं क्रुर्यात्रि(त्रु)चेऽर्चिषा॥ १२७ ॥ अहोमकेष्वपि भवेद्यथोक्तं चन्द्र-दर्शने । वामदेव्यं गणेष्वन्ते वल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ १२८ ॥ यान्य(येष्व)धस्तरणा-म्नानं न तेषु स्तरणं भवेत् । एककार्यार्थसाध्यत्वात्परिधीनवि(पि) वर्जयेत् ॥१२९॥ वाहिः पर्युक्षणं चैव वामदेव्यर्जंपं तथा । कृत्वाऽऽहुतीषु सर्वासु त्रिकमेतन विद्यते ॥ १३० ॥ हविष्येषु यवा मुख्यास्तद्तु त्रीहियः स्मृताः । माषकोद्रवगौरादि सर्वाः लाभे विवर्जयेत् ॥ १३१ ॥ पाण्याहृतिद्वीद्शपर्वपूरिका कंसादिना चेत्सु(त्सु)वपूर-मात्रिका । दैवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वर्चिषि तच पावके॥ १३२॥ योऽनर्चिष जुहोत्यमौ व्यङ्गारिणि च मानवः । मन्दामिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १३३ ॥ तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छताऽऽ**ः** युश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम् ।। १३४ ।। होतव्ये च हुते चैव पाणिक्रूर्पास्यदर्विभिः । न कुर्याद्यिधमनं कुर्याद्वा व्यजनादिना ॥ १३५ ॥ मुखेनैके धमन्त्यप्तिं मुखाद्धे-षोऽध्यजायत । नाग्निं मुखेनोति च यङ्घौकिके योजयन्ति तत् ॥ १३६ ॥ यथाऽ-हानि तथा प्रातर्नित्यं स्त्रायादनातुरः । दन्तान्प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥ १३७ ॥ नारदाद्युक्तवार्क्ष यदष्टाङ्गुल्लमपो(पा)टितम् । सत्वक्चन्दनकाष्टं स्यात्तद-ग्रेण प्रधावयेत् ॥ १३८ ॥ उत्थाय नेत्रे प्रक्षात्य शुचिर्भृत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम् ॥ १३९ ॥ आयुर्वछं यशो वर्चः प्रजां पशुवसानि च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥१४०॥ मासद्वयं श्रावणादि सर्वी नद्यो २जस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जियत्वा समुद्रगाः ॥ १४१ ॥ घनुःसहस्राण्य-ष्टी तु तोयं यांसां न विद्यते। न ता नदी शब्दवाहा(च्या) गर्तास्ते परिकीर्तिताः ॥ १४२॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे पेतस्नाने तथैव च। चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ १४२ ॥ वेदाइछन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । जलार्थिनोऽथ पितरो सरीचाद्यास्त्वथर्षयः ॥ १४४ ॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्नानार्थे ब्रह्मवादिनः । यिया-सूनतुगच्छन्ति संहृष्टाथ(अ)शरीरिणः ॥ १४५ ॥ समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्यादयो

१ क. ग. °र्यात्क्षत्त्रहों°। २ ख. °जपस्तथा। ३ क. ग. तासां।

मलाः । नूनं सर्वे क्षयं यान्ति कि. मुतैकं नदीरजः ॥ १४६ ॥ ऋषीणां सिच्यमा-नानामन्तरालं समाश्रितः । संपिवेद्यः बरीरेण पर्व(र्ष)न्मुक्तजलच्छदाः ॥ १४७ ॥ विद्यादीन्त्राह्मणः कामान्वरादीन्कन्यका ध्रुवम् । आम्रुष्मिकान्य(न)पि मुख्यानाप्नुः ्यात्स न संशयः ॥ १४८ शाअशुच्यशुचिना दत्तर्गासमृच्छं जलादिना(!)। अन्त-र्गतदशाहास्तु पेता रक्षांसि भुञ्जते ॥ १४९ ॥ स्वर्धुन्यम्भःसमानि स्युः सर्वाण्य-ंम्भांसि भूतले । कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संशयः ॥ १५० ॥

इति श्री[गोमिलप्रोक्ते]कर्मप्रदीपे प्रथमः प्रपाटकः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयः प्रपाठकः । )

ुअत ऊर्घ्व प्रवक्ष्यामि संध्योपासनकं विधिम् । अनर्हः कर्मणां विप्रः संध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १ ॥ सन्वे पाणौ कुशान्कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम् । हस्वाः प्रचर-णाय स्युः क्रुशा द्घिस्ति वर्हिषः ॥ २ ॥ दर्भाः पवित्रमित्युक्तमैतः संध्यादिकर्मणि। , सब्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः ।। ३ ।। रक्षयेद्वारिणाऽऽत्मानं परिक्षिप्य समन्ततः। शिरसो मार्जनं कुर्यात्कुशैः सोदकविन्दुभिः॥४॥ प्रणवो भूभुवः स्वश्र सा-्वित्री च तृतीयका । अब्दैवतस्तृचश्चैव चतुर्थ इति मार्जनम् ॥ ५ ॥ भूराद्यास्तिस्र एवैता महाँच्याहृतयोऽव्ययाः । महर्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६ ॥ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरिति शिरः । प्रतिप्रतीकं प्रणवमुचारयेदन्ते शिरसः॥७। अर्चयान्त तपः सत्यं मधु क्षरन्ति दिवि आपो०(१)। एता एनां सहानेन ः तथैभिर्देशभिः सह ॥ ८ ॥ त्रिर्जपेदायतपाणः पाणायामः सं उच्यते । करेणोद्धृत्य-सिल्लं घाणमासाद्यु तत्र चा। ९॥ जपेदनायतासुर्वा त्रिः सकृद्वाऽधमर्षणम् । ज्त्थायार्के प्रति प्रोहेर्भिकोण। अछिमम्भसः ॥ १० ॥ उचित्रमित्यृग्द्वयेन उपतिष्ठे-दनन्तरम् । संध्याद्वयेषूपस्थानमेतदाहुर्मनीषिणः ॥ ११ ॥ मध्ये त्वह्न उपस्पर्श-(स्पृष्ठय) विभ्राडादीच्छया जपेत् । तदसंपृक्तपार्षणर्वै(वा ए)क्रपाद्धेपादपि ॥ १२ ॥ क्रुर्योत्कृताञ्जालिर्वाऽपि अध्वैबाहुरथापि वा । यत्र स्यात्कृच्छ्रभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनिषिणः ॥ १३ ॥

भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कुच्छ्राच्छ्रेयो ह्यवाप्यते । तिष्ठेदुद्यनात्पूर्वो मध्यमामपि श-क्तितः ॥ १४ ॥ आसीतास्तमयाच्चान्त्यां संध्यां पूर्वत्रिकं जपेत् । एतत्संध्यात्रयं शोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति ॥ १५ ॥ यस्य नास्त्याद्रस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते। संध्या-छोपाच चिकतः स्नानशीलस्तु यः सदा ॥ १६ ॥ ते दोषा नोपसपेन्ति गरुत्मन्त-मिवोरगाः । वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपेत् ॥ १७ ॥ उपतिष्ठेत्ततो रुद्रमर्जी. वैदिकाज्जपात् । अथाद्भिस्तर्पयेदेवान्सतिलाभिः पितृनपि । नामान्ते तर्पयामीति आदावोमिति च ब्रुवन् ॥ १८ ॥ ब्रह्माणं विष्णुं रुद्रं प्रजापितं वेदान्दे-वांश्छन्दांस्यृषीन्युराणानाचार्यान्गन्धर्वानितरान् । मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्स-रसो देवानुगान्नागान्सागरान्पर्वतान्सरितो दिव्यान्मनुष्यान्यक्षान्सभांसि सुवर्णान्यिः **शाचान्पृथिवीमोषधीभ्यः(धीः) पश्चन्वनस्पतीन्भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीतीति ॥१९॥** अथ प्राचीनावीती यमं यमपुरुषान्कव्यवाहानं(हम)नलं सोममर्यमणमग्निष्वात्तान्सो-मपीथान्वर्हिषदोऽथ स्वान्पितृनसकृत्सकृन्मातामहांश्चेति प्रतिपुरुषमभ्यसेज्ज्येष्ठभ्रातृ-स्वसु(श्वञ्च)रापितृन्यमातुलांश्च पितृवंश्चमातृवंशौ ये चान्ये मत्त उदकमईन्ति तांस्तर्प-यामीति । अयमवसानाञ्जलिरथ श्लोकः ॥ २० ॥ छायां यथेच्छेच्छरदातपार्तः पयः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम् । बाल्रो जिनत्रीं जननी च बालं योन्धित्पुमांसं पुरुषश्र योषाम् ॥ २१ ॥ तथा भूतानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च । विषादुद्कमिछन्ति सर्वाभ्युद्यकृद्धि सः ॥ २२ ॥ तस्मात्सदैतत्कर्तव्यमकुर्वन्महतैनसा । युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन्विश्वमेतद्भिभर्ति हि ॥ २३ ॥ अल्पत्वाद्धोमकालस्य हुत्वा तत्स्नानकर्मणः । पातर्न तनुयात्स्नानं होमलोपो हि गई(हिं)तः ॥ २४ ॥ पश्चानामथ सत्राणां महता-मुच्यते विधिः । यैरिष्टा सततं विषः पाष्तुयात्सद्य शाश्वतम् ॥ २५ ॥ देवभूतिपतृ-ब्रह्ममनुष्याणाभनुक्रमात् । महासत्राणि जानीयात्त एवेह महामखाः ॥२६ ॥ अध्या-पनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुं तर्पणम्। होमो दैवो बलि र्भूतो(त) तृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥२७॥ श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्रोवेलिरथापि वा। यथ श्रुतिजपः मोक्तो त्रह्मयज्ञः स वो(चो)च्यते ॥ २८ ॥ स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः । वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रते निमित्तकात् ॥ २९॥ अप्येकमाशयेदिमं पितृयज्ञार्थसिद्धये । अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥ ३०॥ अप्युद्धृत्य यथाशक्त्या(क्ति) किंचिदन्यं (त्रं) यथाविधि । पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहाँद्वेजे ॥ ३१ ॥ पितृभ्य इदमित्युक्त्वा स्वधाकारमुदीरयेत् । हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदर्थे(र्थ) निनये-दपः ॥ ३२ ॥ ऋषिभिद्धिरस्मैमुक्तं विशाणां मर्त्यवासिनां नित्यम् । अहनि तथा च तमि (स्वि)न्याः सार्धप्रथमयामान्तः ॥ ३३ ॥ सार्यपातर्वै श्वदेवः कर्तव्यो बिलकर्म च । अनश्रताऽर्थिमननमन्यथा किल्विषी भवेत् ॥ ३४ ॥ अग्रुष्यै नम इत्येवं बलि-दानं विधीयते । विख्दानः (न) प्रमाणार्थे नमस्कारः कृतो यतः ॥ ३५ ॥ स्वाहा-कारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम् । स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो नृणां कृतः ॥ ३६ ॥ स्वधाकारेण निनयेत्पित्र्यं बल्लिमतः सदा। तद्ध्येके नमस्कारं कुर्वते नेति गौतमः ॥ ३७ ॥ नावरार्ध्या वलयो भवन्ति महामार्जारः । श्रवणः प्रमाणाः देकत्र वेद्विकृष्टा भवन्तीतरेतरमसंसक्ताश्च (१) ॥ ३८ ॥ अथ तद्दिन्यासो द्वद्धिपि-ण्डानिवोत्तरोत्तरांश्रतुरो बलीन्निद्ध्यात् ॥ ३९ ॥ पृथिब्यै वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सन्यत एतेषामेकैकस्यैकैकमद्भच ओषधिवनस्पातिभ्य आकाशायकामा-येत्येतेषामापे ॥ ४० ॥ मन्यश्र(व) इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि रक्षोजनेभ्य इति ॥ ४१ ॥ सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुर्दशः नित्याः ॥ ४२ ॥ आसस्य-भभृतयः काम्याः (!)॥ ४३॥ सर्वेषामुभयतोऽद्भिः पैरिषेव( कः ) पिण्डवच पश्चिमात्प्रतिपत्तिर्ना( र्न ) स्याताम् ॥ ४४ ॥ काम्यसामान्ये जुहोतिबलिकर्भणि ॥ ४५ ॥ पूर्व नित्यविशेषोक्तं जुहोतिवालिकर्मणोः । काममन्ते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ ४६ ॥ नैकस्मिन्कर्मणि तते कर्मान्यत्तायते यतः । अग्न्यादि गौत-माद्यक्तो होमः शाकल्य एव च ॥ ४७ ॥ अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते विलिभिः सह । स्पृष्टाऽपो वीक्ष्य( क्ष )माणोऽप्रिं कृताञ्जलिपुटस्ततः ॥ ४८ ॥ वामदेव्यजपात्पूर्व प्रार्थयेदद्विणोदकम् । आरोग्यमायुरैश्वर्यं धीर्धृतिः शं वस्रं यशः ॥ ४९ ॥ ओजो वर्चः पश्नवीर्यं ब्रह्म ब्राह्मणमेव च । सौभाग्यं कर्मसिद्धं च कुलज्यैष्ट्यं सुकर्तु-ताम् ॥ ५० ॥ सर्वमेतत्सर्वसाक्ष्यं द्रविणोदररोहिणः (!)॥ ५१ ॥ न ब्रह्मयज्ञा-द्धिकोऽस्ति यज्ञो न तत्पदानात्परमस्ति दानम् । सर्वेऽन्तवन्तः ऋतवः सदाना नान्तो दृष्टः कैश्विदस्य द्विजस्य ॥ ५२ ॥ ऋचः पठन्मधुपयःकुल्याभिस्तर्पयेत्सुरान्। **घृतामृतौवकुल्याभिर्यज्ञं**ष्यि पठन्सदा ॥ ५३ ॥ सामान्यि पठन्सोमघृतकुल्यााभे-रन्वहम् । मेदःकुल्याभिरिप वा अथर्वाङ्गिरसः पठन् ॥ ५४ ॥ मांसक्षीरौदनमधु-कुल्याभिस्तर्पयेत्पठन् । वाको वाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम् ॥ ५५ ॥

१ क. ° इमयुक्तं। २ ग. ° षेयं पि °।

ऋगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम् । पठन्मध्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि उद-( सुत )र्पयेत् ।। ५६ ।। ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं जीवन्तं प्रेतमेव च । कामचारी स भवति सर्वेषु सुरसद्मसु।। ५७ ॥ गुर्वप्येनो न तं स्पर्शे(स्पृशे)त्पिङ्क चैव पुनाति सः । यं यं क्रतुं च पठित फल्लभाक्तस्य तस्य च ॥ ५८ ॥ वसुपूर्णाः ( र्ण )वसुमतीत्रिर्दानफळमाप्तुयात् । ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते ॥ ५९॥ तददाद्धि समामोति ब्रह्मलोकमविच्युतम् । ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकी-र्तिता ॥ ६० ॥ कर्मान्ते नोच्यमानाऽपि पूर्णपात्रादि कारयेत् । यावता बहुभो-क्तुस्तु तृप्तिः पूर्णेन विद्यते ॥ ६१ ॥ नावराध्यमतः कुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः । विद्ध्याद्धौत्रमन्यश्रेद्दक्षिणार्धहरो भवेत् ॥ ६२ ॥ स्वयं चेदुभयं कुर्यादन्यसमै प्रति-दापयेत् । कुलर्तिवन( ज )मधीयानं संनिकृष्टं तथा गुरुम् ॥ ६३ ॥ नातिका-मेत्सदा दित्सेन( च ) इच्छेदात्मनो हितम्। अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥६४॥ नैतावपृष्टा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि । दूरस्थाभ्यामपि त्वाभ्यां भदाय मनसा वरम् ।। ६५ ।। इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः । संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् ॥ ६६ ॥ यहदाति तमुङ्खङ्घ्य तत्स्तेयेन स गुज्यते । यस्य चास्ति गृहे मूर्खो दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥ ६७ ॥ गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः । ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विभे वेदविवर्जिते ॥ ६८ ॥ ज्वलन्तमग्निमुत्सुज्य न हि भस्मिन हूयते । आज्यस्थाली च कर्तव्या तैजसद्रव्यसंभवा ॥ ६९ ॥ मही-मयी वा कर्तव्या सर्वोस्वाज्याहुतीषु च । आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत् ॥ ७० ॥ सुदृढामत्रणां भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते । तिर्यगृर्ध्वे समिन्मात्रा हढा नातिवृहन्मुखी ॥ ७१ ॥ मृन्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते । स्वशा-स्रोक्तश्र सुस्विन्नो ह्यदग्योऽकठिनः शुभः॥७२॥न चातिशिथिलः पाच्यो न चस्त्रा-रसस्तथा । इध्मजातीयमिध्मार्धप्रमाणं मेक्षणं भवेत् ॥ ७३ ॥ वृत्तं चाङ्गुष्ठपृथ्वग्रम-वदानिक्रियाक्षमम् । एषैव दवीं यस्तत्र विशेषस्तमहं ब्रुवे ॥ ७४ ॥ दवीं व्यङ्गुष्ठपु-थ्वग्रा तुरीयोनं तु मेक्षणम् । मुसलोलूखले चा(वा)र्क्षे स्वायते सुदृढे तथा ।। ७५ ।। इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्प वैणवमेव च । दक्षिणं वामतो बाह्य-मात्माभिमुखमेव च ॥ ७६ ॥ करं करस्य कुर्वीत करणे न्यश्चकर्मणः । कृत्वाऽ-ग्न्यभिमुखो पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयुतौ ॥७७॥ प्रदक्षिणं तथाऽऽसीनः कुर्यात्परि-समूहनम् । वाहुमात्राः परिर्धंय ऋजवः सत्वचोऽत्रणाः ॥ ७८ ॥ त्रयो भवन्त्य-शीर्णाग्रा एकेषां च चतुर्दशम् । प्रागग्रावभितः पश्चादुदगग्रमथापरम् ॥ ७९ ॥

न्यसेत्परिधिमन्यश्रेदुदगग्रं स पूर्वतः । यथोक्तवस्तु(स्त्व)संपत्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत् ॥ ८० ॥ यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शालयः । पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षणि राजनि शस्यते ॥ ८१ ॥ वासरस्य तुरीयेंऽशे नातिसंध्यासमीपतः । यदा चतुर्द्शी यामं तुरीयमनुपूरयेत्।।८२॥ अमावास्या क्षीयमाणौ तदैव श्राद्धामिष्यते । यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः ।। ८३ ॥ अमावास्याष्ट्रमेंऽशे च पुनः किल भवेद्णु । क्ष्ञाग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्टस्य या भवेत् ॥ ८४ ॥ विशेषमस्यां बुवते चन्द्रचारविदो जनाः । अनयाऽपेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजानि चेत्यपि ॥ ८५ ॥ यचोक्तं दृश्यमानेऽपि तचतुर्दश्यपेक्षया । अमावास्यां प्रतीक्षेद्रा तदन्ते वाअपि निर्व-पेत् ॥ ८६ ॥ अष्टमेंऽशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः ॥ ८७ ॥ अत्रेन्दुराद्ये पहरेऽवितष्ठेचतुर्थभागो न कलाविष्ठः । तदन्त एव क्षयमेति कृत्स्न एवं ज्योति-श्रक्रविदो वदन्ति ।। ८८ ।। यस्मिन्नब्दे द्वादशैकश्र यव्यस्तस्मिस्तृतीये परिदृश्य नोपजायते (!)। एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा श्लीणे तस्मिन्नपराह्ने च दद्यात् ॥ ८९ ॥ संमिश्रा या चतुर्द्श्या अमावास्या कचिद्भवेत् । स्वर्वि (चिं)तां तां विदुः केचिद्गताध्वामिति चापरे ॥ ९० ॥ वर्धमानाममावास्यां स्रभेचेदपरेऽहनि । यामांस्त्रीनधिकां वाऽ(कान्वाऽ)पि पितृयज्ञस्ततो भवेत् ॥ ९१ ॥ पक्षादावेव कुर्वीत सदा पक्षादिकं चरुष् । पूर्वाह्न एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः ॥ ९२ ॥ सपितुः पितृकृत्वेष्व (त्येषु अ) धिकारो न विद्यते । न जीवन्तमातिक्रम्य किंचि-इद्यादिति श्रुतिः ॥ ९३ ॥ पितामहो भ्रियते च पितुः मेतस्य निर्वपेत् । पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच प्रिपतामहः।। ९४ ।। पितुः पितुः पितुश्रेव तस्यापि पितुरेव च । कुर्यात्पिण्डत्रयं यः स्यात्संस्थिता( तः ) प्रितामहः ॥ ९५ ॥ जीवन्तम(त्पिता)पि दंबाद्वा वेतायास्रोदके द्विजः । पितुः पितृभ्यो वा देयात्सपितेत्यपरा श्रुतिः ॥ ९६ ॥ पितामहः पितुः पश्चात्पञ्चत्वं यदि गच्छति । पौत्रेणैकादशाहानि( दि ) कर्तव्यं श्राद्धषोडशम् ॥ ९७ ॥ नैतत्पौत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्वेत्पितामहः । पितुः सपिण्डतां कृत्वा क्वर्यान्मासानुमासिकम् ॥ ९८ ॥ असंस्कृतौ न संस्कार्यौ पूर्वौ पौत्रप्रपौत्रकैः । पितरस्तस्य संस्क्वर्यादिति कात्यायनोऽत्रवीत् ॥ ९९ ॥

<sup>\*</sup> नैतद्वचनं क. पुस्तके।

१ कृ. ग. °णान दै°।

पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृताऽपि वा । पितामहेन पितरं संस्कुर्योदिति निश्चयः ॥ १०० ॥ ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गविजेते । न्युत्क्रमाच मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ।। १०१ ।। मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् । यथोक्तेनैव कल्पेन पुत्रिकाया न चेत्सुतः ॥ १०२ ॥ न योषिद्भचः पृथग्दद्यादवसानिद्नाहते । स्वभर्तृपिण्डमात्राच तृप्तिरासां यतः स्मृता ॥ १०३ ॥ न योषयोः(षायाः)पतिर्दद्याः दपुत्राया अपि कचित् । न पुत्रस्य पिना चैव नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ १०४ ॥ मातुः प्रथमतः पिण्डे(ण्डं) निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ १०५ ॥ पुरतो नाऽऽत्मनः कर्षः सा पूर्वी परिकीर्त्यते । मध्यमा दक्षिणे-नास्या तद्दक्षिणतदुत्तमाः(!) ॥ १०६॥ वाय्वग्निदिङ्गुखान्तास्ताः कार्याः सार्धा-ङ्गुलान्तराः । तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोत्किरन् ॥ १०७ ॥ शङ्कुश्च अग्न्याशाग्रैः कुशैः कार्ये कर्षूणां स्तरणं धनैः । दक्षिणान्तां तदंयै(दन्यै)स्तु पितृ-यज्ञे परिस्तरेत् ॥ १०९ ॥ स्थगरं(नं) सुर्भा ज्ञेयं चन्दनादि विलेपनम् । सौवीराञ्ज-नमप्युक्तं पिञ्जूलीनां यदञ्जनम् ॥ ११० ॥ स्वस्तरे सर्वमासाद्यं यथा यदुपयुज्यते । दैवपूर्वमतः श्राद्धमत्वरः द्युचिरारभेत् ॥ १११ ॥ आसनाद्यर्घपर्यन्तं वसिष्ठेन यथे-मन्त्रेण तु तिलोदकम्। गन्धोदकं च दातव्यं संनिकर्षक्रमेण तु ॥ ११३ ॥ आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्।पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश्च वर्षाणि पश्च च ॥११४॥ कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृन्मयं स्मृतम्। तदेव इस्तं(स्त)घटितं स्थालादि दैवकं भवेत् ।।११५।।गन्धान्त्राह्मणसात्कृत्वा पुष्पाण्यृतुभवानि च । धूपं चैवाऽऽनुपूर्वे(न्र्ये)ण अग्नौ कुर्यादनन्तरम् ॥११६॥ अग्नौकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना । प्राङ्ग्रुखेनैव दैवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रुतेः ॥ ११७ ॥ अपसन्येन वा कार्या(यीं) दक्षिणाभिमुखेन च । निरुप्य हविरन्यस्मादन्यस्मै न हि हूयते ॥ ११८ ॥ स्वाहा कुर्यान चात्रान्ते न चैव जुहुयाद्धाविः। स्वाहाकारेण हुत्वाऽग्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत् ॥ ११८ ॥ पित्रे(इये)ण पङ्क्तिमूर्धन्यस्तस्य पाणावनग्निमान् । हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तूष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ १२० ॥ नो कुर्योद्धोममन्त्राणां प्रथमादिषु कुत्रचित्। अन्येषां चाविकृष्टानां काले- नाऽऽचमनादिना(!) ।। १२१ ।। सन्येन पाणिनेन्यै(त्ये)वं यदन्नं समुदीरितम् । परि-ग्रहणमात्रं तत्सन्यस्याऽऽदिश्वति व्रतम् ॥ १२२ ॥ पिञ्जूल्यादिाभि(भिः) संगृह्य दक्षि-णेनेतरात्करात् । अन्वारभ्य च सच्येन कुर्यादुक्षेखनादिकम् ॥ १२३ ॥ याव-द्र्यमुपादाय हविषोऽभेकमभेकः(!)। चरुणा सह संनीय पिण्डान्दातुमुपक्रमेत् ॥ १२४ ॥ पितुरुत्तरकर्ष(षी)श्चे मध्यमे मध्यमस्य तु । दक्षिणे तु पितुश्चैव पिण्डा-न्पर्वणि निर्वपेत् ॥ १२५ ॥ वाममावर्तनां केचिदुदगन्तं प्रचक्षते । सर्वी गौतमशा-ण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च(?) ॥ १२६ ॥ आदृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्य-थार्थतः । जपंस्तेनैव त्वाद्यत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत् ॥१२७॥ शाकं च फाल्गुनाष्ट्रम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पैचेत् । यस्तु शाकादिहोमश्र कार्योऽपूपाष्टकाद्यता ।। १२८॥ अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगौतमौ। वार्कषण्डिश्र सर्वासु कौत्सो मेनेऽष्टकासु च ।।१२९।। स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पित(क)म्। श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्या गोः पयस्थतु (स्तथा) ॥ १३०॥ सायमादि प्रातरन्तमेकं कर्म प्रचक्षते । दर्शान्तं पौर्णमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥ १३१ ॥ ऊर्ध्व पूर्णाहुतेर्दर्शः पौर्णमासोऽपि वाऽ-ग्रिमः । य आयाति स होतव्यः स एवाऽऽदिरिति श्रुतेः ॥ १३२ ॥ ऊर्ध्व पूर्णा-हुतेः कुर्यात्सायंहोमादनन्तरम् । वैश्वदेवं तु पाकान्ते बलिकर्मसमन्वितम् ॥ १३३ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाभिरूपांश्च शक्तितः । यजमानस्ततोऽश्चीयादिति कात्यायनोऽ-ब्रचीत् ॥ १३४ ॥ वैवाहिकेऽमौ कुर्वीत सायंपातस्त्वतिन्द्रतः । चतुर्थीकर्म कुर्वीत एतच्छाट्यायनेर्भतम् ॥ १३५ ॥ अर्ध्वं पूर्णाहुतेः प्रातर्हुत्वा तां सायमाहुतिम् । प्रात-हींमं ततः कुर्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥ १३६ ॥ सायंहोमात्यये प्रातर्हृत्वा तां सायमाहुतिम् । पातर्हीमं ततः कुर्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥ १३७ ॥ पौर्णमासात्यये हच्यं होता वा यदहर्भवेत् । तदहर्जुहुयादेवममावास्यात्ययेऽपि च ॥ १३८ ॥ अहू-यमानेऽनश्रंश्रेन्येत्कालं समाहितः । संपन्ने तु यथा तत्र हूयते तिद्होच्यते ॥१३९॥ अहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाऽऽहुतीः सकृत् । मन्त्रेण विधिवद्धुत्वा एवमेव परा अपि ॥ १४० ॥ यत्र व्याहृतिभिर्होमः प्रायश्चित्तार्थको भवेत् । चतस्नस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ १४१ ॥ आपि वाऽज्ञातमप्येषा प्राजापत्याऽपि चाऽऽहुतिः । होतन्या त्रिविकल्पोऽयं प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥ १४२ ॥ यद्यग्निरग्निनाऽन्येन संभ-

९ कः °षोभकम° । २ खः °भकम् । च' । गः °भकः । च° । ३ खः °पयेत् । य° । ४ कः वार्षषण्डि° ।

वेदाहितः कचित् । अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम् ॥ १४३ ॥ अग्नये शुचरे चैव जुहुर्याद्वैद्युतेन च । अग्नयेऽप्सुमते चैव जुहुर्याचेद्धु(द्ंर्)रिग्नना ॥ १४४ ॥ गृहदाहाग्निना यस्तु यष्टन्यः क्षामवान्द्रिजैः। दावाग्निना च संसर्गी हृदयं यदि तप्यते ॥ १४५ ॥ द्विर्भूतो यदि संस्टब्येत्संस्पृष्टमुपञ्चामयेत् । असंस्रष्टं जागरये गिरिशर्भेवसु-क्तवान् ॥ १४६ ॥ न स्वेऽग्रावन्यहोमः स्यान्ध्रक्त्वैकां समिदाहुतिम् । स्वं भगस-त्कियार्थाश्र याव वा (चा) सी प्रजायते (१) ॥ १४७॥ अग्निस्तु नामधेयादी होमे सर्वत्र लौकिकः । न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवाते कचित्॥१४८॥ यस्याग्रावन्यहोमः स्यात्स वैश्वानरदैवतम् । चरुं निरुप्य जुहुयात्रायश्चित्तं तु तस्य तत् ॥ १४९ ॥ परेणायौ हुते स्वार्थ परस्यायौ हुते स्वयम् । पितृयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवद्वयस्य च ॥ १५०॥ अनिष्टा नवयन्नेन नवान्नप्राशनेन च । भोजने पतिः तान्नस्य चरुर्वेश्वानरो भवेत् ॥ १५१ ॥ स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकर्मसु पिण्डानोद्दहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्क्रमात् ॥ १५२ ॥ भूतश्वाचने पत्नी यद्यसं-निहिता भवेत् । रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ १५३ ॥ महानसेऽत्रं या कुर्यात्सवर्णी तां प्रवाचयेत् । प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्कात्यायनवचो यथा ॥१५४॥ यज्ञवास्तुनि मुष्ट्यां च स्तम्बे दर्भच(ब)टौ तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्त-रणेषु च ॥ १५५ ॥ निक्षिप्याप्तिं स्वदारेषु परिकल्प्याऽऽर्त्विजं तथा । प्रवसेत्कार्य-वान्विशो सृषेव न चिरं कचित्।। १५६ ॥ मनसा नैत्यकं कर्म भवसन्नप्यतान्द्रितः। उपविषय शुचिः सर्वे यथाकाल्लमनुद्रवेत् ॥ १५७ ॥ पत्न्या चाप्यवियोगिन्या शुश्रु-(श्रू)ष्योऽग्निविनीतया । सौभाग्यावित्ताऽवैधव्यकामया भर्तृभक्तया॥ १५८॥ या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासंपादिनी मिया । दक्षा मियंवदा शुद्धा तामत्र विनियो-जयत् ॥ १५९ ॥ दिनक्रमेण वा कर्म यथाज्येष्ठं स्वशक्तितः । विभज्य सह वा कुर्यु-र्यथाज्ञानमज्ञाठचवत् ॥ १६० ॥ स्त्रीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठचं विद्ययेव द्विजन्मनाम् । न हि स्वल्पेन तपसा भर्ता तुष्यति योषिताम् ॥ १६१ ॥ भर्तुरादेशवर्तिन्या यथोमा वहुभिर्वतैः । अग्निश्र तोषितोऽमुत्र सा स्त्री सौभाग्यमाप्तुयात् ॥ १६२ ॥ श्रोत्रियं सुभगां गां वा साग्निमित्रिचितिं यथा। प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ।। १६३ ।। विनयावनताऽपि स्त्री भर्तुर्यो दुर्भगा भवेत् । अमुत्रोमाग्निभर्तृणामवज्ञाऽ-तिकृता तथा ॥ १६४ ॥ पापिष्ठं दुर्भगामन्त्यं नग्रम्रुत्कृत्तनासिकम् । प्रातरुत्थाय यः पश्येत्स कालक्(उ)पगुज्यते ॥ १६५ ॥ पतिमुल्लक्च्य मोहात्स्त्री कं कं न नरकं व्रजेत् । कृच्छ्नन्मान् पतः पाप्य किं किं दुःखं न पश्यित ॥ १६६ ॥ पतिशुश्रूपयैव स्त्री सर्वािष्ठोकान्समश्रुते । दिवः पुनिरहाऽऽयाता सुखानामम्बुधिर्भवेत् ॥ १६७ ॥ स्व(स)दारोऽन्यान् पुनर्दारान्कथंचित्कारणान्तरात् । यदिच्छेदिग्नमान्कर्तुं बुहोमोऽस्य विधीयते ॥ १६८ ॥ स्वेऽयावेव भवेद्धोमो लीकिके न कदाचन । न ह्याहिताग्नेः स्वं कर्म लोकिकेऽयौ विधीयते ॥ १६९ ॥ षडाहुतिकमन्ये तु जुह्वत्याध्रुवदर्शनात् । न ह्यात्मनाऽर्थ(र्थः) स्याचावचावच्न परिणीयते ॥ १७० ॥ पुरस्तािच्चविकल्पो(ल्पं) यत्प्रायिच्चित्तम् ॥ १७१ ॥

इति श्री [ गोमिलप्रोक्ते ] कर्मप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥

#### ( अथ तृतीयः प्रपाठकः । )

असमक्षं तु दंपत्योहोंतव्यं नित्विगादिना । द्वयोरण्यसमक्षं हि भवेद्धतमनर्थकम् ॥१॥ विहायाग्निं सभार्यश्रेत्सीमामुळ्ळ्ध्य गच्छति । होमकालात्यये तस्य पुनराध्मा(घा)निमण्यते ॥ २ ॥ अरण्यो(ण्योः) क्षयनाशाग्निदाहेष्वित्तं समाहितः । पालयेदुपश्चान्तेऽनिमन्धुनराधानिमण्यते ॥ ३ ॥ ज्येष्ठा चेद्धहुभार्यस्य अतिचारेण गच्छति । पुनराधानमेकेक इच्छिन्ति न तु गौतमः ॥ ४ ॥ दाहियत्वाऽग्निभिभीर्यो सहशीं पूर्वसंक्षिताम् । पात्रश्चाधाग्निमादध्यात्कृतदारोऽविल्लाम्बतः ॥ ५ ॥ एवंद्वत्तां सवर्णो स्त्रीं द्वितातिः पूर्वसारिणीम् । दाहियत्वाऽग्निहोत्रेण यज्ञपात्रश्च धर्मवित्×॥६॥ द्वितीयां चैव यः पत्नीं दहेदैतानिकाग्निभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तुं ब्रह्मभ्रेन समं हि तत् ॥ ७ ॥ मृतायां तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्स्चेत् । ब्रह्मीज्झं तं विजानीयाद्यस्य (श्च) कामात्समुत्स्चेत् ॥ ८ ॥ मृतायामि भार्यायां वैदिकाग्निं न हि त्यजेत् । जपाप्विनाऽपि तत्कर्भ यावज्ञीवं समापयेत् ॥ ९ ॥

<sup>×</sup> एतद्ये " अत्र विषयज्येष्ठा समानवर्णा इति " इल्धिकं सकलादशपुस्तक्षु ।

१ क. °तमम्। दा °। २ ख. तु सुरापान °। ३ क. ग. °ह्योद्भतं।

रामोऽपि कृत्वा सौवर्णे(णीं) सीतां पत्नीं यशस्वनीम्। ईजे यहीर्वहिविधैः सह भ्रातु-भिरचिंतैः ॥ १० ॥ यो दहेद्धिहोत्रेण स्वेन भार्या कथंचन । स स्त्री संपद्यते तेन भार्या चास्य पुमानभवेत् ॥ ११ ॥ भार्या मरणगापन्ना देशान्तरगताऽपि वा । अधि-कारी भवेत्पुत्रों महापातिकिनि द्विजे ॥ १२ ॥ मान्या चेन्म्रियते पूर्वे भार्या पतिवि-मानिता । त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वमहिति ॥ १२ ॥ पुर्वैव योनिः पूर्वादृत्पुनराधानकर्मणि । विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ॥ १४ ॥ कृत्वा व्याहृतिहोमान्त उपतिष्ठेत पावकम् । अध्यायः केवलाग्नेयः कस्ते जामिरमानसः ॥१५॥ अग्निमीडेऽम आयाहि अम आयाहि वीतये । तिस्रोऽमिरुर्योति।रित्यमि दूतममे मृडेति च ॥१६॥ इत्यष्ट वाऽऽहुतीर्हुत्वा यथाविध्यनुपूर्वज्ञः। पूर्णीहृत्यादिकं कर्म अन्य-त्पूर्ववदाचरेत् ॥ १७ ॥ अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । न तावत्पुनराधानः मन्यारण्योर्विधीयते ॥ १८॥ विनष्टं सुक्सुवं न्युब्जं प्रत्यक्स्थालप्रुदर्चिषि । प्रत्यगग्रं च मुश्रलं पहरेज्जातवेदिस ॥१९॥ स्वयं होनासमर्थस्य समीपमुपसपैणम् । तत्राप्यस-(श)क्तस्य सतः शयनाचोपवेशनम् ॥ २० ॥ हुतायां सायमाहुत्यां दुर्वस्रथेद्गृही भवेत् । पातर्हीमस्तदैव स्याज्जीवेचेच्छ्वः पुनर्न वा ॥ २१ ॥ दुर्वेष्ठं स्नापित्वा तु शुद्धचैलाभिसंवृतम् । दक्षिणाशिरसं भूमौ बर्हिष्मत्यां निवेशयेत्।। २२ ॥ घृतेना-भ्यु(भ्य)क्तमाष्ठान्य सुवस्त्रमुपवीतिनम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिर्विभूषयेत्।।२३॥ हिरण्यशक्रान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु । मुख्येष्वथापिधायैनं निर्हरेयुः सुता-दयः ॥ २४ ॥ आमपात्रेऽस्रमादाय पेतमप्तिपुरःसरम् । एकोऽन(नु)गच्छत्रस्यार्धमर्धे पथ्युत्सृजेद्भवि ॥ २५ ॥ अर्ध्वमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणाम्रुखः । सन्यं जान्बा-च्य ज्ञनकैः सतिलं पिण्डदानवत् ॥ २६ ॥ अथ पुत्रादिनाऽऽप्रुत्य कुर्यादारुचयं महत् । भूपदेशे शुची देशे पश्चादित्यादिलक्षणे ॥ २७ ॥ तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षि-णाशिरसं ग्रुखे । आज्यपूर्णी सुचं दद्यादक्षिणाग्रां निस सुवम् ॥ २८ ॥ पादयोर-धरां प्राचीमरणीम्रसीतराम् । पार्श्वयोः जूर्पचमसे सन्यदक्षिणयोः क्रमात् ॥ २९॥ मुञ्जलेन सह न्युब्जमन्तरूवीं रुलूष(ख)लम् । तत्रोवीलीकमत्रैव(चत्रे च) अनश्चनयनो विभीः ॥ ३० ॥ अपसन्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङ्मुखः । अथाप्तिं सन्यजान्वक्तो दद्याद(इ)क्षिणज्ञः ज्ञनैः ॥ ३१ ॥ अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गीय छोकाय स्वाहेति यजुरीरयन् ॥ ३२ ॥ एवं गृहपतिर्देग्धः सर्वे तरित दुष्कृतम् । यश्चैनं दाहयेत्सोऽपि भजां प्रामोत्यनिन्दिताम् ॥ ३३ ॥ यथा सायुध्यृ-

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न क. पुस्तके ।

क्पान्थो ह्यरण्यान्यंपि निर्भयः। अअतिक्रम्याऽऽत्मनोऽभीष्टं स्थानमिष्टांश्र विन्दति॥३४॥ एवमेषोऽग्निमान्यज्ञपात्रायुधविभूपितः । लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मैव विन्दति॥३५॥ अथानपेक्षयेत्पापः सर्व एव शवस्पृत्रः । (१) । स्नात्वा सचैल्रशाचम्य दद्युरस्योदकं स्थले ॥ ३६ ॥ गोत्रनामानुवाक्यं ते तर्षयामीत्यनन्तरम् । दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सितलं पिण्डदानवत् ॥ ३७ ॥ एवं कृतोदकान्सम्यवसर्वाञ्शाड्वलसंस्थितान् । आष्ठुत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥ ३८ ॥ मा श्रोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मि-न्त्राण(णि)धर्मणि । धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥३९॥ मानुष्ये कद-लीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम् । करोति यः स संमूढो जलबुद्बुदसंनिभे ॥ ४० ॥ गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदैवतानि च । के(फे)नप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ४१ ॥ पश्चधा संभृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः । कर्मभिश्च शरीरो-त्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ४२ ॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सम्रुच्छ्रयाः । संयोगा विषयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ ४३ ॥ श्लेष्माश्च बान्धवैर्द्धक्तं पेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः। अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः॥ ४४॥ एवमुक्त्वा त्रजेयुस्ते गृहाङ्घंघुपुरःसराः । स्नानाग्निः(ग्नि)स्पर्श्वनो(ने)ज्यार्श्नैः(चैः)शुद्धे-(ध्ये)युरितरे कृतैः ॥ ४५ ॥ एवमेवाऽऽहिताग्नेस्तु पात्रन्यासादिकं भवेत् । कृष्णा-जिनादिकश्चात्र विर्जेषोऽध्वर्धुनोदितः ॥ ४६ ॥ विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेदूर्णयाऽऽच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत् ॥ ४७ ॥ अस्थनामलाभे ॥ महापातकसंयुक्तो दैवात्स्याद्ग्निमान्यदि । पुत्रादिः पालयेद्गी-न्युक्त आदोषसंक्षयम् ॥ ४९ ॥ मायश्चित्तं ततः छुर्योत्कुर्वन्वा स्त्रियते यदि । गृह्यं निर्वापयेच्छ्रौतमश्वस्ये (न्यश्चे ) त्सपारिच्छदम् ॥ ५० ॥ सादयेदुभयं काऽप्सु अद्भचोऽभिरभवद्यतः । पात्राणि दद्याद्विपाय दहेदष्स्वेव वा क्षिपेत् ॥ ५१ ॥ अनयै-वाँऽऽष्टता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयुज्य इति स्थितिः ॥ ५२ ॥

१ सा. °न्तरः । द° । २ सा. ° छंतु पृथकपृथक् । ए° । ३ का. गा. ° शेर्युद्धे° । ४ सा. ° शेषः सूत्र-चौादि° । ५ का. ° यातृता । गा. ° याहत । ६ का. वाहता ।

आग्नेनेव दहेद्धार्यी स्वतन्त्रां पतितां न चेत् । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथग-न्तिके ॥ ५३ ॥ अपरेद्युस्तृतीये वा अस्थनां संचयनं भवेत् । यस्तत्र विधिना ( रा ) दिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ स्नानान्तं पूर्ववत्कृत्वा गव्येन पयसा ततः । संच (ची) यास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन् ॥ ५५ ॥ श्रमीपलाञ्चञाखाभ्यामुद्धृत्योद्धृत्य भस्मतः। आज्येनाभ्यंज्य गन्येन सेचयेद्गन्धः वारिणा ॥ ५६ ॥ मृत्पात्रसंपुटे कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्य च । श्वभ्रं स्ना (स्वा ) त्वा शुचौ भूमौ निखनेद्दाक्षिणामुखः ॥ ५७ ॥ पूरियत्वाऽवटं पङ्कापिण्डं से ( शै )-वाल्रसंयुतम् । दत्त्वोपरि समं शेषं क्वर्यात्पूर्वोक्वत्रर्भणा ॥ ५८ ॥ एवमेवाग्रहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । स्त्रीणामिवाग्निदानं स्याद्थातोऽनुक्त उच्यते ॥ ५९ ॥ सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते । होमः श्रौते तु ( तस्तु ) कर्तव्यः शुष्कान श्नेनापि वा फलै: ॥ ६० ॥ अकृतं ह।वयेत्स्मार्ते तद्भावे कृताकृतम् । कृतं वा हावयेदन्नमनारम्भविधानतः ॥ ६१ ॥ कृतमोदनसक्त्वादि तण्डुलादि कृताकृतम् । वीह्यादि वा कृतं प्रोक्तिमिति हन्यं त्रिधा बुधैः ॥ ६२ ॥ सूतके च प्रवासे वा शक्तौ वा श्राद्धभोजने । एवमादिनिमित्तेषु हावयेद्वेति योजयेत् ॥ ६३ ॥ न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं कचित्। न दीक्षिण्यात्परं (?) यज्ञे न कुच्छ्रादि तपश्चरन् ॥ ६४ ॥ वितर्यापे मृते नैषां दोषो भवाते किहींचित् । आश्चौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्त्रयहं वा ब्रह्मचारिणः ॥ ६५ ॥ श्राद्धमग्रिमतः कार्ये दाहादेकाद-शेऽहनि । पत्याब्दिकं पक्कवीत प्रमीताहनि सर्वदा ॥ ६६ ॥ द्वादश प्रतिमौस्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणं चैव एतद्वै श्राद्धषोडशम् ॥ ६७ ॥ एका-हेन तु षण्मासा यदा स्युरिप वा त्रिभिः। न्यूँनाः संवत्सराश्चे (चे ) व स्यातां षाण्मासिके तथा ॥ ६८ ॥ यानि पश्चद्शाऽऽद्यानि अपुत्रस्येतराण्यपि । एकस्मि-न्निह्न देयानि सपुत्रस्यैव सर्वदा ॥ ६९ ॥ न योषायाः पतिर्देद्यादपुत्राया अपि कचित् । न पुत्रस्य पिता चैव नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ ७० ॥ एकादशेऽह्मि निर्वर्त्य अवीग्दर्शीद्यथाविधि । प्रक्रवीताग्निमान्युत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम् ॥ ७१ ॥ सपिण्डीकरणादूर्ध्वे न दद्यात्प्रतिमासिकम् । एकोदिष्टविधानेन दद्यादित्याह गौतमः ॥ ७२ ॥ कॅर्षूसमन्वितं मुक्त्वा तथाऽऽद्यं श्राद्धषोडश्चम् । प्रत्याब्दिकं तु शेषेषु पिण्डाः स्युः पंडिति स्थितिः ॥ ७३ ॥ अर्धेऽक्षय्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निद्वात्तिः स्यात्स्वधावाचन एव च ॥ ७४ ॥ ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां

<sup>9</sup> क. ग. ब्योषा । २ क. °मान्वाद्यं । ३ क. ग न्यूनः सं° । ४ क. कर्प्रस° ।

नास्त्यग्निसत्क्रिया । श्राद्धादिसत्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते कचित् ना ७५ ना-मन्त्राम्नायेऽग्न इत्येतत्पश्चकं लाघवार्थिभिः। पठचते तत्प्रयोगे स्यान्मन्त्रेण मन्त्र-विंगतिम् ॥ ७६ ॥ अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्या वहुर्वेदूह्य च । समस्य पर्श्वमीसूत्रे चतुश्रतुरिति श्रुतेः ।। ७७ ।। प्रथमे पञ्चकेँ पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत् । अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥ ७८ ॥ द्वितीये तु पतिन्नी स्यादपुत्रोति तृतीयके । चतुर्थे त्वपसिच्योति इदमाहुतिविंशकम् ॥ ७९ ॥ घृतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्यो नामसु तथाऽष्टसु । चतुर्थीमध्न्य इत्येतद्वोनाम न हि हूयते ॥ ८० ॥ छताग्रपछ्वो बुध्नः शुङ्गेति परिकीर्त्यते । पतित्रता त्रतवती ब्रह्मबन्धुस्तथा श्रुतः ॥ ८१ ॥ शिस्ठाँटु नीलिमित्युक्तं ग्रन्थस्तवक उच्यते । कर्पुंष्पिकाभितः केशान्मूर्धिन पश्चात्कपुच्छलम् ।। ८२ ॥ श्वाविच्छलाका शलली तथा वीरतरः शरः । तिलतण्डलसंपककुशरः सोऽभिधीयते ॥ ८३ ॥ नामधेये मुनिवसुपिशाचा बहुवत्सदा । यक्षाश्च पितरो देवा यष्ट्रच्यास्तिथिदेवताः ॥ ८४ ॥ आग्नेयाद्येऽथ सार्पाद्ये विशाखाद्ये तथैव च । आषाढाद्ये धानिष्ठाद्ये अश्विन्याद्ये तथैव च ॥ ८५ ॥ न्येतानि[च]बहून्द्रक्षाणां जुहुयात्सदा । दृंद्रद्रयं वि(न्य)वच्छेद्यमविश्वष्टान्यथैकवत् ॥ ८६ ॥ देवतास्विप हूयन्ते बहुवत्सर्प्यपि त्रयः । देवाश्च वसवश्वापि द्विवदे-वाश्विनौ सद। ॥ ८७ ॥ ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा व्रतकर्मणि । बाढमोमिति च ब्रूयात्तत्त्रथैवानुपालयेत् ॥ ८८ ॥ सिशस्त्रं वपनं कार्यमास्त्रानब्रह्मचारिणार्म् । आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्यं न चेद्भवेत् ॥ ८९ ॥ वपनं नास्य कर्तव्यमर्वागौदानि-कत्रतात्। त्रतिनो वत्सरं यार्वत्षण्मासानिति गोतमः ॥ ९० ॥ न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । जलकीडामलंकारं व्रती दण्ड इवाऽऽष्ठवेत् ॥ ९१ ॥ देव-तानां विपर्यास(सो)जुहोतिषु कथं भवेत्। सर्वेत्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुहुचात्पुनः ॥ ९२ ॥ संस्कारा अतिपद्येरन्स्वकालाच्च कथंचन । हुत्वैव(त) देव कर्तव्या ये तूपनयनाद्धः ॥९३॥ अनिष्टा नवयज्ञेन नवानं योऽत्ति कामतः। वैश्वानरश्रकस्तस्य प्रोयाश्चित्तं विधीयते ॥ ९४ ॥ चरुः समज्ञनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि । ऋषभो-त्सर्जने चैव अश्वयज्ञे तथैव च ॥ ९५ ॥ श्रावण्यां च प्रदोवे यः कृष्यारम्भे तथैव च । कथमेतेषु निर्वापाः कथं चैव जुहोत्यः ॥ ९६ ॥ देवतासंख्यया गृह्य निर्वा-पांस्तु पृथक्षृथक् । तूष्णीं द्वेरे(द्विर)वगृह्णीयाद्धोमश्रापि पृथक्षृथक्(!) ॥९७॥ यार्विता होमनिर्हेत्तिभवेद्या यत्र कीर्तिता । शेषं चैव भवेर्तिकचित्तावन्तं निर्वपेच्चरुम् ॥९८॥ चरुसमश्चनीये तु पितृयज्ञे चरौ यथा। होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितः ॥ ५९ ॥ कालः कात्यायनेनोक्तो विधिश्रैव समासतः । दृषोत्सर्गे यतो नात्र

१ ख. न्त्रेणामत्रविं°।२ क. °वद्द्य।३ ख. पञ्चमीं।४ क. °के वार्पा°।५ क °ठादुनीं°।६ क. °पुस्तिका°।७ क °म्।श्रीविं°।८ क, ग. °म्।अशं°।९ ग. °वत्।दें°।१० क. °वती हों°।

गोभिल्लेन तु भाषितः ॥ १०० ॥ पारिभाषिक एव स्यात्कालो गोवाजियद्वयोः । अन्यस्यानुपदेशाच्च स्वस्तवारोहणस्य च(!) ॥ १०१ ॥ अथवा मार्गपाल्येऽह्वि कालो गोयज्ञकर्मणः । नीराजनेऽह्मि वाऽश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ॥ १०२ ॥ शरद्वसन्तयोः केचित्रवयन्नं प्रचक्षते । धान्यपाकवशादन्ये श्यामाको वानिनः स्पृतः ॥ १०३ ॥ आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिकाः । यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ।। १०४ ।। दे पश्च ऋमेणैता हविराहुतयः स्मृताः । शेषा आज्येन होतच्या इति कात्यायनोऽब्रवीत् ॥ १०५ ॥ पर्यो यदाज्यसंयुक्तं तत्पृषातक उच्यते । दध्येकतदु(उ)पासाद्य कर्तेव्यः पायसश्रकः ॥१०६॥ ब्रीह्यः शालयो ग्रद्धा गोधूमाः सर्षपास्तिलाः । यवाश्रौषधयः सप्त विपदं घ्रन्ति धारिताः ॥१०७॥ संस्काराः पुरुषस्यते स्मर्यन्ते गौतमादिभिः । अतो श्वकादयः कार्याः सर्वे कालक्रमादितः ॥ १०८ ॥ सकृद्प्यष्टकादीनि कुर्यात्कर्माणि यो द्विजः । स पङ्क्तिपावको भूत्वा लोकान्प्रैति घृतञ्चतः ॥ १०९ ॥ एकाहमपि कर्मस्थो योऽग्निश्चश्रूषकः शुचिः। नयत्पत्रवरेवास्य(!) शताइं दिवि जायते ॥ ११० ॥ यस्त्वाधायाग्निमाश्लीस्य देवादीन्नेभिरिष्टवान् । निराकर्ताऽमरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥१११॥ यच्छ्राद्धं कर्मणामादौ यागान्ते दक्षिणा भवेत । आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहार्ये तद्वच्यते ॥११२॥ एकसाध्येष्ववर्धिःषु न स्यात्परिसमूहनम् । नोदगासादनं चैव क्षिपहोमादि ते(के) मता(तम्) ॥ ११३ ॥ अभावे त्रीहियवयोर्दध्ना वा पयसाऽपि वा । तद-भावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ॥११४॥ रौद्रं तु राक्षसं पित्रयमासुरं चाऽऽभि-चारिकम् । उक्तवा मन्त्रं स्पृशेदा(चा)प आलभ्याऽऽत्मानमेव च ॥ ११५ ॥ यज-नीयेऽह्मि सोमश्रेद्वारुण्यां दिशि दश्यते । तत्र व्याहृतिभिर्द्धत्वा दण्डं दद्याद्दिजातये ॥ ११६ ॥ छवणं मधुमांसं च क्षाराञ्चा येन हूयते(!) । उपवासे न भुञ्जीत नोरू-रात्री कथंचन ॥ ११७ स्वकाले सायमाहुतेरमाप्ती होतृहन्ययोः । पाक्पात्राहुतेः कालः प्रायश्चित्ते हुते सति ॥ ११८ ॥ प्राक्सायमाहुतेः प्रातर्हीमकालामातिक्रमेः। प्राक्पूर्णमासाइर्शस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥ ११९ ॥ वैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्र-मभोजनम् । प्रायश्चितमथो हुत्वा पुनः संतनुयाद्धतम् ॥ १२० ॥ होमद्वयात्यये दर्शः पौर्णमासात्यये तथा । पुनरेवाग्निमाद्ध्यादिति भागवशासनम् ॥ १२१ ॥ अन्ने मानवो क्षेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः । रुरुगैंरमृगः पोक्तस्तम्बर्छः (!)श्चण उच्यते॥१२२॥ केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । छछाटसंमितो राज्ञः स्याचु नासा-न्तिको विशः ॥ १२३ ॥ ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्वेगकरा नृणां सत्त्वचीऽनिप्रदूषिताः ॥ १२४ ॥ गौर्व(वि)शिष्टतमा विभैवेदेष्विप निगद्यते । न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गौर्वर उच्यते ॥ १२५ ॥ येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न

१ क, °देकारस्य । ग, °देक्यस्य । २ क, °शास्यं दे° । ३ क, °रान्श्रोये° ।

विधीयते । वरस्तत्र भवेद्दानमपि वाऽऽच्छादयेद्गुरुम् ॥ १२६ ॥ अस्थानोश्वाः (च्छ्वा)सविच्छेदघोषणाध्यापनादिकर्षे । प्रामाणिकश्चतौ यस्माद्यातयामत्वकारि तत् ॥ १२७ ॥ प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्ग विधिवद्द्विजैः । क्रियते छन्दसां तेन पुनरार प्यायनं भवेत् ॥ १२८ ॥ अयातयामैइछन्दोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः । क्रीडमानै-रापि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् ॥ १२९॥ गायत्रीं च सगायत्रां बाईस्पत्यामिति त्रिकम् । शिष्पेभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुँ।तिम् ॥ १३० ॥ छन्दसामेकर्वि-शानां संहितायां यथाक्रमम् । न च्छन्दस्काभिरेवाऽऽभिराघा(द्या)भिर्होम इष्यते ॥ १३१ ॥ पर्वभिश्वेव गानेषु ब्राह्मणेषुत्तरादिभिः । अङ्गेषु चर्चामञ्रेषु इति पष्टि जुहोति यः ॥ १३२ ॥ अक्षतास्तु यवाः पोक्ता भ्रष्टा धाना भवन्ति ते । भ्रष्टास्तु ब्रीहयो स्राजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥ १३३ ॥ नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । न चोपनिषदश्चेत्र षण्मासान्दक्षिणायनात ॥ १३४ ॥ उपाकृत्योदगः यने ततोऽधीयीत धर्मवित् । उत्सर्गश्चैक एवैषां नैर्ष्ट्चं(१)प्रोष्टपदेऽपि वा ॥ १३५॥ अजातन्यञ्जनाऽलोम्नी न तया सह संविशेत् । अयुगूः(१)काकवन्ध्याया जातो (तां) तां न विवाहयेत् ॥ १३६ ॥ संसक्तपद्विन्यासः संपदः प्रक्रमः स्मृतः । स्मार्तकः **र्मणि सर्व**त्र श्रौते त्वध्वर्युनोदितः ॥ १३७॥ यस्यां दिशि विलं दद्यात्तामेवााभिम्रुखो दिशम् । अवणाकर्मणि भवेन्यश्चकर्म(१)न सर्वदा ॥ १३८ ॥ बल्जिशेषस्य हवनमः ग्निप्रणयनं तथा । प्रत्यहं न भवेयातामुल्युकं तु भवेत्सदीं ॥ १३९ ॥ द्वषान्तकप्रेक्ष-णयोर्नवस्य हविषस्तथा । शिष्टस्य पाश्चनं मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ॥ १४० ॥ ब्राह्मणानामसांनिध्ये स्वयमेव प्र(पृ)षातकम् । आचक्षेद्धविषः शेषं नवयज्ञेऽपि भक्ष-येत् ॥ १४१ ॥ सफला बदरीशास्त्रा फलवत्यभिधीयते । धना विश्वकताशङ्का स्मृता जातशिला स्मृताः(?) ॥ १४२ ॥ नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथैव च । न(त)दैवाऽऽहृत्य संस्कार्यों न क्षिपेदाग्रहायणीम् ॥ १४३ ॥ श्रवणाकर्म छप्तं स्वस्तरशाँगी स्थान्मासमर्थमथापि वा । सप्तरात्रं त्रिरात्रं च एका वा सद्य एव वा ॥ १४५ ॥ नोध्वे मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । नाऽऽइतास्तर्णं चैव न पार्श्व चापि दक्षिणम् ॥ १४६ ॥ दृढश्चेदाग्रहायण्यामानृत्वावपि कर्मणः । कम्भौ मन्त्रवदासिश्चेत्पतिकुम्भमृचं पठेत् ॥ १४७ ॥ अल्पानां यो विघातः स्यात्स बाधो

१ क. ग. °द्गुरु अ° । २ ख. ग. °म्। प्रमा° । ३ ग. श्वतिः । ४ क. ग. नष्टयं । ५ क. ग. °दा। द्या° । ६ क. °शक्तताश्च । ७ क. ग. °शाणायी । ८ ग. °म(दताष्विप । ९ क. ताष्विप ।

बहुभिः स्मृतः । प्राणसंमित इत्यादि वासिष्ठं वाधितं यथा ॥ १४८ ॥ विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम् । तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकीर्तितः ॥ १४९ ॥ त्रैयम्बकं करतलमपूरा मण्डकाः स्मृताः । पालाशा गोलकाश्रीव लोहः चूर्णे तु चीवरम् ॥ १५० ॥ स्पृशंस्त्वनामिकाग्रेण कचिदास्रोकयन्नपि। अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदैवमनुमन्त्रयेत् ॥ १५१ ॥ क्षाल्ठनं दर्भक्क्वेन सर्वत्र स्रोतसां पश्चोः। तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्याद्ववार्थे पार्णदारुणी ॥ १५२ ॥ सप्तृ तावन्मूर्धन्यानि तथा स्तनचतुष्ट्यम् । नाभिश्रोणीरपानं च गोः स्रोतांसि चतुर्दश ॥ १५३ ॥ श्रुरो मांसावदानार्थे कृत्स्नां स्विष्टपदावृतौ । वपामादाय जुहुयात्त्र मन्त्रं समापयेत्।।१५४॥ हज्जिह्वाकोडसक्यीनि यत्तदृष्टको गुद्स्तनाः । श्रोणिस्कन्य(न्यं)सदा पार्थे पथ-ङ्गानि प्रचक्षते ।। १५५ ॥ एकादशानामङ्गानामवदनानि संख्यया । पार्श्वस्वै . वृक्सत्कौ (स्यवृक्कसक्थ्नो)श्र द्वित्वादाहुश्रतुर्दश ॥ १५६ ॥ चिर्ततार्था श्रुतिः कार्या तस्माद्प्यनुकल्पतः । अतो ह्यार्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावापे ॥१५७॥अवदानानि यावान्ति कियेरन्प्रस्तरे पक्षोः । तावतः पायसान्पिण्डान्पश्चभावेऽपि कारयेत् ॥१५८॥ ओदनव्यञ्जनार्थे तु पश्वभावेऽपि पायसम्। सद्रवं श्रप्येत्तद्भदत्वष्टक्येऽपि कर्माणाः २५९॥ प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुर्मनीिषणः। गयादौ पिण्डमात्रं तु दीयमाननिद्रश्चे-नात् ॥ १६० ॥ भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महर्षयः । ब्राह्मणानां परीक्षायां महायज्ञे प्रदर्शनात् ॥ १६१ ॥ आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डैः क्रियाविधिः। तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ॥ १६२ ॥ विद्वन्मतम्रुपादाय ममाप्येतद्भृदि स्थितस् । प्राधान्यसभयोर्यस्मात्तस्मादेष सस्चयः ॥ १६३॥ प्राचीनावीतिना कार्य पिञ्चेषु प्रोक्षणं पक्षोः । दक्षिणोद्वासनान्तं च चरोर्निर्वेषणादिकम् ॥ १६४ ॥ सन्नपश्ववदानानां प्रधानार्थो न हीतरः । प्रधानहवनं चैव रोपं प्रकृतिवद्भवेत॥१६५॥ द्वीपमुन्नतमारूयाँतं शादाश्चैवेष्टकाः स्मृताः । किल्निनं यज्ञलं(!)मोक्तं दूरखातोदको मरुः ।। १६६ ।। द्वारगवाक्षः संदर्भैः कर्दमभित्त्यन्तकोणवा । वेधैश्वानष्टं वास्तु घो**रं** विद्वन्मनाक्रान्तमार्ग्नेश्व(?)।: १६७॥ वशंगमाविति बीहीञ्शेषश्चेति यवांस्तथा(!)। असावित्यत्र नामोक्त्या जुहुयात्क्षिपहोमवत् ॥ १६८ ॥ साक्षतं सुम्नोयुक्तसुदकं दिधसंग्रुतम् । अर्घ्ये दिधमधुभ्यां च मधुपर्कोऽभिधीयते ॥ १६९ ॥ कांस्येनैवाई-णीयस्य निनयेदर्धमञ्जलौ । कांस्याविधानं कांस्यस्थं मधुपर्क समर्पयेत् \* ॥१७०॥ इति [ गोमिल्रशोक्ते ] श्रीकर्मप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

अत्र प्रनथसमाप्तिचिह्नं नास्ति तस्माद्यं प्रनथः समाप्तो न वेत्यत्र संदेहः ।

१ क. ग. तुन्यं प्र°।२ क ग. °स्वदक्य°।३ क. ग. °तार्थश्रु°।४ क. ग. °ख्यानं सा°।

### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः ।

## दक्षस्मृतिः ।

#### ( तत्र प्रथमोऽध्यायः । )

ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्ववेद्विदां वरः । पारगः सर्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजा-पति: ॥ १ ॥ अ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानपस्था यतिस्तथा । एतेषां तु हिताथीय धर्मशास्त्रमकरुपयत् ॥ २ ॥ जातमात्रः शिशुस्तावद्यावदृष्टौ समा वयः । स हि गर्भ-समो क्रेया जातिमात्रपदर्शकः ॥ ३ ॥ भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथाऽ-नृते । अस्मिन्बाले न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ ४ ॥ उपनीर्ते तु दोषोऽस्ति . क्रियमाणैर्विगर्हितैः । अपाप्तव्यवहारोऽसौ वालः षोडश्रवार्षिकः ॥ ५ ॥ स्वी करोति यदा वेदं धत्ते वेद्वतानि च । ब्रह्मचारी भवेत्तावदूर्ध्वे स्नातो गृही भवेत् ॥ ६ ॥ द्विविधो ब्रह्मचारी स्यादाद्यो ह्यपकुर्वाणकः । द्वितीयो नैष्टिकश्चैव तस्मिन्नेव व्रते स्थितः ॥ ७ ॥ त्रयाणामानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वा पुनः । + प्रतिलोमं व्रतं यस्य सं भवेत्पापकृत्तमः ॥ ८ ॥ यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुनः । न यतिर्न वनस्थश्र स सर्वाश्रमवर्जितः ॥ ९ ॥ अनाश्रमी न तिष्ठेच क्षणमेकमापे द्विजः । आश्रमेण विना तिष्ठन्त्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ १० ॥ जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च स्तः सदा । नासौ फलमवामोति कुर्वाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः ॥ ११ ॥ मेखला-जिनदण्डैश्र ब्रह्मचारीति छक्ष्यते । गृहस्थी यष्टिवेदाचैनसळोमैर्वनाश्रमी ॥ १२ ॥ त्रिदण्डेन यतिश्रेवं लक्षणानि पृथकपृथक् । यस्यैतल्लक्षणं नास्ति प्रायश्रित्ती न चाऽऽ-श्रमी ॥१३॥ उक्तं कर्म क्रमेणैर्वं यः काल ऋषिभिः स्मृतः । द्विजानां तु हितार्थीय दंशस्त स्वयमत्रवीत् = ॥ १४ ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> क. घ. च. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु एतस्मात्प्रागिधकः श्लोकः " उत्पत्तिः प्रलयश्चैव स्थितिः संहार एव च । आत्मा चाऽऽत्मिनि तिष्ठेत चाऽऽत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः " इति । + इतः प्रभृति भवेतपुनिरिखन्त-प्रन्यो न विद्यते च. छ. ज. पुस्तकेषु । = अत्र प्रथमाध्यायसमाप्तिः ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु नास्ति । एवमप्रेऽत्यध्यायसमाप्तिः ख. ग. व्यतिरिक्तपुस्तकेषु नास्तिति बोध्यम् ।

१ ख. ग. °यो व्यक्तिमाश्रप्रदर्शितः। भ°। घ. °यो व्यक्तिमा°। २ ग. ते। तिस्तिन्काले न दोषोऽस्ति स या°। ३ ग. °री तु स्मृतः शास्त्रे मनीषिभिः। उपकुर्वाणकस्त्वाचो द्वितीयो नैष्ठिकः स्मृतः। यो। ४ ख. °स्यो दानवेदाधैर्ने विलो°। ग. °स्थो वयज्ञाधैर्नखलेष्मा वनःश्रितः। त्रि°। च °स्थोऽतिथिपूजाधै°। ५ ग. उक्तकर्मकमो नोक्तो न कालो मुनिभिः। ६ च. छ. °व स्वका°।

#### ( अथ द्वितीयोऽध्यायः । )

प्रातरुत्थाय कर्तव्यं यद्द्रिजेन दिने दिने। तत्सर्वे संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकार-कम् ॥ १ ॥ उदयास्तैर्मेयं यावन्न विषः क्षणिको भवेत् । नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः काम्यै-श्रान्यैरगहितैः \* ॥ २ ॥ स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विजः। अज्ञानाद्य वा लोभौत्स तेन पतितो भवेत् ॥ ३ ॥ दिवसस्याऽऽद्यभागे तु कृत्यं तस्योपदिक्यते । द्वितीये च तृतीये च तुरीये पश्चमे तथा ॥ ४ ॥ षष्ठे च सप्तमे चैव त्वष्टमे च पृथक्-पृथक् । विभागेष्वेषु यत्कर्भ तत्पवक्ष्याम्यक्षेषतः ॥ ५ ॥ उषःकाल्रे तु संप्राप्ते क्षौर्चं कुर्योद्यथार्थवत् । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ६ ॥ अत्यन्तमिलनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । स्रवर्रयेष दिवा रात्रौ प्रातःस्त्रानं विशोधनम् ॥ ७॥ क्रिचन्ति हि प्रसुप्तस्य चेन्द्रियाणि क्षर्रन्ति च । अङ्गानि समतौं गच्छन्त्युत्तमान्य-धमैः सह + ।। ८ ।। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति ईष्टादृष्टकरं हि तत् । सर्वपर्हाते शुद्धात्मा प्रातःस्त्राची जपादिकम् ।। ९ ॥ उषस्युषसि यत्स्त्रानं संध्यायामुदिते रवौ । प्राजाप-त्येन तत्तुल्यं सर्वपापापनोदनम् × ॥ १० ॥ लालास्वेदसमाकीर्णः श्रयनादुत्थितो द्विजः । स्नात्वा समार्भेन्नित्यं जपहोमं विशेषतः ॥ ११ ॥ प्रातरुत्थाय यो नित्यं संध्यास्त्रायी भवेद्द्विजः । सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिर्वर्षेट्येऽपोहति ॥ १२ ॥ गुणा दश्च स्नानपरस्य साधो रूपं च तेजश्र वल्लं च शौचम् । आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्रघातश्रं तपश्च मेधाः ॥ १३ ॥ मनःप्रसाद्जननं रूपसौभाग्यवर्धनम् । दुःख-शोकापहं स्नानं भीनदं ज्ञानदं तथा ॥ १४ ॥ आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य च वारुणम् । आपो हि ष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः समृतम् ॥ १५ ॥ यतु सातपवर्षे तु तत्स्नानं दिव्यग्रुच्यते । पश्च स्नानानि पुण्यानि मनुः स्वायंभुवोऽत्र-वीत् ॥ १६ ॥ आपस्तानं व्रतस्तानं मन्त्रस्तानं तथैव च । आपस्तानं गृहस्थस्य व्रतः मन्त्रे तपस्विनाम् ।। १७ ।। कनिष्ठादेशिन्यङ्कष्टमूळान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृ-ब्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥ १८ ॥ दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं विलकं तथा। साङ्क्रष्ठं तु सदा कार्यमापतेत्तदधोऽन्यथा ॥१९ ॥ स्नानाद्नन्तरं तावदुपस्पर्शनमुच्यते।

<sup>\*</sup> इतः परमेतदर्धे विद्यते खः पुस्तके—" संध्याद्यं वैश्वदेवान्तं स्वकं कर्म समाचरेत् " इति । + इत आरभ्य उपस्पृशोदिखन्तं प्रन्थव्यलासः खः गः पुस्तकयोः । × इतः परं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखिमिलन्तं प्रन्थव्यःयासः, चः छः पुस्तकयोः ।

<sup>9</sup> ख. स्तमितं याव । २ ङ.च. छ. भनं या । ३ च. छ. भात्त्यक्तेन । ४ ख. ग. चं कृत्वा यथा । ५ ख. घ. रियेव दि । ६ ख. ग. स्रवन्ति । ७ ग. तां यान्ति उत्त । ८ च. छ. दृष्टिप्रीतिक । ९ ख. ग. प्रतास्मा । १० क. श्व जप । ११ क. ङ. मोनदं।

अनेनैव विधानेन ब्राचान्तः शुचितामियात् ॥ २० ॥ उदक एवोदकस्थश्चेत्स्थल-स्थश्च स्थले ग्राचिः । पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचम्योभयतः श्रुचिः॥ २१ ॥ पक्षाल्य पादौ पाणी च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्। संहताङ्क्षुग्रुकेन द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्॥२२॥ संहत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृशेत्। अङ्काष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं पश्चौदनन्तरम्॥२३॥ अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रीत्रे पुनः पुनः । नाभि कनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां हृदयं तु तलेन वै ॥ २४ ॥ सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहू चाग्रेण संस्पृत्तेत् । संध्याकाले च संपाप्त मध्याह्ने च ततः धुनः ॥ २५ ॥ यो न संध्यामुपासीत ब्राह्मणो हि विशे षतः । स जीवन्नेव शूद्रस्तु मृतः श्वा चैव जायते ॥ २६ ॥ संध्याहीनोऽश्वचिनिंत्य-मनहीः सर्वेकर्मसु । यदन्यत्क्करते कर्म न तस्य फर्कंभाग्भवेत् ॥ २७ ॥ संध्याकर्माव-साने तु स्वयं होमो विधीयते । स्वयं होमे फल्लं यत्स्यात्र तदन्येन जायते ॥ २८ ॥ ऋत्विक्पुत्रो गुरुर्भ्वाता भागिनेयोऽथ विद्पतिः । एभिरेव हृतं यत्तु तद्धतं स्वयमेव तु ॥ २९ ॥ देवकार्यं ततः कृत्वा गुरुमङ्गळवीक्षणम् । देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वीह्रो हि विधीयते ॥ ३० ॥ देवकार्याणि पूर्वीह्ने मनुष्याणां च मध्यमे । पितृणामपराह्ने तु कुर्यादेतानि यत्नतः ॥ ३१ ॥ पौर्वाह्निकं तु यत्कर्म यदि तत्सायमाचरेत् । न तत्फलमवाझोति वन्ध्यास्त्रीमैथुनं यथा 🐅 🗓 ३२ ॥ द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो वि<sup>ध</sup>ीयते । वेदाभ्यासो हि विप्राणां विशिष्टं तप उच्यते = ॥ ३३ ॥ वेदस्वीकरणं पृर्वे विचारोऽभ्यसनं जुंपैः । तैदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पश्चघा ॥ ३४ ॥ समित्पुष्पक्कशादीनां स कालः परिकीर्तितः । ृतृतीये च तथा भागे पोष्यवर्गान्नसाधनम् ॥ ३५ ॥ माता पिता गुरुर्भार्या प्रजा दीनः समाश्रितः। अभ्यागतोऽतिथिश्रींग्रिः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३६ ॥ ज्ञातिर्वन्धुर्जनः क्षीणस्तथाऽ-नाथः समाश्रितः । अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३७ ॥ सार्वभौति-कमन्नाद्यं कर्तव्यं गृहमेधिना । ज्ञानविद्भचः प्रदातव्यमन्यथा नरकं त्रजेत् ॥ ३८ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतदर्धे ख ग. पुस्तकयोः—'' दिवसस्याऽऽद्यभागे तु सर्वमेतद्विधीयते " इति । = इत उत्तरमेतदर्धमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः—'' ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडङ्गसहितस्तु सः " इति ।

१ घ. ड. °न व्याचा° । २ छ. संहिताभिक्किमिः । ३ ख. श्वादुपस्मुशेत् । अ° । ४ च. छ. श्रोत्रं पुनः पु° । ५ ख. गू, श्वायां च प्रभातं च म° । च. छ. श्वायां नं प्रभातं च म° । ६ ग. 'छमर्नुते । सं । ७ इ. छ. ज. °तः पश्चात्कुर्यान्मङ्ग° । ८ च. छ. ज. इत्यते । ९ ख. ग. परमं । १० ख. °पः । अदानं । ११ ग. ततो दानं च कि° । १२ ख. °नां क्रितीये (यः ) समुदाह्तः । १३ ख. ग. °र्गार्थसा° । १४ म. छ दौनस्तथा सुनः । १५ म. श्वाच्यः पो° ।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् । नरकः पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तच-रेतुँ ॥ ३९ ॥ जीवत्येकः स लोकेषु वहुभिर्योऽनुजीव्यते । जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये पुरुषाः स्वोदरंभराः ॥ ४० ॥ वहूँथै जीवते कश्चित्कुटुम्वार्थे तथा परंः 🗱 । आत्मार्थे यो न कैंक्रोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥ ४१ ॥ दीनानाथिविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूति-मिच्छता । अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः ×।। ४२ ॥ चतुर्थेऽह्नस्तया भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् । तिल्रपुष्पकुशाँदींश्च स्नायाचाकुत्रिमे जले ॥ ४३ ॥ +मृत्तिकाः सप्त न प्राह्या वल्मीकान्मूषकस्थलात् । अन्तर्जलाच मार्गान्ताद्वृक्षमूला-त्सुरालयात् ॥ ४४ ॥ परशौचावशिष्टा च श्रेयस्कामैः सदा बुधैः । श्रुचिदेशातु संग्राह्या मृत्तिका स्नानहेतवे ॥ ४५ ॥ अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुंघरे । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसंचितम् ॥ ४६ ॥ उद्धृताऽसि वराहेण कृष्णेन ज्ञत-बाहुना । मृत्तिके प्रतिगृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥ ४७ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते । तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनिभैद्यते त्रिधा ॥ ४८ ॥ मला-पक्षणं पूर्वं मन्त्रवर्जे जले समृतम् । संध्ययोरुभयोः स्नानं स्नानदेशाः प्रकीर्तिताः ll ४९ ।। मार्जनं जल्लमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः । उपस्थानं ततः पश्चात्सार्वि॰ त्रीजप उच्यते ॥ ५० ॥ सविता देवता यस्या मुखमिश्वरहाहृतः । विश्वामित्र ऋषि-इछन्दो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ५१॥ ७ अङ्गारकदिने प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी । यम्रायां विशेषेण नियतो नियताश्चनः ॥ ५२ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्त-काय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतैक्षयाय च ॥ ५३ ॥ औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । दृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै पुनः ॥ ५४ ॥ एकैकस्य तिलान्मिश्रान्द्द्याच्चीनष्ट वाऽञ्जलीन् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ५५ ॥ पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः । देवपितृमनुष्याणां कीटानां चोपदिश्यते ॥ ५६ ॥ देवैश्रैव मनुष्येश्र तिर्यग्भिश्रोपजीर्य( न्य )ते । गृहस्यः प्रत्यष्टं यस्मात्तरमार्थ्हें छो गृहाश्रमी ॥ ५७ ॥ त्रयाणामाश्रमाणां

<sup>\*</sup> एतदुत्तरं—" गुणधर्मपरिभ्रष्टो जीवन्नपि न जीविति " इति च. छ. ज. पुस्तकेषु । × एतद्नन्तर-मेतद्वचनम्—" यह्दापि विशिष्टेभ्यो यज्जुहोषि दिने दिने । तत्तु वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षपि । " इति ख. ग. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य धनेन चेत्यन्तप्रन्थो न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । ⇒ इतःप्रमृति तत्क्षणादेव नश्यतीत्यन्तप्रन्थः ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति ।

१ च. छ. °ने यस्मात्तस्मायत्नेन तं भरे°। २ ग. छ. °त्। स जीवति य एवैको बहु भिश्चोपजीव्य°। ३ ग. °न्तो मृतकाश्चान्ये य आत्मंभरयो नराः। ४ च. छ. ज. °हवर्षे जीवितं यस्य कुटु°। ५ च. छ. ज. पुनः। ६ घ. इ. शक्तो हि स्वो°। ७ ख. ग. °शादीनि स्नानं चाकु°। ८ च. छ. °त्रिमैर्ज्छैः। मृ°। ९ ख. ग. संध्यास्नानमुभाभ्यां च स्नानभेदाः प्र°। १० ग. °वित्र्या ज°। ११ ख. छ. °ग्निस्त्रिपात्स्थितः। ग. °ग्निस्त्रिधा स्थितः। १२ क. इ. च. °तहिताय। १३ घ. च. के। १४ क. °च्चेष्ठाश्रमो गृही। त्र°।

योनिरुच्यते । सीद्मानेन तेनैव सीद्न्तीहेतरे त्रयः ॥ ५८ मूँछं प्राणो भवेत्स्कें न्यस्तस्माच्छाखाश्च पछवाः । मूलेनैकेन नष्टेन सर्वमेव विनश्यित ।। ५९ ॥ तस्मात्सर्वपयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी । राज्ञा चान्यैस्त्रिभिः पूज्यो मान-नीयश्च सर्वदा ॥ ६० ॥ गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृँही भवेत् । तथैव पुत्रदारेश्च स्वकर्मपरिवर्जितः॥ ६१॥ अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाँप्यदृत्त्वा ये तु भुञ्जते। देवादीनामृणी भूत्वाँ नरकं ते व्रजन्त्यथः ॥ ६२ ॥ अस्नात्वा शमलं भुङ्के त्वजापी पूराशोणितम् । अहुत्वा च कृमिं भुङ्क्ते ह्यदत्त्वाऽमेध्यमेवचं ॥ ६३ ॥ दृशा तप्तोदकं स्नानं दृथा जाष्यमवैदिकम् । दृथा रतमपुत्रस्य दृथा भुक्तमसाक्षिकम् ॥ ६४ ॥ एको हि भक्षयत्यन्नमपरोऽन्नेन भक्ष्यते । न भुज्यते स एवैको यीऽन्नं भुङ्क्ते ससाक्षि-कम् ॥ ६५ ॥ विभागँशीलसंपन्नः क्षमायुक्तो दयालुकः । \* स्वकर्मणि सदा युक्तो गृहस्थः स्वर्गभाग्भवेत् ॥ ६६ ॥ दया छज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा त्यागः कृतज्ञता । एते यस्य गुणाः सन्ति गृहस्थो मुख्य उच्यते ॥ ६७॥ संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषग्रग्भवेत् । भुक्त्वाऽथ सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत् ॥ ६८ ॥ इति-हासपुराणाद्यैः पेष्ठसप्तमकौ नयेत् । अष्टमे लोकयात्रां तु बहिः सेंध्यां ततः पुनः ॥ ६९ ॥ होंमं भोजनकालं तु यदन्यहृहकुत्यकम् । कृत्वा चैवं ततः पश्चात्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत् ॥ ७० प्रदोषंपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत् । यामद्वयं श्रयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते × ॥ ७१ ॥ अस्मिन्नेव प्रयुक्तान्नो ह्यस्मिन्नेव प्रलीयते । तस्मा-त्सर्वपयत्नेन स्वाध्यायं सर्वदाऽभ्यसेत् ॥ ७२ ॥ नैमित्तिकानि कैम्यानि निप-तन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न कैं। छंतु विस्वयेत्॥ ७३॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः—" देवतातिथिभक्तश्च गृहस्थः स तु धार्मिकः " इति । × इतः परं न कालं तु विलम्बयेदित्यन्तं प्रन्थव्यत्यासः ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. इ. च. मूलप्रा°। ख. मूलप्राणे भ'। २ ख. °त्स्कन्धः स्कन्धाच्छा'। घ. °त्स्कन्धं तस्मा°। ३ ग. गृहाश्रमी। न चैव। ४ ग. चाजप्वाऽदस्ता च मानवः। दे । ५ ख. °त्वा द्रिद्रश्च भवेत्ररः ृं। एको हि भुझते ह्यन्न । ६ ख. यो भुङ्के तु स मांसकम्। विभागशीलता यस्य क्ष°। ७ घ. °गयुक्तः सं°। ८ क. °शीलः सं°। ग. °शीलो यो नित्यं क्ष'। ९ ख. षष्टं वा सप्तमं न°। १० ख. घ. संध्या ततः । ११ ख. होमभोजनकृत्यं च य°। ग. होमो भोजनकं चैव य°। १२ ख. °यं च समभ्य°। १३ ख. कर्माणि १४ ख. ग. कालस्तु विधीयते।

(असर्वत्र मध्यमौ यामौ हुतशेषं हविश्व यत् । भुञ्जानश्च श्रयानश्च ब्राह्मणो नावसी विश्व ।।)

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः । )

+ देविपतृमनुष्याणां दीनानां च तपस्विनाम् । गुरुमातृपितृणां चै स विभागी विकर्मकृत् ॥ १ ॥ सुधा नव गृहस्थस्यं मध्यमानि नवैव च । नव कर्माणि तस्यैव विकर्माणि तथा नव ॥ २ ॥ पच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाशा(क्या)नि तथा नव । सकलानि नवान्यानि निष्फलानि नवैव तु ॥ ३ ॥ अदेयानि नवान्यानि वस्तुजा-तानि सर्वदा । नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोत्नृतिकारकाः ॥४॥ सुधावस्तूनि वक्ष्यामि शिष्टे च ग्रहमागते । मनश्रक्षुर्मुखं वै।चं सौम्यं दैद्याचतुष्ट्यम् ॥ ५॥ अभ्युत्थान-मिहाऽऽगच्छं पूर्वालापः पियान्वितः । ईंपासनमनुब्रज्या कार्याण्येतानि यत्नतः ।। ६ ॥ ईषद्वैचयानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च । पादशौचं तथाऽभ्यङ्क् आसनं शयनं तथा ॥ ७ ॥ किंचिद्रात्रौ यथाशक्ति नास्यानश्चनगृहे वसेत् । मृज्जलं चार्यिने देयमेतान्यपि सैंतां गृहे ॥ ८ ॥ संध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम् । वैश्वदेवस्तथाऽऽतिध्यमुद्धृतं चापि शक्तितः = ॥ ९ ॥ नव कर्माणि कार्याणि पूर्वी-क्तानि मनीिषिभिः । कृत्वैवं नव कर्माणि सर्वेकर्मा भवेत्ररः ॥ १० ॥ अनृतं पार-दार्यं च तथांऽभक्ष्यस्य भक्षणम् । अगम्यागमीनापेयं हिंसा स्तेयं तथैव च ॥ ११॥ अश्रौतधर्माचरणं मैं भैंत्रं धर्मबहिष्कृतम् । नवैतानि विकर्माणि सततं तानि वर्जयेत् × ।। १२ ।। पैशुन्यमनृतं माया कामः क्रोथस्तथाऽियम् । दोषो दम्भः परद्रोहो विक-र्माणीति वर्जयेत ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतं ख. ग. पुस्तकयोरेव + अयं श्लोकोऽत्र नास्ति ख. ग. पुस्तकयोः। = इतः साधें वचनमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः-''पिनृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपास्विनाम् । मातापितृगुरूणां च संविभागो यथाईतः। एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः " इति। ×इतः प्रभृति विकर्म चेखन्तं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः।

१ घ. च संवि° । २ ख. °स्य ईषहानानि वै नव । नव क° । ग. °स्य सद्वयानि । घ. °स्य सव्य-यानि । ३ च. वाचा । ४ ख. दत्त्वा चतु । ५ ख. ग. °च्छ पृच्छाला । ६ च. उचास । ७ ख. ग. षहा नानि । ८ ग. °ङ्गमाश्रयः श । ९ ख. विद्यायाया । ग. विचानं य । १० ख. ण. सदा । ११ च. धनं स्तेयं हिंसा चैव तु पैशुनम् । अ । १२ ख. ग. "तक्रमीच । १३ ग. णं मिन्नध । १४ ख. भैन्नध । १५ क. विच क ।

गीतन्त्ये कृषिः सेवा वाणिज्यं छवणिक्रया । द्यूतकर्मायुधान्यात्मप्रशंसा च विकर्म च ॥ १४ ॥ आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मैन्त्रं मैथुनमौष्यम्। पापकर्भापमानश्च धर्मो गोप्यानि यत्नतः ॥ १५ ॥ अगोप्यमृणशुँद्धिश्च दायादो धनविक्रयः । कन्यादानं दृषोत्सर्गो रैंहः पापं जुगुप्सितम् ॥ १६ ॥ मातापित्रोर्गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीना-नाथविशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत् ॥ १७ ॥ धूर्ते बन्दिनि मल्ले च कुवैद्ये कितवे शहे । चाटचारणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥ १८ ॥ सामान्यं याचितं न्यास आर्थिर्दाराः सुहृद्धनम् । भयार्दितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सति ॥ १९ ॥ आपः रस्विप न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । यो ददाति स मूँढात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ।।२०॥ नवनवकवेत्तारमनुष्ठानपरं नरम् ।इह लोके परत्रापि श्रीश्च तं नैव मुञ्जाती।।२१॥ यथैवाऽऽत्मा परस्तद्वद्दष्टच्यः सुखिमच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यथाऽऽत्मानि तथा परे ॥ २२ ॥ सुखं वा यदि वा दुःखं यित्किचित्कियते परे । तत्कृतं तु पुनः पश्चा-त्सर्वमात्माने तद्भवेत् ॥ २३ ॥ न क्वेशेन विना द्रव्यं द्रव्यहीने कुतः क्रिया । क्रियाहीने न धर्मः स्याद्धर्महीने कुतः सुखम् ॥ २४ ॥ सुखं च वाञ्छंते सर्वस्तच धर्मसमुद्भवम् । तस्माद्धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्धेणेन यत्नतः ॥ २५ ॥ न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्यं पारलौकिकम् । दानं च विधिना देयं काले पात्रे गुणान्विते ॥२६॥ समद्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च यथाक्रमम् । दाने फलविशेषः स्याद्धिसीयां तद्वदेव हि ॥ २७॥ सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे। सहस्रगुणमाचार्ये त्वनन्तं वेदपारगे ा।२८॥ विधिहिने तथाऽपात्रे यो दूदाति प्रतिग्रहम् । न केवेंछं हि तहानं शेषमप्यस्य नक्यति॥ २९ ॥ व्यसनप्रतिकारींथे कुटुम्बार्थे च याचते । एवमन्विष्य दार्तेव्यं सर्वे दानेष्वयं विधिः ॥ ३० ॥ यद्यदिष्टतमं लोके यचास्य दियतं भवेत् । तत्तद्भुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३१ ॥ मातापितृविहीनं तु संस्कारोद्वाहनादिभिः । यः स्थापयाति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ ३२ ॥ न तच्छ्रेयोऽग्निहोत्रेण नाग्निष्टोमेन लभ्यते । यच्छ्रेयः पाष्यते पुंसां विषेण स्थापितेन वै ॥ ३३ ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

४ एतद्र्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः—" प्रायोग्यमृणशुद्धिश्च दानाध्ययनिकत्रयाः " इति ।

५ क. मन्त्रों मैथुनमर्दने । पा°। ग. मन्त्रमैथुनभेषजम् । तपोदानावमानौ च नव गो°। २ क. ङ. \* शुद्धा च दा°। ३ ख. रहस्येतानि वर्जयेत् । मा°। ४ ग. °पापमकुत्सनम् । प्रकाश्यानि नवैतानि गृहस्थाश्र-मिणस्तथा । मा° ५ क. ङ. °तं त्वास°। ६ ख. ग. °दीराश्च तद्धनम् । अन्वाहितं च । ७ ख. मूर्छस्तु प्रायश्चित्तेन युज्यते । नवन°। ८ ग. परे च श्रीः स्वर्गस्थं च न मु°। ९ ग° ञ्छति(न्ति) सर्वे हि तच्च । १० ख. ग. °वणैंः प्रय°। १९ ग. °यां तावदेव तु । स°। १२ ग. °दं तिद्विनश्येच्छेष । १३ ग. °राय कु°। १४ ग. °तव्यमन्यथा न फलं भवेत् । मा°।

( अथ चतुर्थोऽध्यायः।)

 गृहाश्रमात्परं नास्ति यदि भार्या वज्ञानुगा । तया धर्मार्थकामानां त्रिवर्गफलमश्चते ।। १ ।। ( × पाकाम्ये वर्तमाना तु स्रोहान तु निवारिता । अवस्या सा भवेत्पश्चान द्यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ २ ॥ अनुकूछा न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा । आत्म-गुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ३ ॥ ) अनुकूलकलैत्रस्य स्वर्गस्तस्य न संशयः । प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः ॥ ४ ॥ स्वर्गेऽपि दुर्लभं ह्येतदतु-रागः परस्परम् । रक्तमेकं विरक्तं तु तस्मात्कष्टतरं नु किम् ॥ ५ ॥ ग्रहवासः सुखार्थ हि पत्नीमूँ चं तत्सुखम् । सा पत्नी या विनीता स्याचित्तज्ञा वश्चवित्ती ।। ६ ॥ दुःखाँन्विता कलिर्भेदाञ्छद्रं पीडा परस्परम् । प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥ ७ ॥ जलौकेव हि सर्वा स्त्री भूषणाच्छादनाशनैः । सुकृताऽपकृता नित्यं पुरुषं ह्यपकर्षति ॥ ८ ॥ जलौका रक्तमाद्ते केवलं सा तपस्विनी । अङ्गना तु धनं वित्तं मांसं वीर्यं वलं सुखर्म् ॥ ९ ॥ साशङ्का वालभावे तु यौवनेंऽभिष्नुंखी भवेत् । तृणवन्मन्यर्ते नारी द्रद्धभावे स्वकं पतिम् ॥ १० ॥ अनुक्टूला ह्यवाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रजावती । एतावद्गुणसंयुक्तां श्रीरेव स्त्री न संशर्थः ॥ ११ ॥ प्रहृष्टा मनसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा । भर्तुः प्रीतिकरा या तु सा भार्या त्वितरा जरा ॥ १२ ॥ जिह्वी भार्या श्रिशुभ्रीता मित्रो दासः समाश्रिताः । यस्यैते तु विनीताः स्युस्तस्य लोकेऽपि गौरवम् ॥ १३ ॥ प्रथमा धर्मपत्नी स्याद्द्वितीया राति-वर्धिनी । दृष्टमेव फलं तत्र नादृष्टुमुर्पैलभ्यते ॥ १४॥ धर्मपत्नी समाख्याता निर्दीषा यदि सा भदेत् । दोषे सति न दोषः स्यादन्या कार्या गुणान्विता ॥ १५॥ ( = अदुष्टापिततां भार्यी यौवने यः परित्यजेत् । स जीवनान्ते स्नीत्वं च वन्ध्यत्वं च समाप्तुयात् ॥ १६ ॥ दरिद्रं व्याधितं चैव भर्तारं याऽवमन्यते । श्रुनी गृश्री च

<sup>\*</sup> एतद्धीत्प्राक् "पत्नीमलं गृहं पुंसां यदि च्छन्दानुवर्तिनी "इति ख.ग.पुस्तकयोः। x धनुः श्चिह्नान्तर्गतं ग. पुस्तक एव । = धनुश्चिह्नान्तर्गतस्थानेऽयं प्रन्थः-ख.ग.पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु "रूपौदार्थसमायुक्ता विशालकुलसंभवा। सित भर्तिर या नारी उपोष्य व्रतनारिणी। आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं वजेत् "इति।

१ ग. °लतो यस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। प्र°। २ ग. °क्त एको विरक्तोऽन्यस्तस्मा°। ३ ग. °लं गृहे सुख°। ४ ग. °खाद्यन्या सदा खिन्ना चित्तभेदः प°। ५ ख. सुभृताऽपि कृ°। ६ ग. °म्। सञ्च०। ७ ग. °ने विसु°। ८ ग. °ते पश्चाद्वृद्ध°। ९ क. घ. च. °क्ता सास्त्रीरेव। १० ग. °यः। या हृष्टम°। ११ ग. हिल्यों १२ ख. °पपदाते। ग °पजायते।

मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १७ ॥ मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्धताञ्चनम् । सा भवेत्तु ग्रुभाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ १८ ॥ व्यालग्राही यथा व्यालं बला-दुद्धरते बिलात् । तथा सा पतिमुद्धृत्य तेनैव सह मोदते ॥ १९ ॥ चाण्डालप्रत्यव-सितपरित्राजकतापसाः । तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालैः सह वासयेत् )॥ २० ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमोऽध्यायः । )

(\* उक्तं शौचमशौचं चं कार्य त्याज्यं मनीषिभिः । विशेषार्थं तयोः किंचिद्दक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ शौचं यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः । शौचाचा-रिवहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २ ॥ शौचं च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां समृतं बाह्यं भावर्शुद्धस्तथाऽऽन्तरम् ॥ ३ ॥ आशौचाद्धि वरं बाह्यं तस्मादाभ्यन्तरं वरम् । जभाभ्यां च शुचिर्यस्तु स शुचिर्नेतरः शुचिः ॥४॥ × एका लिङ्गे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा । जभयोः सप्त दातव्या मृदस्तिस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ गृहस्थे शौचमाख्यातं त्रिष्वन्येषु यथात्रमम् । द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थे च चतुर्शुणम् + ॥ ६ ॥ अर्धमस्तिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । द्वितीया च तृतीया च तदर्शार्धा प्रकीरिता ॥ ७ ॥ लिङ्गेऽप्यत्र समाख्याता त्रिपर्व पूर्यते यथाँ । एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ ८ ॥ त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां च चतुर्शुणम् । दातव्यमुदकं तावन्मृदभावो यथा भवेत् 🏇 ॥ ९ ॥ मृदा जंलेन शुद्धिः स्यान क्रेशो न धनव्ययः । यस्य शौचेऽपि शैथित्यं चित्तं तस्य परीक्षितम् ॥ १० ॥

<sup>\*</sup> एतिचिह्नान्तर्गतप्रन्थः ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु पूर्वे (अ०३ श्टो०२१) इस्रस्मादनन्तरं विद्यते । प्रख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु अयं श्टोकः " एका लिङ्गे तिस्रः सन्ये उभयोर्भृदृद्वयं स्मृतम् । पश्चापाने दशैकिस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः " इति वर्तते । + एतदमेऽधिकं ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु " एतच्छीचं द्विजातीनामर्थे शूद्वे विनिर्दिशेत् । १६६० एतदमेऽयं श्टोकोऽधिकः ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु " मृतिकानां सहस्रेण उदकुम्भद्यतेन च । न शुध्यन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निर्मलः " इति ।

१ क. च पुराविद्धिर्मनी । घ. च पुरा शोचं म । २ क. शुध्या तथाऽऽ । च. छ. शुद्धिस्तथा पर । ३ च. भा । शोचं त्वल्पतरं वा । ४ क. शोचं तु ( चात्तु ) व । ५ घ. परं । ६ क. परम् । ७ क. घ. उभयेन शु । ८ क. घ. था। दा । ९ क. घ. द्रव्येण । १० क. घ. शो नैव च व्य । ११ क. घ. इतं ।

अन्यदेव दिवा शौचं रात्रावन्यद्विधीयते। अन्यदापत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यना-पदि ॥ ११ ॥ दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावर्धे विधीयते। तद्र्धमातुरस्याऽऽहुस्त्व-रायामधमध्वानि ॥ १२ ॥ न्यूनाधिकं न कर्तव्यं शौचं शुद्धिमभीष्सता। प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥ १३ ॥ )

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ षष्ठोऽध्यायः ।)

सूतकं तु पवस्यामि जन्ममृत्युँनिमित्तकम्। यावज्जीवं तृतीयंतु यथावद्नुपूर्वशः॥१॥ सद्यः श्रीचं तथैकाहरूपहश्रतुरहस्तथा । षड्दशद्वादशाहाश्र पक्षी मासस्तथैव च ॥२॥ मरणान्तं तथा चान्यद्दश पक्षास्तु सूतके । उपन्यासक्रमेणैव तन्मे निगदतः शृणु॥३॥ ग्रन्थाँथे यो विजानाति वेदमङ्गैः समन्वितम् । सकल्पं सरहस्यं च क्रियावांश्चेत्र सूर्तकम् ॥ ४ ॥ राजर्त्विग्दीक्षितानां च बाले देशान्तरे तथा । त्रतिनां सत्रिणां चैव सद्यः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः । त्र्यहा-त्केवलवेदस्तु दिहीनो दश्राभिदिंनैः ॥ ६ ॥ शुध्येद्विपो दश्राहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः पश्चदंशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥ ७॥अस्त्रात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदंत्त्वा ये तु भुक्तते । एवंविधानां सर्वेशां यावज्जीवं तु सूतकम् ॥ ८ ॥ व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । कियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ व्यसना-सक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्॥१०॥ सूनकं न कदाचित्स्याद्यावज्जीवं तु सूनकम् । एवं गुणविशेषेण सूनकं सूमुदा-हतम् × ॥ ११ ॥ वर्णानामानुलोम्येन् स्त्रीणामेको यदा पतिः । दशाहषट् त्यहैकाहं पसर्वे सूतकं भवेत् ॥ १२ ॥ यज्ञे प्रवर्तमाने तु जायते स्त्रियतेऽपि वा । पूर्वेसंकल्पि-तार्थीनां न दोषस्तंत्र विद्यते ॥ १३ ॥ यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथैव च । हृयमाने तथा चाग्रौ नाशीचं नैवृ सूतकम् ॥ १४ ॥ स्वस्थकाछे तथा सर्वे सूतकं परिकीर्तितम् । आपैद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम् ॥ १५ ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

<sup>×</sup> इतः परमधिकवचनान्युपलभ्यन्ते ख. ग. पुस्तकयोः — " सूतके मृतके चैव तथा च मृतसूतके। एतत्संहतशौचानां मृतशौचेन शुध्यति। दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते। दशाहात्तु परं शौचें विप्रोऽहिति च धमीवित्। दानं च विधिना देयमशुभात्तारकं हि तत्। मृतकान्ते मृतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्। एतः सहतशौचानां पूर्वाशौचेन शुध्यति। उभयत्र दशाहानि कुलस्यानं न भुज्यते। चतुर्थेऽहिन कर्तव्यमिस्थिसंचयनं द्विष्ठः। ततः संचयनादृष्वीमङ्गस्पशों विधीयते " इति।

९ क. ध. च. °दि । यदिवा विहितं शौचं तदर्घे तु निशि स्मृतम् । तदर्धमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धम-ध्विन । २ क. घ. च. °व्यं नित्यं शु । ३ घ. °मेण च । ४ ग. °त्युत्तमुद्भवम् । ५ ग. °था । दशाहो द्वादः शाहश्च । ६ क. ग. घ. षडहद्वा । ७ ख. ग. °न्थार्थतो वि । च. छ. °न्थार्थान्यो वि । ८ ख. ग. °तकी । रा । ९ ख. ग. °ले त्विदं सर्वमंशौचं प । १० ख. ग. °पद्मतस्य स ।

( अथ सप्तमोऽध्यायः । )

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगस्य विधिमुत्तमम् । छोको वशीकृतो यैस्तु यैरात्मा च वशी-कृतः ॥ १ ॥ इन्द्रियौर्थास्तपस्तेषां योगं वक्ष्याम्यश्चेषतः (१)॥ २ ॥ प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽय धारणा।तर्कश्रीव समाधिश्र षडङ्गो योग उच्यते।।३।। नारण्य-सेवनाद्योगो नानेकप्रन्थचिन्तनात् । व्रतैर्यज्ञैस्तपोभिर्वा न योगुः कस्यचिद्भवेत् ॥४॥ न चं पँद्यासनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात् । न च शास्त्रार्तिरिक्तेन शौचेन भव-ति कचित् ॥ ५ ॥ न मौनमन्त्रकुहकैरनेकैः सुकृतैस्तर्थाः । लोकयात्राँभियुक्तस्य न योगः कस्यचिद्भवेत् ॥ ६ ॥ अभियोगात्तथाऽभ्यासात्तस्मिन्नेव सुनिश्चयात् । पुनः पुनश्च निर्वेदाद्योगीः सिध्यन्ति नान्यथा 🗱 ॥ ७ ॥ यश्चाऽऽत्मैमिथुनो नित्यमात्म-जीडस्तथैव च । अंक्षितमानन्दश्च सततमात्मन्येवै समाहितः ॥ ८ ॥ अस्मिन्नेव सुतृप्तश्च संतुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुर्तृप्तस्य योगो भवति नान्यथा ॥ ९ ॥ स्वमेऽपि योऽभियुक्तश्र जाग्रचैव विशेषतः। ईदृक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्।।१०॥ यस्त्वात्मच्यातिरेकेण द्वितीयं नैव पश्यति । ब्रह्मभूतः स विज्ञेयो दक्षपक्ष उदाहृतः।।११।। विषयासक्ताचित्रो हिं कश्चिद्योगं न विन्दति । यत्नेन विषयासैँङ्गं तस्माद्योगी विवर्जयेत् ।। १२ ।। विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगं वदन्ति च । अधर्मो धर्मबुध्द्या तु गृहीतस्तैरपाण्डितै: ॥ १३ ॥ आत्मनो मनसश्चैव संयोगं च तथा परे । धँत्तान-मनसो ह्येते केवछं योगवाँऋताः ॥ १४ ॥ द्वत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मिन । एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ १५ ॥ कषायमोहविक्षेपलज्जाशङ्कादि-चेतसः । व्यापारास्तु समाख्यार्तास्तैर्हानं वशमानयेत् ॥ १६ ॥ कुटुम्बैः पञ्चिभिः श्रीमः वैष्ठं तत्र महत्तमः । देवासुरमनुष्यैस्तु स जेतुं नैव शक्यते ॥ १७ ॥

क्र उत्तरमेतद्वनमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः—" आत्मिचिन्ताविनोदेन शौचकीडनकेन च । सर्व-भूतसमस्वेन योगः सिध्यति नान्यथा " इति ।

१ खं °यार्थमतस्तस्य यो°। गं °यार्थो जितो येन तं योगं प्रव्रविभ्यहम् । प्रा°। २ च. च प्रह्मास १ ३ खं. गं पथ्याशना १ ४ चं °तिरेकेण न शीचं न भनेत्क्षचि । ५ क. घ. ड. °कैंः कुसृत १ ६ चं ॰था। योगशास्त्राभि । ७ खं. ॰ प्रानियु ॰। गं. ॰ प्रावियु ॰। ८ घ. चं ॰ घोगः सिध्यति ना ॰। ९ गं. ॰ समिन रतो नि ॰। १० गं. आत्मनिष्ठश्च । १९ गं. ॰ व स्वभावतः। रतश्चेव स्वयं तुष्टः सं ॰। १२ खं. गं. ॰ तृप्तोऽसो योगस्तस्य प्रसिध्यति । सुप्तोऽपि योगयुक्तः स्याज्जाप्रचापि वि ॰। १३ गं. हि यतिमीक्षं न । १४ खं. गं. ॰ सिक्तं त ॰। १५ खं. गं. उक्तानामः धिका हो ॰। १६ गं. ॰ तास्ताक्षित्वा व ॰। १७ खं. गंष्टितंत्र महत्तरः। दे ॰।

बलेन परराष्ट्राणि गृह्णञ्जूरस्तु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियग्रामः स जूरः कथ्यते बुधैः ॥ १८ ॥ न स्थिरं क्षणमप्येकमुद्कं च यथोमिंभिः । वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत् ॥ १९ ॥ बाहमुँखानि( णि ) सर्वाणि कृत्वा चीन्तर्भुखानि (णि) वै<sup>२</sup>। मनसैवेन्द्रियग्रामं मनश्राऽऽत्मानि योजयेत् ॥ २०॥ सर्वभावविानिः र्मुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत् । एतैज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ चतुर्णी संनिकर्षेण फँलं यत्तदशाश्वतम् । द्वयोस्तु संनिकर्षेण शार्श्वतं पदमव्ययम् ॥ २२ ॥ यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्ती।ति विरुध्यते । कथ्यमानं तथाऽन्यस्य हृद्ये नावतिष्ठते ॥ २३ ॥ स्वसंवेद्यं हि तद्वह्म कुर्मांरी स्त्रीसुखं यथा । अयोगी नैव जानाति जात्यन्थो हि यथा घटम् ॥ २४ ॥ नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्यं हि तद्भवेत् । तत्सृक्ष्मत्वादिनिर्देश्यं परं ब्रह्म सनातनम् ॥ २५ ॥ वुधा ह्याभरणं भारं मलमालेपनं तथा । मन्यन्ते स्त्री च मूर्खश्च तदेव बहु मन्यते ॥ २६ ॥ सत्त्वोत्कटाः सुराः सर्वे विषयेश्र वशीकृताः । पमार्दिन क्षुद्रसत्त्वे मनुष्ये चात्र का कथा ॥ २७ ॥ तस्मात्त्यक्तकषायेण कर्तव्यं दण्डघारणम् । इतरस्तु न शक्रोति विषयैरभिभूयते ॥ २८ ॥ वैणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति कथ्यते । अध्यात्मदण्डयुक्तो यः स त्रिदण्डीति कथ्यते २९ ॥ वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डश्च ते त्रयः । यस्यैते तु त्रयो दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ ३०॥ त्रिदण्डन्यपदेश्चेन जीवन्ति वहवो जनाः । यो हि ब्रह्म न जानाति त्रिदण्डाहीं भवेन्न सः 🗱 ॥ ३१ ॥ नाध्येतन्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन । एतैः सर्वैस्तु संपन्नो यतिर्भवित नेतरः ॥ ३२ ॥ पारित्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कायित्वा तं राजा शीघ्रं प्रवासयेत् ॥ ३३ ॥ एको भिक्षुर्यथोक्तस्तु द्वौ भिक्षू मिथुनं स्मृतम् । त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वं तुनगरायते ॥ ३४ ॥ नगरं हि न कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा। एत्स्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥ ३५ ॥ राजवार्ता ततस्तेषां भिक्षावार्ता परस्परम् । स्त्रेहपैशुन्यमात्सर्थं संनिकर्षात्र संज्ञयः ॥ ३६ ॥ छाभपूजा-निमित्तं तु व्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । एते चान्ये च बहवः प्रपञ्चाः कुतपस्त्रिनाम् ॥ ३७ ॥ घ्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पश्चपं नोपपद्यते ॥ ३८ ॥

 <sup>\*</sup> इतः परमधिको प्रन्थः ख. ग. पुस्तक्योः—'' ब्रह्मचर्ये सदा रक्षेदष्टघा मैथुनं पृथक् । स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् । संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिर्द्यत्तिरेव च । एतन्मैशुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः " इति ।

९ ख. ग. चाभिमुखा°। २ ग. वै। सर्वे चैवे°। ३ ग. °तद्धचानं च योगश्च शेषाः स्यूर्यन्थविस्तराः। खक्त्वा विषयभोगांश्च मनो निश्चलतां गतम् । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः । च° । ४ ग. पदं । ५ ख. ग. °तं धुवमक्षय° । ६ ख. निरुच्यते । ७ ख. ग. °री मैथनं य° । ८ ख. ग. °स्य सुसं° । ९ ख. सुरास्तेऽपि °वि । १० ख. ग. °दिभिः क्षुद्रसत्त्वैर्मानुषेरत्र ।

तैपोजपै: कुँशी भूत्वा व्याधिता वसथाद्वहि:। दृद्धा प्रहगृहीताश्च ये चान्ये विक-लेन्द्रियाः ॥ ३९ ॥ नीरुजश्च युवा चैव त्रह्मचर्याद्विनश्याते । ब्रह्मचर्याद्विनष्टश्च कुलं गोत्रं च नाशयेत् ॥ ४० ॥ वसन्नावसथे भिक्षुर्मैथुनं यदि सेवते । तस्यावसथर्नाज्ञः स्यात्कुलान्यपि हि कुन्ताति ॥ ४१ ॥ आश्रमे तु यतिर्यस्य मुहूर्तमपि विश्रमेत् । किं तस्यान्येन धर्मेण कृतकृत्योऽभिजायते ॥ ४२ ॥ संचितं यहुहस्थेन पापमाँमरणान्ति-कम् । निर्देहत्येव तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ४३ ॥ अध्वश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम् । निाखिलं भोजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ४४ ॥ यस्मिन्देशे वसेद्योगी धैयायी योगविचक्षणः । सोऽपि देशो भवेत्पृतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ॥ ४५ ॥ अद्वैतं च तथा द्वैतं द्वैनाद्वैतं तथैव च । न द्वैतं नापि चाद्वैतमित्येतत्पार-मार्थिकम् ॥ ४६ ॥ नाह द्वैतं च संवन्धो ब्रह्मभावेन भावितः । ईदृशायामवस्था-यामवीप्त परमं पदम् ॥ ४७॥ द्वैतपक्षः समाख्याती द्वैतं ये तु समाश्रिताः । अद्वैतानां प्रवक्ष्यामि यथा शास्त्रस्य निश्चयः ॥ ४८ ॥ अत्राऽऽत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नैव पश्याति । अतः शास्त्राण्यधीयन्ते श्रयन्ते ग्रन्धैविस्तराः ॥ ४९ ॥ (अद्क्षर्शसं यथाप्रोक्तमशेषाः श्रमप्रुत्तमम् । अधीयते तु ये विशास्ते यान्त्यमरलोकताम् ॥ ५० ॥ इदं तु यः पठे-द्भक्त्या त्रृणुयाद्घमोऽपि वा । स पुत्रपौत्रपशुमान्कीर्ति च समवाष्तुयात् ॥ ५१॥ श्रावित्वा त्विदं शास्त्रं श्राद्धकालेऽपि वा द्विजः । अक्षय्यं भवति श्राद्धं पितृभ्यश्रो-पजायते ॥ ५२ ॥ )

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ समाप्तमिदं दक्षप्रणीतं धर्मशास्त्रम् ।

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्थस्थाने ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेष्वयं प्रन्थः—"योगमभ्यसमानस्य धुवं कश्चि-दुपद्रवः । विद्या वा यदि वाऽविद्या शरणं तु जनार्दनः । कृत्वा पर्यङ्कवन्धं करकमलपुटे न्यस्य हृत्संकृदेशे नासाग्रे स्थाप्य दृष्टिं स्थिरनिभृतपदं निश्चलं स्वस्थकायः । इन्छन्नोंकारमेकं स भवति सुकृती योगमार्गानु-कारी तत्त्वज्ञानेन सर्वे भुवि भुवनिमदं मण्डलं याति मित्त्वा।य इदं पठते शास्त्रं विप्रेभ्यश्च प्रयच्छति । सर्वपापविद्युद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते "इति ।

१ ख. °पोभियें क्रशीभूता व्याधितावसथाहितः । वृद्धा रोगगृ । २ ग. क्रशीभूतो व्याधितोऽवसथा-वहः । वृ । ३ क. च. °याः । निरु । ४ ख. ग. °नाथस्य मूळा । ५ ख. ग. °पि निकृ । ६ ख °मात्मिन आब्दिकम् । विप्र(प्र)ष्यिति त । ७ क. इ. च. निर्हरत्ये । ८ ख. °तिः । घ्यानयोगप । ग. °ितः । योगाश्र । ९ क. इ. अथाऽश्र । १० ख. ग. घ्यानयो । ११ ख. °हं नैव तु सं । ग. °हं नैवान्यसं । १२ ग. विषयं प । १३ ख. ग. °तो येऽद्वैतं तु व्यवस्थिताः । १४ ख. °यं यो विप । ग. °यं यदि प । १५ ग. ततः । १६ ग. ग्रन्थसंचयाः । १७ ख. °शास्त्रे यथा प्रोक्तमाश्रमप्रातिपालनम् । अ । १८ ख. पितृंक्षेवोपितिष्ठते ।

## देवलस्मृतिः।

सिन्धुतीरे सुखासीनं देवलं मुनिसत्तमम् । समेत्य मुनयः सर्वे इदं वचनमञ्जुवन् ।। १ ।। भगवन्म्छेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयुः । ब्राह्मणाः क्षित्रया वैश्याः शूद्राश्चैवानुपूर्वशः ।। २ ।। कथं स्नानं कथं शौचं प्रायाश्चित्तं कथं भवेत् । किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम् ।। ३ ।।

देबल उवाच---

त्रिशङ्कुं वर्जयेदेशं सर्वे द्वादशयोजनम् । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम् ॥ ४ ॥ प्रायाश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महर्षयः ॥ ५ ॥ मृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम् । स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि यौनिकम् ॥ ६ ॥ अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम् । म्लेच्छैनीतेन विषेण अगम्यागमनं कृतम् ॥ ७ ॥ तस्य शुद्धं मवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम् । चान्द्रायणं तु विषस्य सपराकं प्रकीर्तितम् ॥ ८ ॥ पराकमेकं क्षत्रस्य पादकुच्छ्रेण संयुतम् । पराकार्धे तु वैदयस्य शृद्धस्य दिनपश्चकम् ॥ ९ ॥ नखल्लोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत् । चतुर्णीमपि वर्णीनामन्यथाऽशुद्धिरस्ति हि ॥ १०॥ प्रायश्चित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम् । कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जितः ॥ ११ ॥ म्लेच्छैनीतेन ब्रुद्रैर्वा हारिते दण्डमेखले । संस्कारप्रमुखं तस्य सर्वे कार्य यथाविधि ॥ १२ ॥ संस्कारान्ते च विभाणां दाँनं धेनुश्च दक्षिणा । दातन्यं शुद्धिमिच्छद्भिर्श्वगोभूमिका-श्रानम् ॥ १३ ॥ तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्तिः प्राप्नोति नान्यथा । स्वभार्यी च यथान्यायं गॅंच्छन्नेव विशुध्याति ।। १४ ॥ अथ संवत्सरादूर्ध्वं म्लेच्छैर्नीतो यदा भवेत् । प्रायश्चित्ते तु संचीर्णे गङ्गास्त्रानेन शुध्यति ॥ १५ ॥ सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यन्तवासिनः । \*कलिङ्गकौङ्कणान्वङ्गान्गैत्वा संस्कारमईति ॥१६॥ बलादासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालद्रस्याभः। अशुभं कारिताः कर्म गवादिपाणिः हिंसनम् ॥ १७ ॥ उच्छिष्टमार्जनं चैव तथा तस्यैर्धं भोजनम् । खरोष्ट्रविड्वराहाणा-मामिषस्य च भक्षणम् ॥ १८ ॥ तत्स्त्रीणां च तथा सङ्गं ताभिश्व सह भोजनम्।

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो घ. पुस्तके--- "काम्बोजसकलिङ्गांश्च गत्वा "इति।

१ ख. °िनपुंगवम् । २ ग. घ. ये । ३ घ. °नां तु विस्त्रो° । ४ ग. यौनक° । ५ क. धनं । ६ ग. घ. °रथगो° । ७ घ. °सौ स्वकु° । ८ क. गच्छन्नैव । ख. गच्छेचैव । ९ क. ख. °न्गङ्गाझानेन शुध्यति । १० घ. °व सक्षणम् ।

मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम् ॥ १९ ॥ चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः परा-कस्त्वथ वा भवेत् । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ २० ॥ संवत्सरो-**षितः शूद्रो मासार्धे यावकं पिवेत्** । मासमात्रोषितः शूद्रः क्रुच्छ्रपादेन शुध्यति॥२१॥ ज्रध्वं संवत्सरात्करूपं पायश्चित्तं द्विजोत्तपः । संवत्सरैश्रतुर्भिश्च तद्भावमधिगच्छति ॥ २२ ॥ हासो न विद्यते यैस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । गुह्यकक्षाश्चरोभ्रूणां कर्तव्यं केशवापनम् ॥ २३ ॥ पायश्रित्तं समारभ्य पायश्रित्तं तु कारयेत् । स्नानं त्रिकाछं कुर्वात धौतवासा जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम् । वत्सरं वत्सरार्धे वा मासं मासार्धमेव वा ॥ २५ ॥ वलान्म्लेच्छैस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । संवत्सरोषिते शूँद्रे शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु ॥ २६ ॥ पराकं वत्स-रार्धे च पराकार्धे त्रिमासिके । मासिके पादकुच्छ्य नखरोमाविवर्जितः ॥२७॥ पादोनं क्षित्रयस्योक्तमर्थे वैश्यस्य दापयेत् । प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत् ॥ २८ ॥ प्रायाश्रेत्तावसाने तुं दोग्ध्री गौर्दक्षिणा मता । तथाऽसौ तु कुटुर्वान्ते ह्यप-विष्टो न दुष्यति ॥ २९ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चि त्तार्धमहीन्ते स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३० ॥ ऊनैकादशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च। शायश्चित्तं चरेद्धाता पिता वाडनयोऽपि विधिता ॥ ३१ ॥ स्वयं व्रतं चरेत्सर्वमन्यथा नैव ग्रुध्यति । तिल्रहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्योदतन्द्रितः ॥ ३२ ॥ संल्रापस्पर्शनिःश्वास-<mark>सहयानासनाज्ञनात् । याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं सं</mark>क्रमते नृणाम् ॥३३॥ याजनं योनि-संबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संश्वयः ॥ ३४ ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सहाऽऽचरन् । याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सार्वकामिकम् ॥ ३५॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तामेदं ग्रुभम् । स्त्रीणां म्लेच्छैश्च नीतानां बलात्संवेशने कचित् ॥ ३६ ॥ बाह्मणी क्षत्रिया वैदया शूद्रा नीता यदाऽन्त्यजै:। ब्राह्मण्याः कीदृशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३७ ॥ ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छम् भक्षं भक्षयेद्यदि । पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तरान् ( दानेनोत्तरोत्तरा ) ॥ ३८ ॥ न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नैव भक्षितम् । शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छा-**न्नेनैव भ**क्षिते ।। ३९ ।। रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छेनान्येव वा पुनः । त्रिरार्त्रर्भुः षिता स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥४०॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षञ्चिया

१ घ. °जातीनां प्रायिश्वत्तं वि । २ ग. °द्धावं स च ग° । ३ ग. तस्य । ४ ग. विष्रे । ५ ख. ग. तु पुष्कळा दक्षिणा स्मृता । ६ क. °म्बान्तैहप° । ७ ग. °णः सार्वकाळिक° ।: ८ ग. अथातः संप्र° । ९ ख °णीभाज° । ग. °णी भजते म्लेच्छ° । १० ख. ग. °सुपोषि ° ।

तथा । त्रिरात्रेण विद्याद्धिः स्याद्देवलस्य वचो यथा ॥ ४१ ॥ स्पृष्टा राजस्वलाऽ-न्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रंजा तथा । पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुध्याते ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण्यनशनं कुर्यात्क्षञ्चिया स्नानमाचरेत् । सचैछं वैश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनि-र्दिशेत ॥ ४३ ॥ म्लेच्छानं म्लेच्छसंस्पर्शी म्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं वत्सरादृध्वे त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ४४ ॥ म्लेक्डैहतानां चौरैर्वा कान्तारेषु प्रवा-सिनाम् । भुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुधार्तेन भयेन वा ॥ ४५ ॥ पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वर्ण्यस्य निष्कृतिः । कृच्छपेकं चरेद्विपस्तदर्धे क्षत्रियश्चरेत् । पादोनं च चरेद्वैश्यः शृद्धः पादेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ गृहीता स्त्री बलादेव म्लेच्छैरीवीकृता यदि । गुँवीं न शुद्धिमामोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ॥ ४७॥ योषा गर्भे विधत्ते या म्लेच्छात्कामाद्कामतः । ब्राह्मणी क्षञ्चिया वैदया बृद्रा वर्णेतरा च या ॥ ४८ ॥ अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत् । कुच्छ्रं सांतपनं शुद्धिर्धृतैयोंनेश्र पाचनम् ॥ ४९ ॥ असवर्णेन यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिच्यते । अशुद्धा सा भवे-न्नारी यावच्छल्यं न मुञ्जति ॥ ५० ॥ विनिःसते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दर्शने। र्तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥ ५१ ॥ स गर्भो दीयतेऽन्यस्मै स्वयं ग्राह्यो न कर्हिंचित्रं । स्वजातौ वर्जयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ॥ ५२ ॥ ग्रहीो यो बलान्म्लेच्छै: पश्च षट् सप्त वा समाः । दशादि विंशतिं यावत्तस्य श्रुद्धिर्वि-धीयते ॥ ५३ ॥ प्राजापत्यद्वयं तस्य शुद्धिरेषा विधीर्यते । अतः परं नास्ति शुद्धिः कुच्छ्मेव सहोषिते ॥ ५४ ॥ म्लेच्छैः सहोषितो यस्तु पश्चप्रभृति विंशतिः । वर्षाः णि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम् ॥ ५५ ॥ कक्षागुद्यश्चिरः इमश्चश्चेत्रशोमपार-कुन्तनम् । प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोग ततः शुचिः ॥ ५६ ॥ यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। इद्धं ददाति चान्यस्मै तदशुद्धेः स भाजनम्॥५७॥ सभायां स्पर्शने चैव म्लेच्छेन सह संविशेत । क्यातिस्तानं सचैलं तु दिनमेकमभो-

१ क. °द्रया त° । २ क. °च्छेईता° । १ घ. °षु निवा° । ४ ख. गुर्व्या न गुद्धिमिच्छन्ति त्रि°। ५ क. ख. °त्रेण विशुध्यति । योषा । ६ ग °णं कृत्वा गुद्धिस्तस्याः क°। ७ घ. °योंनिविपा°। ८ क. स्ताः । ९ ग. °त् । स योनौ व°। १० ग. प्रकोर्तिता । '१ ग. गुद्धियस्तु म्लेच्छैः सहोषितः । म्ले°।

जनम् ॥ ५८ ॥ माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथंचन । असूतकं च नष्टस्य देवल्रस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चैव शेषपिण्डं तु निर्वपेतु ॥ ६० ॥ स्त्रीणां चैव तु शुद्राणां पतितानां तथैव च । पञ्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मञ्जवर्जितम् ॥ ६१ ॥ वरुणो देवता मूत्रे गोमये इच्यवाहनः । सोमः श्लीरे दिन्त वायुर्धते रिवस्दाहतः ॥ ६२ ॥ गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्चेव गोमयम्। पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्चापि गोर्दधि ॥ ६३॥ घृतं वै कृष्णवर्णाया विभक्तिवर्णगोचरा । उदकं सर्ववर्णं स्यात्कस्य वर्णो न गृहाते । ६४ ॥ अपण्यात्रिकं तु गोमूत्रं गोमयं च कुशोदकम् । त्रिमात्रिकं घृतं क्षीरं दिध स्याइशमात्रिकम् ॥ ६५ ॥ त्रते हुँ सर्ववर्णीनां पञ्चगव्यं तु संख्य-या । प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्यं ब्रह्मवादिभिः ॥ ६६ ॥ अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्द्विजः ॥ ६७ ॥ किपछायाश्च गोर्दुग्ध्वा धारोष्णं यः पयः पिवेत् । एष व्यासकृतः कृष्णुः श्वपाकमापि शोधयेत् ॥ ६८ ॥ तिछहोमं प्रकुर्वीत जर्प कुर्योः दतन्द्रितः । विष्णो रराटमन्त्रेण मायश्चित्ती विद्युध्यति ॥ ६९ ॥ बहुनाऽत्र किमु-क्तेन तिल्होमो विधीयते । तिलान्दस्वा तिलान्धुक्त्वा कुर्वीताघनिवारणम् ॥७०॥ संपादयन्ति यद्भिगः स्नानं तीर्थफलं तर्पः । संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम् ॥ ७१ ॥ प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु । इतरेषामृषीणां च नाँन्यथा वाक्यमर्हथ ॥ ७२ ॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्निकम् । विषेभर्यः संप्र-यच्छेन पायश्चित्ती विशुध्यर्ते ॥ ७३ ॥ पञ्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाश्चनैः। संपादय पश्चगन्यं तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥ ७४ ॥ एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्स-रान्संवसेद्यदि । म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रॅंभतो द्रव्ययोगतः ॥ ७५ ॥ एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनैव तु गोमयम् । त्र्यहात्क्षीरेण संयुक्तं चतुर्थे दिधिमिश्रितम् ॥ ७६ ॥ पश्चमे घृतसंपूर्ण पश्चमव्यं पदापयेत् । पश्चसप्तदशाहानि पैश्चदैशाच विंशतिः ॥७७॥ संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम् । पञ्चाहं पञ्चगव्यं स्थात्पादकुच्छ्रं दशा-हिके ॥ ७८ ॥ पराकं पञ्चदंशीभिविँशेऽतिकुच्छ्रमेव च । उदरं प्रविशेर्द्धस्य पञ्चगन्यं विधानतः ॥ ७९ ॥

<sup>\*</sup>एतद्वचनस्थानेऽयं पाठः---"एकमात्रं तु गोमूत्रं गोमयं तु द्विमात्रकम् । त्रिमात्रकं घृतं क्षीरं दिध स्याइशमात्रकम् " इति ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. वैनगों । २ ख. ग. ° णें तु कस्य । ३ ग. दुष्यति । ४ ग. तु पञ्चव । ५ ख. ग. ° व्यं ब्राह्मणें सह । अ । ६ घ. ° पः । सम्यक्पादकृते । ७ ग. था वक्तमहीते । सु । ८ घ. ॰ म्यः प्रथमं यच्छे - स्प्राय । ९ क. ॰ ति । एवं दिसहवा । घ. ॰ ति । सहिद्वा । १० ख. ग. ॰ मते द्र । ११ ग. ॰ ति सपञ्च द्राविंशतिः । १२ घ. पञ्चाशदन्निं । १३ ख. द्राविं । १४ क. ख. पञ्चाहे । १५ ख. ग. ॰ शक्ते विंशे कृच्छूं समाचरेत्। क । १६ क. घ. ॰ द्यस्तु प ।

यत्किचिद्दु कृतं तस्य सर्वं नश्यति देहिनः । पश्च सप्ताष्ट दश्च वा द्वादशाहोऽपि विंशतिः । ग्लेच्छेनींतस्य विषस्य पश्चमच्यं विशोधनम् ×॥ ८० ॥ अपश्चमच्यं च गोश्रीरं दिधि मूत्रं घृतं पयः। प्राश्मपरेऽह्न्युपवसेत्कुच्छ्ं सांतपनं चरेत्॥८१॥ पृथक्सांतपनं द्वयः षडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनंः समृतः ॥ ८२ ॥ पर्णोदुम्बरराजीविब्व्यपत्रकुशोदकः । पत्येकं पत्यहं पीतेः पू(प)णिकुच्छ् छदःहतः ॥ ८३ ॥ तप्तश्रीरघृताम्बूनामेकैकं पत्यहं पिवेत् । एकरात्रोपवासश्च तप्तकुच्छ्रस्तु पावनः ॥ ८४ ॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन तु । उपवासेन चैकेन पादकुच्छ् छदाहतः ॥ ८४ ॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन तु । उपवासेन चैकेन पादकुच्छ् छदाहतः ॥ ८४ ॥ कच्छ्रातिकुच्छ्ः पयसा दिवसानेकविंशतिम् । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ८६ ॥ पिण्याकशाकतकाम्बुसक्तृनां प्रति-वासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्ः सौम्यः प्रकीर्तितः ॥ ८७ ॥ एषां त्रिरात्रम-भ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । तुलापुक्षं इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः ॥ ८८ ॥ तिथि द्वद्वा चरेत्पिण्डाक्शुक्के शिख्यण्डसंमितान् । एकैकं हासयेत्पिण्डानकुच्छ्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ८९ ॥ यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम् । इति देवल्(ले) [न]कृतं धर्मशास्त्रं प्रकीर्तितम् ॥ ९० ॥

समाप्तेयं देवलस्मृतिः।

التناء حدد شد تنادا

× अत्रैव देवलस्मृतेः परिसमाप्तिर्देश्यते ख. ग. पुस्तकयोः । अग्रिमग्रन्थस्तु न विद्यते । \* एतदादि-वचनानां पाठे। याज्ञवस्क्यस्मृतौ किंचिद्धेदेनोपलभ्यते ।

९ घ. <sup>°</sup>पनं स्मृतम् । प°ं २ क. <sup>°</sup>षमिस्ये° । ३ क. <sup>°</sup>हिकम् । ति° । ४ घ. स्मृतम् <u>)</u> ९२

## प्रजापतिस्मृतिः।

पितुर्वाक्यार्थकारी च रुचिः शम्लोचया सह ।:नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम् ॥ १ ॥ ब्रह्मान्विधे विरिश्चोति धातः शंभो मजापते । त्वत्मसादादिमं धर्म जग्राह पितृवाक्यतः ॥ २ ॥ अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशः । कृतानि पितृतुष्ट्यर्थे धनार्थे पुत्रकाम्यया ॥ ३ ॥ स्मृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः । दृष्टुम्त्वनेकथा थातः श्राद्धकल्पः सविस्तरः ॥ ४ ॥ तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाण-विधिं वद । येन विज्ञानमात्रेण न मुह्येऽहं कदाचन ॥ ५॥ चतुर्णामापि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः। अज्ञानादल्पशास्त्रार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥ ६ ॥ किस्मि-न्काले च कर्तव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदृशः । द्रव्यं देशः पाककर्ता कदा विपानिमन्त्र-येत ॥ ७ ॥ त्राह्मणाः कीदशास्तत्र नियमास्तत्र कीदशाः । श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्यं तत्कालदेवता ॥ ८ ॥ ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम् । आसः नावाहनान्यर्घोऽप्रौ होमः पात्रा(त्र)लम्भनम् ॥ ९ ॥ विपभोज्यं पिण्डदानं क्षमाप-नविधिक्रमम् । वैश्वदेवं भृत्यभोज्यं वद् सायंतनं विधिम् ॥ १० ॥ ब्रह्मोवाच---पितरस्तव तुष्टा वै रुचे त्रृणु महामते । मालिन्यां रौच्यनामा वै त्वत्तः पुत्रो भवि-ष्यति ॥ ११ ॥ नदीं तर्तुमनाः पारं पराच।रस्य वि(वे)ित्त कस्(कः) । त(क)ल्पशास्त्र-(स्नाणि)स्मृतयः श्राद्धकल्या बुधैद्विंजाः(कृताः) ॥ १२ ॥ ममापि संशयस्तत्र श्राद्ध-करपास्बुधौ रुचे । तथाऽपि शास्त्राण्यालोच्य वक्ष्ये निःसंशयं बचः ।। १३ ॥ शास्त्र-निष्ठैः शुक्रवाक्यें हुं हान्ति द्विजसत्तमाः। भवन्ति बलिनस्तस्माद्राक्षेसा बलहारिणः ॥१४॥ निरस्य ग्रुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम् । श्राद्धकरवस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥ १५ ॥ त्वया पृष्टं करा श्राद्धं रुचे प्रम्लोचया सह । श्रृणु संक्षे-पतो विच्म कालकर्ता ह्यनुक्रवात् ॥ १६ ॥ दृद्धौ क्षयेऽह्वि ग्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीर्थे । सूर्यक्रमे पर्वसु वैधृती च रुचौ व्यतीपात्गतेऽष्टकासु ॥ १७ ॥

द्रव्यस्य संपत्सु मुत्यं ( नी ) न्द्रसङ्गे कार्न्येषु मन्वादिषु सद्व्रते स्यात् । छायासु मातंतभवासु नित्यं श्राद्धस्य कार्छः स च सर्वदोक्तः ॥ १८ ॥ ष्टुको प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्धं नान्दीमुखं पुनान् । तस्याऽऽरोग्यं यशः सौक्यं विव-धन्ते धनप्रजाः ॥१९॥ श्राद्धं कृतं येन महालयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे गयायाम् । किमश्वमेधेः पुरुषेरनेकैः × पुण्येरिमेरन्यतमेः कृतैः किम् ॥ २०॥ दर्शशाद्धं च यः कुर्याद्वाह्मणेश्रह्मवादिभिः । पितरस्तेन तृष्टा वै प्रयच्छन्ति यथेपिसतम् ॥ २१॥ माघे पश्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । तृतीया माधवे शुक्ता नवम्यूर्जे युगा-दयः ॥ २२ ॥ भाद्रे कलिद्वीपरे चैव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च । युगादयः पुण्यतमा इमाश्र दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्॥ २३ ॥ यावदायाति तत्पर्व वर्धते द्विगुणक्रमम्। दिने दिनेऽखिलं दानं दत्तं वैधृतपर्वणि ॥ २४ ॥ संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत् ॥ २५ ॥ पूर्वजा-न्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वै यजेत्। मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥ २६॥

छायासु सोमोद्भवजासु पुण्यं देवार्चनं गोतिलभूपदानम् । करोति यो वै पितृपिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति विभोविंमानम्॥२७॥ चन्द्रग्रहे लक्षगुणं पदत्तं विवर्धते कोटिगुणं रविग्रहे । गजाश्वभूरुक्पतिलाज्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते॥२८॥

पितृणां नरकस्थानां जलं तीर्थस्य दुर्लभम् । तेन संतिषताः सर्वे स्वर्गे यान्तीति मह्नः ॥ २९ ॥ अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । पिण्डदानं प्रकर्तव्य-मक्षय्यतृप्तिकारकम् ॥ २० ॥ अष्टकासु च सर्वासु साग्निकैन्वदैवतम् । पित्राद्यं मातृमध्यं च कर्तव्यं न निरिप्नकैः ॥ ३१ ॥ महायज्ञरतः शान्तो लौकिकाग्निं च रक्षयेत् । धर्मशास्त्रोक्तमार्गां यः स साग्निकसमो मतः ॥ ३२ ॥ इष्टे गृहसमायाते पूज्ये यज्वानि मन्त्रदे । वेदज्ञैः सर्वशास्त्रज्ञैह्ण्यन्त्यसिल्लपूर्वजाः ॥ ३३ ॥ त्रतस्थो त्रतसिद्ध्यर्थे श्राद्धं कुर्यादिपण्डकम् । विना श्राद्धेन यत्कर्म तत्सर्वे निष्फलं भवेत् ॥ ३४ ॥ सपिण्डदानं सौभाग्यं काम्यश्राद्धं त्रिपौक्षम् । कार्ये भार्यासु तेनैतत्सर्वकामफल्लपदम् ॥ ३५ ॥ नित्यश्राद्धं सदा कार्ये पितृणां तृप्तिहेतुकम् । स विष्णुरिति विज्ञयो नित्यं पीणाति पूर्वजान् ॥ ३६ ॥ श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वै रुचे । फल्लपदानि सर्वाणि तेषामम्यो महालयः ॥ ३० ॥ सत्यवत्त्रश्राप्ति द्वेता यः सत्यवतपरायणः । नित्यं धर्मरतः शान्तः स भिन्नालापवितिः ॥ ३८ ॥ अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सर्वप्राणिहिते रतः । स्वस्तीरतः सविनया (यो ) नयचक्षुरकर्कशः ॥ ३९ ॥ पितृमातृवचःकर्ता गुस्तृद्धपराष्टि (स्ति ) कः । श्रद्धार्वेदशास्त्रज्ञः क्रियावान्भेस्य (क्ष ) जीवकः ॥ ४० ॥ स तु श्राद्धं यदा

कुर्यात्पत्रपाकेन सद्द्विजैः । तदा श्राद्धसहस्रैर्यत्त्रीतिस्तज्जायते भृत्रम् ॥ ४१ ॥ तिर्य-ङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः क्षुनृषा समाः । सत्यवाङ्मानुषो धर्मः सुखं दुःखं समं स्मृतम् ॥ ४२ ॥ भैक्ष्यं ( क्षं ) द्रव्यं हि विप्राणां क्षञ्चियाणां प्रजार्षितम् । वैश्यानां कृषिवाणिष्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम् ॥ ४३ ॥ धनं पवित्रं विप्राणायस्ति तीर्थ-समर्पितम् । तर्पयेत्तेन वै देवान्मृतान्पितृगणातिथीन् ॥ ४४ ॥ स्वस्ति बाच्य द्विजै-नींतं घनं दुष्टशतिग्रहम् । अग्नितीर्थेषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम् ॥ ४५॥ अया-चितं धनं पूर्तं शुक्करूत्त्या समागतम् । विवाहरूब्धं वेजिनं ( विजितं ) पैत्रं ( पित्र्यं ) शिष्यानिवेदितम् ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियाविशां जीव्यवृत्तिं समाश्रयेत् । स्ववृः त्तेरुपहानित्वा**न श्रवृ**त्त्या ( तिं ) कदाचन ॥ ४७ ॥ वर्णानां तु क्रिधा वृत्ति रुत्तमा मध्यमाऽधमा । हासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानलः (तः ) ॥ ४८ ॥ धनं चिकित्सासंबन्धि ग्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्) । कथत्व (या च) समानी-तमग्राह्यं पितृकर्मणि ॥ ४९ ॥ चित्रकृत्नटवेदयानां धारकार(रे)क्षुंमर्दिनाम् । स्वस्त्या अपि न तद्ग्राह्यं धनं कथककूटयोः ॥ ५० ॥ मूल्यैश्विकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः। गीतं गायति भृत्यर्थे विषः सन्छवगी मतः ॥ ५१॥ युगधर्मेण वर्णानां घनं प्राह्मं द्विजातिभिः। प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतम्थो यदि ॥ ५२ ॥ सरित्सम्रद्रतोयैक्ये वापीक्षसरित्तटे । देवजुष्टे च संप्राप्ते देशे श्राद्धे गृहान्तरे ॥ ५३॥ धात्रीविल्ववटाश्वत्थमुनिचैत्यगजावि(न्वि)ना । श्राद्धं छायासु कर्तव्यं पासादाद्रौ महावने ॥ ५४ ॥ न गृहं गृहमित्याहुर्शृहिणी गृहमुच्यते । गृहं तिष्ठति सा यावत्ता-वत्तीर्थसमं गृहम् ॥ ५५ ॥ पत्नी पाकं यदा क्वर्यात्पुत्रः पुष्पक्कशान्हरेत् । किं गयायां यदि श्राद्धं स्वकाले स्वग्रहे भवेत् ॥ ५६ ॥ स्वगोत्रा सुभागा नारी स्त्रातृभर्तृसु-तान्विता । गुरुशुश्रूषणोपेता पित्रस्नं कर्तुमहीति ॥ ५७ ॥ आचार्यानी मानुलानी पितृ-मातृस्वसा स्वसा । एता ह्यविधवाः कुर्युः पितृपाकं सुता स्नुषा ॥ ५८ ॥ बहुप्रजास्तु या नार्यो भ्रातृवत्यः कुलोद्भवाः । पश्चाश्वत्परितोऽब्दानां यदि वा विधवा अपि ॥ ५९ ॥ पितृन्यभ्रातृजायाश्र मातरः पितृमातरः । कुर्युः सदा पित्र (इयं)मृदुः(दु)-शीला च गोत्रिणी ॥ ६० ॥ सिताईवाससा युक्ता मुक्तकेशा विकश्चुकी । शिरो-स्नाता व्याधिता स्त्री पाकं कुर्यान्न पैतृकम् ॥ ६१ ॥

९ क. <sup>°</sup>क्षुरम<sup>°</sup> । २ ख. °गोत्तमः । यु° । ३ ख. °थोऽपि वा। स° ।

भ्राता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्वस्रपुत्रः स्वयं पचेत् । पित्रानं(ताऽत्रं) च सुतः शिष्यो दौहित्रो दुँहितुः पतिः ॥ ६२ ॥ अक्रोधनैः शौचपरौरिति गाथामुदीरयन् । सायमा-मन्त्रयेद्विपाञ्श्राद्धे दैवे च कर्मणि ॥ ६३ ॥ नियन्त्रणं स्त्रयं दद्याद्भातृ(ता)शिष्यः सुता अपि । न स्त्रीबालैः स्वगोत्रान्यैर्न ख्याप्यं न च दूरतः ॥ ६४ ॥ देवे दृद्धौ तीर्थकाम्यनदोत्पन्नैः(न्ने)समागते । न दुष्याति मनःस्थैर्यात्मातः सद्योनिमन्त्रणम् ॥६५॥ प्रसाद्यतामितीत्युक्त्वा द्विस्त्रिर्देयं निमन्त्रणम् । यत्स्वीकृतं स्त्रिया सम्यक्सत्यं वित-थमन्यथा(!) ॥ ६६ ॥ यतीनामग्रहस्थानां पाचूर्णब्रह्मचारिणाम् । सर्वदशैनं मन्त्रणं वन्युभृत्यबालसुहृत्स्त्रिया(!) ॥ ६७ ॥ अदैवान्तरतःश्राद्धंदम्पत्यङ्गी वृथा भवेत् (!) निमन्त्रणं भवेद्यस्य लोभात्काकत्वमाप्नुयात् ॥ ६८ ॥ निमन्त्रणेऽप्रयातव्यं तं नियुक्तो लघुर्त्रजेत्(!)। सर्वदानलघोज्येष्ठौ वृथापाकीतु वा यतः (!) ॥ ६९॥ ब्रह्मकर्मरताः शान्ता अपापा अग्निसंश्रिताः । कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः कुलो-द्भवाः ॥ ७० ॥ मातृपितृपराश्चैव ब्राह्म्यै(झ) वृत्त्युपजीविनः । अध्यापको ब्रह्म-विदो ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदि ॥ ७१ ॥ स्वकीयवाखिनो मुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर । पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वै सामविद्भवेत् ॥ ७२ ॥ गुरुवश्चरामातृदौ-हित्रभगिनीसुताः । आसनार्हाः पितृश्राद्धे योग्याः पूज्याश्र मातुलाः ॥ ७३ ॥ भार्या रजस्वला यस्य हुता त्यक्त्वा दिवं गता। अश्राद्धार्हाः सर्वेध्यास्य मृतनुकं गर्भदृषिता(!) ॥ ५४ ॥ योऽभार्यः सन्वलं चेतः संयम्याविधुरो भवेत् । कियापरः श्रुतेर्वेत्ता श्राद्धे वै भोजयेत्पितुः ॥७५ ॥ श्रुतिज्ञं कुलुजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्। मृतभार्यमपि श्राद्धे भोजयेदविशङ्कितः॥ ७६ ॥ \* अश्रजो मृतपत्नीकः सर्वेकर्मसु गर्हितः । छन्दो विनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं विनाऽऽश्रमम् ॥ ७७ ॥ यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धर्मसंम्रुखाः । पितृभक्तिरता दान्ता न वैधव्यं (धुर्य ) मृतिस्त्रायि ॥ ७८ ॥ तुरीये धाम्नि यस्तिष्ठेत्संधौ मध्यानिश्चि क्षणम् । अनार्योऽष्यनपत्योऽपि श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते ॥ ७९ ॥

\* अप्रजा इत्येव भवितुं युक्तम्।

पोडशाब्दात्परं श्राद्धे विप्राणां सप्तसप्तकैः । भोजयोत्पतृकार्यार्थे ततोऽन्यान्देवकर्मणि न पुत्रपुत्री तदपत्यभार्या न वन्धुरङ्गीकृतैचित्तधारणम् ।

संप्राप्य वैघव्य(धुर्य)मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठाति व्यक्ततया स वर्ज्यः ॥८१॥ रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा। अवकीणीं कुण्डगोलौ कुनस्वी क्याव-दन्तकः॥८२॥भृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यभिश्चस्तकः। क्षीवान्धमूकविधराः कुजशी (नस्ति)ष्ट्रषलीपतिः ॥ ८३॥ परपूर्वीपतिः स्तेनः कर्मदुष्ट्रश्च निन्दितः। भोक्तारः षोडशे यस्य(ये च)ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ॥ ८४॥ वृषोत्सर्गस्य कर्तारो वर्जनीयाः सदैव हि । पितुर्गृहेषु या कन्या रजः पक्यत्यसंस्कृता ॥ ८५॥ सा कन्या वृषली क्षेया तत्पतिवृष्टिषलीपतिः । महिषीत्युच्यते भार्या सा चैव व्यभिचारिणी ॥ ८६ ॥ तान्दोष्पान्थमते यस्तु स वै माहिषकः स्मृतः। अज्ञानादथ वा लोभान्मोहाद्वाऽपि विशेषतः ॥ ८७ ॥ समर्घ योऽन्नमादाय महार्घ तु प्रयच्छति । स वै वार्धुषिको नाम अनर्हः सर्वकर्मसु ॥ ८८ ॥ दृषोत्सर्गस्य कर्तारं यदि पक्यन्ति पूर्वजाः । रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारणम् ॥ ८९ ॥ कालालकं वार्धुषिकं मध्ये च दृषलीपतिम्। श्राद्धे माहिषकं दृष्टा निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥ ९० ॥ यो लोभादसवर्णानामाद्य-श्राद्धान्यनुक्रमात् । स षोडशकं(शं) दृषोत्सर्ग कुर्योत्कालालकः स्मृतः ॥ ९१ ॥

अथ नियमानाह-

दन्तधावनताम्बूलं स्निग्धस्नानमभोजनम् । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत् ॥ ९२ ॥ श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो वर्जयेत्स्त्वीनिषेवणम् । पूर्वेद्यश्च परेद्यश्च वर्जयेद्धो- जनदूयम् ॥ ९३ ॥ नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रां प्रतिग्रहम् । श्लौममुष्णो- दक्षैः स्नानं वर्जयेच्छ्राद्धकृद्ध्रुवम् ॥ ९४ ॥ न च सीमान्तरं गच्छेन स्मशानं जिना- छयम् । श्राद्धकृत्सर्वदा पश्येद्योदक्याः (क्यां) श्वपचं शवम् ॥ ९५ ॥

श्रीखण्डं दर्भसूत्रं यवतिलतुल्लसीश्वतपवित्रा(श्वातपत्रं च)कर्ता धूपं(पो)दीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)फलजत्यं(लं) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि ।

श्रीत्रः शाल्वे च पात्रे द्विजमधुसकृदाच्छिन्नहेमार्घपात्रा-

ण्यत्नं श्राद्धोपहारः सुतगृहगृहिणीशुभ्रवासांसि कालः ॥ ॥ ९६ ॥ श्रीखण्डमर्चयेच्छ्रेष्ठं सकर्पूरं सकेसरम् । पूर्वजानां तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्॥९७॥ मन्त्रपूता हरिद्वर्णाः प्रातर्विपसमुद्धृताः । गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभू- मिजाः ।। ९८ ।। शुक्तः कृष्णः कृष्णतस्थतुर्थो जर्तिल्लास्तिल्लः । उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितृणां तृप्तिकारकाः ॥ ९९ ॥ तुलस्यः सर्वदेवानां समञ्जर्यः शुभावहाः । पूर्वजानां यथा प्राप्ता सैकोदिष्टे विमञ्जरी ॥ १०० ॥ अगस्त्यं भृङ्गिराजं च तुलसी शतपः त्रिका । तिलं च तिलपुष्पं च षडेते पितृबल्लभाः ॥ १०१ ॥ त्रिगुणं सूत्रमादद्यात्प्र-तिपिण्डं नवोद्गतम् । सामगानां तु संलग्नं सर्वेवामेकतन्तुना ॥ १०२ ॥ धूपं(पो) गुग्गुळुना कार्ये(यों) दीपस्तैलघृतेन तु । तुल्रसीश्वतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम् ।। १०३ ॥ चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)वीरोऽथ केतकी। जातिद्र्येनमात्रेण निराज्ञा यान्ति पूर्वजाः ॥ १०४ ॥ अनन्तर्गार्भणं साग्रं कौग्नं द्विदल्लमेव च । पादेशमात्रं सर्वत्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥ १०५ ॥ वासश्रतुर्विधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कृमिरोमजम् । उत्तरोत्तरतः श्रेष्टं प्रक्षाल्यं श्राद्धकर्मणि ॥ १०६ ॥ धौतं सप्ताष्टदस्तैः स्यादुत्तरीयं तदर्धकम् । वाससी सर्वेदाचा(घा)र्थे दम्धेरूच्यी(क्षा)र्द्रवर्जिते ॥ १०७ ॥ त्यजेत्पर्यु-षितं पुष्पं त्यजेत्पर्युषितं जलम् । न त्यजेज्ञाह्नवीतोयं तुलसीदलपङ्क्रजम् ॥१०८॥ गोमयेनोपलिप्ता भूः पवित्रा सर्वकर्मसु । गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थे विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०९॥पात्राण्यर्घ्याणि ख(खा)ड्गानि हेमरूप्यमृदामपि । उ(औ)दुम्बराणि प(पा) र्णानि देवत्वे(क्र)त्योद्भवानि च ॥ ११० ॥ हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपत् शौरुवे कांस्ये खाड्गपात्रे न च मृन्मयकाष्ठजे ॥ १११ ॥ पाकपात्राणि शौरुवानि सर्वेधातुमयानि वा । सर्वेभ्यो मृन्मयं श्रेष्ठमियपूतजलाप्छुतम् ॥ ११२ ॥ लोहपात्रेषु यत्पकं तदनं काकमांसवत् । सुदत्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छ्राद्धे नान्येषु कर्मसु॥११३॥ ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदनं न छोइजे । क्रमेण घृततेछाक्ते ताम्रछोहे न दुष्यतः ॥११४॥ रौष्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । पत्राबलयः पवित्राः स्युर्विपाणां श्राद्धः भोजने ॥ ११५ ॥ कांस्यखर्परशुक्राञ्ममृत्काष्ठफललोहजैः । नाऽऽवामेद्वैकृतैः पात्रैः आद्धे वै चर्मवारिणा ॥ ११६ ॥ औदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनिक्रयाम् । तारता-म्रसुवर्णोज्ञैर्मिश्रघातुसमुद्भवैः ॥ ११७ ॥ कांस्यपात्राच्च्युरं वारि स्नाने च देवता-र्चने । श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन ग्रुध्यति ॥ ११८ ॥ नीवारा माषस्द्राश्च गोधूमाः शाल्यस्तथा । यवाश्च चणकाधैव श्राद्धे भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥ ११९ ॥ कदलीकन्दफलकं धात्री विल्धी च तूलकाः । कारकद्रोणपुष्पी च तण्डली चन्न-वर्तिका ॥ १२० ॥ उपोदकी चर्मफलं कोशातक्याः फलं शमी । जीवन्ती तुण्डि-काऽम्लीका कालज्ञाकस्तथाऽऽईकम् ॥ १२१ ॥ उर्वाक्क्षीरिणीपीलुद्राक्षाम्रकद्ली-फलम् । वीजपूरं कलिम्बुनि चर्भदं जौनि चिर्भटष् (!) ॥ १२२ ॥ कर्कोटकं कार-वेहं सूरागं मृष्टपिण्डिकाः। कोटिभण्टं तिश्रविधं निशाचिहली च वासुकः(१)॥१२३॥

१ क. "रध मंच्यांद्र" र क. जाति चि"।

- (२) अत उच्यते—
  - सू—ॐ॥ ज्योतिर्दर्शनात्॥ ॐ॥ ४०॥ 'विष्णुरेव ज्योतिर्विष्णुरेवात्मा विष्णुरेव ब्रह्म विष्णु रेव बलं विष्णुरेव यशो विष्णुरेवानन्दः' इति. दर्श नाचतुर्वेदशिखायाम् । ज्योतिर्विष्णुरेव ।
- (३) 'प्राञ्जेनात्मना अन्वारूढ उत्सर्जद्याति ' (१.६-३-३५.)

सोऽयमात्मेत्यर्थः । तस्य महिमानमाह—स इति ॥ 'सः' आत्मा पर मात्मा 'समानः' अविकारः सर्देकरूपः सन् 'उमौ लोकौ ' मूलोकः घुलोकौ जाम्रत्सुषुप्ती चा प्रतिजीवमादाय तमनुसम्बर्गतित्यर्थः । पूर्व पक्षी तु आत्मपदं स इति पदं च जीवपरं उभयलोकसम्बरणमपि क मोथीनं विवक्षितं, तश्च लिङ्गं कर्भवशासस्यैवेति मन्यते ॥

- (२) सिद्धान्तयत्स् अभवतार्यं दर्शनपदोक्त श्रुत्युदाहरणपूर्वकं व्या चष्टे—अत इति ॥ 'विष्णुरेव ज्योतिः . . . विष्णुरेवानन्दः ' इति च तुर्वेदशिखायामिति 'दर्शनात् 'विष्णुरेव मुख्यतो ज्योतिदशब्दित इ ति उक्तत्वात् 'ज्योतिः' तच्छब्दवाच्यो विष्णुरेव, न जीव इत्यर्थः । विष्णुरेवेत्यनेन तत्त्वत्यतुवृत्तस्य अर्थः उक्तः । श्रुत्यर्थस्तु स्पष्टः । वि शेषस्तु—वलं बलप्रदः । 'स वै बलं बलिगं चापरेषाम् ' इति च मा गवते । विष्णुरेव विष्युरे अभिहितस् । अद्यादिशब्दवज्ज्योतिदशब्दोऽपि श्रुतिरिति तत्त्वप्रदीपे अभिहितस् । अद्यादिशब्दवज्ज्योतिदशब्दोऽपि विष्यवेकनिष्ठ इति झापनाय समझवाक्योदाहरणम् । अतप्रव श्रुतावे वकारः॥
- (३) ज्योतिर्विष्णुश्चेत्तर्धुं सयलोकसञ्चरण लिङ्गविरोध इति राङ्गाम पि सौलक्रीनपदोक्तश्चर्या परिहर्गते-प्राञ्जेनित ॥ दित वचनात् 'दित वाजसनेयश्चित्रधाक्यात् 'दस्यापि' परमात्मनोऽपि लोकसञ्चरणमस्त्ये वेत्यर्थः। न केवलं जीवस्येत्यपर्थः। न तद्भाच इत्येवराद्यार्थः। तथा च लिङ्गं सावकारामिति न तिहरोध इति भावः। शारीर आत्मा जीवो मरणकाले 'प्राञ्जेन' प्रकर्षेण आसमन्तात् ज्ञेन प्रज्ञपच प्राज्ञः, तेन वा परमात्मना 'अन्वास्त्वः' अधिष्ठितो जीवमास्त्व गच्छितं भगवानि ति वृहङ्काष्योक्तेः तद्वाहनभूतः 'उत्सर्जत्' प्राक्तनदेहमुत्स्वजन् देहा न्तरं लोकान्तरं च 'याति' गच्छतीति वाजसनेयश्रुत्थंः। सूत्रार्थं

मिजाः ॥ ९८ ॥ ग्रुक्तः कृष्णः कृष्णतरश्रतुर्थो जर्तिल्लास्तिल्लः । उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितृणां तृप्तिकारका ॥ ९९ ॥ तुल्रस्यः सर्वदेवानां समञ्जर्यः ग्रुभावहाः । पूर्वजानां यथा प्राप्ता सैकोदिष्टे विमञ्जरी ॥ १०० ॥ अगस्त्यं भृङ्गिराजं च तुल्लसी शतपः त्रिका । तिलं च तिल्रपुष्पं च षडेते पितृब्लभाः ॥ १०१ ॥ त्रिगुणं सूत्रमादद्यात्प्र-ितिपिण्डं नवोद्गतम् । सामगानां तु संलग्नं सर्वेषामेकतन्तुना ॥ १०२ ॥ धूपं(पो) गुग्गुळुना कार्य(यों) दीपस्तैलघृतेन तु । तुलसीश्वतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम् ।। १०३ ।। चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)वीरोऽथ केतकी । जातिद्र्यनमात्रेण निराज्ञा यान्ति पूर्वजाः ।। १०४ ।। अनन्तर्गार्भणं साग्रं कौशं द्विदल्लमेव च । पादेशमात्रं सर्वत्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥ १०५ ॥ वासश्रतुर्विधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कृमिरोमजम् । उत्तरोत्तरतः श्रेष्टं प्रक्षाल्यं श्राद्धकर्मणि ॥ १०६ ॥ धौतं सप्ताष्टहस्तैः स्यादुत्तरीयं तदर्भकम् । वाससी सर्वेदाचा(धा)र्थे दर्ग्धरूच्यी(क्षा)र्द्रवर्जिते ॥ १०७ ॥ त्यजेत्पर्यु-षितं पुष्पं त्यजेत्पर्युषितं जलम् । न त्यजेज्जाह्नवीतोयं तुलसीदलपङ्क्जम् ॥१०८॥ गोमयेनोपलिप्ता भूः पवित्रा सर्वकर्मसु । गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थे विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०९॥पात्राण्यर्घ्याणि ख(खा)इगानि हेमरूप्यमृदामपि । उ(औ)दुम्बराणि प(पा) र्णानि देवत्वे(क्र)त्योद्भवानि च ॥ ११० ॥ हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपत शौरुवे कांस्ये खाड्गपात्रे न च मृन्मयकाष्ठजे ॥ १११ ॥ पाकपात्राणि शौरुवानि सर्वधातुमयानि वा । सर्वेभ्यो मृन्मयं श्रेष्टमियपूतजलाप्लुतम् ॥ ११२ ॥ लोहपात्रेषु यत्पकं तद्भं काकमांसवत् । भुवत्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छ्राद्धे नान्येषु कर्मसु॥११३॥ ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदनं न छोइजे । क्रमेण घृततेछाक्ते ताम्रछोहे न दुष्यतः ॥११४॥ रौष्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । पत्राबल्यः पवित्राः स्युर्विमाणां श्राद्धः भोजने ॥ ११५ ॥ कांस्यस्वर्पर्श्वकाश्ममृत्काष्ठफललोहजैः । नाऽऽचामेद्रैकृतैः पात्रैः श्राद्धे वै चर्मवारिणा ॥ ११६ ॥ औदुम्बरण पात्रेण कुर्यादाचमनिकयाम् । तारताः म्रसुवर्णोज्ञेर्मिश्रधातुसमुद्धवैः ॥ ११७ ॥ कांस्यपात्राच्च्युरं वारि स्नाने च देवता-र्चने । श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन ग्रुध्यति ॥ ११८ ॥ नीवारा माषसुद्गाश्र गोधूमाः शालयस्तथा । यवाश्र चणकाञ्चेव श्राद्धे भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥ ११९ ॥ कदलीकन्दफलकं धात्री विल्धी च तूलकाः । कारकद्रोणपुष्पी च तण्डली चक्र-वर्तिका ॥ १२० ॥ उपोदकी चर्मफलं कोशातक्याः फलं शमी । जीवन्ती तुण्डि-काऽम्लीका कालज्ञाकस्तथाऽऽईकम् ॥ १२१ ॥ उर्वारुसीरिणीपीलुद्राक्षाम्रकर्ली-फलम् । वीजपूरं कलिम्बुनि चर्भदं जानि चिर्भटब् (!) ॥ १२२ ॥ कर्कोटकं कार-वेछं सूरागं मृष्टपिण्डिकाः। कोटिभण्टं तिश्रविधं निशाचिह्स्री च वासुकः(१)॥१२३॥

<sup>9</sup> क. "रधमूं रुयोंद्रै° रिक. जाति चि°!

मरीचं हिङ्क तैल्लानि सद्रव्याण्यविदाहि च । श्राद्धेष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजी-रकै: ॥ १२४ ॥ गवां क्षीरं दिध घृतं क्षौद्रभिक्षुरसं तथा । शर्करा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफलानि च ॥ १२५॥ इयामाकान्कोद्रवान्कङ्गून्कलङ्कान्राजमाषकान्। निष्पावकान्कदम्बानि वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि ॥ १२६ ॥ कल्डिङ्गं चैव वृन्ताकं कूष्मा-ण्डं रक्तनीलकम् । हस्तीमुण्डफलं वर्ज्यमलाबु च तुषाम्रकम् ॥ १२७॥ करीरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकोद्भवग् । वर्जयेत्पितृकार्येषु वल्लकौसुम्भपर्परौ ॥ १२८ ॥ भीरं दिध घृतं तक्रमविच्छागसमुद्भवम् । माहिषं च दिधि क्षीरं श्राद्धे वर्ज्ये प्रय-त्नतः ॥ १२९ ॥ माहिषं मृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वर्जयेत् (१) ॥ १३० ॥ मिश्रितं धेनुपयसा सापत्यमहिषीपयः । मेध्यमभ्युक्षितं गाः ह्ये)तद्गायच्या सर्वकर्मसु ॥१३१॥ क्षेरं कठिनपकं स्याह्यायसं स्याद्विलेपकम् । पीक्षी(रं)द्रवरूपं तत्क्षीरे यत्रिविधा मता (१) ॥ १३२ ॥ पितृमानवदेवानां षाश्चीरक्षीरपायसैः(१)। जायते परमा तृतिः समध्वाज्यैः सक्करैः ॥ १३३ ॥ पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरहितं भवेत् । नव्य-मृत्पात्रपक्षं चेत्पित्रथेंऽपि न दुष्यति ॥ १३४ ॥ पायसं सक्तवो धानास्तिल्रिष्टं तथौषधम् । साम्बून्येतानि गृहीयादिष शूद्राम दुष्यति ॥१३५॥ क्रीतं विषष्टतं नीत्वा यदि विषांश्च भोजयेत्। दाता भोक्ता च विक्रेता पूर्वजाश्च पतन्ति ते॥१३६॥लावण्य (क्य)तिचिरिशकुन्तकापिञ्जलानां भारण्डसारसमस्(यू)र[क]वी(की)रैकाण(णाम्) । धूम्यारकारिकुटरीदहनाटभारद्वा[जा]ख्यलाटशि(क्वर?)रीकिकिदीविकानाम् ॥१३७॥ सारङ्गशम्बरवराहककृष्णसार \* शशसानि(श्राज्ञानि)दुर्रुभतमानि सदा पितॄणाम् ॥ १३८ ॥ खङ्गमांसैर्यदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्द्विजान् । तदा भवाते पूर्वेषां तृप्तिः द्वीदशवार्षिकी ॥ १३९ ॥ खड्गास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम् । गयाश्रा-द्धेन सा तृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ॥ १४० ॥ कथयन्तीति पितरः कुले कथिद्धः विष्यति । यः खड्गमांसिपण्डांश्र कुर्योद्वा पितृभोजनम् ॥ ४१ ॥ कूर्चेट्ठो विलय-ण्डश्र गोधा कक्वपनाहकः(?) । पश्च पश्चनखा होते दुर्छभाः श्राद्धकर्मणि ॥ १४२ ॥ व्यायेभ्यो मेध्यमांसानि ब्राह्याणि द्रव्यपर्ययै: । पित्रर्थे स्वगृहे हिंसन्खादन्मांसं न पापभाक् ॥ १४३ ॥ विना श्राद्धं विना यज्ञं मधुपर्कविधि विना । पापी स्यात्स्वा-र्थतः कुर्वज्जीवघातं बार्छ विना ॥ १४४ ॥ न जीवेन विना तृप्तिर्जीवस्यापि हि सर्वदा । अतः ससर्ज भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते ॥ १४५ ॥ प्रवृत्तिर्व(तिं व) चनात्कुर्वात्रहात्तर(म)पि कर्मणाम्। एवं व्यवहरेत्रित्यं गृहस्थोऽपि हि ग्रुच्यते॥१४६॥

१ एतदनन्तरं सकलादशेपुस्तकेषु ' ९ झाख्यखङ्ग ' इत्यधिकान्यक्षराणि ।

न प्रष्टुत्तेः पुण्यहानिस्तन्निष्टत्तेर्महत्फलम् । तदा दातन्यं धर्मज्ञैर्धर्मकारुण्यसंश्रयः (यैः) ॥ १४७ ॥ कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कर्तव्यं पुण्यहेतवे । अहिंसा परमो धर्म-स्तस्मादात्मवदाचरेत् ॥ १४८ ॥ यज्ञेषु पशुहिंसायां सावर्णिव्यवसायवत् । फलं सह-स्रगुणितं हिंस्यो राजा भवेदनु ॥ १४९ ॥ कारुण्यात्सर्वभूतेषु आत्मवतः सतः सतः । उक्तकर्मसु सर्वत्र तदा मांगनिषेधनम् ॥ १५० ॥ मद्यमप्यानृ(प्यमृ)तं श्राद्धे कलौ तत्तु विवर्जयेत् । मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमाद्भवेत् ॥ १५१ ॥ अतो माखा(षा)क्रमेवैतन्मांसार्थे ब्रह्मणा कृतम् । पितरस्तेन तृष्यन्ति श्राद्धं हुर्व(र्या)न तद्विना ॥ १५२ ॥ यथा विष्ठष्टं मांसत्वान्माखा(षा)चूर्मापे तत्समम् । सौगन्धिकं च स्वादिष्टं मधुरं द्रव्यभेदतः ॥ १५३ ॥ भक्ष्यं भक्ष्यविधौ यत्तु गहितं तद्विवर्जयेत । अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यादेशवर्मेण वै मुने ॥ १५४ ॥ अथ (थे)शब्दस्तु रवि भागे जन्यान्ते राजवर्जिते(!) । वाजं देयं प्रयत्नेन कथि(अर्थि)भ्यो वज्रमिश्रितम्॥१५५॥ त्रिमुहूर्तस्तु पातः स्यात्तावानेव तु संगवः। मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तः स्यादपराह्नस्तथैव च ॥ १५६ ॥ सायं तु त्रिमुहूर्तः स्यात्पश्चधा काल उच्यते । अतोऽपराहः पूर्वेषां भोज्यकाल उदाहतः ॥ १५७ ॥ आरम्भं कुतपं(पे) कुर्याद्रोहिणं तु न लङ्घयेत् । एतृत्पश्चमुहूर्तान्तः श्राद्धकाल उदाहतः ॥ १५८ ॥ मुहूर्तास्तत्र विज्ञेया द्र्य पश्च च सर्वदा । तत्राष्ट्रमो मुहूर्ती यः स कालः कुतपः समृतः ॥ १५९ ॥ विद्यदा यत्र पुरतः क्रुतपस्पर्श्विनी तिथिः । श्राद्धे सांवत्सराङ्के च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६०॥ आषाढचाः पश्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोड्श । ऋतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महा-फल्रम् ॥ १६१ ॥ चतुर्दश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पार्वणः । प्रातरन्तमृजस्रं स्या-दस्यान्तः पार्वणो विधिः ॥ १६२ ॥ ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य कुर्यान्मासार्थयामतः । श्राद्धं महारुयं नाम तत्तु तीर्थवदाचरेत् ॥ १६३ ॥ पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । तस्यां श्राद्धं प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसमं फलम् ॥ १६४ ॥ नन्दायां भार्गव-दिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु । पिण्डपातं प्रकुर्वात ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥ १६५॥ पौर्णमास्यादिसंयोगे योऽधिकुर्यान्महालयम् । पिण्डदाननिषिद्धेऽपि न निषिद्धं कदा-चन ॥ १६६ ॥ महालये त्रयोद्ञ्यां भवेद्यादि पितुर्दिनम् । पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्धं तत्स्याद्गयासमम् ॥ १६७ ॥ पक्षश्राद्धं वा पञ्चमीप्रभृती(ति) स्यान्महालये । पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृदिने ॥ १६८ ॥ कालो ह्यनन्तरूपस्तु कालो वै परमेश्वरः । तस्मात्काले प्रसन्नेन कर्तव्यं कर्म निश्चितम् ॥ १६९ ॥ गर्भस्थोऽपि [च] दौहिन्नो अश्वयुक्त्रतिपिद्दिने । कुर्यान्मातामहश्राद्धं पितरौ यदि जीवतः ॥१७०॥ आश्वनतिपदि श्राद्धं नान्दीश्राद्धवदिष्यते(१) । नात्यंसपाकश्चद्धिः(१) स्यादा म-ध्याह्नादिशिष्यते ॥ १७१ ॥ सूतकादिनिमित्तेन द्रव्याभावादिभेदतः । स्थितं महालयं द्रुपीद्यावद्दृश्चिकदर्शनम् ॥ १७२ ॥ कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै गुरु(गृह) 🙀 । तिष्ठन्त्याका 🗟 क्षणस्तावद्यादद्रश्चिकदर्श्वनम् ॥ १७३॥ 🏻 कन्द्रमूळफर्छै-

र्वोऽपि कर्तव्यं पितृतर्पणम् । अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः॥१७४॥ एकोदिष्टं तु मध्याह्ने दिवसस्य विधीयते । आद्ये सुहूर्ते वा(या)मस्य पिण्डदानं च भोजनम् ॥ १७५ ॥ पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः । तदा क्षयाहः कर्त-व्योऽपरेऽहिन महालयम्(यः) ॥ १७६ ॥ पूर्वीहे कानि(मि)कं श्राद्धं क्रुर्यान्नान्दीमुखं तथा । माध्याह्मिकं यदा कुर्यानित्यश्राद्धं तदा भवेत् ॥ १७७॥ द्वौ दे(दै)वे च त्रयः पित्र्य एकैकम्रभयत्र वा । मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ १७८ ॥ इष्टि-श्राद्धे क्रतुदक्षौ काम्ये च ध्विनरो(धुरिल्लो)चनौ। पुरूरवाईवसंज्ञौ [तु] पार्वणे सम्रदा-हतौ ॥ १७९ ॥ सापिण्डे कालकामा(मौ)तौ दृद्धौ सत्यवसू स्मृतौ । यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्धे श्राद्धे पृथकपृथक् ॥ १८० ॥ पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेप्वापे ॥ १८१ ॥ एषां पत्न्यः क्रभाद्राह्यास्तिस्र-स्तिस्रथ पार्वणे । उक्तानि चत्वार्येतानि पार्वणानि न पश्चमम् ॥ १८२ ॥ दृदौ द्वादशदैवत्यान चैवान्वष्टकासु च (१) । षड्दशें त्रीणि यहे च एक एव क्षयेऽहिन ।।१८३।। पार्वणं च क्षयाहे स्याहुद्धौ स्यान्नवदैतम् । दशें षड्दैवतं श्राद्धं काम्ये त्रैपौ रुषं भवेत् ।। १८४ ।। वसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेलने । चतुर्थस्यानिष्टतिः स्यादाद्यमेतो भवेदिति ।। १८५ ॥ श्राद्धं स्त्रीपुंसयोः कार्यमेकोदिष्टमसंततेः । अतः संतितमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह ॥ १८६ ॥ आब्रह्मस्तम्वपर्यन्तं पूर्वजाः सन्ति ये कुले । तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥ १८७ ॥ अपुत्रस्य गतिनीस्ति स्वर्गी नैव च नैव च । येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेतुसुधीः ॥ १८८ ॥ सैकोदिष्टं दैवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । आयान्ति पुत्रिणः पूर्वे देव-र्षिपितृवेष्टिताः ॥ १८९ ॥ दर्शे द्वे पार्वणे कार्ये मातुर्मातामहस्य च । क्षयाहे च पितुर्मोतुः पार्णवं पार्वणं कृतम् ॥ १९० ॥ अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्राद्धमुदा-हृतम् । पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम् ॥ १९१ ॥ अन्वष्टक्ये पितृ-भ्यश्रं ततस्त्रीभ्यश्र दैवतम् । ताभ्यस्त्वदैवतं दृद्धौ तेभ्यश्रापि सदैवतः (१) ॥ १९२ ॥ मातरः प्रथमं पूज्याः पितरश्च ततः परम् । मातामहश्च तदनु द्वद्धिश्रा-द्धे त्वयं ऋमः ॥ १९३ ॥ पार्वणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते । अथर्वणा-स्तर्पयन्ति तद्देदोक्तमतं यथा ॥ १९४ ॥ अतिथि श्राद्धरक्षार्थमते( न्ते ) विष्णुस्व-रूपिणम् । निवेशये वि( द्वि ) ध्णुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ १९५ ॥ कव्यवाः हादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूर्वजाः । सर्वेषामेव वर्णानां श्राद्धे तृष्यन्ति देवताः ॥ १९६ ॥ साक्षाद्विष्णुर्धर्मराजः श्राद्धदेवश्च कथ्यते । विश्वे देवाः पितृतिथिः सर्वे विष्णुरिति रस्टतम् ॥ १९७ ॥ पूर्वजास्तुष्टिमायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१९८॥

## बृहद्यमस्मृतिः।

(तत्र प्रथमोऽध्यायः ।)

अथातो यमधर्मस्य प्रायश्चित्तं व्याख्यास्यामः । चतुर्णार्मिप वर्णानां प्रायश्चित्तं प्रक-ल्पयेत् ॥ १ ॥ ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो जम्बूकेन वृकेण वा । उदिते ग्रहनक्षत्रे दृष्टा सद्यः शुचिभेवेत् ॥ २ ॥ जलाग्निवन्धनभ्रष्टाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः । विषप्रपर्ने-गात्राश्च शस्त्राघातहताश्च ये ॥ ३ ॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वधर्मबहिष्कृताः । चान्द्रा-यणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छूद्रयेन च ॥ ४ ॥ उभयावसिताः पापा ये शौमशवछा-च्युताः । इन्दुद्वयेन शुध्यन्ति दत्त्वा धेनुं तथा द्वषम् ॥ ५ ॥ गोब्राह्मणहतं दग्धं र्मेंतमुद्धन्धनेन तु । पाँशं छित्त्वा ततस्तस्य तप्तक्रच्छूद्वयं चरेत् ॥ ६ ॥ कुमिभिर्नन ह्मसंयुक्तं मिक्षकेश्वोपघातितम् । क्रुच्छार्धे संपक्कवीत शक्त्या दद्यातु दक्षिणाम् ।। ७ ॥ चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा भूमिगतं जलम् । गोमूत्रयावकाहारः षड्रा-त्रेण विशुध्यति ॥ ८ ॥ चाण्डास्रघटभाण्डस्थं यस्तोयं पिर्वति द्विजः । तत्क्षणा-त्क्षिपते यस्तु प्राजापत्येन शुध्यति ॥ ९ ॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्याति । प्राजापत्यं न दातव्यं क्रुच्छ्रं सांतपनादिकम् ॥ १० ॥ चरेत्सांतपनं विपः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । तदर्धं तु चरेद्वैश्यः पादं शुद्रस्य दापयेत् ॥ ११ ॥ चाण्डा-लानं भक्षयित्वा तद्दत्सलिलमेव च । मासं कुच्छुं चरेद्दिनश्चान्द्रायणमथापि वा ॥ १२ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिपः कुकोदकम् । एकरात्रोपंवासश्च कुच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥ १३ ॥ चाण्डालमूर्तिका ये च ये च संकीर्णयोनयः । तेषां दत्त्वा च अक्तवा च तप्तकुच्छं समाचरेत् ॥ १४ ॥ चाण्डालिकासु नारीषु द्विजो मैथुनकारकः । कृत्वाऽघमर्षणं पक्षं शुध्यते च पयोव्रतात् ॥ १५ ॥

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यार्यः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः । )

नटां [ टीं ] शैलूषिकां चैव रजकीं वेणुजीविनीम् । गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथा चर्नीपजीविनीम् ॥ १ ॥ कापालिकान्नभोक्तृणां र्तनयागामिनां तथा । अज्ञानात्कुः च्ल्रमुद्दिष्टं ज्ञात्वा चैव व्रतद्वयम् ॥ २ ॥

१ क. ग. °नां धर्मशास्त्रं प्र° । २ ख. °पतनप्राप्ताः श° । ३ ख. ये श्यामशवलच्यु° । ४ क. ग. सृतं तद्व° । ५ क. ग. पापं क्रि° । ६ ख. ग. पिवते । ७ ख. °यः । नारी शैलूषिकीं चै° । ८ ख. तन्नारीगा° ।

सुराँयाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । तप्तकृच्छ्रं चरेद्विंगे मौझिहोमेन शुध्यित ।। ३ ।। क्ष गोक्षित्रयं तथा वैश्यं शूद्धं चाप्यनुस्त्रोमजम् । ज्ञात्वा विशेषेण तत्रश्ररेचान्द्रायणं व्रतम् ॥ ४ ।। कुक्कुटाण्डकमात्रं तु ग्रासं च परिकल्पयेत् । अन्यथाभावदोषेण नवमेऽति च शुध्यिह्न ॥ ५ ॥ एकैकं वर्धयेद्वासं शुक्ते कृष्णे च ह्वासयेत् ।
अमाँयां तु न श्रुञ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥ ६ ॥ प्रायश्रित्तग्रुपक्रम्य कर्ता
यदि विषयते । पूतस्तदहरेद्वाऽ( वा )पि इह स्रोके परत्र च ॥ ७ ॥ यावदेकेंः पृथग्रभाव्यः प्रायश्रित्तं न सेवते । अपर्श्वता न ते स्पृश्यास्ते सर्वेऽपि विगाईताः ॥ ८ ॥
अभोज्याँश्राप्तिग्राह्मा असंपङ्कत्या विवाहिकाः । पूयन्ते तुं व्रते चीणें सर्वे ते
रिक्थभागिनः ॥ ९ ॥

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## ( अथ तृतीयोऽध्यायः । )

क्रनैकाद्शवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद्श्राता पिता वाडन्योऽपि बान्धवः ॥ १ ॥ अतो बालतरस्यापि नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ २ ॥ अशीत्यधिकवर्षाणि बालो वाडण्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्धमईन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ३ ॥ पितृव्यभ्रातृभार्यो च भिगनीं मातुरेव च । श्रश्चं पितृष्वसारं च तप्तकुच्छ्ं समाचरेत् ॥ ४ ॥ × राज्ञीमाचार्यश्चिष्यां वा खपाध्यायस्य योषितः । एता गत्वा स्त्रियो मोहात्वण्मासं कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ५ ॥ द्वौ मासौ पश्चगव्येन षण्मासं कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ५ ॥ द्वौ मासौ यावकेन तु । द्वौ मासौ पश्चगव्येन षण्मासं कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ६ ॥ मातरं गुरुपत्नीं च स्वसारं दुहितां तथा। गत्वा तु पविशेदिष्ठं नान्या शुद्धिविधीयते ॥ ७ ॥ अस्तं गते यदा सूर्ये चाण्डार्थंमृतुमित्स्त्रयः । संस्पृ-शेचु यदा कश्चित्पायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ८ ॥ जातरूप्यं सुवर्णं तु दिवाडऽहृतं च यज्जलम् । तेन स्नात्वा च पीत्वा च गामालभ्य विशुध्यित ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्घस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—''यः क्षत्त्रियस्तथा वैदयः शूद्रश्चाप्यनुलोमजः"। इति । × न विद्यतेऽयं श्लोकः ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. °राया मद्यपा° । ख. °रान्यमद्यपा° । २ क. ग. °प्रो मुङ्जी° । ३ क. ग. °मावस्यां न । ४ क. °त्तन्यवस्थायां क° । ५ ख. °देकोऽप्रथग्द्रन्यः प्रा° । ग. °देकप्रथग्मागः प्रायक्षित्तेन सेन्यते । अ° । ६ क. °स्तास्तया तस्य तेषां चैवेह ग° । ७ क. ख. °ज्याश्च प्रे । ८ ख. °पच्या विवाहिनः । पू° । ९ क. ग. तु श्रुते चीर्णे सर्वे नरकमा° । १० ख. °लरजकक्षियः ।

दासनापितगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः । एते श्रुदास्तु भोज्यान्ना यश्राऽऽत्मानं निषे दयेत् ॥ १० ॥ असच्छूदेषु अन्नाद्यं ये भुज्जन्त्यबुधा द्विजाः । मायश्चितं तथा प्राप्तं चरेचान्द्रायणवतम् ॥ ११ ॥ यः करोत्येकरात्रेण दृष्ठीसेवनं द्विजः । तेंद्रक्षणे जपेन्नित्यं त्रिभिर्वर्षेर्व्यपोहति ॥ १२ ॥ दृष्ठीं यस्तु गृह्णाति ब्राह्मणो मदमोहितः । सदा सूतिकता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३ ॥ दृषळीगमनं चैव मासमेकं निरन्तरम् । इह जन्मनि श्रुद्धत्वं पुनः श्वानो भविष्यति ॥ १४ ॥ वृष-छीफेनैपीतस्य निःश्वासोपँगतस्य च । तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १५ ॥ अग्रे माहिषकं दृष्टा मध्ये च दृष्ठीपतिम् । अन्ते वार्धुषिकं दृष्टा निराशाः पितरो गताः।।१६॥ महिषीत्युच्यते भागी सा चैव च्याभेचारिणी । तान्दोषानक्षमते यस्तु स वै माहिषकः स्मृतः ।। १७ ॥ पितुर्गेहे तु या कन्या पत्रयत्यसंस्कृता रजः। भूणहत्या पितुस्तस्य(स्याः) कन्या सा दृषली समृता ॥ १८ ॥ यस्तां विवाहयेत्क-न्यां ब्राह्मणो भदमोहितः। असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स् वित्रो वृष्ठीपातिः॥ १९॥ प्राप्ते द्वादशमे वर्षे कन्यां यो न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम् ॥ २० ॥ अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ २१ ॥ माता चैव पिता चैव ज्येष्टभाता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २२ ॥ समर्घे धनमुतसृज्य मह(हा)घै यः प्रयच्छाति । स वै वार्धुषिको क्रेयो ब्रह्मवादिषु गाईतः ॥ २३ ॥ शुक्रक्षयकरा वन्ध्या त्याज्ये।ति परिकीर्तिता । तस्यास्तु यो भवेद्धर्ता तं तु विद्यादजाविकम् ॥ २४ ॥ र्दूराच्छ्रान्तं भयग्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम् । अनर्चियत्वा यो श्रुङ्के तत्क्षणेऽसौ विधी(ही)यते ।। २५ ।। अजाविको माहिषश्च तथा च दृषर्छीपातिः । तृणाग्रेणापि संस्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥ २६ ॥ यावदुष्णं भवेदन् यावद्धक्षान्ति वाग्यताः। पितरस्तावदश्चान्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २७ ॥ हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतर्पिताः । पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ॥ २८ ॥ यावतो ग्रसते ग्रासान्द्रन्यकच्येष्वमन्त्रितः । तावतो ग्रसते भेत्य दीप्तान्ग्रासानयोमयान् ॥ २९ ॥ आसनेष्वासनं द्यान्न तु इस्ते कदाचन । इस्तेष्वासनदाने च निराशाः पितरो गताः ॥३०॥ आसने पादमारूढो वस्त्रस्यार्थमधः कृतम् । मुखेन धामतं भुङ्क्ते द्विजश्चान्द्रा-यणं चरेत् ॥ ३१ ॥ अङ्कुल्यां यः पवित्राणि कृत्वा गन्धान्समर्च(पे)येत् । पितृणां नोपतिष्ठेत राक्षसैर्विपलुष्याति ॥ ३२ ॥ = इसन्प्रासं च यो भ्रङ्क्ते सशब्दं सोङ्गितं तथा । लेहितं वर्तितं चैव षडेते पङ्क्तिदूषकाः ॥ ३३ ॥

<sup>=</sup> एतद्भवनस्थानेऽयं पाठः क. ग. पुस्तकयोः—" प्रासाद्गासं च यो मुङ्क्ते सशब्दो लिङ्गिते तथा छेहितं वर्जनं शण्डे तेषां पङ्क्तिश्च दूषिता "॥ इति ।

१ क. ग. °धेशांरि°। २ ख. तहक्ष्मेण ज°। ३ ग. °नफ्तनान्निःश्वा°। ४ ख. °पह्त°। ५ क. ख. न्ध्या त्यजेति। ६ क. ग. °राकान्तं पद्म्भ°। ७ क. °धृकृतः शिरः। मु°। ग. °धृकृतः शिरः। मु°।

श्वित्री कुष्टी तथा शूली कुनस्वी क्यावदन्तकः । रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनो मत्सरी तथा ॥ ३४ ॥ दुर्भगो हि तथा षण्ढः पाखण्डी वेदनिन्दकः । हैतुकः जूद्र-याजी च अयाज्यानां च याजकः ॥ ३५ ॥ नित्यं प्रतिग्रहे छुब्धो याचको विष-यात्मकः। इयावदन्तोऽथ वैद्यश्च असदालापकस्तथा ॥ ३६ ॥ एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीयाः प्रयत्नतः । तथा देवलकश्चैव भृतको वेद्विक्रयी ॥ ३७॥ एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽब्रवीत् । निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभागिनः ॥ ३८ ॥ अथ चैन्मत्र( नत्र )विद्युक्तो वैष्णवो ज्ञानवान्हि सः । हव्यकव्ये नियो क्तव्य इति शाह स्वयं यमः ॥ ३९ ॥ तस्मात्सर्वपयत्नेन श्राद्धे यज्ञे च कर्मणि । अदूष्यं चैव विपेन्द्रं योजनीयं(येतु) प्रयत्नतः ॥ ४० ॥ तथैव मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदृषंणैः । वर्जितं च यमः पाह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ ४१ ॥ निर्मत्सरः सदाचारः श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । विद्याविनयसंपन्नः पात्रभूतो द्विजोत्तमः ॥ ४२ ॥ वेदान्तविज्ज्येष्टसामा अलुब्धो वेदतत्परः । योजनीयः प्रयत्नेन दैवे पित्रये च कर्मणि । यदत्तं च हुतं तस्मै ह्यनन्तं नात्र संशयः ॥ ४३॥ उच्छिछो-च्छिष्टसंस्पृष्टः श्रुना शूद्रेण वा द्विजः। उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन श्रुध्यति ॥४८॥ उच्छिष्टभाजनं येन विभेण चान्नवर्जितम् । स्पृष्टं तेन प्रमादाच प्राजापत्यं समाचरेत ॥ ४५ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन हि । देशरुद्री जपेत्पश्चाद्वायत्र्या शोधनं परम् ॥ ४६ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः क्षञ्चियो वैदय एव च । प्रमादोच्छि ष्टसंस्पृष्टः शूद्रेण तु यदा द्विजः ॥ ४७ ॥ उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यार्ते । श्वानकुक्कुटमार्जीराः काको वा स्पृशते यादे ॥ ४८ ॥ उच्छिष्टं तं द्विजं यस्त अहोरात्रेण शुध्यति । पश्चगव्येन शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ ४९ ॥ रज-स्वलां स्पृशेयस्तु त्रिरात्रं तत्र कारयेत् । उपोष्य द्विजसंस्कारं पश्चगव्येन ग्रुध्यति ॥ ५० ॥ उदक्यादृष्टिपातेन श्रुतशब्देन चैव हि । स्नानं देवार्चनं दानं हवनं च प्रणक्यति ॥ ५१ ॥ रक्तर्वसूस्य विकेता लाक्षारजकमे(ए)व च । वेणुजीवनकैवर्ततक्षः चर्मोपजीविनः ॥ ५२ ॥ एतेषां स्पर्शनात्पापं तथा चैव तु मोहितः । प्रतिग्रहाच विपो वै नरकं प्रति गच्छाति ॥ ५३ ॥ उदक्याः स्पर्शने चैव ब्राह्मणो वै प्रमादतः । षड्रात्रोपोषितः स्तात्वा पश्चगन्येन शुध्यति ॥ ५४ ॥ सूतके वर्तमानेऽपि दासवर्गस्य का किया । स्वामितुल्यं भवेत्तस्य सूतकं तु प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ × यन्न कार्यते तत्तन्नान्यं पत्यब्रवीद्यमः । विवाहोत्सवयक्तेषु कार्ये चैवमुपस्थिते ॥ ५६ ॥ रजः

<sup>×</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठः क. पुस्तके—" यद्यन्न कारयेत्तत्तन्नान्यत्रेत्यत्रवीन्मम " इति । एतदर्धस्थान् नेऽयं—पाठो ग. पुस्तके—" यथा तु कारयेत्तत्र निरोधं प्रज्ञवीमि तत् " इति ।

१ क. ग. चेत्पात्र°। २ क. ग. °षकैः। व°। ३ क. ग. °स्द्रं ज°। ४ ख. °ति। श्वेतकु°। ५ ख. °ष्टं यं द्विजं सोऽपि अ°। ६ क. ग. °स्त्रविचितारं ला°। ५ क. ग. °स्य वा कि°।

पश्याति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया। विषुत्रे च जले स्नात्व। शुक्कवासाम्त्वलं कृता ॥ ५७ ॥ आपोहिष्ठेत्यृगभिषिक्ताऽऽयं गौरिति वा ऋचः (चा) । पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्घृताहुत्या श्वताष्टकम् ॥ ५८ ॥ गायत्र्या व्याहुँतैभिश्च ततः कर्म समाचरेत् । यावद्द्विजा न चार्च्यन्ते अन्नदानहिरण्यकैः ॥ ५९ ॥ तावचीर्णव्रतः स्यापि तत्पापं न प्रणश्यति ॥ ६० ॥

यदेहकं काकवलाकचिल्लामेध्येन लिसं तु भवेत्कदाचित् ।

श्रोत्रे मुसे वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्ना)नेन छेपोपहतस्य गुद्धिः॥६१॥ अभक्ष्याणामपेयानामछेह्यानां च भक्षणे । रेतोपृत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥६२॥ पद्मोद्धम्वरविल्वानां कुशाश्वत्थपलाश्योः । एतेषामुद्कं पीत्वा पश्चगव्येन ग्रुध्यति ॥६३॥ स्त्रीणां रजस्वलानां च स्पर्शश्चैव भवेद्यदि । चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥६४॥ = स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका । कामाद्कामतो वाऽपि त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥६५॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षित्रया तथा । अर्धकुच्छ्रं चरेत्पूर्वा पादकुच्छ्रं तथोत्तरा ॥६६॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैदियनी तथा । पादहीनं चरेत्पूर्वा पादमेकं तथोत्तरा ॥६७॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी ग्रुद्रिणी तथा । कुच्छ्रेण ग्रुध्यते ग्रुद्दी ब्राह्मी दानेन ग्रुध्यति ॥६८॥ विषः स्पृष्टो निशायां तूद-क्या पतितेन वा । दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्नापयेदिग्नसंनिधौ ॥६९॥ दिवा चैवाक्या पतितेन वा । दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्नापयेदिग्नसंनिधौ ॥६९॥ दिवा चैवाक्संस्पृष्टं रात्रौ नक्षत्रदर्शनात् । संध्ययोक्ष्मयोर्वाऽपि पवित्रं सर्वदा जलम् ॥ ७०॥ इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

==== ( अथ चतुर्थोऽध्यायः । )

र्क्षांतं वापी तथा कूपपाषाणे शस्त्रघातिते । यष्टचा तु घातिते चैव मृत्पिण्डान्येव साधयेत्(!) ॥ १ ॥ गोवधे चैव यत्पापं बळीवर्दस्य चैव हि । प्रायश्चित्तं भवेत्तत्र स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥ २ ॥ स्वाते च पतिता या गौः कूपे वा चावटेऽपि वाँ । आशा(शै)वाळकुडे(ण्डे)वाऽपि शस्त्रघातेन चैव हि ॥ ३ ॥ यष्टचा तु पतिता या गौर्वळीवर्दो मृतोऽपि वा । वत्सो वत्सर्तरो वाऽपि प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ ४ ॥

<sup>=</sup> न विद्यत एतद्वचनं ख. पुस्तके।

१ क. ग. ऋचम् । २ ग. °हतीक्षे ° । ३ क. ग. °तिश्वेव त ° । ४ क. ° न्यं स्वर्गात्रा चान्यभर्तृका । कामा ° । ५ क. ख. बाह्मणी दानशु ° । ६ क. ख. खातवा ° । ७ क. ख. वा । अशावालकुटे वा ऽ ° । ८ क. °तरी वा ऽ ° ।

नारी वाऽपि कुमारो वा प्रायश्चित्ताद्विशुध्याति । पापी परूयापयेत्पापं दत्त्वा घेतुं तथा दृषम् ॥ ५ ॥ प्रच्छन्नपापिनो ये स्युः कृतन्ना दुष्टचारिणः । नरकेषु च पच्य-न्ते यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ६ ॥ तस्माच पापिना ग्राह्यं प्रायश्चित्तं यथा तथा । प्रमा-दाच हता यैन कपिला वा तथेतरा।। ७।। यथा ब्रह्मवधे पापं कपिलाया वधे तथा । बलीवर्देऽपि च तथा प्रायिश्वतं समं समृतम् ॥ ८ ।: रोधने बन्धने चैव मृत्पिण्डनवगीमये । उत्कृष्टेनापि गोइन्ता प्रायिश्वत्तेन शुध्यति ॥ ९ ॥ मुष्ट्यां वा निहता या गौः श्रकटे धा(वा)रिपङ्क्रयोः । गोवर्तपतिता गावः श्वनद्यामुत्तरेऽपि वा ॥ १० ॥ एतत्ते कथितं सर्वे गवां च(वि)घातमुत्तमम् । यत्र यत्र म्रियेद्गौश्च प्राय-श्चित्तं पृथक्पृथक् ॥ ११ ॥ वर्ने च पतिता या गौः पामरत्राट(स)शङ्किता । मृता चैव यदा सा गौः प्रायश्चित्ता भवैंच सः ॥ १२ ॥ प्रेषितः पुरुषो वाऽपि प्रायश्चित्तं च यत्स्मृतम् । आब्दिकं चैव श्रुदस्य वैश्यस्य द्विगुणं भवेत् ॥ १३ ॥ त्रिगुणं क्ष-भियस्यैव विपस्यैव चतुर्गुणम् । गोष्ठे निवसनं कार्य गोन्नोऽहमिति वाचयेत् ॥१४॥ कप्टेन वर्तमानोऽपि कालेनैव शुचिर्भवेत्। गवां मध्ये वसेद्रात्रौ दिवा गा वे ह्यनुत्र-जेत् ॥ १५ ॥ न स्त्रीणां वपनं क्वर्याञ्च च गोव्रजनं स्मृतम् । न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न कुर्याद्वैदिँकी श्रुतिम् ॥ १६ ॥ सर्वान्केशान्सर्मुच्छित्य चछेदयेदङ्गुलद्वयम् । एष ए(वमे)व तु नारीणां शिरोम्खण्डापनं स्मृतम् ॥ १७॥ सूतके मृतके चैव विधि प्रबृहि नो यम । जातके वर्तमाने अपि मृतकं च यदा भवेत् ॥ १८ ॥ को विधिः स विनिर्दिष्टः कथयस्व यथातथम्। एवम्रुक्तो हि भगवान्यमः पाह यथातथम्।।१९॥ जातके नैव मृतकं क्षयं याति न संशयः । पूर्वव्रतमनिर्दिष्टं मया च सूतकं भवेत् ॥ २० ॥ सूतकेन न लिप्येत इति पाह स्वयं यमः । सूतकेन न लिप्येत व्रतं संपू-र्णतां त्रजेतु ॥ २१ ॥ श्राद्धं दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा । ब्रह्महा च सुरा-पश्च स्वर्णस्तेयी गुरुद्वहः ॥ २२ ॥ संसर्गी पश्चमो ज्ञेयस्तत्समो नात्र संशयः। एतेषु द्वादशाब्दं च प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २३ ॥ तथाँ पातिकनां चैव षडब्दं चैव संस्मृतम् । उपपातिकनां चैव ज्ञिपश्चाब्दं विधीयते ॥ २४ ॥ प्राजापत्यैस्निभिः कुच्छ्रं कुच्छ्रं वै द्वादशाब्दिकम् । एकभक्तं तथा नक्तम्रपवासमथापि वा ॥ २५ ॥ एतद्दिनचतुष्केण पादकुच्छ्रंश्च जायते । त्रिपादकुच्छ्रो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्मृतः ॥ २६ ॥ धर्मशास्त्रानुसारेण पायश्चित्तं मनीविभिः । दातन्यं पापमुक्त्यर्थे प्राणिनां पापकारिणाम्॥२७॥अनुतापाद्य(पो य)दा पुंसां (सो) भवेद्दै पापिनः किल । प्रायश्रितं बदा देविनत्याह भगवान्यमः॥२८॥

१ क. 'ष्ठ्या याऽपि ह' । २ ग. 'टेथरि' । ३ ख. 'त्यित या गावोऽश्वनधामु' । ४ ख. 'ने निप'। ५ म. गौः परम्ब (गाटन)' । ६ क. 'वेन्न तः। ० क. ख 'दिकी श्रुतिः। स'। ८ ख. 'मुद्गृहा च्छे'। ६ ख. 'था यांजिकिः । ६० क. ख. 'स्छूस्य जंग्रे।

अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायित्रं ददाति यः। प्रायित्रती भवेत्पूतस्तत्पापं पर्षदं व्रजेत ॥ २९ ॥ तस्माच्छास्नःतुसारेण पायश्चित्तं विधीयते । अष्टैशाल्यां मृता ये च ये च स्त्रीसूतके मृताः ॥ ३० ॥ द्रंष्ट्राभिर्भाक्षता ये च ये च आत्महनो जनाः । अर्हैशाल्यां मृतो विपः प्रायश्चित्तं तु वन्धुभिः ॥ ३१ ॥ कार्यं तु ऑब्दिकं चैव तथा स्त्रीणां च दापयेत् । शुद्ध्यर्थे नान्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥ ३२ ॥ दुर्मृत्यूमरणं प्राप्ता येऽप्यधोगतिमागताः । तेषां शुद्धचर्थमेवात्र द्वित्र्यव्दं हि विशिष्यते ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां चान्त्यजातिनाम् । तारतम्येन दातव्यिमिति पाह स्वयं यमः ॥ ३४ ॥ पतितानां च विप्राणां तथा स्त्रीणां विगहितम् । कथं शुद्धिर्भवेत्तासां तेषां चैव विशेषतः ॥ ३५ ॥ व्यभिचारादृतौ शुद्धिः स्त्रीणां चैव न संश्रयः । गर्भे जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम् ॥ ३६ ॥ दुष्टस्त्रीदर्श्वनेनैव पितरो यान्त्य-भोगतिम् । घृतं योन्यां क्षिपेद्घोरं परषुंसगता हि या ॥ ३७ ॥ हवनं च प्रयत्नेन गायच्या चायुतत्रयम् । ब्राह्मणान्भोजयत्पश्चाच्छतमष्टोत्तरेण हि ॥ ३८ ॥ विधवाः चैव या नारी पुंसोपगतसेविनी । त्याज्या सा वन्धुभिश्चैव नान्यथा यमभाषितम् ॥ ३९ ॥ पतितस्य च वित्रस्य अनुतापरतस्य च । पापाचैव निष्टत्तस्य पायश्चित्तीः भवेत्तदा ॥ ४० ॥ तारतस्येन दातव्यं प्रायश्चित्तं यथाविधि । सकामो हि यदा विप्रः पापाचारपरो भवेत् ॥ ४१ ॥ दृष्टा ( दिष्टचा ) निरुत्तर्पापौघः प्रायश्चित्ती तदाऽईति । तथा क्षञ्चियवैदयौ वा शुद्रो वाऽपि यथाक्रमात् ॥ ४२ ॥ विधवागमने ... पापं सकृचैव तु यद्भवेत् । असकृच यदा ज्ञात्या पायश्चित्तं प्रवर्तते ॥ ४३ ॥ अस-कुद्गमनाचैव चरेचान्द्रायणद्वयम् । सकुद्गभँने चत्पावं प्राजापत्यद्वयेन हि ॥ ४४ ॥ पुर्नभूविकृता येन कृता विभेण चैव हि । विना ज्ञाखात्रभेदेन पुनर्भूभेण्यते हि सा ॥ ४५ ॥ सर्वेर्णश्र सवर्णायामभिषिक्तो यदा भवेत् । ब्राह्मणः कामलुब्योऽपि श्राद्धे यक्ने च गहिंतः ॥ ४६ ॥ अञ्चियो ब्राह्मणीसक्तः अञ्चिण्यां विश एव वा । वैश्याया गमने शुद्धः पतिताया भैवान्यथा ॥ ४७ ॥ प्रातिल्लोम्ये महत्पापं प्रवदन्ति मनीषिणः । प्रायश्चित्तं चाऽऽनुलोम्ये न भवत्येव चान्यथा ॥ ४८ ॥ मानसं वाचिकं चैर्वे कायिकं पातकं स्मृतम् । तस्मात्पापाद्विश्चद्धध्यर्थे प्रत्यश्चित्तं दिने दिने ॥ ४९ ॥ मातः संध्यां सनक्षत्रामुपास्यामे (सीतै )व यत्नतः । मध्याह्ने च तथा रौद्रीं सायं चैव तु वैष्णवीस् ॥ ५० ॥

१ क. ° ष्टशत्या। २ ख. ये चापि सू°। ३ क ° ष्टशत्यां। ४ क ख. त्यव्दिकं। ५ क. ख. द्योरां प°। ६ ख. °पापेभ्यः। प्रा°। ७ क. °मनय°। ग. °मनात्तु य°। ८ क. ख. °नर्भुति कृ°। ९ ख. °वर्णा च स°। १० ग. भवन्य°। ११ ख. °तं जुलोमेन । १२ क. विशिवधं चैव संस्मृ°।

त्रिविधं पापग्रद्ध्यर्थं संध्योपासनमेव च । संध्याहीनो हि यो विपः स्नानहीनः स्तथैव च ॥ ५१ ॥ स्नानहीनो मलाशी स्यात्संध्याहीनो हि भ्रुणहा । नैशं पा ( नक्ष्येत्पा )पं हि<sup>र्व</sup> यां घ्यात्वा उ( तुरु )पासनपरो हि सः ॥ ५२ ॥ *ब्रह्मलो*कं व्रजत्येव नान्यथा यमभाषितम् । विद्यातपोभ्यां संयुक्तः शाँन्तः शुचिरलम्पटः ॥ ५३ ॥ अलुब्बाँह्यादनिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः । पात्रीभूताश्र विश्लेषा विशास्ते नात्र संज्ञयः ॥ ५४ ॥ तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यमः । कुकर्मस्थास्त ये विमा लोखपा वेदवर्जिताः ॥ ५५ ॥ संध्याहीना ब्रतभ्रष्टाः पिश्चना विषयात्मकाः । तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्यानात्र कार्या विचारणा ॥ ५६ ॥ \* प्रतिग्रहे संक्रचिता यदा-यातैयविधृता । भूमिद्र्भनात्पापमोचकाकृतत्रेताद्वापरे करुँौ नौवर्वीरोपितः ॥ ५७ ॥ राजपतिग्रहात्सर्वे ब्रह्मवर्चसमेव च । नश्यतीति न संदेह इत्याह भगवा-न्यमः ॥ ५८ ॥ राजां वितेग्रहस्त्याज्यो लोकत्रयजिगीषुभिः । राजः प्रतिग्रहाचैयः ब्राह्मण्यं हि विछुप्यते ॥ ५२ ॥ गावो दूरप्रचारेण हिरण्यं छोभिष्ठप्सया । स्त्री विनञ्यात गर्वे (भें ) ण ब्राह्मणो राजसेवया ॥ ६०॥ सेवकाश्रापि विप्राणां राज्ञां सुर्क्वतनामभिः । कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ६१ ॥ असेव्यासेविनो वित्रा अयाज्यानां च याजकाः । अपाङ्का( ङ्क्त्या )स्ते च विज्ञेयाः सर्वधर्म-बहिष्कताः ॥ ६२ ॥

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमोऽध्यायः । )

अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषुंगवाः। सर्वेषामन्त्यजातीनां वर्णादीनां यथाक्रमम्
॥ १॥ स्त्रीसंपक्षीदिकं सर्वे जातमन्त्यजसंज्ञकम्। योनिसंकरजं सर्वे वर्णतश्चापि
सर्वेशः ॥ २॥ विप्रक्षत्रियविद्शूदा वर्णिजात्येष्यनुक्रमात्। एते ब्राह्मण्यकृत्साः
स्युस्तस्माद्धाह्मण् (ण्य )मुत्तमम् ॥ ३॥ वेदाचाररतो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः।
तैरप्यनुष्ठितो धर्म उक्तश्चेत्र विशेषतः ॥ ४॥ कार्ये चैव विशेषेण त्रिभिवंणें
रतिद्दतः। वलाद्दासीकृता ये च म्लेच्लचाण्डालदस्युभिः॥ ५॥

 <sup>\*</sup> इत आरम्य उषित इत्यन्तः पाठोऽसंगतः ।

१ क. हि यो ज्ञात्वा । २ क. ख. शान्ताशुचिरलम्पया । अ° । ३ ख. क्ष्मा [ ह्यो ] त्साह्यनि° । ४ ग. क्ष्मात्वारे । ५ ग. कौनोवर्वरो ° । ६ ख. क्ष्मतामपि । छु । ७ ग. जानां च न ° । ८ ग. सर्वजा । ९ ख. जातिम । १० क. क्ष्मणा भूणहां स्यु ° । ११ ख. णमुक्तया स्यु ° । १२ ग. न्द्रितैः । व ° ।

अशुभं कारिताः कर्म गवादिपाणिहिंसनम् । प्रायिश्वतं च दातव्यं तारतस्येन वा द्विजै: ।। ६ ।। श्राद्धकाले यदा जाता पत्नी यम्य रजस्वला । प्रसूता वा न कार्ये च दैविकं पैतृकं तथा ।। ७ ॥ ब्राह्मणा मन्त्रिताश्चेव क्षणिता वा प्रयत्नतः । उद्दिश्य . पितृपाकं च कार्य पैतृकमेव तत् ॥८॥ आशोचं न भवत्येव नात्र कार्या विचारणा। प्रस्थाने वा पिता तस्य पञ्चत्वं च गतो भवेत्।। ९ ॥ श्राद्धादिकं तु पुत्रेण अज्ञातेन कृतं यदा । कन्याप्रदानसमये श्रुतं च पि(तवान्पि) तरं मृतम् ॥ १०॥ कन्यादानं च तत्कार्यं वचनाद्भवते(ति) क्षमः । पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सर्वे यथाविधि ॥ ११ ॥ अज्ञानाच कृतं सर्वे दैविकं पैतृकं च यत्। जातके सू(म्)तके वाऽपि तत्सर्वे सफ्छं भवेत् ॥ १२ ॥ ( अव्यासे नीक्त स्मृतौ स्वकीये अज्ञानात्पितिर मृते यदा ज्ञातुसदैव-कार्य पितृकमेव वाँ)॥ १३॥ अनेके यस्य ये पुत्राः संस्रष्टा हि भवन्ति च। ज्येष्ठेन हिं कृतं सर्वे सफलं पैतृकं भवेत् ॥ १४ ॥ वैदिकं च तथा सर्वे भवत्येव न संशयः । पृथिविषण्डं पृथक्त्राद्धं वैश्वदेवादिकं च यत् ॥ १५ ॥ भ्रातरश्च पृथक्कुर्यु-र्नाविभक्ताः कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कर्तारः सांपरायणाः ॥ १६॥ सफलं जायते सर्वामिति शातातपोऽब्रवीत् । न च दत्तो अ(ऽप्य)हीनोऽतिस्रेहेन च तथाऽपरः ॥ १७ ॥ बलाहृहीतो बद्धश्च वन्धुभिर्दत्त एव च । भ्रातुः पुत्रो मित्रपुत्रः शिष्यश्चेव तथौरसः ॥ १८ ॥ अपुत्रस्य च विज्ञेया दायादा नात्र संशयः। नवैते पुत्रवत्पाल्याः परलोकपदा ह्यमी ॥ १९ ॥ औरसेन समा ज्ञेया वच-सोदास्रकस्य च। इदानीं भागनिर्णयमृषिः शातातपोऽत्रवीत्।। २० ।। ज्येष्ठेन वा किनिष्ठेन विभागस्य विनिर्णयः । समयागपदाता च अपुत्रेभ्यो न संज्ञयः ॥ २१ ॥ समँभागो प्रहीतव्यः पुत्रर्मत्या सदैव हि । पितृभयो आतृपुत्रेभयो दायादेभ्यो यथा-क्रमात् ॥ २२ ॥ अधिकस्य च भागौ द्वावितरेभ्यः समासतः । आधौ प्रतिग्रहे क्रान्ते पूर्वो तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । समिविद्योक्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा ॥ २४ ॥ पूर्वे नैयासविधिश्वेव उत्तरः स्याचतुर्विधः । साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः ॥ २५ ॥ पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्त-रवादिनः । असाक्षिच्यवहारेषु दिव्यं देयं यथाविधि = ॥ २६ ॥

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ समाप्तेयं वृहद्यमस्पृतिः

अनुश्चिह्नान्तर्गतमधिकं सकलादशिपुस्तकेषु असंगतं च । = समाप्तिः संदिग्धा ।

१ क. °नाभरवेक्षमाः । पि° । २ ग. °द्भरवेक्षमाः । पि° । ३ ग. कर्म । ४ ख. ग. °नोक्तः स्मृ°। ५ गृ ज्ञातुं सं°। ६ क. वा । ऐक्ययचानयेत्पुत्राः । ख. वा ऐकायचानेपु°। ७ क सनचगो । ८ क. ख. °मन्वास । ९ क. अजीगस्य । ख. अजीक । १० ख. °न्ते तत्पूर्ववरुवत्तरः । सं°। ११ क ख. °वीत्त व°। १२ क. ग. चाहेषु । १३ ख. ग. न्यायि ।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

### बृहस्पतिस्मृतिः ।

**%इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम्** । भगवन्तं गुरुश्रेष्ठं पर्यपृच्छद्बृहस्पतिम् ॥१॥ भगवन्केन दानेन सर्वतः सुखमेधते । यदक्षयमहार्थे च तन्मे ब्रूहि महातप ॥ २ ॥ एवामिन्द्रेण पृष्टोऽसौ देवदेवपुरोहितः । वाचस्पतिर्भहाभाजो बृहस्पतिरुवाच ह + ॥ ३ ॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव। एतत्प्रयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते×॥४॥ सुवर्ण रजतं वस्त्रं मणिरत्नं च वासव। सर्वमेव भवेदत्तं वसुधां यः शयच्छाते॥ ५॥ फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां सस्यैशालिनीम् । यावन्सूर्यकृता लोकास्तावन्स्वर्गे महीयते ॥ ६ ॥ यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो द्यत्तिकर्षि(र्कि)तः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन ग्रुध्यति । ७ ॥ दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशईण्डैर्निवर्तनम् । दश तान्येव विस्तारो गोचर्भैतन्महाफल्रम् ॥ ८ ॥ सट्टषं गोसहस्रं तु यत्र तिष्ठत्यतान्द्रितम् । बाळवॅत्सावसूतानां तद्गोचर्म इति स्मृतम् ॥ ९ ॥ विवाय दद्याच गुणान्विताय तपो-भियुक्ताय जितेन्द्रियाय । यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्फलं तस्य भवेदनन्तम् ॥ १० ॥ यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । एवं कामाः परोहन्ति भूमि-दानसमर्जिताः ॥ ११ ॥ यथाऽप्सु पतिर्तैः ज्ञऋ तैल्लाबिन्दुः प्रसपिति । एवं भूमि(मैः) कृतं दानं सस्ये सस्ये परोहति ॥ १२ ॥ =अन्नदः सुखितो नित्यं वस्नदश्चैव रूप-वान्। स नरः सर्वदो भूप यो ददाति वसुंधराम् ॥ १३ ॥ यथा गौर्भरते वत्सं क्षीरमुत्स्रज्य क्षीरिणी । एवं दत्ता सहस्राक्ष भूमिर्भराति भूमिदम् ॥ १४ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनात्प्राक् च, पुस्तकेऽयं पाठः—"बृहस्पितिकृतं पुण्यं प्रवक्ष्यामि विशेषतः। यन्द्रुत्वा तु नलो राजा सर्वपापेः प्रमुच्यते " इति । + इतः परं वचनद्वयमधिकं च. पुस्तके—'स्वागतेनान्नयः प्रीता आसनेन शतकतुः । विष्णुस्तु पादशौचेन अन्नायेन प्रजापितः। पादशौचं तथाऽभ्यङ्गं दीयमानं प्रतिश्रवाम्। ये ददित सहस्राणि नोपसपैन्ति ते यमम् " इति । × इतः परं वचनद्वयमधिकं च. पुस्तके—'' अन्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवंषणवी सूर्यमुताश्च गावः । लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गां च महीं च द्यात् । सर्वेषामेव दानानामेकजनमानुगं फलम् । हाटकश्चितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम् " इति । = एतद्वचनस्थान् नेऽयं पाठश्च. पुस्तके—'' इश्चिमिः संततां भूमि त्रीहिमिर्यवशाद्वलैः । यो ददाति सहस्राक्ष न स प्रच्यवते दिवः " इति ।

९ ग. यहत्तं यत्महार्थे च। २ च. °हातेजा वृ°। ३ क. ख. °स्यमालि°। ४ क. ख. ङ. °हण्डा-न्निव°। च. °हण्डानुव°। ५ ग °वस्तप्र°। ६ ग. °तः सद्यस्तैल°। ७ ग. °त्रदाः सुस्तिनो नि°।

शक्कं भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणाः । भूमिदानस्य पुण्येन फलं स्वर्गः पुरंदर ॥ १५ ॥ आदित्यो वरुणो विह्निर्बह्मा सोमो हुताशनः । ग्रूलपाणिश्च भगवानिभ-नन्दति भूमिदम् ÷ ॥ १६ ॥ आस्फोटयन्ति पितैरः पॅहर्षन्ति पितामहाः । भूमि-्दाता कुले जानः स नस्त्राना भविष्यति ॥ १७ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । तारयन्तीह दातारं जपवापनदोहनैः ॥ १८ ॥ प्राष्ट्रता वस्नदा यान्ति नग्ना यान्ति त्ववस्त्रदाः । तृप्ता यान्त्यन्नदातारः क्षुघिता यान्त्यनन्नदाः ॥ १९॥ काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः । गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्नाता भविष्यति ॥ २०॥ एष्टच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् । यजेत वाऽश्वमेधेन नीस्ठं वा दृषमुत्स्रजेत् ॥ २१ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलदृष उच्यते ॥ २२ ॥ नीलः पाण्डुरलाङ्गूलस्तृणमुद्धरते तु यः। षष्टिवर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः॥२३॥ यच गृङ्गगतं पङ्कं कूलानिः ष्ठाति चोद्धृतम् । पितरस्तस्य चाश्नान्ति सोमलोक(कं) महाद्युतिम् ॥ २४ ॥ +पृथो-र्थदोर्दिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च । अन्येषां च नरेन्द्राणां ९ुनरन्या भविष्यति ॥ २५ ॥ बहुर्भिर्वसुधा दत्ता राजभिः सगर।दिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल्रम् ।। २६ ।। यस्तु ब्रह्मघ्नः स्त्रीघ्नो वा यस्तु वै पितृघातकः । गवां शतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती श २७॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेतु वसुंध-राम् । श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ आक्षेप्ता च।तुमन्ता च तमेव नरकं त्रजेत् । भूमिदो भूमिहती च नापरं पुण्यपापयोः ॥ ऊर्ध्वीधो वाऽव-तिष्ठेत यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ २९ ॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूर्वैष्णवी सूर्यसुताश्र गावः । लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात् ॥ ३० ॥ षडशीतिसहस्राणां योजनानां वसुंघराँ । स्वतो दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामपदायिनी ॥३१॥ भूमिं यः प्रतिगृह्णाति भूमिं यश्र प्रयच्छिति। उभौतौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ(णौ) ॥३२॥सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फल्र्यः। हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फल्र्यः ॥३३॥यो न हिंस्यादाँनिन्द्यात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम् । तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ अन्यायेन हता भूमियैनिरैरपहारिता। हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते

<sup>÷</sup> इतः परमधिकं च पुस्तके—'' सौवर्णा यत्र प्रासादाः सोद्वा(पस्का ) राश्च कामदाः । गन्धर्वाप्स-रसो यत्र तत्र तिष्ठति भूमिदः " इति । + " सगरस्य दिछीपस्य ययातेर्नेहुषस्य च " इति पाठश्च पुस्तके ।

१ च- °त्रं गजाश्वनस्वाहनम् । भू ° । २ च. °स्य चिह्नानि फ ° । ३ च. °तरो नर्तयन्ति । ४ क. घ. छ. प्रवलान्ति । ५ ग. °रं सर्वात्पापादसंज्ञयम् । प्रा ° । ६ क ख. ग. °राम् । स्व ° । ७ ख. ग. घ. °दहं झात्मा ।

980

सप्तमं कुलम् ॥३५॥हरते हारयेद्यस्त मन्दबुद्धिस्तमोवृतः। स बद्धो वारुणैः पाश्चैस्ति-र्यग्योनिषु जायते ॥ ३६ ॥ असुभिः पतितैस्तेषां दानानीमवकीर्तनम् । ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रे हन्ति त्रिपुरुषं कुलम् ॥ ३७ ॥ वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । गवां कोटिपदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥ ३८ ॥ गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यर्थमङ्ग-्ळैम् । इरस्ररकमायाति यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ३९ ॥ हुतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किञ्चि ्द्धर्मसंचितम् । अर्धोङ्करुस्य सीमाया हरणेन प्रणब्यति ॥ ४० ॥ गोवीथीं ग्राम-रथ्यां च इमशानं गोपितं तथा । संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ४१ ॥ ं ऊँषरे निर्जेट स्थाने प्रास्तं सस्यं विवर्जयेत् । जलाधार् श्र कर्तव्यो व्यासस्य वचनं उपथा ।। ४४ ॥ पञ्च कन्यानृते हन्ति दश्च हन्ति गवानृते । शतमश्वा-ंनृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ४३ ॥ हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् । सर्वे भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ४४ ॥ ब्रह्मस्वे मा रतिं कुँर्यात्प्राणैः - कण्ठगतैरपि । अनौषधमभैषज्यं विषमेतद्धल्लाहलम् ॥ ४५ ॥ न विषं विषमित्याहु-्रिब्रह्मस्यं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्यं पुत्रपौत्रकम् ॥ ४६ ॥ लोहचूर्णो-. इमचूर्णं च विषं च करयेन्नरः । ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुगाञ्चरिष्यति ॥ ४७॥ 🐥 मन्युपहरणा विशा राजानः शस्त्रगाणयः । शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विशमन्युः कुलँ-्त्रंयम् ॥ ४८ ॥ मन्युभइरणा विपाश्रक्रप्रहरणो हारिः । चक्रात्तीव्रतरो मन्युस्तस्या-द्विमं न कोषयेत् ॥ ४९ ॥ अग्निदग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथैव च । मन्युदग्धस्य ंचिप्राणामङ्कुरो न परोहति ॥ ५० ॥ अग्निर्दहति तेजसा सूर्यो दहति रिमिभिः । ँराजा दहति दण्डेंन विशो दहति मन्युना ॥ ५१ ॥ ब्रह्मस्वेन तु यत्सौरूयं देवस्वेन ्तुः या रतिः । तद्धनं कुल्लन।शाय भवत्यात्मविनाज्ञनम् ॥ ५२ ॥ ब्रह्मस्वं ब्रह्मइत्या . च दिरद्रस्य च यद्धनम् । गुरुमित्रहिरण्यं च स्वर्गस्थमपि पीडवेत् ॥ ५३ ॥ ब्रह्म-. स्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न परोहाति । पच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति .॥ ५४ ॥ ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बल्लानि च । संब्रामे तानि लीयुन्तें ्रसिकतासु यथोदकम् ॥ ५५ ॥ श्रोत्रियाय क्रुळीनाय दरिद्राय संतुष्टाय विनीताय सर्वभूतिहताय च ॥ ५६ ॥ वेदाभ्यासर्स्तपी ज्ञानिम-- न्द्रियाणां च संयमः । ईदृशाय सुरश्रेष्ठ यदत्तं हि तदक्षयम् ॥ ५७ ॥ आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दाघि घृतं मधु । विनश्येत्पात्रदौर्वेल्यात्तच्च पात्रं विनश्यति ॥५८॥

<sup>÷</sup> न विद्यत एतद्वचनं कः पुस्तके।

९ ग. अश्रुभिः । २ ग. °मपकी °। ३ ग. °म्। इन्य ज्ञ °। ४ क. घ. इस्सरे । ५ क. च. इं °रस्य क । ६ ग. कुर्याः प्राणैः। ७ ग. ° कक्षयम्। ८ व. "वो दान"।

एवं गां च हिरण्यं च वस्त्रमन्नं महीं तिलान् । अविद्वान्त्रतिगृह्णाति भस्मी भवाते काष्टवत् ॥ ५९ ॥ यस्य चैव गृहे मूर्खों दूरे चापि वहुश्रुतः । वहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ६० ॥ कूळं तारयते घीरः सप्त सप्त च वासव ॥ ६१ ॥ यस्त डैं। गं नवं कुर्यात्पुराणं वाऽपि लानयेत् । स सर्वे कुछ धुद्धृत्य स्वर्गे लोके मही-यते ॥ ६२ ॥ वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । पुनःसंस्कारकर्ता च स्रभते भौछिकं फरूम् ॥ ६३ ॥ निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव । स दुर्गविष**मं** कृत्स्नं न कदाचिद्वाप्नुयात् ॥ ६४ ॥ एकाहं तु स्थितं तोयं पृथिव्यां राजसत्तम । कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि॥ ६५ ॥ दीपालोकपदानेचै वपुष्मानस भवेत्ररः । प्रोक्षणीयपदानेन स्मृतिं मेघां च विन्दति ॥६६ ॥ क्रत्वाऽपि पापकर्माणि यो दद्यादत्रमर्थिने । ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन छिप्यते ॥ ६७ ॥ भूमिर्गाव-स्तथा दाराः प्रस्त इहियते यदा । न चाऽऽवेदयते यस्तु तमाहुर्वस्यातकम् ॥६८॥ निवेदितस्तु राजा वै ब्राह्मणैर्मन्युपीडितैः । न निवारयते यस्तु तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥ ६९ ॥ उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । मोहाचरित विघ्नं यः स मृतो जायते कृमिः ॥ ७० ॥ धनं फलाति दानेन जीवितं जीवरक्षणात् । रूपमैश्वर्यमारोः ग्यमहिंसाफलमक्ष्रते ॥ ७१ ॥ फलमूलाशनात्पूज्यं(जां) स्वॅर्गः सत्येन रुभ्यते । मायोपवेशनाद्राज्यं सर्वत्र सुखमश्चुते ॥ ७२ ॥ गवादयः ज्ञक्र दीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाज्ञनः । स्त्रियस्त्रिषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतुं छभेत् ॥ ७३ ॥ नित्यस्नायी भवेदर्कः संध्ये द्वे च जपन्द्विजः । नवं साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाञ्चके ॥ ७४ ॥ अग्निमनेशे नियतं ब्रह्मछोके महीयते। रैसानां प्रतिसंहारे प्रभून्युत्रांश्च विन्दति॥७५॥ नाके चिरं स वँसते उपवासी च यो भवेत । सततं चैकशायी यः स छनेदीप्सितां गतिम् ॥ ७६ ॥ वीरासनं वीरश्चय्यां वीरस्थानमुपाश्चितः । अक्षय्यास्तस्य स्रोकाः र्स्युः सर्वकामगमास्तथा ॥ ७७ ॥ उपवासं च दीक्षां च आभिषेकं च वासव । क्रत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥ अधीत्य सर्ववेदान्वै सद्यो दुःखात्ममुच्यते । पावनं चरते धर्मं स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ वृहस्पतिमतं पुण्यं ये पटन्ति द्विजातयः । चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बस्रम् ॥ ८० ॥ ू

इति बृहस्पतिप्रणीतं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥ समाप्तेयं वृहस्पतिसमृतिः।

<sup>-</sup>

<sup>ी</sup> न ैंडाफं न°। २ घ. मोक्तिकं। ३ व. ैन मुश्रुष्मा°। ४ ग. ७. स्मर्ने ५ ग. इ. न तत्साध°। ६ ख. रसनों। ७ इ. रमीत । ८ क. स्थुः स्वर्गकामाग°। ९ ख. इ. °कामाग°। १० घ. °ग्रेसॉस्त°।

### यमस्पृतिः।

श्रुतिस्मृत्यादितं धर्मे वर्णानामनुपूर्वशः।पात्रवीद्दिषिभिः पृष्टो मुनीनामग्रणीर्यमः॥१॥ यो भुञ्जानोऽश्चिर्चाऽपि चण्डारुं पतितं स्पृत्तेत् । क्रोधादज्ञानतो वाऽपि तस्य वर् क्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ २ ॥ षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत् । स्नात्वा त्रिषवणं विष्ठः पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३ ॥ भुञ्जानस्य तु विषस्य कदाचित्स्ववते गुदम् । उच्छिष्ठत्वेऽशुचित्वे च तस्य शौचं विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ पूर्वे कृत्वा द्विजः शौचं पश्चादप उपस्पृशेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ५ ॥ निगि-रन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेहने कृते । अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ।। ६ ॥ यदा भोजनकाले स्यादशुचित्रीह्मणः कचित्। भूमौ निधाय तद्भासं स्नात्वा शुद्धिमवाप्तुयात् ॥ ७ ॥ भक्षयित्वा तु तद्भासम्रुपवासेन शुध्यति । अशित्वा चैव तत्सर्वे त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ ८ ॥ अश्वतश्चेद्विरेकः स्यादस्वस्थिस्रिशतं ज्येत् । स्वस्थर्स्नीण सहस्राणि गायञ्याः शोधनं परम् ॥ ९ ॥ चण्डालैः श्वपचैः स्पृष्टो विष्मूत्रे तु कृते द्विजः । त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत् ॥ १० ॥ उद-क्यां सूतिकां वार्शि संस्पृशेदन्त्यजो यदि । त्रिरात्रेण विश्वद्धिः स्यादिति शातात-पोऽत्रवीत् ॥ ११ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातङ्गादिवायसैः । निराहारा शुचि-स्तिष्ठेत्कालस्त्रानेन शुध्याति ॥ १२ ॥ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृश्चते(तः) क-चित् । शुध्यतः पश्चगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥ १३ ॥ अच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । क्रुच्छ्रेण शुद्धिमाप्ते।ति शुद्धा दानोपवासतः ॥ १४ ॥ अतु-च्छिष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत ॥ १५ ॥ ऋतौ तु गर्भशङ्किन्त्वात्स्तानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु स्त्रियं गत्वा शीचं मूत्रपुरीषवत् ॥ १६ ॥ उभावष्यशुची स्यातां दंपती शयनं गतौ । शयनादु-त्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुगान् ॥ १७ ॥

5

भर्तुः शरीरश्चश्रुषां दौरात्म्यादपकुर्वती । दण्डचा द्वादशकं नारी वर्षे त्याज्या धनं विना ॥१८॥ त्यजन्तोऽपतितान्वन्धून्दण्डचा उत्तमसाहसम् । पिता हि पतितः कामं न तु मात्रा कदाचन ॥ १९ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमैः । मृतोऽमे-ध्येन लेम्बियो जीवतो द्विशतं दमः ॥ २० ॥ दण्डचास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम् । प्रायश्चित्तं ततः कुर्युर्यथाशास्त्रपचोदितम् ॥ २१ ॥ जलाद्युद्धन्धनभ्रष्टाः पत्र-ज्यानाश्वकच्युताः । विषप्रपतनपायशस्त्रघातहताश्च ये ॥ २२ ॥ नवैते पत्यवसिताः सर्वेळोकवाहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तक्रच्छूद्वयेन वा ॥ २३ ॥ उभयाव-सितः पापः स्यामाच्छवलकाच्च्युतः । चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत दत्त्वा धेनुं तथा द्वषम् ॥ ९४ ॥ श्वशृगालप्रवङ्गाद्यैर्मानुषैथ रति विना । दष्टः स्नात्वा द्युचिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥ २५ ॥ अज्ञानाद्वाह्मणो भुक्त्वा चण्डालान्नं कदाचन । नोमुत्रयावकाहारो मासाधेंन विशुध्यति ॥२६॥ गोब्राह्मणगृहं दैग्धा मृतं चो(तश्चो)-द्धन्धनादिना । पाशांश्छित्त्वा तथा तस्य कुच्छुमेकं चरेट्द्विजः ॥ २७ ॥ चण्डास्र-पुकसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम् । क्रच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानाद्ज्ञानादैन्द्व-द्वयम् ॥ २८ ॥ कापालिकान्नभोक्तृणां तन्नारीगामिनां(णां) तथा । कृच्छाब्दमाचरे-ज्ज्ञानाद्ज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥ २९ ॥ अगम्यागमने विशो मंद्यगोमांसमञ्जूणे । तप्तकृच्छु-परिक्षिप्तो मौर्वा(ङ्वा)होमेन ब्रुध्यति ॥ ३० ॥ महापातककर्तारश्वत्वारौऽप्यविशेषतः । अग्निं प्रविश्य क्षध्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ॥ ३१ ॥ रहस्यकरणेऽप्येवं मास-मभ्यस्य पुरुषः । अधमर्षणसूक्तं वा छुध्येदन्तर्जले स्थितः ॥ ३२ ॥ रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिछाश्च सप्तैते अन्त्यजाः समृताः ॥ ३३ ॥ भुक्त्वा चैशां स्त्रियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । कृच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानाद्ज्ञानादैन्द्व-द्वयम् ॥ ३४ ॥ मातरं गुरुपत्नीं च स्वर्धंदुद्दितरौ स्तुषाम् । गत्वैताः प्रविश्लेद्धिं नान्या जुद्धिर्विधीयते ॥ ३५ ॥ राज्ञाँ(ज्ञीं) पत्रज्ञीतां धात्रीं तथा वर्णीत्तमामि । कुच्छूद्वयं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥ ३६ ॥ अन्यासु पितृगोत्रासु मातृगोत्रगता-स्विप । परदारेषु सर्वेषु कृच्छ्नं सांतपनं चरेत् । ॥ ३७ ॥ वेश्याभिगमने पापं व्य-पोहन्ति द्विजातयः । पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पश्चरात्रं कुशोदकम् ॥ ३८ ॥ गुरुतल्पव्रतं केचित्केचिद्ब्रह्महणो व्रतम् । गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिचैवावकीर्णिनः॥ ३९ ॥ दण्डार्द्ध्वेत्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत् । द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विनि-र्दिश्चेत् ॥ ४०॥ अङ्कुःष्ठमात्रस्थूलस्तु वाहुमात्रप्रमाणकः । सार्द्रश्च सपलाशश्च गोदण्डः

१ स. °कं द्विशतं द°। २ स्त्र. ग. पापइया°। २ क. दम्बा। ४ क. °रोऽथ वि°। ५ स्त. °र्तमद°। ६ क. स्वकृद्वेहि°। ७ क. दासौं। ८ क. °दूर्व्ये प्र°।

परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ गवां निपातने चैव गर्भोऽपि संपतेद्यदि । एकैकश्रथरेत्कुच्छ्रं यथापूर्वे तथा पुनः ॥ ४२ ॥ पाद्मुत्पन्नमात्रे तु द्वौ पादौ गात्रासंभवे । पादोनं कुच्छ्रमाचष्टे हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ ४३ ॥ अङ्गप्रत्यङ्गसंपूर्णे गर्भे रेतःसमन्विते । एकैकश्रश्वरेत्क्रुच्छ्रमेषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ॥ ४४ ॥ बन्धने रोधने चैव पाषाणे वा गवां रुजा । संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नैव लिप्यते ॥ ४५ ॥ मूर्छितः पतितो वाऽपि दण्डेनाभिहतस्तथा । उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पश्च दशापि वा ॥ ४६ ॥ ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्रोयं वाऽपि पिवेद्यदि । पूर्वव्याधिमनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४७॥ काष्ट्रलोष्टारमाभिगीवः शस्त्रैर्वा निहता यदि । प्रायश्रित्तं कथं तत्र शास्त्रे शास्त्रे निग-द्यते ॥ ४८ ॥ काष्टे सांतपनं कुर्यात्माजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकुच्छ्रं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिक्रुच्छ्रकम् ॥ ४९ ॥ औषधं स्नेहमाहारं ददद्गेब्राह्मणेषु तु । दीयमाने विप-त्तिः स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ तैल्लभैर्षेज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे । निःशल्यकरणे चैव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१ ॥ वत्सानां कण्डवन्धेन क्रियया भेषजेन तु । सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधवन्धयोः ॥ ५२ ॥ पादे चैवास्य रोमाणि द्विपादे स्मश्रु केवल्रम् । त्रिपादे तु शिखावर्ज मूले सर्व समाचरेत् ॥ ५३ ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य च्छेद्येदङ्कुलद्वयम्। एवमेव हि नारीणां मुण्डसुण्डापनं समृतम् ॥ ५४॥ न स्त्रिया वपनं कार्ये न च वीरासनं तथा। न च गोष्ठे निवासं च ( सथ ) न गच्छन्तीमनुत्रजेत् ॥ ५५ ॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहु-श्रुतः । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायिश्वत्तं विनिर्दिशेत् ॥ ५६ ॥ केशानां रक्षणार्थं च द्विंगुणं व्रतमादिशेत । द्विगुणे तु व्रते चीर्णे द्विगुणैव तु दक्षिणा ॥ ५७ ॥ द्विगुणं चेन दत्तं च केशांश्व परिरक्षयेत् । पापं न क्षीयते इन्तुर्दाता च नरकं व्रजेत् ॥ ५८ ॥ अश्रीतस्मार्तिवहितं प्रायिधत्तं वदन्ति ये । तान्धर्मविद्यकर्तृश्व राजा दण्डेन पीडि येत् ॥ ५९ ॥ न चेत्रान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोहितः । तत्पापं ज्ञतधा भूत्वा तमेव परिसर्पति ॥ ६० ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्योद्वाह्मणभोजनम् । विंशतिं गा दृषं चैव द्यात्तेषां च दक्षिणाम् ॥ ६१ ॥ कृमिभित्रेणसंभूतेमिक्षिकाभिश्च पातितैः । कुच्छार्धं संभक्तवींत शक्त्या दद्याच दक्षिणाम् ॥ ६२ ॥ प्रायश्चित्तं च कृत्वा वे भोजियत्वा द्विजोत्तमान् । सुवर्णमाषकं दद्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते ॥ ६३ ॥ चण्डा-लक्ष्यचैः स्पृष्टे निश्चि स्नानं विधीयते । न वसेत्तत्र रात्रौ तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥ ६४ ॥ अथ वसेद्यदा रात्रावज्ञानादविचक्षणः । तदा तस्य तु तत्पापं श्रतथा परिवर्तते ॥ ६५ ॥ उद्गच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच ये ग्रहाः । संस्पृष्टे रश्मिभि-स्तेषामुदके स्नानमाचरेत् ।। ६६ ।। कुड्यान्तर्जेछवल्मीकमूषिकोत्करवरमेसु । रुमशाने शौचशेषे च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७ ॥

इष्टापूर्ते तु कर्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षं समश्रुते ॥ ६८ ॥ वित्तापेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूर्तमुच्यते । आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथैव च ॥ ६९ ॥ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमक्षुते ।। ७० ॥ शुक्राया पूत्रं गृह्णीयात्कृष्णाया गोः शकुत्तथा । ताम्रायाश्च पयो ग्राह्यं श्वेताया दिध चोच्यते ॥ ७१ ॥ कपिलाया घृतं ग्राह्यं महापातकनाशनम् । सर्वतीर्थे नदीतोये कुर्रेद्रिन्यं पृथक्पृथक् ॥ ७२ ॥ आहृत्य प्रणवेनैव ह्युत्थाप्य प्रणवेन च । प्रणवेन समालोडच प्रणवेन तु संपिवेत् ॥ ७३ ॥ पालाशे मध्यमे पर्णे भाण्डे तास्रमये तथा । पिवेत्पुष्करपर्णे वा ताम्रे वा मृन्मये शुभे॥ ७४॥ सूतके तु समुत्पन्ने द्वितीये समुपस्थिते । द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुध्यति ॥ ७५ ॥ जातेन शुध्यते जातं मृतेन मृतकं तथा । गर्भसंस्रवणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत् ॥ ७६ ॥ रात्रि-भिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुध्यति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः पिण्डोदकं(क)क्रियाः॥ ७८ ॥ द्वे पितुः पिण्डदानं(ने) स्यात्पिण्डे पिण्डे द्विनामता । षण्णां देयास्त्रयः पिण्डा एवं दाता न मुहाति ॥ ७९ ॥ स्वेन भर्त्रा सह श्राद्धं माता भुँक्त्वा सदैवतम् । पितामहापि स्वेनैव स्वेनैव पितामही ॥ ८० ॥ वर्षे वर्षे तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम् । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ ८१ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं द्राद्धिश्राद्धमथापरम् । पार्वणं चाति विज्ञेयं श्राद्धं पश्चविधं बुधैः ॥ ८२ ॥ ग्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्वोत्सवमहालये । निर्वपेत्री-न्नरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहिन ॥ ८३ ॥ अनूहा न पृथकन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । पाणिग्रहणमञ्चाभ्यां स्वगोत्राद्भश्यते ततः ॥ ८४ ॥ येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते । तत्समं सूतकं याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ॥ ८५ ॥ विवाहे चैव संट्रत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । एकत्वं सा व्रजेद्धर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ प्रथमेऽह्नि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । अस्थिसंचयनं कार्ये वन्धुभिहिंतबु-द्धिभि: ॥ ८७ ॥ चतुर्थे पश्चमे चैव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं शोक्तं वर्णा-नामनुपूर्वेशः ॥ ८८ ॥ एकादशाहे मेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः । मुच्यते मेत-लोकात्स स्वर्गलोके महीयते ॥ ८९ ॥ \* गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्रवते शुभकर्मणः। न तस्य पुनराष्ट्रचित्रीह्मछोकात्कथंचन ॥ ९० ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनद्वयं न विद्यते क. पुस्तके।

यावद्स्थि मनुष्याणां गङ्गातोयेषु तिष्ठाति । तावर्द्वषसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ।।९१॥ नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृद्येनानुचिन्तयेत् । आगच्छन्तु मे पितरो गृह्णन्त्वेन्ताञ्चलाञ्चलीन् ॥९२॥ हस्तौ कृत्वा सुसंयुक्तौ पूरियत्वा जलेन च ।गोशृङ्गमात्रप्तु-द्घृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत् ॥ ९३ ॥ आकाशे च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामुखः । पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथैव च ॥ ९४ ॥ आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा । तस्माद्प्सु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९५ ॥ दिवा सूर्योश्चिभस्तप्तं रात्रो नक्षत्रमास्तैः । संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्रं सर्वदा जलम् ॥ ९६ ॥ स्वभावयुक्तमच्याप्तममेध्येन सदा शुचि । भाण्डस्थं धरणीस्थं वा पवित्रं सर्वदा जलम् ॥ ९७ ॥ देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाञ्चलीन् । असंस्कृत-प्रमीतानां स्थले दद्याज्जलाञ्चलीन् ॥ ९८ ॥ आद्धे हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिना । उभाभ्यां तर्पणे दद्यादिति धर्मो च्यवस्थितः ॥ ९९ ॥

इति यमप्रणीतं धर्मश्चास्त्रं समाप्तम् ॥ समाप्तेयं यमरमृतिः।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

## लघुविष्णुस्मृतिः ।

#### तत्र प्रथमोऽध्यायः ।

= विष्णुमेकाग्रमासीनं श्रुतिस्मृतिविदां वरम् । पत्रच्छुप्तैनयः सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥ १ ॥ कृते युगे हापक्षीणे छुप्तो धर्मः सनातनैः । तेनै चैश्वचेमोहेन धर्मो न प्रति-मार्गितः ॥ २ ॥ त्रेतायुगेऽथ संप्राप्ते कर्तव्यश्वास्य संब्रहः । यथा संप्राप्यतेऽस्माभि-स्तॅस्वतो वक्तुमईसि ॥ ३ ॥ वर्णाश्रमाणां यो धर्मो विशेषश्चैव यत्कृतः । भेदस्त-थैव चैषां यस्तं नो ब्रहि द्विजोत्तम ॥ ४ ॥ ऋषीणां समॅवेतानां त्वमेव परमो मतः धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्ताऽस्ति सुव्रत ॥ ५ ॥ श्रुत्वा धर्म चरिष्यामो यथा-वत्परिभाषितम् । तस्माद्बूहि द्विजश्रेष्ठ धर्मकामा इमे द्विजाः ॥ ६ ॥ इत्युक्तो म्रुनि-भिस्तैस्तु विष्णुः पोवाच तोस्तदा । अनघाः श्रूयतां धर्मो वक्ष्यमाणो मया क्रमात् ॥ ७ ॥ ब्राह्मणः क्षञ्चियो वैश्यः जूद्रश्वेव तथाऽर्परः । एतेषां धर्मसारं यद्वक्ष्यमाणं निवोधत ॥ ८ ॥ ऋतौ ऋतौ तु संयोग।द्वाह्मणो जायते स्वयम् । तस्माद्वाह्मणसं-स्कारं गर्भादौ तु प्रयोजयेत् ॥ ९॥ सीमन्तोन्नयनं कर्म न स्त्रीसंस्कार इष्यते । गर्भस्यैव तु संस्कारो गर्भे गर्भे शयोजयेत् ॥ १० ॥ जातँकर्म तथा क्रुयीत्पुत्रे जाते यथोदितम् । बाहिर्निष्क्रमणं चैव तस्य कुर्याच्छिशोः शुभम् ॥ ११ ॥ षष्टे मासे च संपाप्ते अन्नपाशनमाचरेत् । तृतीयेऽब्दे च संपाप्ते केशकर्म च कारयेत् ॥ १२ ॥ गर्भाष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्योपनायनम् । द्विजत्वे त्वथ संशप्ते साविज्यामधिका-रभाक् ॥ १३॥ गर्भादेकाद्शे सेके कुर्यात्क्षात्रियवैश्ययोः। कारयेदृद्धिजकर्माणि ब्राह्म-णेन यथाक्रमम् ॥ १४ ॥ ग्रुद्धश्रुतुर्थो वर्णस्तु सर्वसंस्कारवर्जितः । उक्तस्तस्य तु संस्कारो द्विजेष्वात्मनिवेदनम् ॥ १५ ॥ यो यस्य विहितो दण्डो मेखलाजिनधारणम्। सूत्रं वस्त्रं च गृह्णीयाद्वह्मचर्येण यन्त्रितः ॥ १६ ॥ ब्राह्मे मुदूर्ते चोत्थाय चोषस्पृक्ष्य पयस्तथा । त्रिरायम्य ततः प्राणांस्तिष्ठेन्मौनी समाहितः ॥ १७ ॥ अब्दैवतैः पवित्रैस्तु क्रत्वाऽऽत्मपरिमार्जनम् । सावित्रीं च जपंस्तिष्ठेदासूर्योदयर्नांत्पुरा ॥ १८ ॥ अग्नि-कार्यं ततः कुर्यात्पातरेव व्रतं चरेत्। गुरवे तु ततः कुर्यात्पादयोरभिवादनम् ॥१९॥

<sup>= &</sup>quot; ऋषिमेकाप्रमासीनं विष्णुं मितमतां वरम् " इति पाठः ख. छ. पुस्तकयोः ।

१ च. °विशारदम्। २ ङ. °नः। कृते चे°। ३ छ. °न वे शीर्थमाणेन धर्मेण परमार्थतः। ४ च. छ. १स्तत्त्वं नो व°। ५ ख. छ. °मचित्तानां। ६ क. परे। ए°। ७ ख. छ. °तकं कर्म कु°। ८ स. छ. °ते तु वैदिकम्। ९ ख. छ. °णं कुर्यात्रामकर्म दशोर्ध्वतः। ष°। १० ख. छ. °नान्मुनिः। अ°।

वानप्रस्थो यतिस्तथा। उत्तमां द्वतिमाश्रित्य पुनरावर्तयेद्यदि ॥ ३२ ॥ आरूढपतितो क्षेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः। निन्द्यश्च सर्वदेवानां पितृणां च तथोच्यते ॥ ३३ ॥ त्रिदण्डं लिङ्गमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः। न तेषामपवर्गोऽस्ति लिङ्गमात्रोपजीवि-नाम् ॥ ३४ ॥ त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयाणीन्द्रियाणि च । आत्मन्येव स्थितो यस्तु पामोति परमं पदम् ॥ ३५ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्थीऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पञ्चमोऽध्यायः । )

राज्ञां तु पुण्यद्यत्तानां त्रिवर्गपरिकाङ्क्षिणाम् । वक्ष्यमाणस्तु यो धर्मस्तत्त्वतस्तं निबोध्यत् ॥ १ ॥ तेजः सत्यं धृतिद्ध्यं संग्रामेष्वानिवर्तिता । दानमीश्वरभावश्व क्षञ्रध्यः पक्षीर्तितः ॥ २ ॥ क्षञ्चियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षयेत्रृपतिः प्रजाः ॥ ३ ॥ त्रीणि कर्माणि कुर्वीत राजन्यस्तु प्रयत्नतः । दानमध्ययनं यज्ञं ततो (पो) योगनिषेवणम् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सततं तथा । तेषु तुष्टेषु नियतं राज्यं कोश्रश्च वर्धते ॥ ५ ॥ वाणिज्यं कर्षणं चैव गवां च परिपालनम् । ब्राह्मणक्षञ्चसेवा च वैश्यकम् प्रकीर्तितम् ॥ ६ ॥ खल्यज्ञं कृषीणां च गोयज्ञं चैव यत्नतः । कुर्योद्वैश्वश्च सततं गवां च शरणं तथा ॥ ७ ॥ ब्राह्मणक्षञ्चवैश्वयंश्च चरेन्नित्यमपत्सरः । कुर्वस्तु शूद्रः शुश्रूषां लोकाञ्चयति धर्मतः ॥ ८ ॥ पञ्चयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्वन्नित्यं न हीयते ॥ ९ ॥ श्रद्वोऽपि द्विविधो क्रेयैः श्राद्धी चैवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्यभोज्यो हीतरः स्मृतः ॥ १० ॥ प्राणानर्थोस्तथा दारान्ब्राह्मण्या निवेदयेत् । सं शूद्रजातिभीज्यः स्यादभोज्यः श्रेष उच्यते ॥ ११ ॥ कुर्योच्छूद्रस्तु शुश्रूषां ब्रह्मक्षत्रविकां क्रमात् । कुर्यादुक्तरयोर्षेश्चः क्षित्रयो ब्राह्मणस्य तु ॥ १२ ॥

१ ख. छ. °रिरक्षणम् । रक्षमा ° । २ छ. °ध्वपळायनम् । दा ° । ३ ख. छ. क्षेप आङ्गश्चैवेतर् । स्वा । जाड्रो मोज्यः स विश्वेयो भोज्यो हीनं त ° । ४ ख. छ. °त् । न शूद्रो जातिभोज्यः । ५ क. सम्हू • द्री जातिभोज्यः । ५ क. सम्हू • द्री जातिभी ज्याः । प्रक. सम्हू •

चोदिता ॥ १३ ॥ आश्रमाणामयं धर्मो मया शोक्तः सनातनः । यदत्राविदितं किंचि-त्तदन्येंभ्यो गमिष्यथ ॥ १४ ॥

इति श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

समाप्तेयं लघुविष्णुसमृतिः।

# लघुशङ्खस्मृतिः।

+ इष्टापूर्वी तु कर्तव्यौ ब्राह्मणेन विशेषतः । इष्टेन लभते स्वर्ग मोक्षं पूर्तेन विन्दति ॥ १॥ एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्ठमुदकं क्रुरु। कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौर्वितृषा भवेत् ॥ २ ॥ भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः । ताङ्घीकौन्प्राप्नुयुर्मर्त्याः पादपानां प्ररोहणे ॥ ३ ॥ वाषीकूपतडागांनि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमञ्जुते ॥ ४ ॥ अभिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव धारणम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टिमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ इष्टापूतो ( तें ) द्विजातीनां सामान्यौ ( न्ये ) धर्मसाधने । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तधर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥ यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाञ्जलिम् । असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाञ्जलिम् ॥ ८ ॥ प्कादशाहे पेतस्य यस्य चोत्स्ज ( ज्य ) ते वृषः । मुच्यते पेतलोकाच स्वर्गलोकं स गच्छाति ॥ ९ ॥ एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां त्रजेत् । यजेत चाश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्स्रजेत् ॥ १० ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स वै नीलदृषः स्मृतः॥११॥ नवश्राद्धं त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽ-ब्दिके । पतान्त पुरुषास्तस्य यो अङ्क्तेऽनापदि द्विजः॥ १२ ॥ यस्यैतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि षोडश । पेततो न (त्वान्न) विमुच्येत कृतैः श्राद्धशतैरापे ॥ १३ ॥ एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । अमूलं तद्विजानीयात्स मातृपितृघातकः ।। १४ ।। सपिण्डीकरणादृर्ध्वे प्रतिसंवत्सरं सुतैः । प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥ १५ ॥ सपिण्डीकरणादूर्व्व यत्र यत्रोपदीयते । तत्र तत्र त्रयं क्रुपीटूर्जियत्वा मृतेऽहिन ॥ १६ ॥ अमावास्यां क्षयो यस्य पेतपक्षे तथा यदि । सपिण्डीकरणादृध्वी तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥ १७॥ त्रिदण्डग्रहणादेव मेतत्वं नैव जायते । प्राप्ते चैकादशादिने पार्वणं तु विघीयते ॥ १८ ॥ मातुः सपिण्डीकर<mark>णं कथं कार्य</mark> भवेत्सुतैः । पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम् ॥ १९ ॥

<sup>+</sup> लिखितस्मृतिश्लोकैः साम्यमस्यां दृश्यते ।

कर्तन्यं प्रत्युपे(तु प्रमी) तायाः सिपण्डीकरणं स्त्रियाः। मृताऽ(भर्त्राऽ)पि हि न कर्तन्यं चरुमन्त्राहुतित्रतैः ॥ २० ॥ मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्त्रृतीयं तु पितुः पितुः ॥ २१ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः भारीरैः पङ्कि-दूषणैः । अदोषंतं यमः प्राह पङ्क्तिपाव न एव सः ॥ २२ ॥ यानि यश्य पवित्राणि कुश्ती तिष्ठन्ति भारत । तानि तस्यैव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम् ॥ २३ ॥ अग्रौकरणशेषं तु पितृपात्रे पदापयेत्। प्रतिपद्य पितॄणां च न दद्याद्वेश्वदेविके ॥ २४॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धं भोजयते द्विजः। = अन्नदाताऽपहर्ती च भोक्ता च नरकं व्रजेत् ॥ २५ ॥ इस्तदत्तास्तु ये स्नेहा स्रवणव्यञ्जनादयः । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्क्ते च किल्विषम् ॥ २६ ॥ आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । भोक्ता विष्ठासमं भुङ्क्ते दाता च नरकं त्रजेत्॥ २७॥ श्राद्धं कृत्वेतरश्राद्धे यस्तु भुङ्क्तेऽतिविह्वलः । पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः ॥ २८ ॥ पुनर्भोजन-मध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धं भुक्त्वाऽष्ट्र वर्जयेत् ॥ २९॥ च्याममात्रं सम्रुत्मृरुय पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत् । यत्र संस्पर्धनं वाऽपि प्राप्तुवन्ति न विन्दवः ॥ ३०॥ अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा । तेभ्यश्रापि प्रकः र्तव्यमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥ ३१ ॥ मातुः श्राद्धं तु पूर्वस्मात्पितृणां तदनन्तम् । तत्तो मातामहानां च रुद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥ ३२ ॥ दशकुत्वः पिवेचापः सावित्रयाः श्राद्धभुग्द्विजः । ततः संध्यामुपाश्चीत शुध्यते तदनन्तरम् ॥ ३३ ॥ चान्द्रायणं नव-आदं पराको मासिकेन तु । पक्षत्रयेऽपि कृच्छ्ः स्यादेका<mark>ई पुनराब्दिके । अत ऊर्ध्व</mark> न दोषः स्याच्छक्खस्य वचनं त (य) या ॥ ३४ ॥ सर्वविमहतानां च शृङ्किदंः ष्ट्रिसरीस्रपेः । आत्मनस्त्यागिनां चैत्र श्राद्धमेषां न कारयेत् ॥ ३५ ॥ उदकं पिण्ड-दानं च विशेभ्यो यच दीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तिरक्षे प्रछीयते ॥ ३६ ॥ नार।यणवाळिः कार्यो लोकग्रहभयान्नरैः। तथा तस्य भवेच्छ्रेयो नान्यथा वाऽत्रवीन्मनुः ॥३७॥ गोभूहिरंण्यहरणे क्षेत्रापणगृहस्य च।यग्रुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ।।३८॥उद्यताः सह धावन्त एककार्येष्ववस्थिताः। यद्येकोऽपि÷ इनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघा-तकाः ॥ ३९ ॥ बहूनामेककार्येषु यद्येको मर्भघातकैः । सर्वे तेशुद्धिमि(मृ)च्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ।। ४० ।। महापातकसंस्पर्शे स्तानमेव विधीयते । संस्पृष्टस्तु यदा भुङ्क्ते कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ ४१ ॥ चाण्डास्त्रभाण्डसंस्पृष्टं वापीकूपगतं

<sup>=</sup> अन्नदाता पुरोघाश्वेति पाठः क्रचिद्रपरुभ्यतेऽन्यन्न । ÷ इइमार्षे क्रेयम् । इन्यादिति भाग्यम् ।

जस्रम् । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ४२ । चाण्डास्रघटमध्यर्स्थं यस्तोयंः पिबात द्विजः । तत्क्षणात्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत् ॥४३॥ यदि न क्षिपते तोयं श्वरीरे यस्य जीर्यति । प्राजापत्यं न दातव्यं क्रच्छ्(च्छ्रं)सांतपनं स्मृतम्।४४॥ चरेत्सांतपनं विमः प्राजापत्यं तु क्षात्रियः । तदर्थे तु चरेद्वैरुयः पादं शूद्रस्य दापयेत् ॥ ४५ ॥ यस्य चाण्डालि( ली )संयोगो भवेत्कश्चि(त्कचि )दकामतः । तस्य सांतपनं कुच्छ्रं स्मृतं शुद्धचर्यमात्मनः ॥ ४६ ॥ चाण्डालोदकसंस्पृष्टः स्नात्वा विशो विश्च-ध्यति । [ \*तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ४७॥ आजानु स्नानमात्रं स्यादानाभेश्व विशोधनम् । अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मलम् ॥ ४८ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा स्वानचाण्डालवायसैः । तावत्तिष्ठेन्निराहारः(रा) स्नात्वा कालेन शुध्यति ] ॥ ४८ ॥ अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा चाण्डालस्य च च्छेदनम् । पातनं चैवं शृङ्कस्य मासार्धं व्याप(याव)कं चरेत् ॥५०॥ यवसस्राववोटव्यो यावद्वोहेत तहुहे(?) तदूर्णी च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ॥५१॥ हले वा शकटे चैव दुर्वलं यो नियो-जयेतु । श्रत्यवाये सम्रुत्पन्ने ततः शामोति गोवधम् ॥ ५२ ॥ अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा । नदीपर्वतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत् ॥ ५३ ॥ ऐकं च बहुभिः कैश्चिरैवाद्व्यापादितं कचित्। कृच्छ्रपादं तु इत्यायाश्चरेयुस्ते १थक्पृथक् ॥ ५४॥ एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योक्त्रे च पादहीनं स्याचरेत्सर्व निपातने ॥ ५५ ॥ रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च( चा ) अमघातनम् । तृतीयं(ये)तु शिखा धार्या सिक्षलं तु निपातने ॥ ५६ ॥ केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत । द्विगुणव्रते समादिष्टे द्विगुणे(णा)दक्षिणा भवेत् ॥ ५७ ॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा वहुश्रुतः । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५८ ॥ अन्येषां नखकणीनां वाहोर्निमींचने तथा । सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥५९॥ यन्त्रिते गोचिकित्साया मृढगर्भाविमोचने । यत्ने कृते विषद्येत प्राचिश्चत्तं न विद्यते ॥ ६०॥ औषघं स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च। यदि कश्चि(काचि)ाद्वेपात्तिः स्यात्मायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६१ ॥ स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा ।

+ एतचिह्नान्तर्गतं न विद्यते क. पुस्तके ।

कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ६२ ॥ वालस्त्वन्तर्दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विश्वद्धिः स्यानाशीचं नैव स्तकम् ॥ ६३ ॥ आदन्तजन्मनः सद्य आचूडानेशिकी स्मृता । त्रिरात्रं तु त्रतादेशा दशरात्रमतः परम्॥६४॥ अहस्त्व-दत्तकन्याया वालेषु च विश्वोधनम्। कुर्वनेवाशनौ यात मातुलश्रोत्रिये यथा(१)॥ ६५ ॥ ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत् । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य वचनं यथा ॥ ६६ ॥ आममांसं घृतं क्षौदं स्नेहाश्च फलसंभवाः । म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्येते विष्क्रान्ताः श्चयः स्मृताः ॥ ६७ ॥ दिवा कपित्थच्छायासु रात्रौ दिधशमीषु च । धात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीर्वसते सदा ॥ ६८ ॥ स(श्रू)पिवातनखाग्रान्तकेशवन्ध[प]-टोदकम् । मार्जनीरेणुसंस्पर्शो हन्ति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ ६९ ॥ अर्धवासास्तु यः कुर्याज्जपहोमिक्रया द्विजः । तत्सर्वे राक्षसं विद्याद्वहिर्जानु च यत्कृतम् ॥ ७० ॥ यत्र यत्र च संकीर्ण पश्यत्यात्मन्यसंशयम्। तत्र तत्र तिलेहोंमो गायत्र्यावर्तनं तथा॥ ७१॥ इति लघुश्वाङ्खस्मृतिः ॥

समाप्तेयं छघुशङ्खस्मृतिः

## [लघु]शातातपस्मृतिः ।

शातातपस्य महर्षेर्धर्मशास्त्रं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ ब्राह्मेणं इत्वा तस्य शिरः-कपालमादाय तीर्थान्तरं संचरेदात्मनः पापकीर्तनं कुर्वन्द्रादशाब्दैर्विशुध्याति ॥ २ ॥ अथात्रमेषं पत्र्याते तद्वर्शनाच्छुद्धो भवति ॥ ३ ॥ सुरापस्य तप्तसुरापाने शुद्धिः स्यात् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणसुवर्णहरणे राजसंनिधानात्सोमपानेन कुद्धिः स्यात् ॥ ५ ॥ गुरुदाराभिगामिनस्तप्तायसिपारिष्यञ्जनेनैव बुद्धिः ॥ ६ ॥ एषां यो येन संबध्यते तस्य तदेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ७॥ यावकीयं चतुर्थकालं संविशेत् ॥ ८॥ नकु-ल्लभोजने लग्जनपलाण्डुगृञ्जनभक्षणे तप्तकृच्लृम् ॥ ९ ॥ उष्ट्रीखरीमानुषीक्षीरपाने पुनरुपनयनं कुच्छ्रं च ॥ १० ॥ शूद्रोच्छिष्टभोजने त्रिरात्रम् ॥ ११ ॥ सूराभाण्डो-दकपाने छर्दनं घृतपाश्चनमहोरात्रं च ॥ १२ ॥ अनुदकमूत्रपुरीषकरणे ष्व(श्व)-काकस्पर्शने सचैलस्तानं महान्याहृतिमाचरेत् ॥ १२ ॥ काकविष्ठोपघाते हन्यकन्या-भिगमने तदेव व्रतम् ॥ १४ ॥ मृतवत्सायाः क्षीरशक्षने दृथामांसस्य भक्षणे प्राजा-पत्यम् ॥ १५ ॥ अग्रेकत्सादने मांसस्यर्थे(स्पर्शे) काकश्वानमण्डूकमूषकदर्दुरनकुला-दीन्हत्वा यानि चान्यानि भूतानि एषामनुक्तशायश्चित्तेषु वधं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १६ ॥ अस्ताताशी अयाजी च विनकीणों भवेद्द्विजः । न तारयति दातारं नाऽऽत्मानन्त(नं स)परिग्रहम् ॥ १७ ॥ अस्नाताशी मस्त्रं भुद्धे अयाजी पूय-शोणितम् । अहु(हु)ताशी कृमिं भुङ्क्ते अदाता विषमश्रुते ।। १८ ॥ पकं वा यदि वा चाऽऽमं यस्य नाश्वाति वै द्विजः । भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्वाद्रायणं चरेत् ॥ १९ ॥ अथोपपातकान्याहुः ॥ २० ॥ अग्युत्सादी कन्यादुषी स्त्रीघाती[वृषणाभि-घाती] गोघ्नः शूद्रघाती कुमारघाती यामि(पति)नन्यवहारी ये तेषां प्रायश्चित्तानि॥२१॥ अग्न्युत्सादने क्रुच्छ्म् ॥ २२ ॥ कन्यादूषणेऽर्धपादम् ॥ २३ ॥ स्त्रीघाती षण्मासाः न्कुच्छ्रेण ॥ २४ ॥ द्वणाभिघाते पाजापत्यम् ॥ २५ ॥ गोन्नस्नीन्मासा-

१ क. °द्वाणो ब्राह्मणं। २ ख. म. °कदुर्दुः । ३ ध- °जः। नाता ।

न्त्राजापत्यं कुर्याद्रोमतीं च जपेद्विद्याम् ॥२६॥ शूद्रवधे तप्तकुच्छ्रेण मासं वर्तयेत्॥२७॥ कुमारघाती पयोभक्षो मासं गोष्टे वसेत् ॥ २८ ॥ पतितव्यवहारी तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ॥ २९ ॥ \* आहस्त्यश्वदातरि वधे शूद्रवद्कामकृते प्रायश्चित्तं समा-चरेत् ॥ ३० ॥ प्राणायामास्त्रयस्तस्य व्र(घृ)तं प्राध्य विशुध्यति ॥ ३१ ॥ विवाह-येन सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्याः[कथांचित् ]संवन्धेऽ[प्य]तिक्रुच्छ्रं चरे-द्द्विजः ॥ ३२ ॥ य उद्वहेत्सगोत्रां = दुहितरं चैव मातुलाश्(?) । पितृभिः सह तुल्यः स्यात्स तु चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३३ ॥ नोद्वहेत्किपलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगि-णीम् । नातिल्लोमिकां नाल्लोमिकां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ३४ ॥ नक्षेष्टक्षनदीः नाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ३५ ॥ यस्यास्तु न भवेद्घाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधर्मशङ्करमा ॥ ३६ ॥ असपिण्डा तु या मातु-रसगोत्रा च या पितुः । सा विवाह्या द्विजातीनां दःरकर्मणि मैथुने ॥ ३७ ॥ इंस-स्वनां मेघवर्णा मधुपिङ्गाललोचनाम् । तादशीमुद्दहेत्कन्यां स चैल(वं)सुस्रमृच्छ-ति ॥ ३८ ॥ दाराग्रिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परि-वित्तिस्तु पूर्वजः॥ ३९ ॥ परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥ ४० ॥ क्षीवे देशान्तरस्थे पतिते पत्रजिते तथा ।दारा-बिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ ४१ ॥ नाम्रयः परिविन्दन्ति वेदा न च तपो न च । न च श्राद्धं कनिष्ठस्य विरूपा या च कन्यका ॥ ४२ ॥ यस्मिस्तु कुलक्षीलानि न दृश्यरन्कदाचन । न सत्याकरणं तत्र न च कन्यानृतं भवेत् ॥ ४३ ॥ उद्वाहिता च या कन्या न संप्राप्ता च मैथुनव्। भर्तारं पुनरभ्येखे थथा कन्या तथैव सा।।४४॥ सम्रद्भव्य तु तां कन्यां सा चेदश्वतयोनिका । कुलशीस्वते दद्यादिति शातातपोऽत्र-वीत्।। ४५ ॥ प्रख्यापनं प्र(प्रा)ध्ययनं प्रश्नपूर्वं प्रतिग्रहम् । दानाध्ययनवादार्थं षड्विधो वेदविक्रयः ॥ ४६ ॥ यत्तद्विक्रयनिर्दिष्टं स्त्रीषु यचार्पितं धनर्मं । न देयं पितृदेवेभ्यो यच क्रीबादुपार्जितम् ॥ ४७ । अनियोगेन यो दद्याद्वाह्मणाय प्रति-ग्रह्म् । स पूर्व नरकं याति ब्राह्मणस्तद्नन्तरम् ॥ ४८ ॥ वेदाक्षराणि यावन्ति नियुक्तादनुकारणात् । तावता ब्रह्महत्यैव ब्रह्मविक्रयनिर्दिशेत् (१) ॥ ४९ ॥ वैश्व-देवेन ये भीता आतिथ्याच बहिष्कृताः । सर्वे ते दृषला क्षेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजा: !। ५० ॥ येषामध्ययनं नास्ति ये च केचिद्नम्नयः । न कुलं श्रोत्रियं येषां

<sup>\*</sup> इत आरभ्य विशुष्यतीत्यन्तप्रन्थो ग. पुस्तके न विद्यते । = तदुःहितरामिति सक्षसपुस्तकपाठः ।

<sup>ृ</sup> कि, ङ °म्। तद्देयं। २ क. ग. °न्त्यम्त्यधा°। ३ क. °काः। व्यथा।

अतिथिरहिते श्राद्धे ये भुञ्जन्त्यविचक्षणाः । दृथा तेनान्नापकेन काक्योनि वर्जन्ति ते ॥ १०१ ॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् । तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १०२ ॥ यावदुष्णं पिवेदन्नं यावदश्चन्ति वाग्यताः । पितरस्ता-वदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ १०३ ॥ हविर्गुणा न वक्तव्या न यावित्पत-रोऽर्चिनाः । पितृभिस्तर्पिते स्त (त्व ) स्य वक्तव्यं शोभनं इविः ॥ १०४ ॥ परदारेषु जायेते द्वौ पुत्रों कुण्डगोलकौ । पत्यों जीवति कुण्डस्तु मृते भर्तिर गोलकः ।। १०५ ॥ तो जातौ ( येते ) परक्षेत्रे भक्त्य ( त्या ) चेष्टते कृतिः । दत्तानि इच्यकच्यानि नाश्चान्ति सां ( स ) मदायिनः ॥ १०६ ॥ त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतुपिन्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमार्जवम् ॥ १०७ ॥ दौहित्रं भोच्यते खड्गं ललाटे यस्य दृश्यते । तस्य सड्गस्य यत्पात्रं तद्दौहित्रमिति स्मृतम् ॥ १०८ ॥ दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । स कालः कुतुपो क्रेयः पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ १०९ ॥ पितृत्रकं करे कृत्वा गन्धेराणि पठे ( लेपये )· द्द्विजः ( जान् ) । पितृयज्ञस्य तच्छिदं निराशाः पितरो गताः ॥ ११० ॥ सच्या-दंसात्परिश्वष्टं नाभिदेशे धृताम्वरम् । एकवस्त्रं तु तं वि (तिद्वे ) द्यादैवे पित्र्ये च वर्जयेत् ॥ १११ ॥ इस्तौ प्रक्षाल्य गण्डूषं यः पिवेद्विचक्षणः । स हि दैवं च पित्र्यं च आत्मानं चापि घातयेत् ॥ ११२ ॥ भो ( भा ) जनेपूपतिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः । आसुरं तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ ११३ मृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे द्शगुणा स्मृता । नद्यां श्वतगुणा प्रोक्ता अनन्ता शिवसं-निधौ ॥ ११४ ॥ अनृतं मद्यगन्धं च दिवामैथुनमेव च । पुनाति मन्त्रतत्त्वं च तत्सं-ध्योपासनाद्द्विजः ॥ ११५॥ गणात्रं गणिकात्रं च यचात्रं बहुयाचितम् । नारी-प्रथमगर्भेषु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ११६ ॥ पुनर्भूः परिवेत्ता च रेतोधाः काम-चारिणी । आसां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ११७ ॥ \* कामचारिणी-रतस्य परपाकरतस्य च । लोल्रुपस्य च यचात्रं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ११८ ॥ पश्चयज्ञानुपासित्वा परानं यस्तु भुञ्जाते । सततं त्राह्मणो विद्वान्परपाकरतः स्मृतः ॥ ११९॥ गृहमेथे प्रवर्तन्ते वेदशास्त्रवाहिष्कृताः । ऋषिभिस्तत्र(स्ते तु) सर्वे वै श्वपचाः समुदाहताः ॥ १२० ॥ अज्ञानाङ्कञ्जते विषाः सूतके मृतकेऽपि च । गायच्यष्टसह-स्रेण ग्रुध्यते (न्ते) प्रेनसूतके ॥ १२१ ॥ वैश्यस्य सूतके भुक्त्वा गायत्र्याः पश्चिपिः शुचिः । सूतके क्षञ्चियस्यैतिद्विंशतो जप उच्यते ॥ १२२ ॥ सत्रिणां दीक्षितानां च र्यंतीनां ब्रह्मचारिणाम् । एतेषां सूतकं नास्ति कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः ॥ १२३ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते घ. पुस्तके ।

१ इ. ते विष्याये। २ क. ख. प्रत्ये। ३ क. इ. सतिना।

यज्ञशकरणे चापि जायते स्वयमेव तु । अधीं(थो)पदापयेदन्नं भोज्यं तद्द्विजसत्तमेः ॥ १२४ ॥ चितिष्टक्षश्चितियूपश्चण्डालो वेदविकयी। एतान्वै ब्राह्मणः स्पृष्टा सचैलो जलमाविशेत् ॥ १२५ ॥ अग्न्न्यगारे गवां गोष्ठे देवतानां च संनिधौ । आहारेः जपकाले च पादुकां च विवर्जयेत् ॥ १२६ ॥ श्विरः पादृत्य कण्डं वा अप्सु मुक्त-शिखोऽपि वा । अकृत्वा पादशौचं तु आचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ १२७ ॥ खलक्षेत्र-गतं धान्यं वापीकृपगतं जलम् । अभोज्यादपि तद्भाद्यं यच गोष्ठगतं पयः ॥ १२८॥ : अनाम्नातेषु[च] कथं कथं चिदिति चेद्ददेत् । यामाशिषं द्विजा ब्र्युः स धर्म परमः स्मृतः ॥ १२९ ॥ यो वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते तद्दै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १३० ॥ यातुधानाः पिशाचाश्च राक्षसाः क्रूरकः र्मिणः । इर्रेन्ते रसमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितम् ॥ १३१ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीर्द्धताञ्चन एव च । मण्डलान्युपजीवान्ति तस्मात्कुर्वन्ति मण्डलम् ॥ १३२ ॥ ब्राह्म-णस्य चतुष्कोणं त्रिकोणं क्षञ्चियस्य च । वैश्यस्य मण्डलं शोक्तं शुद्रस्य प्रोक्षणं स्मृतम् ॥ १३३ ॥ दन्तल्ये फले मूले भुक्तयोषानुलेपने । ताम्बूले चेक्षुखण्डे चः नोच्छिष्टो भवति द्विजः ॥ १३४ ॥ न स्तानमाचरेद्भुक्त्वा नाऽऽतुरो न महानिश्चि । न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १३५ ॥ नोत्सङ्गे भाजनं कृत्वाः भुक्षीत स्नातको द्विजः। न च पाणितले कृत्वा शयने न च माँ(आ)सने ॥ १३६ ॥ अञ्चर्षि स्पृत्रते यस्तु एक एव स दुष्यति । तं स्पृष्ट्वाऽन्यो न दुष्येत सर्वद्रव्येष्वयं विधि: ॥ १३७ ॥ बहूनामेकलग्नानां यद्येकोऽप्यशुचिभवेत् । अशौचं तस्य मात्रस्यः नेतरेषां कदाचन ॥ १३८ ॥ नाश्रीयादेकवस्त्रेण न नग्नः स्नानमाचरेत् । न विण्मूतं पथि क्रुर्याञ्च अस्मनि न गोमये ॥ १३९ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्रुयाद्धद्रमित्येव वा पुनः शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १४० ॥ गवाघ्रातानि कांस्यानि शृद्धो-च्छिष्टानि यानि च । शुध्यन्ति दश्वभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ १४१ ॥ अयने दानमादौ स्याद्विषुवे मध्यवर्तिनि । षडशीतिमुखेऽतीते समन्ताचन्द्रसूर्ययोः ॥ १४२ ॥ क्रुर्याद्वाह्यीण कर्माण स्वभार्यापोषणं परम् । ऋतुकालाभिगामी च प्रामोति परमां गतिम् ।। १४३ ॥ ऋतुपतीं तु यो भार्यी संनिधौ नोपगच्छति । तस्या रजासि बन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ १४४ ॥ अयनादौ तदा दद्याद्द्रव्यिमष्ट गृहे वसन् । षडश्रीतिमुखे चैव विमुक्ते चन्द्रसूर्ययोः ॥१४५॥ अर्वाक्षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चाच पोढ्यः । काळः ६ण्योऽर्कसंक्रान्त्यां विद्वद्भिः परिकीर्तितः ॥१४६॥

१ घ. अर्थाः वदा । २ क. ग. "भी दा" । ३ क. ग. मोल्बे। ४ क. "रन्ति र"। ५ क. म. "सासने ।

संक्राम्त्यां यानि दत्ता च (नि) कच्यानि ब्राह्मणैः सह । तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्माने जन्मनि ॥ १४७॥ अधिगम्य तु यज्ज्ञानं यच्च दानमुपार्जितम् । विद्यते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्यते ॥ १४८ ॥ मत्यक्षाणि च दत्तानि ज्ञानं च निरहंकृतम् । तपांसि च सुगुप्तानि तेषां फलमनन्तकम् ॥ १४९ ॥ शतमिन्दुक्षये दानं सहस्रं तु दिनक्षये।विषुवे अशतसाहस्रमाका [श्रे]चैत्यनन्तकम् १॥१५०॥ अयनेषु च यद्दं पढशीतिमुखे तथा । चन्द्रसूर्योपरागे च दत्तं भवति चाक्षयम् ॥१५१॥ चन्द्र-सूर्येग्रहे नाद्याद्यानु प्रतिमुक्तयोः। अमुक्तयोरस्तगयोः स्नात्वा दृष्टा परेऽहनि ॥१५२॥ नष्टं देवलके दत्तपप्रतिष्ठं वार्धुषिके । सोमविक्रयिणे विष्ठाऽभि(दत्तं) जायते पूयशोणितम् ॥१५३॥यत्र (च) देवलके दत्तं ते (ने) इ ता (ना) मुत्र तद्भवेत्॥१५४॥ चण्डालान्त्य-स्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१५५॥ब्रह्मकूर्चे प्रवक्ष्यामि सर्वेपापशणाश्चनम् । अनादिष्टेषु सर्वेषु ब्रह्मकूर्चे विधीयते ॥ १५६ ॥ नदीपस्रवणे तीर्थे हृदे चान्तर्ज्ञेऽपि वा । धौतवासा विशुद्धात्मा जपे-चैव जितेन्द्रियः ॥ १५७ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिघ सर्पिः कुशोदकम् । निर्दिष्टं पश्चगव्यं च पवित्रं कायशोधनम् ॥ १५८ ॥ गोमृत्रैकपलं दद्यादर्घीङ्गुष्टेन गोम-यम् । क्षीरं सप्तपत्रं दद्यात्पलमेकं क्कशोदकम् × ॥ १५९ ॥ गायञ्याऽऽगृह्यं गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् । आप्यायस्वेति च शीरं द्धिकान्णोति वै द्धि ॥ १६० ॥ तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् । ब्रह्मकूर्चे भवेदेवमापा हि ष्ठेति ऋज्जपेत् ॥१६१॥ मध्यमेन पलाशेन पद्मपत्रेण वा पिवेत् । अथ वा ताम्रपात्रेण ब्रह्म-पात्रेण वा द्विजः ॥१६२॥ अग्रये स्वाहा। सोमाय स्वाहा । इरावती । इदं विष्णुः । मा नस्तोके । गायत्रीं च जुहुयात् ॥ १६३ ॥ प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इत्यालोडच प्रणवेन पिवेत् ॥ १६४ ॥ अ।हत्य प्रणवेनैव उद्धृत्य प्रणवेन च । आलोडच प्रण-वेनैव पिवेच पणवेन च ॥ १६५ ॥ एतद्द्विजनिमित्तं हि सर्वपापप्रणाश्चनम् । मछं कोष्ठगतं सर्वे दहत्यमिरिवेन्धनम् ॥ १६६ ॥ दुर्वछेऽनुग्रहः शोक्तस्तथा चैवानवृत्त-( यैव बालहद्ध )योः । अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्माऽनुग्रहः स्पृतः ॥ १६७॥ स्तेहाद्वा यदि वा मोहाद्भयादक्षानतोऽपि वा । कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ श्ररीरस्यात्यये कार्यः सदैव नियमो द्विजैः । महत्कार्योपचारे

<sup>\*</sup> अत्राऽऽद्शेपुस्तकेषु एवमेव पाठो व्यासवचने त्वत्र शतसाहस्रं व्यतीपाते त्वनन्तकमिति पाठो दृश्यते । × अत्र दिषृष्तयोः प्रमाणादर्शनादपूर्णे वचनमिदं भाति ।

च न च स्वस्थैः कदाचन ॥ १६९ ॥ स्वस्थः सन्क्कः स्थो न कुः )रुते मृदो व्रतः नियमो यो द्विजः । तद्वशाचे तु कर्तारः पतन्ति नरकेषु चै ॥ १७० ॥ धर्मशास्त्रं समारूढो वेदखड्गधरो द्विजः । विद्वान्स्वयं तु यद्व्र्यात्स धर्मः परमः समृतः ॥ १७१ ॥ अच्छिद्रमिति यद्वावयं वदन्ति क्षितिदेवताः । प्रणम्य शिरसा ब्राह्ममिते छोमफलैः सह ॥ १७२ ॥ शातातपमिति ख्यातं धर्मशास्त्रोचमोत्तमम् । एतज्ज्ञात्वा द्विजः सम्यग्याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १७३ ॥

इति श्रीशातातपमहर्षिप्रोक्तं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥
समाप्तेयं [ लघु ]शातातपस्मृतिः ।

### ॐ तत्सद्वसणे नमः।

# लघुहारीतस्मृतिः।

हारि(री)तेनैवमाख्यातं लोकानां हितकाम्यया । प्रायश्चित्तं चिकित्सार्थमेतत्पाहुर्म-नीषिणः ॥१॥ श्वविष्ठां काकविष्ठां वा कङ्कगुध्रनरस्य च । अधोच्छिष्ठं तु संस्पृत्रय सचैलो जलमाविशेत् ॥ २ ॥ ऊर्ध्वीच्छिष्टं तु संस्पृत्रय प्रायश्चित्तं विनिर्दि-क्रेत् । उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन ग्रुध्याति ॥ ३ ॥ रजस्वला तु या नारी श्वानं काकमथ स्पृत्रेत्। प्रायश्चित्तं कथं तस्या येन शुद्धिमवाष्नुयात्।। ४ ॥ अतिकान्ते त्रिरात्रे तु स्नानं कृत्वाऽऽर्द्रवाससा । त्रिरात्रं क्षपयेदृध्वीमेकरात्रमधः क्षिपेत् ॥ ५ ॥ नियमस्था त्रतस्था स्त्री रजः पश्येत्कथंचन । त्रिरात्रैं तु क्षिपेदृर्ध्व त्रतशेषं समाचरेत् ।।६।। उच्छिष्टस्तु द्विजातिश्वरजस्त्रीं यदि संस्पृशेत् । उपवासस्त्वधोच्छिष्ट ऊर्ध्वोच्छिष्टे ज्यहं क्षिपेत् ॥७॥ विष्मूत्रं यस्तु गृह्णाति वाचा वा दायको भवेत् । ग्रहणे तप्तकुच्छ्रं स्यादेकाहश्रेतरे स्पृशेत् ॥ ८ ॥ यद्रजः श्लेष्मणः स्वेदो गात्राणां च मलानि च । प्रमादान्मुखसंस्पृष्टे पश्चगन्येन शुध्यति ॥ ९ ॥ उच्छिष्टस्तु यदा स्पृष्टश्रण्डालाँदैः कथंचन । ऊर्ध्वोच्छिष्ठं तु संस्पृश्य द्विजः सांतपनं चरेत् ॥ १० ॥ = अधोच्छिष्ठो यदा स्यात्तु प्रायश्चित्तं भवेदिदम् । त्रिरात्रमुपवासेन पञ्चगन्येन शुध्यति ॥ ११ ॥ जिच्छष्टः संस्पृशेद्यस्तु नटं रजर्कंमेदकान् । अधोच्छिष्टो यदा स स्यादेकरात्रमभोज-नम् ॥ १२ ॥ अध्वींच्छिष्टो यदा तु स्यात्प्रायश्चित्तं भवेदिदम् । उपवासिक्षरात्रं स्याद्घृतं प्राज्य विज्ञुध्याते ॥ १३ ॥ + अन्त्यजः पतिनो बाऽपि निगृदो यत्र तिष्ठाति । विज्ञाते तु ततः पश्चात्रिभिः कृच्छ्रैर्विशोधनम् ॥ १४ ॥ उद्धृतं दिधसंस्कारं जह्यात्स्पृष्टं च मृन्मयम् । क्रुच्छ्रं चान्द्रायणं क्रुयीत्पावनीयं पुनर्द्विजः ॥ १५ ॥ चाण्डालस्य तु पानीयं ब्राह्मणश्च यदा पिवेत् । षड्।त्रमुपवासेन पश्चगव्येन बुध्यति ॥ १६ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा ग्रामसूकरकुक्कुटैः । स्नानं कृत्वा क्षिपेत्ता-वद्यावचन्द्रस्य दर्शनम् ॥ १७ ॥

<sup>=</sup> इतः प्रभृति मेदकानित्यन्तं न ख. पुस्तके । + इत आरभ्य पश्चगव्येन शुव्यतौत्यन्तं न विद्यते घ. पुस्तके ।

१ व. °तेन च न्यास्या° । २ व. °तं विशुध्यर्थनेनमाहु° । २ ख. °तं झपचेट् ° । ४ ख. ग. °िन्छ है हु यदा स्पर्शे चाण्डालामं क° । '४ क. °लामं क° । ६ व. °कमोचिका° । ७ इ. अत्यन्तः ।

शिखां छिन्दन्ति ये केचिँद्वैराग्याद्वैरतोऽपि वा । पुनःसंस्कारमईन्ति त्रयो वर्णा द्वि-जातयः ॥ १८ ॥ मोहाच्छिन्दन्ति ये केचिद्द्विजातीनां शिखां नराः । चरेयुस्ते दुरात्मानः पाजापत्यं विशुद्धये ॥ १९ ॥ स्त्रीशृद्धौ तु शिखां छित्त्वा क्रोधाद्दैराग्य-तोऽपि वा । प्राजापत्यं प्रकुर्यातां निष्कृतिर्नान्यथा भवेत् ।। २० ।। विना यज्ञोपवीः तेन द्विजातिर्यद्यपस्पृश्चेत् । अपाजापत्यं प्रकुर्वीत निष्कृतिर्नान्यथा भवेत् ॥ २१ ॥ नोपस्पृष्टं भवेत्तेन उच्छिष्टस्तु स उच्यते ॥२२॥ विना यज्ञोपवीतेन अङ्क्ते तु ब्राह्म-णो यदि । स्नानं कृत्वा जैपं कुर्वस्नुपवासेन शुध्यति ।। २३ ॥ अगुरूच्छिष्टमश्रीया-द्वस्रचारी कथंचन । स्नात्वा मौनोपवासेन पश्चगव्येन ग्रध्यति ॥ २४ ॥ ब्रह्मचारी यदा भ्रङ्के शूद्रात्रं ज्ञानदुर्वेछः। पराकेण विशुद्धिः स्यानिष्कृतिर्नान्यथा भवेत्।।२५॥ जिच्छ्छ भिचियविशोः शूद्रस्यापि कथंचन । ब्रह्मचारी यदाऽश्रीयात्तस्य शुद्धिः कथं भवेत् ॥ २६ ॥ उपवासं नरः कृत्वा द्वादशाहं पृथक्षृथक् । कृत्वा शुद्धिमवामोति ब्रह्मचारी न संशय: ॥ २७ ॥ + औषधं स्नेहमाहारं ददद्गेब्राह्मणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम् ॥ २८ ॥ अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा लाङ्गूलस्य च कर्तनम् । पातनं शृङ्गकर्णानां मासार्धे यावकं पिवेत् ॥ २९ ॥ वोढव्यस्तु पशु-स्तावद्यावद्रुढत्रणो भवेत् । तद्रूपां दक्षिणां दत्त्वा ततः पापाद्विम्रुच्यते ।। ३० ॥ यत्र र्यंत्र स्थितो गो**द्गः** पायश्चित्तं प्रकल्पयेत् । द्शरात्रमनाहारः पश्चगव्येन शुध्यति।।३१॥ ब्राह्मणानां स्पृशेत्पादान्गां च दद्यात्पयस्विनीम् । प्रायश्चित्तमिदं तस्य मुच्यते नात्र-संश्रयः ॥ ३२ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाणि वालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्रितार्धमहिन्त स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ असमर्थस्य बालस्य माता वा यदि वा पिता । तम्रुद्दिश्य चरेत्क्रुच्छ्रं व्रतं तस्य न छुप्यँते ॥ ३४ ॥ गर्भस्थः पश्चवर्षः स्यात्कामचा-रस्तु स स्पृतः। र्न भावयति तत्तस्मात्नायश्चित्तं न विद्यते॥३५॥ अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठन्मुक्तिशिखोऽपि वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तः पुनराचमेत् ॥ ३६ ॥ अन्ने भोजनसंपन्ने मिक्षकाकेशदूषिते । तदुद्धत्य स्पृशेचापस्तचानं भस्मना स्पृशेत् ॥३०॥ इस्तेऽश्चन्ती मृन्मये वा निश्चि स्यान्भितिशायिनी । रजस्वला चतुर्थेऽह्मि स्नाता श्रद्धिमवाष्तुयात् ॥ ३८ ॥ ताम्बूले कर्टुंकेर्षाय भुक्तस्त्रहानुलेपने । मधुपर्के च सोमे

<sup>\*</sup> एतदर्धे न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । + एतद्वचनं न क. पुस्तके ।

<sup>9</sup> घ. °चित्केचिद्वेराग्यतो । २ क. जपेस्तर्वसुप° । ३ क. ख. ग. °ति । स्वनु° । ४ क. घ. °तिने। पातने शृ° । ५ ख. °वदूढ° । ६ ख. ग. तत्र । ७ घ. विद्यते । ८ घ. न भवेत्पतितस्तस्मा° । ९ घ. °द्व खादो च भु° । ९० क. ये नुक्त° । ख. °यं च भु° । ग. °ये मुक्त° ।

च नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्॥ ३९ ॥ आहारे मैथुने चैव पस्तवे दन्तधावने। स्नाने भोजनकाळे च पट्यु मौनं समाचरेत् ॥ ४० ॥ स्नानं कृत्वा तु ये केचित्पुष्पं गृह्ण-न्ति व द्विजाः । देवेतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवति काष्ट्रवत् ॥ ४१ ॥ पृथवैपानं र्षुनःस्त्रानं सामिषं पयसा निश्चि । दन्तच्छेदनमुष्णं च समसक्तूपवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ द्धिसिंपःपयः औद्रभाण्डे दोषो न विद्यते । मार्जारश्चेव द्वी च मारुतश्च सदा श्रुचिः । ४३ ॥ आमिपस्य तुँ यो भाण्डे पकमश्राति मोहितः । कुशमूलविपक्रेन ञ्चहं क्षीरेण वर्तयेत् ॥ ४४ ॥ विधितं द्विगुणं यत्स्यात्पुनस्तेनेव वर्तते । या मातुः कुरुने दृद्धिने सा दृद्धिर्विधीयते ॥ ४५ ॥ मूले तु द्विगुणी भूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते मृळनम्तु भवेद्दृद्धिश्चतुर्भागेण नान्यर्थां ।। ४६ ॥ स्वादुको<sup>ँ</sup> वित्तदीनः <del>श</del>्याङ्घको . विक्तंत्रान्यदि । मूलं तस्य भवेद्देयं न दृद्धिदी(द्धिं दा)तुमहीति ॥ ४७ ॥ द्विगुणं त्रि-गुणं वार्अप यः साधयति लग्नकम् । राजग्राह्यं च तद्द्रत्यं साधको दण्डमईति॥४८॥ ु उच्छिष्टमेव भोक्तव्यं \*स्त्रीपञ्चर्वापिनस्तथा (१)। अनुच्छिष्टं तु यो भुङ्के तं भोगं द्।पथेकृषः ॥ ४९ ॥ अनुच्छिष्टं तु यद्द्रव्यं दासक्षेत्रग्रहादिकम् । स्ववस्त्रेनैव भुझान श्रारवद्दष्डमदेति ॥ ५० ॥ अनद्वाहं च धेनुं च दासीदासं तथैव च । फुलसुक्तरयहं दद्याद्गागं पणचतुष्टयम् ॥ ५१ ॥ एकाहमेव गोक्षीरं ब्रह्मस्वं ये तु भुद्धते । पच्यन्ते ते पुरीपे तु जन्तवो दंश तानि ते (१) ॥ ५२ ॥ इल वाहयते युस्तु गां चैव पाप-कुचरः । रौरवे द्वादशाब्दानि पितृभिः सह पच्यते ॥ ५३ ॥ ईंभ[य]मुर्खा तु यो गां वै =ब्राह्मणायोपपादयेत् । उद्देतु स आत्मानं सप्त सप्त कुलानि वै ॥ ५४ ॥ कालं देशं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा श्रौचं समाचरेत् ॥५५॥ त्रतोत्सवविवाहेषु तत्क्षणं सूतकं भवेत् । अम्बुपानं न कर्तव्यं कर्तव्यं मर्वेकमे वै ॥ ५६ ॥ सूतके मृतके चैवै दिवा रात्रौ तथैव च । न वर्धते तथा पाप क्षेपणं सद्य उच्यते ॥ ॥ ५७ ॥ जातके मृतकं वा स्यान्मृतके सूतकं तथा । सूतके मृतके द्युद्धिमृते द्युद्धिस्तु सूतके ॥ ५८ ॥ × प्रथमं पतितस्त्रीणां द्शरात्रेण शुष्ट्याति । इतरेषु तु सर्वेषु शाणत्यागेन शुध्यति ॥ ५९ ॥

<sup>\*</sup> अत्राSSदर्शनुस्तकेषु एवमेव पाठः प्रदश्यते । = वैशव्दोSधिकः । × एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तक्षयोः—" दहनादिप्रहोतृणां दशरात्रेण गुध्यति " इति ।

१ थ मानवाः । २ क. देवास्तत्र न गृ°। ३ क. °थवस्नानं पु°। ४ घ. पुनद्गिं। ५ क. ख. क्षोद्रं भा । ६ ख. भाण्डदो १ । ७ क. तु यद्भाण्डं प १ । घ तु यद्भाण्डं । ८ ख. मातुः कु १ । घ. मानकु १ । ९ ख. ग. °ते । मृद्धा । भम्तु । १० ख. °था । थादको । ११ क. ख. स्यान्तप्र १ । १२ घ. °तदो यदि । १३ घ. °ते । भुक्कते स्वपुरापं तु । १४ घ. °श्चमान् । १५ क. ख. ग. उभेमु १ । १६ क. °वमान् । सू १ । १७ ख. °म् दशरा । १४ ज. ग. कन मृते शुद्धिमू १ ।

अन्यगोत्रोऽपसंवन्धः मेतस्यामिं ददाति यः । पिण्डं चोदकदानं च स दशाहं समा-चरेत् ।। ६० ॥ परिणीता यदा कन्या मृतयोनिः कथं भवेत् । पिनृगोत्रं परित्यज्य भर्तुः प्रविशते कुलम् ॥ ६१ ॥ विवाहादीनि कर्माणि स्मरणात्पितृगोत्रतः । संवत्सरे व्यतीते तु तहोत्रं नीयते पुनः ॥ ६२ ॥ त्रिः परिक्रमणाद्येहिद्यालैम्भनाँत्तथा । स्वामिगोत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया ॥ ६३ ॥ पुत्रिका तु हरेद्वित्तमपुत्रा सर्व-मईति । पत्नी दृद्दितस्थैव पितँरी भ्रातरस्तथा ॥ ६४ ॥ तत्सुतो गोत्रजो वन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणैः ॥ ६५ ॥ भार्याऽव्यभिचारिणी यावद्यावच नियमे स्थिता । तावत्तस्या भवेद्द्रव्यमन्यथाऽस्या विखुप्यते ॥ ६६ ॥ विधवा यौवनस्था वा नारी भवति कर्कशा । आर्युषः क्षपणार्थे तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ भ्रियमाणोऽ-श्वनाभावात्पतितो भुवि तिष्ठति । ब्रूयाद्यः साधु जीवामि सँचैंरङ्गः इति स्प्रतः॥ ६८॥ उद्धृत्र्यं यत्रतत्रस्थं रत्नं संवर्धयेतु यः । कार्षापणात्स( न्स ) पश्चाशदत्त्वा ग्रुच्येत दैं।स्येतः ॥ ६९ ॥ अष्टाङ्गुलानि स्वनित्वा उद्धृत्य च मृदं ततः । एवं च मृन्मयं ब्राह्मममेथ्यं त्वन्यथा भवेत् ॥ ७० ॥ अरण्ये वसुधा मेध्या ब्रामे मेध्या कवित्क-चित्। सर्वत्र वसुधा मेध्या यत्र लोको न हैईयते ॥ ७१ ॥ अनुख( प )गमिस-कतामनाद्री स्नेहवर्जिताम् । सैंकङ्करां सर्वेल्मीकां दुँदीन्तजलगामिनीम् ॥ ७२ ॥ अनातपामनुत्कीर्णी तथा वै कृष्णवर्णिकाम् । परशौचाविश्वष्टां च त्यजेयुर्दश मृत्तिकाः ॥ ७३ ॥ उदकं च तृणं भस्म द्वारः पन्थास्तथैव च । एभिरन्तरितं कृत्वा पङ्क्तिदोषो न विद्यते ॥ ७४ ॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं मितप्रहो होमः श्रीद्धभुगष्ट वर्जयेत्।। ७९ ॥ अध्वनीनो भवेदश्वः पुनैभीका तु वायसः । कर्मकुज्जायते देंशसो दरिद्रत्वं प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ होमं कृत्वें तु रोगी स्यात्सूकरो मैथुनी भवेत्। पाठादायुः क्षयं याति दानं निष्फललामियात्॥ ७७॥ एको दिष्टं तु योऽश्रीयाद्रन्धों लेपैनमेव च । विप्रस्य विदुषों देहे तावद्वह्या न कीर्त-येत् ॥ ७८ ॥ एको दिष्टं तु यच्छ्राद्धमदैवं तत्तु भोजयेत् । वामप्रदक्षिणं कृत्वा पिण्डमेकं तु निर्वपेतु ॥ ७९ ॥ शावाशौचे सम्रत्पन्ने सूत्याशौचं ततः पुनः । शावेन शुध्यते सूर्तिर्न सूर्गतः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ मरणं मरणेनैव सूतकं सूतकेन तु ।

१ ख. ग. °िण मर° । २ घ. °ढम्बनानि च । ३ क. °नादि च । स्वा° । ४ क. ख. °तरो भ्रा° । ५ क. ग. घ. °णः । अन्य° । ६ क. °युषक्षेप° । ७ ख. °सवैरन्वामिति । घ. सखेरङ्क इ° । ८ क. घ. °त्यपतितं मर्नुरङ्गं सं° । ९ क. °येत्तथा । का° । १० क दास्मृतः । ११ घ. °तः । खनित्वा न्यङ्गुलान्य- ष्टावुद्धृ । १२ ख. °नि खानि । १३ ख. ग. विद्यते । १४ ख. सशर्करां । १५ ख. ग. °ल्मीकामप्राह्मां मा । सुरव्रवीत् । अ °। १६ घ. दुर्घोन्तर्जल । १० ख. ग. °णीं स्वक्षरां कु °। १८ ख. ग. श्राद्धे मुक्वाऽष्ट । १९ ख. ग. °नर्भुक्तवा तु । २० ख. ग. दासः प्रतिप्राही दरिद्रताम् । हो °। २१ घ. °त्वाऽतिरो °। २२ ख. व. ९४ ख. व. १४ विष्ठति । वि °। २३ क. ख. ग. सूत्या शुष्यते शवः । म °।

खभयोरिष यत्पूर्व तेनाशौचेन शुध्यति ॥ ८१ ॥ क्षत्रविट्शूद्रदायादा ये तु विपस्य बान्धवाः । तेषाँभशौंचे विपस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ८२ ॥ राजँन्यवैश्यौ च तथा हीनयोनिषु वन्धुषु । स्वमाशौचं प्रकुर्यानां विशुद्धचर्य न संशयः ॥ ८३ ॥ दशाहाच्छध्यते विशो जन्महानौ स्वयोनिषु । षड्भिस्तिभिस्यैकेन क्षत्रविद्शूद्रयो-नयः ॥ ८४ ॥ सर्वेपामेव वर्णानां त्रिभाँगात्स्पर्शनं भवेत् । यथोक्तेनात्र शुद्धिः स्यात्सूतके मृतके तथा ॥८५॥त्रिचतुष्पश्चद्शभिः स्पृत्या वर्णाः क्रमेणतु । भोज्याको दशभिवितः श्रेषा शुद्धिर्यथोत्तरैः ॥ ८६ ॥ दशाहं दापयोत्पण्डं प्रत्यहं नात्र संशयः । अग्नौ हुत्वा ततो विपान्भोजयेदपरेऽहनि ॥ ८७ ॥ विद्युताऽभिहतानां च राज्ञा सिंहेन वा पुनः । मृते ग्राहगृहीते वा एकरात्रमशीचकम् ॥ ८८ ॥ ब्राह्मणार्थे विप-न्नानां दीनानां गोग्रहेषु च। एकरात्रमशीचं स्यादिति शातातपोऽन्नवीत् ॥ ८९ ॥ दुर्भिक्षे राष्ट्रसंपाते आगतायां तथाऽऽपदि । उपसर्गमृतानां च सद्यः शौचं विधी-यते ॥९०॥ अहस्त्वदत्तकन्यासु प्रदत्तासु भवेड्यहम् । पक्षिणी संस्कृतस्त्रीषु स्वस्नादिषु विधीयते ॥ ९१ ॥ आचार्यं स्वस्रुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निहृत्य तु त्रती प्रेतात्र व्रतेन वियुज्यते ॥ ९२ ॥ मातापित्रोस्त यत्मोक्तं ब्रह्मचारी तु प्रत्रकः । व्रतस्थोऽपि हि कुर्वात पिण्डदानोदकाक्रियाः ॥ ९३ ॥ भवेदशौचं नैतस्य न चाग्नि-स्तस्य छप्यते । स्वाध्यायं च प्रकुर्वातं विधिवत्पूर्वचोदितम् ॥ ९४ ॥ एकादश्यां त्रिपक्षे च मासे संवत्सरे तथा । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत ॥ ९५ ॥ पितृन्यजाति यः पूर्वे देवांस्त्यक्त्वा तमोधिकः । पितरस्तस्य तच्छ्राद्धं वर्जयन्त्यशुचिं यथा ॥ ९६ ॥ माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। एतास्तिस्रः स्त्रियो योज्याः पितृवन्मातृकर्मणि ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणाः कम्बल्ठा गावः सूर्योऽप्रिरति-थिर्भुरुः । तिला दर्भाश्च कालश्च दश्चैते क्रुतपाः स्मृताः ॥ ९८ ॥ दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । सः कालः कुतपा नाम पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ ९९ ॥ श्रादं कृत्वी परश्राद्धे यो भुज्ञीती स दुर्वेल:। पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदक-कियाः ॥ १०० ॥ यदेव दत्तं विषेभ्यः शृतं वा यदि वाऽशृतम् । तेनाग्नौकरणं कुर्यात्पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत ॥ १०१ ॥ रात्री आदं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । संध्ययोरूभयोथ्रैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ १०२ ॥

१ क. घ. °मभावे वि'। २ घ. °जन्ये च तथा वैदये ही °। ३ ख. ग. °योनिषु। स°। घ. °भागं स्पर्श <sup>°</sup>। ५ ग. °पा द्वित्रिःषडुत्त °। ६ ख ग. वन्दीनां। ७ ख. ग. °गीविपन्नानां स°। ८ क. °ते। पृत्र यइं प्र °। ९ क. °त पूर्वविद्विदेशकृत्। ए°। १० क. ख. ग. °च्छ्राद्धे पि°। ११ घ. तथा वृद्धपि°। १२ ख, ग. °पो होयः पि°। १३ क. घ. दस्वा। १४ ख. घ. वैत सुदु।

सर्वस्वेनापि कर्तेन्यमक्षय्यं राहुदर्शने । दानं यज्ञस्तपः श्राँद्धं पाहुर्धर्मविदो जनाः ॥ १०३ ॥ ऋतुयज्ञविवाहेषु संक्रान्तिग्रहणेषु च । सर्वदानं तदस्तीति सर्वत्रैव तदुच्यते ॥ १०४ ॥ वर्षे वर्षे तु कर्तव्या मातापित्रोस्तु सात्क्रिया । अदैवं भोजये-च्छौद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ १०५ ॥ जनन्यां संस्थितायां तु सपिण्डीकरणान्तिः कम् । पैतृकं तु भवेद्गोत्रमूर्ध्वे तु पितृपैतृकम् ॥ १०६ ॥ कृत्वा मातुः स(स्व)-गोत्रेण पिण्डनिर्वपणं सुतः। कुर्यान्मातामहा(ही नां च मातुलेन विधानवित् ।: १०७॥ चतुर्थे पश्चमे चैव नवमैकादशेंऽहनि । यदर्भं दीयते जन्तोनेवश्राद्धं तदुच्यते ॥ १०८॥ सप्तमात्परतो यस्तु नवमात्पूर्वतः स्थितः । उभयोरपि मध्यस्थः कुतपः मोच्यते बुधै: ॥ १०९ ॥ मध्याह्ने समये शीणे शीणशेषे दिवाकरे । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठाति ॥ ११० ॥ पूर्वमर्घाङ्ग्रुलच्छायामुहूर्त रौहिणं स्मृतम् । तस्मात्सर्व-प्रयत्नेन रौहिणं तु न लङ्घयेत् ॥ १११ ॥ रौहिणं लङ्घयेज्ज्ञानाद्ज्ञानाद्वा विच-क्षणः । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नीपतिष्ठाति ॥ ११२ ॥ कौस्रोत्सवविभक्तेऽपि न कश्चित्प्रभुतां ब्रजेत् । भाग एव हि कर्तव्यो न दानं न च विक्रयः ॥ ११३ ॥ अविभज्य संगोत्राणामासईसाद्धनाद्यि। \* यँ इं क्षेत्रं च पत्रं च कृत्वाऽन्नमुद्कं स्नियः ॥ ११४ ॥ ये जाता येऽपि चाजाता ये च गर्भे व्यवस्थिताः । द्वत्तिं तेऽपि हि काङ्-क्षन्ति रृत्तिदानं न सिंध्यति ॥ ११५ ॥ पितृपसादाङ्खञ्जन्ते धनानि विविधानि च। स्थावरं न तु भुज्येत प्रसादे सति पैतृके ॥ ११६ ॥ स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वर्यमर्जितम् । असंभूय सुतान्सर्वात्र दानं न च विक्रयः ॥ ११७ ॥

> इति हारीतप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ समाप्तेयं लघुहारीतस्मृतिः ।

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो घ. पुस्तके---"प्राह्ये क्षेत्रे च पात्रे च मुत्वाऽन्नमुदकं स्त्रियः" इति ।

९ ख. ग. श्राद्धमक्षय्यं राहुदर्शने । ऋतु । २ क. घ. °ति न सर्वत्र त । ३ ख. ग. °च्छ्राद्धे पि । ४ क. घ. °तं जाय । ५ ख. ग. °ति । एको विभक्तोऽविभक्तोऽपि । ६ क. ु हुन्नं घना । ५ क. याह्यं । ४ क. कृताझ । ९ ख. विद्यते । १० ग. घ. यमार्जि ।

#### ॐ तत्सद्रह्मणे नमः

### लघाश्वलायनस्मृतिः।

#### तत्र प्रथममाचारप्रकरणम् ।

आश्वरुष्यनमाचार्चं नत्वाऽपृच्छन्मुनीश्वराः । द्विजधर्मान्वदास्माकं स्वर्गपाप्तिकरा-न्मुने । इति तद्वचनं श्रुत्वा सं धर्मान्मुनिरव्रवीत् ।। १ ॥ = धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः। छोकस्य च हितार्थीय ब्रह्ममार्गरतस्य च॥२॥ स्नानं संध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । माध्याहिकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम् ॥३॥ दैानिश्चष्टपतिब्राहौ पोष्यवर्गैः सहाज्ञनम् । सत्कथाश्रवणं सायंसंघ्याहोमादिकं च हि॥४॥ शयनं च यथाकाले धर्मपन्न्या सह गृही । ब्रह्मचारी स्वधर्मस्थो गुरुसेवा-परो वसेत्।।५।। यजनं याजनं चैव वेदस्याध्ययनं च हि। अध्यापनं तथा दानं प्रति-ग्रहमि(इ)होच्यते ॥ ६ ॥ एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षट्कर्माणि दिने दिने। अतः प्रातः सम्रुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् ॥ ७ ॥ निर्गुणं निरहंकारं नारायणमनामयम् । सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम् ॥ ८॥ यथाविधि ततः कुर्योदुत्सर्ग मलमृत्रयो: । ब्रह्मचारी गृहस्थश्र शौचमद्भिर्मृदाऽऽचरेत् ॥ ९ ॥ एका लिङ्गे करे तिस्रः करयोर्मृद्द्वयं गुदे । पश्च वामे दश शोक्ताः करे सप्ताथ इस्तयोः ॥१०॥ एत-च्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः। वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेव चतुर्गुणम्॥११॥ स्वपादं पाणिना विमो वामेन क्षालयेत्सदा । शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकराः बुभौ ॥ १२ ॥ शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम् । एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम् ॥ १३ ॥ गण्डूषैः शोधयेदास्यमाच(चा)मेद्दन्तधाव-नम् । काष्ठैः पर्णैस्तृणैर्वाऽपि केचित्पर्णैः सदा तृणैः ॥ १४ ॥ नवमी द्रादशी नन्दा पर्व चार्कमुपोषणम् । श्राद्धाहं च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्॥ १५ ॥ आचम्याय द्विजः स्नायात्रयां वा देवनिर्मिते । तीर्थे सरोवरे चैव कूपे वा द्विजनिर्मिते ॥ १६ ॥ त्रिराष्ट्रत्य समाचम्य शिखावन्धं समाचरेत् । प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मक्जयेत्पुनः ॥ १७ ॥ आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च मार्जनम् । कुर्या-दापो हि सूक्तेन ऋतमित्यघमर्षणम् ॥ १८ ॥

<sup>=</sup> एतदर्धं न विद्यते क. पुस्तके।

मार्जियेद्य चाङ्गानि गायच्या चाभिमन्त्रितम् । मस्तके च मुखे बाह्वोहृद्ये पृष्टदेशके ॥ १९ ॥ ब्रह्माद्यश्च ये देवाः कृष्णद्वैपायनाद्यः । सोम इत्याद्यः पोक्ताः पितरो जलतर्पणे ॥ २० ॥ यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलसंभवम् । तस्य पापस्य शुद्धचर्धे यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम् ॥ २१ ॥ स वित्रः स शुचिः स्नातो ह्यस्पर्शस्पर्शनं विना । कालत्रयेऽपि कर्माईः स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥ २२ ॥ अशक्तश्रेज्जलस्नाने मन्त्र-स्नानं समाचरेत । आपोहिष्टादिभिर्मन्त्रैस्त्रिभिश्चातुक्रमणे त ॥ २३ ॥ पच्छः पादन श्चिरोहृत्सु शिरोहृत्पत्सु चार्धतः । हृत्पाद्मस्तकेष्वेवं प्रत्यूचा मार्जयेद्थ ॥ २४ ॥ मस्तके मार्जनं कुर्यात्पादैः प्रणवसंधुतैः । वाह्यशुद्धिरनेन स्यादन्तःशुद्धिरथोच्यते ।। २५ ।। प्रणवेन पिवेत्तोयं गायज्या चाभिमन्त्रितम् । सद्यस्तेन भवेच्छुद्धः स्नातोऽपि हि सरित्सु च ॥ २६ ॥ समाहितमना भूत्वा ब्राह्मणः सर्वेदाऽपि हि । स्मरेन्नारायणं बुद्धो धारयेद्म्वरं बुचि ॥ २७ ॥ परिधाने सितं बस्तं वासः प्राव-रणे तथा । पट्टकुलं तथा लाभे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २८ ॥ आविकं त्रसरं चैव परिधाने परित्यजेत । शस्तं पावरणे प्रोक्तं स्पर्शदोषो न हि द्वयोः ॥२९॥ भोजनं च मलोत्सर्गे कुर्वते त्रसरावृताः। प्रक्षाल्य त्रसरं शुद्धं दुकुलं च सदा श्रुचि॥३०॥पावृ-त्य परिधायाथ पाङासीनः समाचरेत्। कुञ्चपाणिर्द्विराचान्तस्तीरे सलिलसंनिधौ॥३१॥ प्रणवेन द्विराचामेद्दक्षिणेन तु पाणिना । उभी हस्तौ च गछौ द्वावोष्ठौ पाणिद्वयं स्पृक्षेत् ॥ ३२ ॥ × पादद्वयं शिरश्वाऽऽस्यं नासारन्ध्रे च चक्षूषि(षी) । श्रोत्रे नाभिं च हृदेशं शिरश्रांसी स्पृशेत्क्रमात् ॥ ३३ ॥ प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्याम्रपान स्महे( सयेत् ) ॥ ३४ ॥ आप इत्यादिभिः पादैर्नवभिर्मार्जनं चरेत् । जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥ ३५ ॥ आपो जनयथानेन स्विश्ररः परिषेचयेत्। सूर्यश्रेत्यनुवाकेन प्रातःकाले पिवेदपः ॥ ३६ ॥ आपः पुनन्तु मध्याह्ने सायमग्निश्र मन्त्रतः । आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिर्नवभिः क्रमात् ॥ ३७॥ ऋँगन्ते मार्जनं कुर्याद्विधिनाऽनेन बह्ह्चः । ऋतं चेत्यभिमन्त्र्यापः सम।घाय क्षिपेद्धः ॥ ३८ ॥ ऋतं चेति त्र्युचं वाऽपि जप्त्वा तद्नवेक्षितः । समाचम्य ततस्तिष्ठेद्दिशश्चाभिमुखो रवे: ॥ ३९ ॥ जलमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् । दद्याद्र्धत्रयं तिष्ठं-स्त्रिषु कालेषु वहृत्रचः ॥४०॥ प्रातर्भध्याह्नयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले। मध्याह्ने तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्धंस इत्यृचा ॥४१॥ आकृष्णेन द्वितीयार्घ्ये गाऱ्या च <mark>तृ</mark>तीयक**म् ।** उपतिष्ठन्समाचम्य तिष्ठेद्भिमुखो रवेः ॥ ४२ ॥ उदु त्यं चित्रमित्येतज्जपेत्मुक्तद्वयं च

<sup>×</sup> नैतदर्धं क. पुस्तके।

९ ख. ° युतः । बा° । २ ख. ° वेनापि° । ३ क. अनेन ।

हि । तुष्टस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वै ॥ ४३ ॥ तेनैव सूक्तजाप्येन हरे-रचनकुद्भवेत् । आच(चा)मेदुपविश्याय प्राणायामत्रयं चरेत् ॥ ४४ ॥ ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालानुरूपिणीम् । जपेत्मणवपूर्वाभिन्यीहृतीभिः सहैव तु ॥ ४५ ॥ तिसृभिर्भूःप्रभृतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम् । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत् ॥ ४६ ॥ कालत्रयेऽप्यक्षक्तश्चेदष्टाविंशतिमेव वा । ततः कुर्यादुपस्थानं जातवेदस इत्यूचा ॥ ४७ ॥ तच्छंयोरनुवाकेन शान्त्यर्थ जप ईरितः । प्रागादिं च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्रेव देवताः॥४८॥स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु । ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छिक्तिं क्रमेण तु॥४९॥नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(मुक)गोत्रोऽहमभिवाद-येत् । अग्नेरुद्धरणं कुर्यात्पूर्वमेवोदयाद्रवेः॥५०॥ आदित्यमुदितं पश्येत्रत्वा होमान्तिकं व्रजेत् । आदित्येऽभ्युदिते चैव पातहींगो विधीयते ॥ ५१ ॥ आहिताग्निस्तयैकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा । ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं द्वताश्चनम् ॥५२॥ संस्क्वर्यात्साग्निना हैं। म्यं पय आदि कुश्चेन च । मन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुया-दथ ॥ ५३ ॥ द्वितीयामाहुतिं तद्दत्प्रजापतिपदं स्मरेत् । स्वाहीन्तां चाऽऽहुतिं हुत्वा तथेदं न ममोचरेत् । सर्वत्रैवाग्निहोमोऽयं विधिः सक्रदुदाहृतः ॥ ५४ ॥ उक्तवेदं परिषिश्चामि तमग्निं परिषेचयेत् । जलेनैवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चैतदुदीरितम् ॥५५॥ सूर्यो न इति सूक्तेन क्रुयीत्प्रातरुपासनम् । उँपासनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम् ।।५६॥अग्रे त्वं चाम्र आयुंषि सायमग्रेरुपासनम्। क्वर्यात्तिष्ठक्रुपस्थानं पूर्ववच प्रजापतेः ॥५७॥ पातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूतिं चैव भारयेत् ॥ ५८ ॥ विभृतिधारणे मा नस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । वृहत्सामेति वा होमे नैत्यके च महामखे ॥ ५९ ॥ कर्मकाले तु सर्वत्र स्मरेद्विष्णुं हविर्भुजम् । तेन स्या-त्कर्म संपूर्ण तस्मै सर्व निवेद्येत् ॥ ६० ॥ अग्निसंरक्षणे शक्तिर्यस्य चैव न वर्तते । तदाऽरण्यामजस्राधि स्थापयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ६१ ॥ समित्यतपनेऽयं ते योनिर्मन्त्र उदीरितः । या ते अम्रे भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधैः ॥६२॥ होमकालः प्रपद्येत पुनश्रैवं विधीयते । मन्त्रेणान्वाहिते वह्नावजस्नाग्निं क्षिपेदथ ॥ ६३ ॥ उपस्थाना-दिकं चैव सर्व पूर्ववदाचरेत् ॥ ६४ ॥ कालदृये यदा होमं द्विजः कर्तु न शक्यते । सायमाज्याहुर्ति चैव जुहुयात्पातराहुतिम् ॥ ६५ ॥ सायंकाले समस्तं स्यादाज्या-हुतिचतुष्ट्यम् । हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यग्निसूर्ययोः ॥ ६६ ॥

१ स. °योमिलनु° । २ स. °मा। ३ स. °थैवाप्तिः । ४ स. होम्यं । ५ स. °हान्ते । चा° । ६ स. 'इपस्यांनं । ७ स. भस्तेत्य° ।

होमश्चेत्पुरतः काले पाप्तः स्यात्काल उत्तरः । हुत्वा व्याहृतिभिश्चाऽऽच्यं कुर्योद्धोम-द्वयं च हि ॥ ६७ ॥ [अविच्छिन्नविह्नसंधानमप्राह्ने विधीयते । सायमौपासनं कुर्या-दस्तादुपरि भारवतः ।। ६८ ॥ नैव गच्छेद्विना भार्या सीमामुङ्कुच्य योऽग्निमान् । यत्र तिष्टति वै भार्या तत्र होमो विधीयते ॥ ६९ ॥ गत्वा भार्यी विना होमं सीमा-मुळ्ळङ्घ्य यो द्विजः। कुरुते तत्र चेन्मोहाद्धृतं तस्य दृथा भवेत् ॥७०॥ यथा जातोऽ-ग्निमान्विपस्तित्रवासालये सदा । तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ थर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि पवदन्ति महर्षयः॥७२॥ ततश्रैवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेद्य । पोष्यवर्गार्थमन्नादि याचयेत यथोचितम्॥७३॥ माता पिता गुरुभीर्या पुत्रः शिष्यस्तथैव च । अभ्याश्रितोऽतिथिश्रैव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥ ७४ ॥ मध्याह्ने च पुनः स्नायाद्धौतशुक्ताम्बराष्ट्रतः । श्रुत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः क्रशासने ॥ ७५ ॥ गायच्याऽपश्चतस्रुणां पादे व्याहृतयः स्मृताः । सप्त मन्त्रिशिमन्त्राः पड्भिराचमनं समृतम्(१) ॥ ७६ ॥ गायत्र्याश्च पिवेत्पादैरापो हि नवभिः स्पृशेत् । त्याहातिभिः शिरोमन्त्रैरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ॥ ७७ ॥ पाँणिगण्डूँष-कावोष्टौ पाणिपादौ शिरो मुखम् । + नासाविलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तकेंऽस-कौ ॥ ७८ ॥ आद्यन्तौ भणवौ मन्त्रौ पुस्तः पृष्ठतो ह्यभौ । ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायच्या शिरसः समृतः ॥ ७९ ॥ कम्बले वाऽजिने पीठे कुशासनिवनासने । न कुर्यादुपविद्यो वै ब्रह्मयज्ञं द्विजार्चनम् ॥ ८० ॥ न कुर्यात्तर्पणं श्राद्धं घृत्वा आर्र्डेऽनु-लेपनम् । कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ॥ ८१ ॥ दक्षिणं चोपविश्योरं वाम-गुल्फोपरि न्यसेत् । वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तचोपस्थमुदीरितम् ॥ ८२ ॥ प्राणानाय-म्य संकरुप्य कुशपाणिधरः करम्। कृत्वा तु सन्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्।।८३॥ सन्यस्य पाणेरङ्गुष्ठपदेशिन्योस्तु मध्यतः। दक्षिणस्याङ्गुलीन्यस्य चतस्रोऽङ्गुष्ठवः र्जिताः ॥ ८४ ॥ तथा सन्यकराङ्गुष्ठं दक्षिणाङ्गुष्ठवेष्टितम् । संबद्धमेवं कुर्वात न्यसे-दक्षिणसिक्थानि ॥ ८५॥ प्रागग्रे हे पवित्रे तु भृत्वाऽन्तःसंपुटौ करौ । संन्यसेद्वक्षिणे जानौ ब्रह्मयनं समाचरेत् ॥ ८६ ॥ अपूर्वा व्याहतीस्तिसः स्वरतः सकृदुचरेत् । गायत्रीमुचरेत्सम्यक्पादमर्धमृचं क्रमात् ॥ ८७ ॥ ऋषिदैवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मयः ज्ञके । मन्त्रादौ नोचरेच्छ्राद्धे यागकालेऽपि चैव हि ।। ८८ ॥ अग्निमील इषे त्वादि वेदांश्चैव स्वशक्तितः । अध्यायमनुवाकं वा पठेत्सूक्तमृचं च वा ॥ ८९ ॥ उपवीतं

प्तिचिद्नान्तर्गतं वचनं न विद्यते क. पुस्तके । + अत्र संधिरार्षः ।

९ ख. °च्या च पिबेदापो(चाप) आपो हीन १२ क. पाणी ग १३ ख. °षके चौष्टी । ४ क. °छेतु छे ।

यथा यस्मिन्धत्ते कर्मणि वैदिके । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तहुद्वासोऽपि धारयेत् ॥ ९० ॥ सन्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सव्यं चाथ दक्षिणे। अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्बे सूत्रे निवी-तकम् ॥ ९१ ॥ न्यम्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतर्पयेद्दपीन् । तद्वजानुद्वयं चाथ जानूध्व दक्षिणं पितृन् ॥ ९२ ॥ सब्येन तर्पयदेवानुधीश्चेव निवीतिना । पितृंश्चैवा-पसन्येन विधिरेष उदाहुत: ॥९३॥ तर्षयेद्विधिन।ऽनेन देवांश्रेवाङ्गुलाग्रत: । ऋषींश्र वामभागेन पितृन्द्क्षिणभागतः ॥ ९४ ॥ एकंकं चाथ द्रौ द्रौ वै त्रीस्त्रीनेकेकमञ्ज-**छीन् । अ**ईन्त्येते क्रमार्थ (च)व देवर्षिपितम्स्रयः ॥ ९५ ॥ प्रत्यञ्जलि समुचार्य मन्त्रं द्याद्याञ्जलिम् । देवार्षेपिनृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महपिभिः ॥ ९६ ॥ पित्राद्यस्त्रय-आऽऽदौ तिस्रो मात्रादयस्तनः । सापन्नजननी मातामहाद्यस्रयस्तथा ॥ ९७ ॥ मातामह्यादयस्तिस्रः स्त्रीसुतभ्रातरम्तथा । पितृत्यो मातुलश्चेव दुहिता भगिनी तथा ॥ ९८ ॥ दौहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च वे स्वसा । श्वशुरो गुरवश्चेव मित्रं चैवेति केचन ॥ ९९ ॥ पुत्राद्यः सपन्नीकाः स्त्रियथेवाह(थ) केवलाः । तर्पणेऽभि-हितास्तीर्थे गयायां च महालये ॥ १०० ॥ उक्त्वा पित्रादिसंवन्धं नामगोत्रं स्व धानमः । बह्द्रचम्तु ऋमेणेव तर्षयामीति तर्पयन् ॥ १०१॥ संवन्धं नामगोत्रं च स्वधामुचारयेत्रतः । श्राद्धेऽपि विधिरेप स्यादाश्वलायनशाखिनाम् ॥ १०२ ॥ सव्य-इस्तानु छग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । कुर्योद्धहृतृच एवं तु देवः षे पिनृतर्पणम् ॥१०३॥ वदृष्टचस्तर्पणं कुर्याज्जले वाऽप्यथ वर्हिषि । तप्येदेवतादीश्च वर्हिष्येव तु याजुषः ॥ १०४ ॥ स्मृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत् । संतर्प्य देवतादींश्च बह्ट-चस्तत आचमेत् ॥ १०५ ॥ मध्याह्ने ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशाद्भवेत् । प्रातरौपा-सनादृध्वे कुर्याद्स्तमयाविध ॥ १०६ ॥ नैत्यकं तर्षणं कुर्याद्वह्मयज्ञपुरःसरम् । तचैव देवतादीनां यदा वा स्नानपूर्वकम् ॥ १०७ ॥ स्नानं वारुणिकं चैव कचित्कर्तुं न शक्यते । तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञार्थं मन्त्रस्तानं विधीयते ॥ १०८ ॥ पुण्यकालनिमित्तं यत्तर्पणं क्रियते यदि । पितृणां केवलं तद्धि भवद्नित महर्षयः ॥१०५॥ निमित्तं चो-परागादे रात्रावि तथैव च । नीर्थान्तरेऽपि तद्दत्स्यादेक।हेऽप्यसकुद्धवेत् ॥ ११० ॥ नैत्यकं तर्पणं कुर्यादहन्येव तु बह्द्रचः । तर्पणं च तथा सौरं नैव रात्री कदाचन ॥ १११ ॥ श्राद्धाङ्गं तर्पणं यामे प्रथमे मधुवद्भवेत् । पयो नीरं च रुधिरं ऋमा-द्यामेषु च त्रिषु ॥ ११२ ॥ न कुर्योद्रह्मयः च श्राद्धात्पूर्वे मृतेऽहाने । पित्रोः श्राद्धं विधायाथ वैश्वदेवं च तर्पणम् ॥ ११३ ॥ ब्रह्मयमं च वै कुर्यान्संध्यां मध्यंदिनस्य च । उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वोक्तिमिह तद्भवेत ॥ ११४ ॥

९ ख. °णं विहि"।

कृत्वाऽऽदौ तर्पणं संध्यां कुर्योद्धह्रृहच एव हि । आवर्तने परे संध्यां कृत्वा कुर्याच तपर्णम् ॥ ११५ ॥ शुद्धचर्यं चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वैश्वदेवं समाचरेत् । सिद्धान्नेन च गृह्यात्रावन्यस्मित्रनलेऽपि च ॥ ११६ ॥ एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टाः भ्रातरोऽपि च । वैश्वदेवं न ते कुर्युरेकं कुर्यात्पितव हि ॥११७॥ वैश्वदेवं कचित्कर्तुं न शक्रोति पितैव हि । पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यात्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥ ११८ ॥ एकान्नाशिषु पुत्रेषु भातृष्वेकत्र सत्सु च । तत्रैका वैश्वदेवः स्याद्वह्वृचानामयं विधिः ॥ ११९ ॥ पुत्रः स्वार्जितमेकाशी स्याचेत्पितरि जीवित । वैश्वदेवं पृथकुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन् ॥ १२० ॥ वैश्वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा कालद्वयेऽपि च । आरम्भो वैश्वदेवस्य दिवा चैव विधीयते ॥ १२१ ॥ अलंकृत्यानलं चान्नमधिश्रित्यानले चरेत् । सिद्ध-मादाय सूर्याय घृताक्तं जुहुयाद्धविः ॥ १२२ ॥ प्रजापतय इत्युक्तवा सोमायेत्या-दितः क्रमात् । हुत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाळे चाग्नय आदितः ॥ १२३ ॥ परिषि-च्यानलं चैव जुहुयाव्याहृतीरथ । एताभ्यो देवताभ्योऽग्नेः पृथग्दयाद्वलीन्भुवि ॥ १२४ ॥ प्राक्संस्थानन्तरास्त्रं स्थादञ्ज्य इत्यादितः क्रमात् । एता देयास्त्रंथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥ १२५ ॥ प्रागादिष्वाहुती द्वे द्वे इन्द्रायेत्यादितः ऋमात्। पाक्संस्थे वाऽप्युदक्संस्थे चतुार्दिक्षु यथाक्रमम् ।। १२६ ॥ अग्रभागेऽन्तरालस्य दक्षिणे मूल उत्तरे । दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम् ॥ १२७ ॥ ब्रह्माद-योऽन्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । पावसंस्थाश्चापि वै ताः स्यू रक्षोभ्य इति चोत्तरे ॥ १२८ ॥ स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । दक्षिणे चापसव्यं च पितृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥ १२९ ॥ वैवम्वतकुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ। शुनौ हौ का( क्या )मशवलौ पितृभागार्थिनौ सदा ॥ १३० ॥ ताभ्यां चापि वर्लि दद्याद्याम्ये चोदक्पृथक्पृथक् । सन्येनानेन मन्त्रेण शा( इया )माय श्वबलाय च ॥ १३१ ॥ हविश्र जुहुयादग्नावुद्देशत्यागपूर्वकम् । स्वाहान्ते वैव सर्वत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥ १३२ ॥ स्वाहा स्याद्भृतयज्ञेऽपि पितृयज्ञे स्वधा समृता । यज्ञे मातुषके चैव हन्तकारो विधीयते ॥ १३३ ॥ अतो मनुष्ययज्ञार्थं दद्याद्विमाय वाडनले । सन-कादिभ्य इत्युक्त्वा हन्तकारेण वै हवि: ॥ १३४ ॥ क्रत्वा मनुष्ययज्ञान्तम्रपस्थायों-च मे स्वरः । हविर्भुजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम् ॥ १३५ ॥ जप्त्वा चैव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च । स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत् ॥ १३६ ॥ एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथैव हि । दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥ १३७ ॥ उक्तं कर्भ यथाकाले यदि कर्तुं न शक्यते । अका<mark>ले वाऽपि</mark> तत्कुर्यादुछङ्घ्य वाऽपक्रुष्य च ॥ १३८ ॥ वैश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चैव( ष ) विधिः

स्मृत: । संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपक्षणिभिष्यते ।। १३९ ।। देवादिपितृयज्ञानतं सायं वापि यथाऋमम् । भूतेभ्योऽपि विलं रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे भुवि ॥ १४० ॥ द्वारा-दिदेवताभ्योऽत्रं दद्यात्पितामहादितः । हुतन्नेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥ १४१ ॥ प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । ज्ञान्ता पृथिवीति मन्त्रेण मृहं संप्रोक्षये ज्लिट: ॥ १४२ ॥ कुर्यात्पश्च महायज्ञान्नित्यशः सूतकं निना । अध्यन्ति सतके संध्या स्नानं स्यादिष किंचन ॥ १४३ ॥ वैश्वदेवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्यु-दये तथा । स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नैवेद्यं विनिवेदयेत् ॥ १४४ ॥ अकृत्वा देवयज्ञं च नैवेद्यं यो निवेदयेत् । तदनं नैव गृह्णन्ति देवताश्चापि सर्वथा ॥ १४५ ॥ पाद-प्रक्षालनं कुर्याद्विपाणां देवरूपिणाम् । स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तानुपवेशयेत् ॥ १४६ ॥ मधुपर्क विना रात्रौ द्विजपादाभिषेचनम । न कुर्यात्पूजयेद्विपान्गन्धपुष क्षतादिभिः ॥ १४७ ॥ ततो विपान्समभ्यच्ये यथाविभवसारतः । दद्याद्( देयम )-न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥ १४८ ॥ अन्नमामं च वै भिक्षां दद्यादह-रहर्द्विजः । स सर्वेव (वि )द्धृतः पाकादन्नाद्य (द )पि च यद्भवेत् ॥ १४९ नित्यं द्दाति यः साधुरत्रं वेदविदो मुखे। मुक्तः स्याद्वितित्पापाद्रह्मसायुज्यम-॥ १५०॥ परान्नत्यागिनामेव द्यादामं विशेषतः। अन्नाद्दशुणं पुण्यं छभे-द्याता न संश्रयः॥ १५१॥ भिक्षां ददाति विमाय यतये ब्रह्मचारिणे। स सर्वा-हुँभते कामांस्ततो याति परां गतिम् ॥ १५२ ॥ दत्तं नैव पुनर्दद्यादपक्वं पक्षमेव वा । पुनश्च दीयते मोहान्नुरकं प्रतिपद्यते ॥ १५३ ॥ पोष्यवर्गसमोपेतो भुञ्जीयात्सह वन्धाभिः । भोजने परिविष्टाकं गायञ्या चाभिमन्त्रयेत् ॥ १५४ ॥ सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्। ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिवेद्य ॥ १५५ ॥ यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उचरेत् । दत्त्वाऽमृतोपस्तरणमसीत्युक्त्वा पिवे-दपः ॥ १५६ ॥ गृह्णीयादाहुतीः पश्च सपवित्रेण पाणिना । त्यक्त्वा पवित्रमश्ची-याद्धृत्वा तत्पुनराचमत् ॥ १५७ ॥ पुत्रवान्पितृषांश्चेव भुक्तवा श्राद्धीयभोजनम् । न कुर्याद्वोजने पौनं पश्च प्राणाहुतीर्विना ।। १५८।। पङ्क्तिभेदेन यो भुङ्क्ते ग्रासमा-त्रमपि द्विजः । अर्घं स केवलं भुङ्क्ते हतश्रीजीयते ध्रुवम्॥१५९॥ उत्तराचमनं पीत्वा भ्रुखं प्रक्षालयेच्छाचिः । भ्रुञ्जीतैभ्यस्ततो दद्यात्ताम्ब्लं मुखशुद्धये ॥ १६० ॥ भ्रुक्त्वा चैव स्वयं विप्रः कुर्यात्ताम्बूलचर्वणम् । ततो नयेदहःशेषं श्रुत्यादिश्रवणादिभिः ॥ १६१ ॥ स्पृक्षेदुच्छिष्टमुच्छिष्टः श्वानं शृद्धमथापि च । उपोष्य रजनीमेकां पञ्च-गव्यं पिवेच्छुचिः ॥ १६२ ॥ श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संस्पृशेत् । मोहा-द्विपः स्पृत्रेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ १६३ ॥ उच्छिष्टस्पर्शने स्नायोद्राह्मणो विधिवर्जितम् । ब्रह्मविद्धोजनोच्छिष्टपात्रचारुं विनैव तु ॥ १६४ ॥ विपश्चैव स्वयं

१ सः °र्वबहुतः । २ सः °विद्धावनोच्छिष्टं पात्रचालं व्यपोहृतु ।

कुयार्द्द्विजभुवपात्रचालनम् । प्रक्षालय पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभेवेत् ॥१६५॥ पात्राणि चालयेच्छाद्धे स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः। असंस्कृतो न च स्त्री च न चान्य-श्रालयेत्कचित् ॥ १६६ ॥ परपाकसचिन स्यादनिन्द्यामन्त्रणाद्दते । कदाचित्स्यादा-पदि तु नैव नित्यं कदाचन ॥ १६७ ॥ उच्छिष्टस्पर्शने चैव अञ्जानश्र भवेद्यदि । पात्रस्थं चार्षे वाऽश्रीयादन्नं पात्रस्थितं च यत् ॥ १६८ ॥ गायच्या संस्कृतं चान्नं न त्यजेटाभिमन्त्रितम् । गृहीतं चेत्पुनश्चाद्यायत्रीं च शतं जपेत् ॥ १६९ ॥ अत्रं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम् । अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ॥ १७० ॥ अपूपसक्तवो धानास्तकं दृधि घृतं मधु । एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्ड-लेपो न चेद्भवेत् ॥ १७१ ॥ अन्नाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चैव हि । शुद्ध-भाण्डस्थितानीह प्राह्याण्याहुर्मनीषिणः ॥ १७२ ॥ प्राह्यं क्षा(क्षी) रविकारं स्या-त्सर्वे चैवेक्षुसंभवम् । तैलक्षीराज्यपकं च जलसंपिश्रितं न हि ।। १७३ ।। परात्रं नैव भुक्षीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम् । संस्काररिहतं चैव नाश्रीयाद्वाह्मणः कवित ॥ १०४ ॥ ब्राह्मणो नैव भुञ्जीयाद्वुहित्रनं कदाचन । अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रौरवं नरकं त्रजेत् ।। १७५ ।। पत्नी स्तुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । आचार्यो वा पचेदत्रं भुद्धीयात्तत्र दुष्यति ॥ १७६ ॥ शाकपाकादिकं निन्धं योऽ-न्नमद्यात्स्वकीयकम् । कचिच्छिष्टान्नमश्रीयाद्वत्सराभ्यन्तरे द्विजः ॥ १७७ ॥ यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्रापरस्य च । यस्तदन्नं द्विजो भुङ्क्ते प्राजापत्येन शुध्यति ॥ १७८ न चैकत्र पचेदामं बहूनामथ वा द्रयोः। निषेधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित् ॥ १७९ ॥ एवं भुक्तवा द्विजश्रेव श्रुत्वा श्राद्धस्य वै कथाम् । श्रुतिसमृतिपुराणोक्त-मितिहासं पुरातनम् ॥ १८० ॥ घटिकौकाऽविश्वष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभेवेत् ॥ १८१ ॥ प्राङासीनः समाचम्य प्राणायाम-पुरःसरम् । पूर्वोक्तविधिना चैव सार्यसंध्यां समाचरेत् ॥ १८२ ॥ आदित्येऽस्त-मिते यावत्तारकादर्शनं न हि । सायंहोमं तदा कुर्यान्नो चेत्स्युर्नेव नाडिकाः ॥१८३॥ वैश्वदेवं पुनः सायं कुर्याद्यज्ञत्रयं च हि । दैवं भूतं तथा पै(पि)व्यं भुक्त्वा स्वाध्या-यमभ्यसेत् ॥ १८४ ॥ ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदं विश्वराः । एतावन्नीत्यकं कम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५ ॥ अनेन विधिना यस्तु नैत्यक कुरुते द्विजः । स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुर्रुभम् ॥ १८६ ॥ प्रत्यहं कर्मको(णो) योगः

स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाश्चकः ॥। १८७ ॥ त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्ठेग्वत्र कुत्रचित् । स एव योगी मुक्तः स्यात्सर्वसङ्गविन् वर्जितः ॥ १८८ ॥ यः कचिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्वपुः । स चाप्येको मवेन्मुक्तो नान्यथा मनुयो विदुः ॥ १८९ ॥

इत्याश्रलायनधर्मशास्त्रे ब्रह्ममार्गाचाराध्यायः (रप्रकरणम्) ॥ १ ॥

( अथ स्थालीपाकप्रकरणम् २ )

स्थालीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विधीयते । अग्निमान्यतिपद्येव पातरौपासनं चरेत् ॥ १ ॥ प्रातरौपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत् । स्थालीपाकं करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥ २ ॥ सद्यस्कालो भवेद्यदा कुर्योद्यत्र द्वयं न हि । अन्वा-धानं ततः कुर्यात्स्थालीपाकं तथैव हि ॥ ३ ॥ प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थिण्डलं शुचिः । हस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन विलिप्य च ॥ ४ ॥ तण्डुलान्प्रिकिः रेद्रेखामुद्क्संस्थां लिखेद्थ । पार्वंसंस्थे पार्श्वयोर्मध्ये तिस्रश्चेवोदगायताः ॥ ५ ॥ निद्ध्याच्छकलं तत्र प्रोक्ष्य शाग्रं निरस्य च । संप्रोक्ष्य पुनरिद्धश्च तथा चानलमाः नयेत् ॥ ६ ॥ एहीत्यप्रिं समादाय स्थापयेङ्कर्भुवःस्वरोम् । अग्निनाऽग्नि-स्ततो जुष्टः पनूनं तिस्र एव च ॥ ७॥ ध्यानं चत्वारि शृङ्गिति कुर्याद-मेर्पथाविधि । विज्योतिषेत्यनेनैव मन्त्रेणाप्तिं समिन्धयेत् ॥ ८ ॥ ध्यात्वा रूपं ततो वह्नेर्द्श्येदेष हीत्यथ । धृत्वा तु सिमधौ चाग्निमग्नीषोमौ च देवते ॥ ९ ॥ प्रधानदेवते चोक्त्वा तथा चैवाङ्गदेवताः । ऋमेण चरुणाऽऽज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत् ॥ १० ॥ पर्यृहनं ततः कुर्याज्जलेन परिनेचयेत् । अनादेशे तु सर्वत्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥ ११ ॥ पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमार्जनम् । अनुलेपग्रदक्संस्थं क्रुर्यादीशानकोणतः ॥ १२ ॥ पर्युक्षणेः युदक्संस्थं पाणिनेशान-कोणतः । पुनरावर्तयेत्प्रत्यगीशानान्तं हविर्भुजम् ॥ १३ ॥ पसारयेदुद्वसंस्थान्पू-र्वपश्चिमयोः कुशान् । दक्षिणोत्तरतश्चैव पाक्संस्थान्पूर्वतः क्रमात् ॥ १४ ॥ मुष्टिमात्रैः कुशैरग्नैः समन्ताद्धोनकर्मसु । परिस्तृणीयात्प्रागग्नैश्रतुर्दिक्षु यथाक्रमम् ॥ १५॥ विन्य-सेन्कुशमृलानां कुशाग्रानुपरि क्रमात्। दक्षिणोत्तरयोश्चेव चतुष्कोणेषु चैव हि॥१६॥

<sup>\*</sup> इतः परं ल. पुस्तकेऽधिकमेतत्—" प्रत्यहं कर्मयोगेण स्वाध्यायाभ्यसनं तपः । मनःस्वास्थ्यं तयोर्योगः स एवाऽप्रमप्रकाशकः " इति ।

१ ख. °क्संस्थं पा°।

आस्तीर्याग्ने स्ट्रव्यान्त्रागग्रान्सत्नसंमितान् । द्वंद्वमासाद्येन्न्युब्जं यज्ञपात्राणि तत्र तु ।।१७॥ स्थाली च प्रोक्षणी दवीं स्नुवः पूर्णीज्यभाजने । इध्मं चैव तथा विह चरहोमे विधीयते ॥१८॥ चौल्रोपनयनोद्वाहे पुनराधान एव च । प्रोक्षणी स्नुवपूर्णाज्यमिध्मा-वार्हिमुवाज्यके ॥१९॥ अष्टाङ्कुलमितस्थालीं प्रोक्षणीं च षडङ्कुलाम् । चमसं चाऽऽज्य-पात्रं च षडङ्गुलामिति समृतम् ॥२०॥ सुक्सुवौ हस्तमात्रौ तु स्यातां तौ यज्ञकर्मणि । द्विपादेशो भवे दिध्मो वहिः पादेशसंमितः ॥२१॥ आदायाऽऽदौ कुशांस्रींस्नीन्मूळैर्मूलानि वेष्टयेत् । सन्याद्यतान्कुशान्कुर्यादयस्तात्तात्रयेदुदक् ॥२२॥ वामस्थानितरांस्तद्वत्कुर्यान द्रज्जुं त्रिसंधिताम् । उपविष्टां नयेत्तद्दत्तृतीयावर्तनं च हि ॥ २३ ॥ रज्ज्वेध्मं सक्र-. दावेष्टच रज्जुमूळं तथैव च । वेष्टितायाश्र पूर्वाया रज्ज्वग्रं च नयेद्धः ॥ २४ !। रज्जुग्रन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्साध(द)येदथ । स्याचेत्ताम्रमयी स्थाली होमे कांस्य-मयी पि वा ॥ तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ॥ २५ ॥ दण्डपा (मा)त्रयुतो शस्तौ सुक्सुवो यागदारुजौ । तदभावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णको वाऽप्युदुम्बरौ ॥ २६ ॥ प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सिष्ठिलं ततः। कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधा-यापः प्रपूजयेत् ॥ २७ ॥ सोट्काभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चैव हि । कुर्या-हमुत्तानं द्वंद्वं च प्राक्षयंतपुनः ॥ २८ ॥ विस्नस्येष्मं तथा वहिनिद्ध्याचमसे च

ते । पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत् ॥ २९ ॥ निरस्य नैऋतान्दर्भानि-रस्त इति मन्त्रर्तैः । कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्त्व। विष्टः क्रुशासने ॥ ३० ॥ ब्रह्माणं वरयेदस्मिन्कर्मणि त्वं भवेरिति । ब्रूयाह्रह्माऽहमस्भीति ततः कर्ता तमर्चयेत् ॥३१॥ धृत्वा पूर्ण करे सच्ये पिधायोपरि दक्षिणम् । ब्रह्मिन्तयुचरन्पन्त्रं नीत्वा तन्नासि-. काग्रतः ॥ ३२ ॥ निदध्यादुदगग्रे तन्मन्त्रेणों भणयेति च । कुन्नैराच्छादितं कुर्यात्पृ-र्णपात्रं तदुच्यते ॥ ३३ ॥ ग्रूपे पश्चात्रिधायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच ते । निर्वपेचतुरो मुष्टींस्तानेव शोक्षयेद्य ॥ ३४ ॥ तण्डुलानवहंस्त्रींस्त्रीन्कृत्वा तांस्त्रः फलीकृतान् । त्रिः प्रक्षाल्य पचेद्ग्रेरुद्क्चैवाऽऽज्यभाजने ॥ ३५ ॥ सपवित्रे निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । तत्राऽऽज्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्यादुल्युकेन च ॥ ३६॥ निक्षिपेत्कुशयोरग्नेः पर्याग्निकरणं ततः । त्रिः कुर्याज्ज्वलता तेन तत्प्राक्परिहरेदथ ॥ ३७ ॥ कर्षन्तिवोद्गुद्वास्य भाजनं घृतपूरितम् । कुशाग्रे निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युच-रन्नथ ॥ ३८ ॥ धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोदगप्रके । सवितुष्ट्वेति मन्त्रेण सकु-त्तृप्णीं द्विरिष्यते ॥ ३९ ॥ उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते घोक्ष्याग्रौ पहरेदथ । प्रत्यगासा-

९ ख. °येत्पच य° । २ ख. °णं च पवि° । ३ क. °र्ऋतीन्द ° । ४ ख. °तः । कृतोत्तत्तादि ° ।

द्येद्ग्नेर्विह्स्तचाऽऽज्यभाजनम् ॥ ४० ॥ प्रताप्य सकुर्शो द्वींसुवौ द्वीं निधाय च। सन्येन सुवमादाय कुशानितरपाणिना ॥ ४१ ॥ सुवस्य विलमारभ्य यावद्यं भवे-द्य । अग्रतो विल्रपृष्टं तु तदारभ्य भवेद्विलम् ॥४२॥ निमृजेत्रित्त्रिः तु कुशाग्रैः सन्यवच हि । कुश्तमूलैश्र वै दण्डं कुश्तैः प्रोक्ष्य प्रतापयेत् ॥ ४३ ॥ आसाद्येत्सुँवं चाऽऽदौ बहिष्युत्तरतो घृतात् । संस्कुर्यात्पूर्ववदवी निद्ध्यादुत्तरे स्रुवात् ॥ ४४ ॥ संमार्जितान्कुशान्त्रोक्ष्य पहरेदनले च तान् । सम्यगाज्यं निरीक्ष्याय चरुं पक्षमवेक्ष-येत् ॥ ४५ ॥ अभिघार्यं सुवेणाऽऽज्यं चरुमुद्रासयेतुदक् । हविर्धुगात्मनोश्चैर्वं मध्य-तथरुमानयेत् ॥ ४६ ॥ निद्ध्यात्तां चरोः स्थार्टी वर्हिष्याज्यं च दक्षिणे । अभि-घार्य चरुं चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरो: ॥ ४७ ॥ देवताये हार्वः स्थाप्य तत्र तिह-भजेत्क्रमात् । अमुष्यै चेदमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाकतु ॥ ४८॥ विश्वानीत्यष्टभिः पादैः पूर्व(र्वा)तो दिश्च चाष्ट्रम् । अर्चयेद्गन्यपुष्पाद्यैरिशं स्तुयाद्द्र(ह)चाऽऽन्त्यया॥४९॥ अलंकुत्याभिवार्येध्ममादायायं त इत्यथ । हुत्वेध्मं जुहुयादाज्यं तृष्णीं वायव्यकोणतः ॥५०॥ ततश्चाऽऽग्रेयपर्यन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत् । स्वाहेत्युक्त्वाऽथ निर्ऋतिमारभ्येशा-नकोणतः ॥ ५१ ॥ यृह्यवद्भिरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितौ । होमे चैव तु सर्वत्र विधिरेष उदाहृतः ॥ ५२ ॥ अग्निश्रैव तथा सोमश्रक्षुषी जातवेदसः । भवेदुत्तरमा-प्रेयं सौम्यं चैवाक्षि दक्षिणम् ॥ ५३ ॥ सक्तुलाजान्नहोमे तु जुहुवादेव चक्षुषी । अनुप्रवचनीये च वर्जयेदाज्यहोमके ॥ ५४ ॥ अभिघार्य सुवेणेदमाग्रेयं मध्यतो हिनः । दर्वी च हिनरादाय निधिना स्थापयेदिह ॥ ५५ ॥ तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठपर्व-मात्रं च वे सुचि । तत्पुरस्ताःचथाऽऽदाय निद्ध्यात्तत्त्रथैव हि ॥ ५६ ॥ पात्रस्थं चापि द्वींस्थं पुनरप्यभिघारयेत्। पश्चावत्ती तु पश्चार्घादादाय च हविस्तथा।।५७।। जुहुयादमये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । आदाय चाप्तीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूर्ववत् ॥ ५८ ॥ मन्त्रमुचार्य सर्वत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः । समुचार्य चतुथ्येन्तं नामेदं न ममेति च ॥ ५९ ॥ द्वयोश्वापि हाविःशेषं द्वयोश्वापि अवद्य च । दर्ज्या सकृदवद्याच द्विस्ततो वाऽभिघारयेत् ॥ ६० ॥ यदस्येत्यनया हुत्वा पागुदक्तु हवि-र्भुजः । रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विसंस्याचेष्मवन्धिनीम् ॥ ६१ ॥ स्रुक्स्रुवाज्याहुतेः **शेषं विश्वेभ्यो** जुहुयाद्य । सर्वत्र जुहुयाद्धोमे प्रायश्चित्ताहुतीर्थ ।। ६२ ॥ अया-आप्र इदं विष्णुअतस्रो व्याहृतीश्र हिँ। ब्रह्माऽपि जुहुवादेताः प्रायिश्वताहुतीरिमाः ॥ ६३ ॥ अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञातनिष्टत्तये । सर्वत्रापि हि चैवं स्याद्विधिरेष पर्याश्च(स)विकर्मणः ॥ ६५ ॥

१ स. °बंहिस्त°। २ ख. खुक्पात्रे विनि°। ३ स. °त्सुचं चा°। ४ स. °व पश्चादग्नेस्तमा°।

स्वरवर्णादिलोपोत्थपापनिईरणाय च । × यद्व इत्यनेनात्रैकामाहुर्ति जुहुयाद्य।।६६॥ सम्यक्पूर्णफलशाप्त्यै होमस्येह कृतस्य चै। कर्तेव जुहुयादाज्यं ज्याहृतीभिश्रतस्र-भि: ॥ ६७ ॥ स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूप्णीं निधाय च । चमसं पुरतः क्रत्वा निधायाथ च वर्हिषि ॥ ६८ ॥ पूर्णमसीत्यने व तत्पूर्णमभिमन्त्रयेत् । दिश्रः प्रागायतो दर्भैः प्राच्यां मन्त्रेण मार्जयेत् ॥ ६९ ॥ आपो अस्मानिद्मापः सुमित्र्या न इति त्रिभिः । शिरसि स्वस्य पत्न्याश्च मार्जयेट्द्विष्म इत्यधः ॥ ७० ॥ स्वस्य वामेऽञ्जरुौ पत्न्या आसीनाया निषिश्चयेत् । माऽहं प्रजामनेनैव चमसस्थं जलं च हि ॥ ७१ ॥ जलेन तेन वै होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः । तत्रस्थानक्षतांश्रैव क्षिपे-त्प्रणवमुचरेत् ॥ ७२ ॥ परिस्तरणदर्भीश्च विसृजेदुत्तरे हि तान् । ओं च म इत्यने-नाग्निं नत्वा पूर्ववदुचरेत् ॥ ७३ ॥ पर्यू (यु)ह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पाक्षतांश्र हि । धूपं दीपं च नैवेद्यं द्वात्ताम्बूलद्क्षिणाः ॥ ७४ ॥ तिष्ठन्नग्रेरुपस्थानं कुर्यादों च म इत्यथं। अभिवाद्य जपेदेवीं कृतं कर्म निवेदयेत्।। ७५ ।। शुभाशुभिक्रियार्थं च द्तं विमाय यद्धनम् । तत्सर्वे जगदीशस्य मीतये निश्चितं भवेत् ॥ ७६ ॥ हुतशेषं हवि-**आ**ऽऽज्यं होत्रे दद्याच दक्षिणाम् । सुवर्णे च यथाशक्ति होमसाद्गुण्यहेतवे ॥ ७७ ॥ होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यज्ञपात्राणि चैव हि । होमे चैव तु सर्वत्र प्रवदन्ति मनीषि णः ॥७८॥ दर्शके पूर्ववत्सर्वे विशेषस्त्वथ कथ्यते । अग्नीषोमपदम्थान इन्द्राग्नी (ग्नि)-पदमुचरेत ॥ ७९ ॥ पालाग्रैलादिराश्वत्यग्रम्युद्भवरजास्तथा । समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चैव हि ॥ ८० ॥

इत्याश्वलायनधर्मशान्त्रे स्थ लीपाकप्रकरणम् ॥ २ ॥

( अथ गर्भाधानप्रकरणम् ३ )

गर्भाधानं द्विजःकुर्याद्दतौ प्रथम एव हि । चतुर्थदिवसाद्द्ध्व पुत्रार्थी दिवसे समे॥१॥ चरं दारुणभं पौष्णं दस्राग्नी च द्विदैवतम् । श्राद्धाहं चैव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मि निवधीयते ॥ र ॥ नान्दीश्राद्धं पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकस् । उपलेपादिकं कृत्वा पातरौपासनादितः ॥ ३ ॥ प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । विष्णुर्योनिं नेजमेष षडेका च प्रजापतेः ॥४॥ आसीनायाः शिरः स्पृष्ट्वा प्राङ्मुंष्ट्याः पाणिना

<sup>🗙</sup> इत आरभ्य कृतस्य चेखन्तप्रन्थो न विद्यते ख. पुस्तके ।

९ खा. च । कृतेन जु° । २ खा. स्त्रयं। ३ खा. "शखदि । ४ खा. पितुः। ५ खा. "ङ्मुखं पा"-

पति:। तिष्ठञ्जपेदिमै सूक्ते त्वप नश्च वधेन च ॥ ५ ॥ अग्निस्तु विश्ववस्तिमामित्यूचौ दे तथैव च । सूर्यों नो दिव इत्येतैः स्तुत्वा सूर्य च पश्चभिः ॥ ६ ॥ अर्थगैन्धारसं पर्ल्या दक्षिणे नासिकापुटे । उदीर्प्नीत पटन्मेन्त्रं सिश्चेत्तद्वस्त्रशीधितम् ॥ ७ ॥ ततः स्विष्टक्कंदादि स्यादाससी च नवे तयोः । फलानि च पतिस्तस्यै पदंदारफल्सम्ब तः ॥ ८ ॥ मातुष्टिङ्गं नारिकेलं रम्भाखर्जूरपूरकम् । शस्तानि स्युरंथान्याँनि नीरि-द्भादीनि वाऽपि च ॥ ९ ॥ ईषभं गां सुवर्ण च होत्रे दंदाच दक्षिणाम् । पुत्रवा-न्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संग्रयः॥ १०॥ भोजयित्वा द्विजानसम्यक्तीषेयैद्दक्षिणा-दिभि: । संतुष्टा देवताः सर्वाः पयच्छन्तीप्सितं फलम् ॥११॥ स्थालीपाकं चाउँग्र-यणं गर्भसंस्कारकर्मसु । पातरौपासने कुर्यादग्रीकरणमेव च ॥ १२ ॥ त्रसंकातमा भवेत्कर्ता भुद्धीत सह वन्धुभिः। तस्मिन्नव दिने रात्री गर्भारीपणमिष्यते ॥ १३॥ पतिवत्सा(त्न्या)श्च दुर्भेद्यं प्रथमं स्याद्रजो यदि । पत्युस्तस्या भवेन्मृत्युः स्त्री(स्त्रि)-पूर्वीहियमेषु च ॥ १४ ॥ मघासंऋशिवादित्यविह्निभेषुं च वा भवेत्। तत्रापि स्या-न्महाशोकौ दरिद्रं चानपत्यता ॥ १५ ॥ तद्दोषपरिहारार्थ कुर्योच्छान्ति यथाविधि । **तौषर्येज्ञपहो**मार्भ्या तत्तदक्षादिदेवताः ॥ १६ ॥ आचार्यादीन्समभ्यचर्य भौजिर्येच्छ-कितो द्विजान् । तद्वाद्देश्यं कृतेनाऽऽशु सर्वारिष्टं प्रणक्याते ॥ १७ ॥ शान्तिकर्मीविः भानिन कुत्वाऽन्यस्मिन्दिनै शुभे । गर्भीधानं ततः कुर्यादित्याचार्यीऽत्रवीद्वनः ॥१८॥ अकृत्वा शान्तिकं कर्म न कुर्योद्धर्भसाधनम् । सर्वेषां शाखिनामेव विधिरैष उदाः हतः ॥ १९॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे गर्भाधानप्रकरणम् ॥ ३ ॥

( अथ पुंसवनामवलोभनसीमन्तोनयनप्रकरणम् ४ )

कुर्पार्त्युसवर्नं मासि तृतीयेऽनवलोभनम् । सीमन्तोत्रथनं चैव चतुर्थे मासि तंद्र-वेत् ॥ १ ॥ नो चेत्षष्ठेऽष्टमे वोऽपि कर्तव्यं तद्द्रयं च हि । तावदंष भवेत्केचियाव-त्स्याद्गभेघारणम् ॥ २ ॥ पुष्यादित्याश्विनीहस्तविधिम्लोत्तरामृगः । हरिपूषानुराधाश्र श्रस्तं पुंसवनादिकम् ॥ ३ ॥

९ ख. °गन्धिरसं पत्न्या निाक्षिपेमासि । २ क. दित्याश्व ° । ३ ख. °रिपुष्यानि ।

कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं चतुर्थ्यन्तं च पूर्ववृत् । द्धिमाषौ यवं तस्या निधाय प्रमृतौ च तान् ॥ ४ ॥ त्रिः पिबोर्तिं पिवसीति पतिः पुंसवनं हि सा । प्रोक्ष्यापः पुर्वरक स्याश्चिवारं धुनराचमेत् ॥ ५ ॥ सिक्षेद्र्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । अस ते गर्भ इति द्वार्र्यां सुक्तार्थ्यां तावदुच्यते ॥ ६ ॥ प्रजापतये स्वाहेति जहुया-दाहुति चरोः । गुर्विण्या हुदेयं स्पृष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत् ॥ ७॥ भाता ददातु मत्त्री दी तथा राकामइं च ती । नेजमेषत्रयी मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥ ८ ॥ अष्टावाज्याहुतीहुत्वा त्रिशुक्तशललीकुशैः । औदुम्बरेण युग्मेन ग्रंप्रस्थे ( द्रप्से ) न सफलेन च (१) ॥ ९ ॥ पूर्णसूत्रावृतेनेह सहैनैकत्र मेव च । त्रिरुत्रयोति गर्थिण्याः सीमन्तेन समूछतः (१)॥ १० कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्धालाग्रभागतः । सीमन्तं सथुनाचिह्नं सदा सौभाग्यदायकम् ॥ ११ ॥ तिष्ठुन्पश्चात्पाङ्ग्रस्सौऽग्नेरुचरन्ध्रर्ध्वः स्वरोम् । चतुँथ्योंमूहतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते (!) ॥ १२ ॥ सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुचरेत् । समीपस्थनदीनाम सम्रुचार्य नमेद्य ॥ १३ ॥ पृतिन पुत्रवती नारी गार्भिण्या( णी )मुपदेश्वयेत् । मा कुरु क्रेश्वदं सर्भ गर्भसंरक्षणं कुरु ॥ १४ ॥ ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमसेषं समापयेत् । पूर्ववत्फलदानानि कृत्वाऽऽ-चार्याय दक्षिणाम् ॥ १५ ॥ वृषमं धेनुसंयुक्तं दद्याद्विभवसारतः । भोजयेच्छिक्तितो विमान्कर्मसाद्भुष्यहेतवे ॥ १६ ॥ प्राशनं यत्पुंसवनं होमश्चानवल्लोभनम् । प्रतिगर्भमिदं कुर्यादाचार्येणेह भाषितम् ॥ १७ ॥ आज्यहोमश्र शलकीकुक्षस्यप्यु निमक्जनम् । सीमन्तोत्रयनं तच प्रतिगर्भे न हि स्मृतम् ॥ १८ ॥ प्रधानं पुंसवनं न स्या**दङ्ग** चानवलोभनम् । सीमन्तं च तथैव स्यात्केचिदुन्नयनं तथा ॥ १९ ॥ इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे पुंसवनानवलोभनसीमन्तोत्रयन [प्रकरण]म् ॥ ४ ॥

( अथ बातकर्म्प्रकर्णम् ५ )

जाते सुते पिता स्नायात्रान्दीश्राढं विधानतः । जातकर्म ततः कुर्यादैहिकामुण्यि-क्रमदम् ॥ १ ॥ सीवर्णे राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि वा । मधुसपितिषिक्यस्य हिरण्येनावधर्षयेत् ॥ २ ॥ माज्ययेत्तं हिरण्येन कुमारं सधुसपिषी । प्रतिमन्त्रं पदे-कर्मे हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥ ३ ॥ तथा वामे जपेन्मेषां स्पृग्नेदंसावतः परम् । अञ्चा भव जपेदिन्दः श्रेष्ठान्यस्मै प्रयन्धि च ॥ ६ ॥ एवं कुर्यात्सुतस्यैव तूष्पीमेव च योषितः । केचिदिच्छन्त्यनादिष्ट्होयमन्त्रादिना परे ॥ ५ ॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे जातकर्मप्रक्रणम् ॥ ९ ॥

९ ख, ग्लास्येन । २ ख. °तुर्थों मू ° । ३ ख. °लीशस्यप्युनिकम ° ।

## (अथ नामकरणप्रकरणम् ६)

अहन्येकादको कुर्यान्नामकर्म विधानतः। कृत्वाऽऽभ्युद्धिकं श्राखं द्वादको पोडकोऽपि वा ॥ १ ॥ मार्गकीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिकेत । नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥ २ ॥ यद्वा तातिपताना (तुर्ना )म भवेत्संव्यावहारिकम् । क्रमेणानेन संिछरच्य नामानि च समर्चयेत् ॥ ३ ॥ समाक्षरयुतं नाम भवेत्युंसः सुखप्रदम् । विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री ) समेतं च विनिर्दिक्षेत् ॥ ४ ॥ आचार्येणात्र मन्त्रोऽयं नामानि तु उदाहृतः । नमस्करोत्यसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत् ॥ ६ ॥ त्रिक्तिः स्यात्मिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिक्षेत् । भवन्तोऽस्य ज्ञवन्त्येवं प्रतिब्रूयुस्तया द्विजाः ॥ ६ ॥ तत्तन्नाम शिकोस्तिक्षिक्ष्यात्तत्र तथाऽऽिक्षः । ब्राह्मणान्मोजयेच्छक्त्या सुज्ञीयात्सह बन्धुभिः ॥ ७ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ नामकरण[प्रकरण]म् ॥ ६ ॥

( अथ निष्क्रमणप्रकरणम् ७ )

मासे चैवं चतुर्थे तु कुर्यात्रिष्क्रमणं शिशोः । कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमादायाङ्के शिशुं पिता ॥ १ ॥ स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत् । आशुः शिशान इत्येतत्पठेतं श्वशुरालयम् ॥ २ ॥ नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि प्राङ्गणे वाऽर्क-मिक्षयेत् । तचक्षुरिति मन्त्रेण दृष्ट्वाऽर्के प्रविशेद्गृहम् ॥ ३ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ निष्क्रमण[ प्रकरण ]म् ॥ ७ ॥

———— ( अथान्नप्राशनप्रकरणम् ८ )

षष्ठेऽत्रपाशनं कुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेऽथ वा । दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १ ॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं श्रुभे चैव दिने पिता । सौवर्णे राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥ २ ॥ श्लीराज्यमधुद्ध्यत्नं विधाय प्राश्चयेच्छिशून् । मन्त्रेणान्नपनेऽन्तस्य हिरण्येन सुवेण च ॥ ३ ॥ पाणिना सपवित्रेण जलुं चापि हि पाययेत् । दत्त्वा विभाय तत्पात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥ ४ ॥ ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत् । स्वयं चैव तु भुज्जीयात्समाहितमना भवेत् ॥ ५ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतावन्नप्राशन[प्रकरण]म् ॥ ८ ॥

## ( अथ चौलकर्मप्रकरणम् ९)

तृतीये वत्सरे चौछं वालकस्य विधीयते। छुभे चैव दिने मासि विहितं चोत्तरा-यणे ॥ १ ॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं पूर्वेद्युरपरेऽहनि । प्रातःसंध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्धं परेऽहाने ॥ २ ॥ प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थाण्डिलादिकम् । पात्रा-सादनपर्यन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत् ॥ ३ ॥ उदगग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । तेषु वै ऋमतो ब्रीहियवमाषितिलांश्च हि ॥ ४ ॥ पुरतःस्थे शरावे च विन्यसे-दृष्ट्वमोमयम् । तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्ज्ञभीपर्णानि पूरयेत् ॥ ५ ॥ आघारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत् । ततश्च जुहुयादाज्यमग्निश्चोति चतस्रभिः ॥ ६ ॥ अग्न आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ॥ ७॥ मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चैव हि । पश्चारिस्थत्वा पिता श्रीतं जछ-मादाय पाणिना ॥ ८ ॥ दक्षिणेनाथ सब्येन पाणिनोष्णं जलं तथा । दक्षिणोत्त-र्योस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥ ९ ॥ उष्णेन वायमन्त्रेण जलधारे तयोश्च तेः। अना-मिकया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दिध ॥ १०॥ प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः। सकेशान्धारयेद्रह्मा त्रींस्त्रीन्प्रागग्रकान्कुशान् ।। ११ ।। आचार्यक्छेदयेदेतानोषघे मन्त्रमुचरेत् । क्वेदयेद्वामकर्णान्तं त्रिश्चैवादितिरुचरेत् ।। १२ ॥ क्षुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चैव हि । छेदितान्सुत आदाय मातुईस्ते निवेदयेत् ॥ १३ ॥ विन्यसे-त्ताञ्ज्ञमीपर्णैः सहाऽऽनडुहगोमये। येनावपत्पथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥ १४॥ तृतीये येन भूयश्र सर्वेरेव चतुर्थकम् । एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥ १५ ॥ यत्क्षुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । निमृज्येन्मर्भ तत्कृत्वा नापिताय पदापयेत् ॥ १६ ॥ यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पार्श्वयोः । पश्चात्पूर्वे तथा पश्चप्रवराणां शिखाः समृताः ॥ १७ ॥ अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदाप्रसंधौ । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ १८ ॥ यदुक्तं च यथाकास्रे कुर्यात्संस्कारकर्प च । असामर्थ्यात्कृतं नो चेद्विधिस्तस्य कथं भवेतु॥१९॥ पायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकै-कस्य च कर्मणः। कृत्वाऽऽदौ क्रुच्छ्रमेकैकं छुप्तकर्माणि कारयेत् ॥२०॥ मन्त्रमेकं जपे-त्तत्र तत्तत्कर्मणि एव हि। विधिवचौलकर्भैवं कृत्वा स्यादुपनायनम् ॥ २१ ॥ चौल्र-कर्मादितश्रैवं यावद्वैवाहिकं भवेत्। तावत्स्याङ्गौिकको ह्याप्रेरिति वेदविदो विदुः॥२२॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ चौलकर्मप्रकरणम् ॥ ९ ॥

( अथोपनयनप्रकरणम् १० )

ब्राह्मणस्याष्ट्रमे क्षे विद्वितं चोपनायनम्। सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचार्यमतं भवेत्॥१॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमावाह्य कुलदेवताः। मण्डपाद्यर्चनं कृत्वा भोजयेच द्विजान्स्व-यम् ॥ २ ॥ अथापरेग्रुरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्धक्तवतः केशान्मात्रा सहैकभाजने ॥ ३ ॥ चैलाङ्गस्थापिते ये च शिखे दे \* तेऽपि वापयेत् । सकेशेऽपि कुमारस्ये हित्वैकां मध्यमस्थिताम् ॥ ४॥आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारम्रपवेशयेत् । . पितुश्च प्राङ्गुखस्येद प्रत्यङ्मुखमलंकृतम् ॥ ५ ॥ धृत्वाऽञ्जाले कुमारस्य सुवर्णफ-ळसंयुतम् । पुर्तिकालपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्पसम् ॥ ६ ॥ ध्यायन्देवानसुमुहूर्ते मुहूर्ते पितुरञ्जलौ । दत्त्वा फलमसौ तस्य निद्ध्यात्पादयोः शिरः॥ ७॥ शिरः स्पृशे-त्पिता तस्य स्वाङ्के तमुपवेश्वयत् । ये यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचार्यो ब्राह्मणैः सह ॥ ८ ॥ आज्यसंस्कारपर्यन्तं प्राणायाम।दिपूर्वकम् । कृत्वा नवं ततो द्यात्कौपीनं कटिसू-त्रक्रम् ॥ ९ ॥ धारियत्वा ततो दद्याद्वाससी युविमित्यृचा । एकं स्यात्परिधानार्थे-मेकं प्रावरणाय हि ॥ १० ॥ इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्। खपबीतं ततो दद्याद्यद्वोपवीतमन्त्रतः ॥११॥ आचम्याथ वटुर्गच्छेत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः। हृष्ट्वा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेश्वयेत् ॥ १२ ॥ कृत्वाऽऽज्याहुतिपर्यन्तं वर्हिरा-स्तरणादिकम् । कुमारः पूर्ववद्गच्छेददुदगग्रेगु(वेर्गु)रोश्च हि ॥ १३ ॥ आचार्यः **प्राङ्ग्रुखस्तिष्टेद्रदुः प**त्य**ङ्ग्रु**खस्तथा । आचार्यः पूरयेत्तत्र कुमारस्याञ्जलौ जर्लम्॥१**८॥** सज्ञे चाञ्चली तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत् । सुवर्णे च यथाशक्ति फले: क्रमु-क्जै: सह ॥ १५ ॥ आचार्यस्याञ्जलौ ब्रह्मा पूरयेत्सालिलं च तत् । आचार्यी मन्त्रमुच्चार्य तत्सवितुर्द्वणीमहे ॥ १६ ॥ कुमारस्याञ्जलौ चैत्र निनयेत्स्वस्य चाञ्ज-सिस् । ध्यायन्कुमार आदित्यमर्घ्यपात्रे निवेद्येत् ॥ १७ ॥ देवस्य त्वेति गृह्णीया-त्साङ्गुष्ठं करमस्य च । असौ अर्मीत दीर्घायुर्भवत्विति वदेत्पिता ॥ १८ ॥ अथ वाऽसी पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्। उच्चार्य शर्म दीर्घायुर्भवेत्येके वदन्ति हि ॥ १९ ॥ एवं त्रिः पूर्ववचैव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करग्रहे । सविता तेऽयमेकः स्यादिश्वराचार्य एव च ॥ २० ॥ ईक्षयेद्वदुरादित्यं देवं सवितृमन्त्रतः । आवर्तये-त्द्रुमारं तं पूर्वार्धर्चे न चैव हि ॥ २१ ॥ पाणिभ्यामुत्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य हृदि स्पृशेत् । एवं कृत्वा पुनश्राष्टुं दक्षिणे वटुमानयेत् ॥२२॥ तूर्व्शां समिधमादाय निद-

<sup>\*</sup> अत्र संधिरार्धः ।

९ स. °िन्तकस्यान्तं कु°। २ ख. जले ! ३ ख. चाचयेत् । ४ ख. पाणिनाऽस्य ।

ध्यादनले च ताम् । मन्त्रेणाप्तय इत्यत्र वदन्त्येके महर्षयः ॥ २३ ॥ अष्ठि विक्री-मकी कृत्वा पाणिद्वयतलेन च । त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मैति चैवहि ॥ २४ ॥ सूत्रोदितान्मर्योत्यादीन्मन्त्रांस्तिष्ठञ्जपेद्थ । मानस्तोकेंऽनया भाले त्रिपुण्डं धार्रयेस्क-मात् ॥ २५ ॥ हृदि नाभौ तथा वाह्वोर्भस्तके चापि केचन । त्र्यायुषं ताञ्जपेनमन्त्रा-नुपस्थार्यो च मे स्वरः ॥ २६ ॥ पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । निधंत्री-मनुगृह्णीयादुपांशु प्रत्यगाननः ॥ २७ ॥ पूर्ववदुपाविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्। फलाक्षतसूवर्णं च गुरवे तिनवेद्येत् ॥ २८ ॥ अधीहीत्यादिकं मन्त्रं समुचार्ये यथा-विधि । नमस्कुर्याद्गुरोः पादौ धृत्वा इस्तद्वयेन च ॥ २९ ॥ ब्राह्मणौऽहं भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । गायत्री( त्रीं )पामनुत्रूहि गुद्धात्मा सर्वदाऽस्मि हि ॥ ३०॥ संग्रह्म पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मैचारिणः । वाससाऽऽच्छाद्नं कृत्वा गायत्री-मनुवाचयेत् ॥ ३१ ॥ उचार्य प्रणवं चाऽऽदौ भ्रुभुवः स्वस्ततः परम् । पच्छ(पाद)-मर्धमृचं चैव तं यथाशक्ति वाचयेत् ॥ ३२ ॥ पाणिना हृदयं तस्य स्पृष्टा मम व्रतं जपेतु । प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ॥ ३३ ॥ आवध्य मेखस्रां तस्य भावेपामेत्युचं जपेत् । एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिश्चेद्वतम् ॥ ३४ ॥ ब्रह्मच-र्यादिकं भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५॥ याचयेत्प्रथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा । पितरं यदि याचेत भवान्यिक्षां ददात्विति ॥ ३६ ॥ भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत् । बातरं चाग्र एयोति गत्वा पात्रं करान्तिके ॥ ३७ ॥ तण्डुलान्सफलान्दचाद्भिक्षार्धे जननी त च। होमार्थ तण्डुलान्मात्रे दस्वा शेषं गुरारेथ ॥ ३८ ॥ याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदयेत् । पितैव गुरुराचार्यो भवेत्साद्धिरुदाहृतः ॥ ३९ ॥ यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकस् । उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्माद्दिराति वै पिता ॥४०॥ तदाचार्थपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । पिता माता तथाऽऽचार्यास्त्रयो मान्याः सदैव हि ॥ ४१ ॥ अन्येऽपि श्रोत्रिया छद्धा वेदविद्यापदास्तथा । दद्याद्विभवंसारेण कर्शाङ्गत्वेन दक्षिणाम् ॥ ४२ ॥ सुवर्णाम्बर्यान्यानि सद्योऽनन्त कलं लभेत्। न ददाति दिनो होत्रे लोभावज्ञाङ्गदिक्षणाय् ॥ ४३ ॥ वित्ते सति हृतं कर्म निष्क्रेलं स्याद्धनक्षयः । धनिनोऽयं निषेधः स्याद्वतहीनस्य चैव हि ॥४८॥ असमर्थो नमे-त्सचो दत्त्वाऽक्षतफलादिकम् । विवेभगो दक्षिणां दत्त्वा गृह्वीयादाशिषः स्वयम्॥ ४५ ॥

१ क, °न्मियत्यादि । २ ख. °केति या । ३ ख. त्रं चरा ।

ययाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । आसायं न हि किंचितस्यान्नैत्यकं कर्म चैव हि ॥ ४६ ॥ ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंघ्यां यथाविधि ॥ ४७ ॥ अग्निकार्यं तथा होमं तस्मिन्नग्नौ विधीयते । नो चेत्स्यात्पूर्ववत्कुर्यादाचार्यः स्थण्डिलादिकम् ॥ ४८ ॥ पूर्णपात्रनिधानान्तमनल-स्थापनादिकम् । निर्वपेन्मातृतः पाप्तांस्तण्डुलान्सैद्सस्पतेः ॥ सवितुश्र ततस्तूष्णीमृ-षीणां मन्त्रतः क्रमात् ॥ ४९ ॥ श्रपयित्वौदनं क्रयीदाघारान्तं 💥 हुनेदथ । सदस-स्पतिमन्त्रेण गायञ्यिषभ्य एव च ॥ ५० ॥ चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्यात्स्वष्टकृदा-दिकम् । मोजयित्वा द्विजान्वेदसमाप्तिरस्य चोत्तरे ॥ ५१ ॥ निर्विद्वेन त्रिवारं तु **पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः। वसेद्सौ** त्रिरात्रं तु क्षारादिव्रतमाचरेत् ॥५२॥ मातःसंध्या-मुपास्याग्निकार्यं कृत्वा परेऽहनि। मध्याह्ने चाऽऽचरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम् ॥५३॥ उपाकरणपर्यन्तं सावित्रया ब्रह्मयज्ञकम् । ततोऽश्विमीळ इत्यादि जपेट्टेदान्स्वशक्तितः ॥५४॥ चतुर्यदिवसे कुर्यान्मेघाजननकं च हि । संध्यादिकं विधायाथ गच्छेत्पाला-श्वसंनिधौ ॥ ५५ ॥ कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चैव ।हि । पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥ ५६ ॥ श्रद्धां मेधां च वै प्रज्ञां पूजयेच्छ्रद्धयेत्यृचा । गन्ध-पुष्पाक्षतैश्वेव धूपदीपादि।भस्तथा ॥५७॥ प्रदाक्षणात्रयं कुर्यादाचार्यः सुश्रवं पैठन् । निनयेज्जलघाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ॥ ५८॥ मेखलामजिनं दण्डं वस्त्रं यज्ञोपवी-तकम् । एकैकं धारयेत्तत्र ऋमेणैवं त्यजेद्य ॥ ५९ ॥ आचार्याय च ते दद्याद्वाससी ब्रह्मचार्यथ । नवं चैवात्र कौपीनं धारयेत्धुनरेव हि ॥ ६० ॥ विशेभ्यः कलज्ञान्द-द्यादगृह्वीयादाशिषः ग्रभाः । यथाचारं तथा क्रुयोद्देवकोत्थापनं च हि ॥ ६१ ॥ इत्याश्वलायनस्मृतावुपनयनप्रकरणम् ॥ १० ॥

( अध महानाम्न्यादिव्रतत्रयप्रकरणम् ११ )

महानाम्त्रीवृतं क्वर्यात्पूर्णाब्दे चोधरायणे। शुक्रपक्षे शुभेऽह्वि स्यादुपनायनवच हि॥१॥ महावृतं द्वितीये तु भवेत्ततपूर्ववच हि। संपूर्णे च तृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषद्वतम् ॥ २ ॥ मासे पूर्णे तथा कुर्यान्कमाचैतद्यनवयम् । कुर्यात्पिदिद्यम्यात(म्यन्त)म्रपन्तायमहोमवद् ॥ ३ ॥ चर्योद्वितवयं हुत्वा जुहुयात्तिस्त्रितम् । अनुपववनीयोक्ता देवताथ ततः समृताः ॥ ४ ॥ महान म्हाभदः स्वाहिति साविव्याँ स्नानामिष्यते । महान स्वायाय चाथोपनिषदे तव तव तु ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> अस्याऽऽर्षत्वात्तायुत्वम् ।

<sup>ो</sup> स्त. °न्सतस्ततो । २ स्त. °पठेतं ° । ३ स्त. °दामाष्ट्रकः °। ४ क. °म्बास्थान °। ५ स्त. सच°।

बस्नादीनि तथाऽन्यत्र दत्त्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मौर्झी दण्डं च धारयेत् ॥ ६ ॥ ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । विदामघवनाथान्त(?) इत्यारम्भे जपेद्य ॥ ७ ॥ नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्वस्यार्थय । उक्त्वाऽऽ-चार्यमधीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान् ॥ ८ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ महानाम्नीवतत्रय[प्रकरण]म् ॥ ११ ॥

(अयोपाकर्मप्रकरणम् १२)

श्रवणे स्यादुपाकर्भ हस्ते वा श्रावणस्य तु । नो चेद्धाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्यैर्गुरुः सह ॥ १ ॥ ग्रहदोषादुपाकर्म प्रथमं न भवेद्यादि । उक्तकालेऽथ वाऽऽषाढे कुर्याच्छ-रिंद वाडिप वा ॥ २ ॥ अकाले नैव तत्क्वर्याद्रपाकर्म कथंचन । अकृत्वा नोद्वहेत्कः न्यां मोहाचेत्पतितो भवेत् ॥ ३ ॥ अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वहेत् । नृतनो ब्रह्मचारी स्यात्सर्वेकमेवहिष्क्वतः ॥ ४ ॥ स्नात्वा नित्यिक्रियां कुर्यादर्षाश्चैव ... समर्चयेत् । उपाकर्मणि चोत्सर्गे गौतमादींश्च सप्त वै ।। ५ ।। आज्यसंस्कारपर्यन्त-मुपलेपादि पूर्ववत् । सक्तूंस्तेनाथ संक्रुयित्स्थालीस्थान्दिधसंयुतान् ॥६॥ त्रिः मोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं वर्हिष्याज्यस्य दक्षिणे । कुर्यादग्निमळंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्॥७॥ साविज्यादीन्दशाऽऽज्येन जुहुयादाहुतीरथ । केचिग्रज्ञोपवीतस्य होममिण्छन्ति चात्र हि ॥ ८ ॥ जत्सर्गेऽप्येवमेवं स्याद्धहृदृचानामयं विधिः । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा दर्धिः सक्तुभिरेव च ॥ ९ ॥ पाश्चयेद्द्यिसक्तृंश्च गुरुः शिष्यान्सैमाश्चयेत् । दानं यशोपवी-तस्य धारणं च विधीयते ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी च मौझीवद्धारयेद्जिनादिकम् । नि-षिच्यापः शरावे तु अभिमार्जनमुच्यते॥११॥ प्रणवेन च वै सर्वे कुर्युस्ते दर्भपाणयः। विधिनाऽनेन तां ब्र्यादादावों भूर्भुवः स्वरोम् ॥ १२ ॥ त्रिवारं चैव सावित्रीं पादः मर्थमृचं क्रमात्। अग्निमीळ इदं सूक्तं वाचयेद्रह्मचारिणम् ॥ १३ ॥ क्रमेण संहिता-रुष्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । याजुषं साम चाथर्वमङ्गानि च यथाक्रमम् ॥ १४ ॥ अध्याप्यित्वा रुद्रादिँहीमश्रेषं समापयेत् । ततश्राभ्यासयेद्वेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारि-णम् ॥१५॥ तत आरभ्य पण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि (१)। उपनीतोऽभ्यसेद्वेदं यथा-

<sup>ृ</sup> १ ख. "में प्र°। २ ख. गें गोत"। ३ ख. °स्समर्चये°। ४ क. °होमं शे°। २१

श्रुत्युक्तमार्गतः ॥ १६ ॥ नियमेन च पण्मासमृग्वेदादिकमेव हि ॥ १७ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतावुपाकर्म[प्रकरणम् ] ॥ १२ ॥

( अथोत्सर्जनप्रकरणम् । ११)

उत्सर्ग च द्वितः कुर्यात्वण्यास इद्मादितः । दैाढवार्यं च हितं चैतद्धीतानां च च्छन्द-साम् ॥ १॥ पुष्पं चैवोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावि । संस्कृत्य सक्तुवचान्नं चक्षु-ष्यन्तं च पूर्ववत्॥२॥ सप्त चाऽऽज्याहुतीर्हुत्वा सक्तुस्थाने हुनेचरुम् । हुत्वा स्विष्टकृतं चैव अभिवार्य यथाविधि ॥ ३॥ कर्मोत्सर्गे भवेत्सर्वमुपाकरणवच्च हि । प्रतिवर्षे दिजैः कार्य प्राश्चनं मार्जनं विना ॥ ४॥ तर्पयेदेवताः सर्वाः सावित्र्यादि व(दीर्य)-थाक्रमम् । अत्र चैवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेवताः ॥ ५ ॥ जुहुयाद्वद्वभागादीन्होय-नेषं समापयेत् । विश्वेषं चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥ ६ ॥ ज्याकर्वित्र चोत्सर्गे पुनश्चापि यथाविधि । नैत्यकं तर्पणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम् ॥ ७ ॥

इत्याधलायनस्पृतावुत्सजन[प्रकरणम् ] ॥ १३ ॥

( अथ गोदानादित्रयम् १४)

गोदानं पोडशे वर्षे कुर्यात्तदुदगायने । केचिद्विवाहकाले च शुभे मासि वदन्ति हि ॥१॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमुपलेपेन पृत्वेवत् । विधायोपि सिमिधमन्वाधानादिकं प्र हि ॥२॥ चौलोक्ताज्याहुर्नाहुन्या चौलवच्छमश्रुवापनम् । स्नापयेद्धाससी द्धाद्धुर्षं वस्नाणि मन्त्रतः ॥ ३॥ अञ्जनं कुण्डलाद्धिन दण्डान्तानि च धारयेत् । श्रापुष्य-मिति वै सूक्तं पटन्गच्छेच्छिवालयम् ॥ ४॥ गुनरागत्य संतिष्ठदाधाय सिम्मं प्रताम् । स्मृतिमत् । दिकान्मन्त्राञ्जिपत्वा शिक्षपेत्स्वयम् ॥ ५॥ कृत्वा तु स्नातकः पद्येत्समावर्तनकं भवेत् । ममाग्ने मत्युवं हुत्वा सिमिध्य दश स्वयम् ॥ ६॥ स्युद्धा पादौ नमस्कुर्याद्गुरोर्दच्वेति तत्फल्यम् । न नक्तमिति चानुद्वाल्यस्तेन यद्योद्-तम् ॥ ७॥ ततः स्विष्ठकृतं कृत्वा होमश्रेषं समापयेत् । लभेदान्नां विवाहार्यं ग्रुक्ति-र्मुच्य मेखलाम् ॥ ८॥

<sup>9</sup> ख. दीर्घार्थे । ५ ख. °त् । शेयं चाऽऽहुिंतराचार्यः के °। ३ ख. °म् । ऋतुस्नातक पद्येत सममा ।

समाइत्तरय वै मोर्झा होमान्ते चैव बहरूचः। उदुत्तमं मुमुग्धीति मन्त्रेणानेन मोचयेत्।।९॥ इत्याश्वलायनस्टती गोदानादित्रय[ प्रकरण ]म् ॥ १४ ॥

( अथ विवाहंप्रकरणम् १५)

सर्वेषापाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सर्वे चैवाऽऽश्रमा इइ ॥ १ ॥ कुळजां सुपुत्वीं स्वा( स्व )ङ्गीं सुवासां च मनोहराम् । सुनेत्रां सुभगां **फन्यां निरीक्ष्य वर्गेद्वुधः ॥ २ ॥ स्नातकाय मुशीलाय कुलोत्तमभवाय च । दद्या-**हैविवे कम्यामुचिताय वराय च ॥ ३ ॥ आचार्यः स्नातकादीनां मधुपर्कार्चनं चरेत् । स्वगृक्षोक्तविधानेन विवाहे च गहामखे ॥ ४ ॥ मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मधुपर्का भिषं दिधि । दध्यलाभे पयो ब्राह्मं मध्वलाभे तु वै गुडः ॥ ५ ॥ निद्ध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपिर पिधाय च । वेष्टयेद्विष्टरेणैव मधुपर्के तदुच्यते ॥ ६ ॥ प्राणानायम्य संकृत्य विष्ठराद्यर्चनं भवेत् । त्रिस्तिर्बूयादहं वर्ष्म मन्त्रेणानेन विष्ठरम् ॥ ७ ॥ पाद्य-मध्य तथा दत्त्वा दद्यादाचमनीयकम् । पिवेज्जलं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥ ८॥ आच( चा )मेन्मधुपर्कीं इयं मित्रस्येति निरीक्षयतः । देवस्य त्वेति तद्द्या-दंशको प्रतिगृह्यं च ॥ ९॥ तद्वेक्ष्यं करे सन्ये घृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । अङ्कुःष्टानाः मिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽलोडयेद्वरः ॥ १० ॥ मधुपर्कं क्षिपेरिकचिद्वसवस्त्वेति पूर्वतः । भूतभ्यस्त्वोरिक्षपेत्रिस्तं निद्ध्याद्भवि भाजनम् ॥ ११ ॥ कर्ताऽऽदाय सक्रद्धस्ते । मधुपंकै वरस्य च । जपेदथ विराजोऽथ प्राज्ञ येत्पुनराचमेत् ॥ १२ ॥ पूर्ववच विधानं स्यान्मन्त्रौं उन्यः प्राज्ञने भवेत् । उँक्तं सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राज्ञने तथा ॥ १३ ॥ **क्तराचमनं पीत्वा** सत्यमित्युदकं पिवेत् । द्विराचम्योत्स्जन्माता रुद्राणां मन्त्रतो करः ॥ १४ ॥ ततः कर्ताऽचयदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । वराय वाससी दद्यादुपः वीतादिकं च हि ॥ १५ ॥ वरयेचतुरो विशान्कन्यकावरणाय च । कन्यासमीपमा-गरेष विश्वभोत्रपुरःसरम् ॥ १६ ॥ नाम ब्रूयुर्वरस्याथ प्रितामहपूर्वकम् । प्रपीत्रपीप्रपुत्रेषु चतुर्थ्यन्तं वराय च ॥ १७ ॥ गोत्र चैवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्ररकन्ययोः । **बरे चतुर्थी कम्यायां विभक्तिर्दितीयैव** हि ॥ १८ ॥ श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्तं कन्यां किनिकर्वत् । देवीमृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वै वरम् ॥ १९ ॥ प्राङ्ग्रुखीं कन्यका तिहेक्रा प्रस्यङ्ग्रुखस्तथा । बस्नान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ॥ २०॥ परस्परकृर्सं पश्यन्मुहूर्ते चाक्षतान्क्षिपेत् । वरमूर्झाति कन्याऽऽदौ कन्यामूर्धिन वर् स्तथा ॥ २१ ॥ गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋक्च वा इदम् । क्षिपेयुस्तेऽक्षताः न्विभाः क्रिरसोरूभयोरपि ॥ २२ ॥ तिष्ठेत्मत्यङ्ग्रुखी कन्या पाङ्ग्रुखः स्याद्वरस्तथा ।

मन्त्रेणानृक्षराश्चेव भवेतम्थानविपर्ययः॥ २३ ॥ अक्षतारोपणं कुर्यात्पूर्ववस्त्रेवःकन्यकाः। श्रियो में कन्यका ब्रूयान्त्रजाये स्याद्वरस्तथा ॥ २४ ॥ त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां द्द्यात्ततः पिता । शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महर्षयः ॥ २५ ॥ लक्ष्मीरूपामिमां कन्वां पददेद्वि (वि )ष्णुरूपिणे । तुभ्यं चोदकपूर्वी तां पितॄणां तारणाय व ।। २६ ।। वरगोत्रं समुचार्य कन्यायाश्चेव पूर्ववत् । एषा धर्मार्थकामेषु न त्याच्यी स्वीकृता ह्यत: ॥ २७ ॥ दाता वदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम् । अक्षतारोषणं कार्यं मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ इहापि पूर्ववत्क्रुयीदश्वतारोपणं सकृत् । यज्ञो मे कम्पन्नामन्त्रः पश्चवो मे वरस्य च ॥ २९ ॥ ईश्चानकोणतः सूत्रे वेष्टयेत्पश्चधा तयोः । परि त्वेत्यादिभिर्मन्त्रैः कुर्यात्तच चतुर्गुणम् ॥ ३० ॥ रक्षार्थे दक्षिणे इसूते वध्नीयात्कङ्कणे तयोः । विश्वेत्ता साविकं ( तेतिवै ) पुंसः कन्यायास्तँ द्ववीतथा(रै) ॥ ३१ ॥ कन्यायै वाससी दद्याद्यविमन्यनया वरः । तयोरुभे ते बध्नीयात्रीलली-हितमित्यृचा ॥ ३२ ॥ वध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम् । माङ्गन्स्यतन्तुः नाऽनेन मन्त्रेण स्यात्सदौ सती ॥ ३३ ॥ पुण्याहं स्वस्ति दृद्धं च त्रिस्त्रिवृ्यादृरस्य च । अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ नमस्कुर्याचतो गौरीं सदा मङ्गलदायिनीम् । तेन सा निर्मला लोके भवेत्सोभाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ दंपती तु व्रजेयातां होमार्थ चैव वेदिकाम् । वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेश-येत् ॥ ३६ ॥ आघारान्तं ततः क्रुर्यादुपल्लेपादि पूर्ववत् । सूत्रोक्तविधिना कर्म सुर्वे कुर्यात्तु चैव हि ॥ ३७ ॥ अग्न आयूंषि तिस्रोऽत्र त्वमर्यमा प्रजापते । हुत्वा त्वाज्या-हुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम् ॥ ३८ ॥ वरिह्नः प्रोक्षयेल्लाजाञ्जूर्पस्थानभिघारयेत्। अभिघार्याञ्जालं तस्याः पूरियत्वाऽभिघारयेत् ॥ ३९ ॥ अञ्जलीन्पूरयेद्धृत्वा लाजा-न्वध्वा विवाहिके । विच्छिन्नविह्नसंधाने पतिर्छाजान्द्विरावपेत् ॥ ४० ॥ हुत्वा लाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्यात्प्रदक्षिणम् । सोदकुम्भस्य चैवाग्नेरक्मानमवरोहयेत् ॥ ४१ ॥ विधिरेष विवाहस्य पत्याहुतिपद्क्षिणम् । मन्त्रोऽर्यमणं वरुणं तपूष्णं लाजहोमके ॥ ४२ ॥ अविश्वष्टान्वरो लाजाञ्जूर्षकोणेन चैव हि । अभ्यात्मं जुहुँया-चूर्णीमिति यज्ञविदां मतम् ॥४३॥यदि बढे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि। प्रत्युचं च शिखे बद्धा तूर्णीं वरस्य मोचयेत् ॥४४॥ इष इत्यादिभिर्मन्त्रेरीशान्यां चालयेद्वधूर्म्। गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥ ४५ ॥ कुम्भस्य सिळळं सिश्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम् । सौभाग्यजननीं देवीं समृत्वा दाक्षायणीं शिवाम् ॥ ४६ ॥ ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत् । अहःशेषं च तिष्ठेतां मौनेनैव तु दंपती ॥४७॥

१ स. °ज्या स्त्रीकृ° । २ स. °स्तद्रवीस्तथा । ३ स. °दा शुनि । पु° ।

भ्रुवं चारुन्थतीं दृष्टा विसृजेतामुभौ वचः । पतिपुत्रवती चाऽऽश्वरीस्तयोर्द्याद्ययो-चितम् ॥४८॥ अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । स एव स्याद्जस्नाख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥४९ ॥ दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते । तदा-नीमेव होमं तु कुर्योद्वैवाहिकं च हि ॥ ५० ॥

( इति विवाहहोम: । )

वध्वा सह गृहं गच्छेदादायाप्तिं तमग्रतः । सूत्रोक्तविधिना चेह त्रियामूढां प्रवेशयत् ॥ ५१ ॥ प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याचक्षुष्यन्तं च पूर्ववत् । ऋग्मिश्र जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसृभिः ॥ ५२ ॥ समझन्त्वेतया प्राश्य द्धि तस्यै प्रयच्छति । अनक्ति हृदये तस्या दथ्नाऽलाभे घृतं चं तत् ॥ ५३ ॥ मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्विष्ट-कुदादिकम् । हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नीं वामे समानयेत् ॥ ५४ ॥ नवोढामानये-त्पत्नीं बामं वामं त इत्यूचा । वाममद्येत्यूचा चैके ततः पूर्णमसीति च ॥ ५५॥ यदि कालवशात्कर्तुं पृथग्घोमदृयं न चेत्। दृयमप्येककाले वा कर्तव्यं कर्म केचन ॥ ५६ ॥ कुम्भस्य जलासिकान्तं कृत्वा सर्वे तदादितः । पत्यृचं जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतस्रभिः ॥ ५७ ॥ समञ्जन्तिवति चाऽऽरभ्य सर्वे पूर्ववदाचरेत् । स्वस्थानी-यवधूं वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत् ॥ ५८ ॥ रात्रावहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृतं यदा । तदानीमेव होमः स्याद्विवाहस्य च सिद्धये ॥५९॥ यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नैव सिध्यति । सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम् ॥ ६० ॥ विवाहः श्रेऋवेद्रात्रौ सार्थयामद्वयादधः । तदैवोपासनं कुर्यात्केचिंद्रह्मविदो विदुः॥ ६१॥ नित्यहोमे तु कालः स्यादात्रो नाडीनवात्मकः । द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ६२ ॥ दंपती नियमेनैव ब्रह्मचर्यव्रतेन तु । वैवाहिकगृहे ती च निवसेतां चतुर्दिनम् ॥ ६३ ॥ चतुर्थी(र्थ)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चैव दंपती । उमामहे-श्वरी नत्वा वंशदानं पदापयेत् ॥ ६४ ॥ भोजनं शयनं स्नानं तथैकत्रोपवेशनम्। गृहमवेशपर्यन्तं दंपत्योर्भुनयो विदुः ॥ ६५ ॥ वध्वा सह वरो गच्छेत्स्वगृहं पश्चमे दिने । गृह्योक्तविधिना चैव देशधर्मेण वाऽपि च ॥ ६६ ॥ नान्दीश्राद्धं द्विजः कुर्या-त्स्वास्तिव।चनपूर्वकम् । गृहप्रवेशमारभ्य पितर्यपि च जीवाति ॥ ६७ ॥ स जीवत्पि तृको नान्दीश्राद्धं चेत्कुरुते द्विजः । पितुश्रेव पितृणां तु प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ६८ ॥ प्रथमोद्दाहपर्यन्तं पुत्रस्येव क्रियासु च । नान्दीश्राद्धं पिता क्रुपीदत ऊर्ध्वं सुतः स्वयम् ॥ ६९ ॥ चत्वारो ब्राह्मणा दैवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः । नान्दीश्राद्धं वदन्त्येके मुनयः पश्च वाऽपि च ॥ ७० ॥ TEN YER

आर्शाशब्दश्वात्र क्षेप्त्रत्ययान्तो बोध्यः ।

विवाह सीपमयमें मभीधानादिके तथा। अन्वाधाने रातं विप्रान्भोजयेहितणान्यितान् । ७१ ॥ विवाहोत्सवयद्गेषु देवे पित्र्ये च कर्मणि । प्रारम्भे सूतकं नाहित प्रवद्गित गहर्षयः ॥ ७२ ॥ प्रारम्भे कर्मणश्चेव क्रियौपारम्भे कस्य च । क्रियावसानपर्यन्तं न तस्याऽऽशौचिमिष्यते ॥ ७३ ॥ प्रारम्भो वरणं यद्गे संकल्पो व्रतस्ययोः । नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ ७४ ॥ नान्दीश्राद्धं कृते चैव विवाहे चौत्सवादिषु । न कुर्यादुपवासं च च्छन्दसां वे तपोव्रतम् ॥ ७५ ॥ अपस्यव्यं स्वधाश्राद्धं नदीस्नानं श्रवेक्षणम् । वर्जयेत्तर्पणं चैव देवकोत्थापनावि ॥ ७६ ॥ नान्दीश्राद्धं कृते मोहाच्छाद्धं प्रत्याब्दिकादिकम् । सपिण्डः कुरुते यश्रेदपमृत्युं व्रजेद्धुव्वस् ॥ ७७ ॥ अलाभे सुमृद्द्तस्य विद्यं यः कुरुते यदि । स्वध्या तु विवाहस्य न स पत्र्यच्छुभं कवित् ॥ ७८ ॥ कहाभे सुमृद्द्तस्य विद्यं यः कुरुते यदि । स्वध्या तु विवाहस्य न स पत्र्यच्छुभं कवित् ॥ ७८ ॥ कहाभाचरते यस्तु यज्ञस्योद्दाहकस्य च । यात्रा-याश्चेव धर्मस्य स याति नरकं ध्रुवम् ॥ ७९ ॥ ऊढाया दुहितुश्चानं नाद्याद्दिमः कथंचम । अज्ञानाद्यदि सुद्धीत नरकं प्रतिपद्यते ॥ ८० ॥

इस्याश्वलायनस्मृतौ विवाहप्रकरणम् ॥ १५ ॥

( अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम् १६ )

संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतो भवेत् । संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा।।१॥ धर्मकार्येषु सर्वेषु व्रतोद्यापनशान्तिषु । वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथैव च ॥ २ ॥ मार्जने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके । आशीर्वचनकाले च पत्नीं स्यादुत्तरे सदा ॥ ३ ॥ विच्छिन्नवाह्निसंधाने कन्यादाने वरार्चने । नवोद्यामः विश्वे पत्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४॥ आरभ्याऽऽधानकं कर्म यावन्मौङ्गीनिवन्धनम् । कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नी पुत्रस्य दक्षिणे ॥ ५ ॥ पत्नीं विना न तत्कुर्यात्संस्कारं कर्म यच्छिन्नोः । पत्न्यां चैव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥ ६ ॥

्रह्त्याश्वलायनस्पृतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म् ॥ १६ ॥

अयाधिकारिनियमप्रकरणम् १७)

सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभार्यकः । तद्भावेऽधिकारी च कुर्यादेव स

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते ख. पुस्तके।

१ क, "यामार"। २ ख. "वासश्व च्छ"।

चापि हि ॥ १ ॥ पिता यस्य मृतश्रेत्स्यादधिकारी पितामहः । तदभावे तु वै भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरुः ॥ २ ॥ त्रतवन्धे विवाहे च कन्यायाश्रापि वै तथा । सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥ ३ ॥ संस्कार्यस्य च वै यस्य यदि माता विपद्यते । पर्तनीं विनेति नियमः सद्भिश्रेवात्र नोच्यते ॥ ४ ॥ गृहस्थो ब्रह्म- चारी वा योऽधिकारी स एव हि । संस्कुर्यादथ वा तत्र वाह्मणो ब्रह्मसंभन्नम् ॥५॥

इत्याश्वरायनस्पृतावधिकाारेनियम[प्रकरण]म् ॥ १७ ॥

( अथ नान्दीश्राद्धे पितृप्रकरणम् १८)

\* अथ नान्दीश्राद्धपूर्वककर्माण्याह। आधाने पुँसि सीमन्ते जातनामाने निष्कमे।
अन्नप्राश्चनके चौले तथा चैनोपनायने ॥ १ ॥ ततथैव महामान्नि तथैव च महान्रते ।
अथोपनिषद्गोदाने समावर्तनकेषु च ॥२॥ विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु श्रस्यते ।
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥ ३ ॥ अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्धं
महर्षयः । यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥ ४ ॥ मातृवर्गादितः कुर्णात्पितुंमीतामहस्य च । नवैते पितरो दृद्धिश्राद्धे सिद्धिक्दीरितम् ॥ ५ ॥ कन्यादामे च
दृद्धौ च प्रपितामहपूर्वकम् । नाम संकीर्तयिद्धिद्धांस्तचावरोहणं(ण)कमात् ॥ ६ ॥
इति नान्दीश्राद्धे पितरः [ तृश्करणम् ] ॥ १८ ॥

( अथ विवाहहोमोपरिवर्ज्यप्रकरणम् १९)

नान्दीश्राद्धे कृते यावहेवकोत्थापनं भवेत्। ब्रह्मयज्ञश्च वै श्राद्धं वेदाध्ययनमेव च ॥ १॥ शवेक्षणं स्वधाकारं इमश्रुकेशनिकृत्तनम् । सीमातिक्रमणं चैव श्राद्धभोजमः मेव च ॥ २ ॥ न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चैव हि । यस्तु वै कुरुते मोहाः दशुभं स च वै छभेत् ॥ ३ ॥ विवाहे चोपनयने कृते चौछे सुतस्य च । त्युजेत्विः ण्डांस्तिलाञ्श्राद्धे करकं चाब्दमध्यतः ॥ ४ ॥ मातापित्रोर्मृताहे च गयाश्राद्धे महाः छये । दद्यात्पिण्डान्कृतोद्दाहः श्राद्धेष्वन्येषु वर्जयत् ॥ ५ ॥ नान्दिश्राद्धे कृते विभन्स्तथा चैव तु पैतृके । प्रेतित्पण्डे प्रदत्ते तु नैव कुर्यादुपोषणम् ॥ ६ ॥

इति विवाहहोमोपरिवर्ज्य[प्रकरण]म् ॥ १९॥ ..

\* इदं गद्यमधिकमिव भाति।

९ ख. °त्नीं नयेति। २ ख. वा द्रा । ३ ख. पुंससी ।

( अथ प्रेतकर्भविधिप्रकरणम् २० )

**प्रेतकर्मीरसः पुत्रः पित्रोः क्वर्याद्यथा**विधि । तद्भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डो बाउन्यगोत्रजः ॥ १ ॥ याम्ये चैव तु विप्रस्य शिरः कृत्वा मृतस्य च । प्राच्यां बाऽय दहेदेष विधिः स्याद्वहवृचस्य तु ॥ २ ॥ दहनादि सपिण्डान्तं कुर्याज्ज्ये-। ज्येष्ठश्रेत्संनिधौ न स्यात्कुर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥३॥ ष्ट्रोऽनुजैः सह ईषद्रस्नावृतं पेतं शिखासूत्रसमन्वितम् । ट्हेन्मन्त्रविधानेन नैव नग्नं कदाचन ॥ ४ ॥ प्रथमेऽहाने कर्ता स्याद्यो दद्यादग्निमौरसः । सर्वे कुर्यात्सिपण्डान्तं नान्योऽन्यं द्(न्य-इ)हर्न विना ॥ ५ ॥ स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽ-हाने यो दद्यात्स दञ्चाहं समापयेत् ॥ ६ ॥ अपुत्रश्चेनमृतस्यै(श्चे)वं विधिरुक्तो महः भियः । दाहं पुत्रवतः कुर्यात्पुत्रः स्या(त्रश्रे)त्संनिधौ भवेत् ॥७॥ पुत्रं विनाऽप्रिदोऽ-न्यश्रेदसगोत्रो यदा भवेत्। कुर्यादशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्॥८॥ पुत्राभावेऽभिदः कुर्यात्सक्छं पेतकर्भ चै । तस्मात्पुत्रवतोऽन्यश्रोद्विना दाहाभिसंचयम् ॥ ९ ॥ **अस्थिसंचयनादर्वाग्ज्येष्ठश्चेदागतः** सुतः । वासो धृत्वाऽऽदितः कर्म ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥ १० ॥ अस्थिसंययानादृर्ध्व ज्येष्टश्चैवाऽऽगतोऽपि चेत् । कुर्याद-पिनदः पुत्रो दशाहान्तं स कर्म च ॥ ११ ॥ संस्कृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चैव हि। संस्कुर्याच पुनः भेतं तिलाहाँ। जा(ज्ञल्या) दिकं चरेत् ॥ १२ ॥ नवश्राद्धानि वै पत्र विषमाहेषु पश्चसु । दशाहाभ्यन्तरे कुर्युर्वहतृचाश्चेव याजुषाः ॥ १३ ॥ अती-तानअलीन्पिण्डान्दस्वा चैव तदादित:। अथ वाऽऽचाह्निकं सर्वे ज्येष्ट: कुर्याद्यथाविधि ॥ १४॥ क्रियमाणे सुते पित्रोः मेतकमीणि दूरतः । दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽ-न्यत्र स्थितो यदि ॥१५॥श्रुतस्थाने सुतः कुर्यात्सकलं प्रेतकर्म च । षोडशं च संपिण्डं च दहनास्थिकियां विना ॥१६॥ नैव तत्र शवोत्पत्तिर्दर्भग्रन्थिविधीयते । तैस्यामे-बाङ्जालं दथादश्वाहान्तं यथाविधि ॥ १७ ॥ दग्धस्य विधिना चान्तर्दशाहानि कुतानि चेत् । मेतकर्माण्ययैकस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि वै दिने ॥ १८ ॥

९ **सः <sup>°</sup>प्रिदाह्थंदसपुत्रो** । २ सः च । तान्यपुत्रवतो नश्चे<sup>°</sup> । ३ सः तत्स्यो यो वाऽन्तरं **द**°।

समाप्य तु दशाहान्तं सकलं पेतकर्मे च । अपरेद्युस्ततः कुर्यात्षोडशं च सापिण्ड-नम् ॥ १९ ॥ पुत्रः पौत्रः पपौत्रः स्त्री भ्राता तज्जश्च दत्तकः । पेतकार्येऽधिकारी स्यात्पूर्वीभावेऽथ गोत्रजः ॥ २० ॥ कृत्वाऽऽदौ वपनं स्नानं शुद्धाम्बरधरः शुचिः । धृतवा चैवाऽऽदिकं(मं)वासः मेतकार्यं समाचरेत् ॥ २१ ॥ प्रेतकर्म द्विजः कुर्याह्रोत्र--नामपुरःसरम् । बहृत्रचो विधिनाऽनेन तत्तन्मन्त्रेण चैव हि ॥ २२ ॥ मौङ्जीवन्धन-काले च व्रताचरणकर्मसु । यज्ञे च मरणे पित्रोर्गैयायां क्षीरमिष्यते ॥ २३ ॥ सपि-ण्डमरणे चैव पुत्रजन्मनि वै तथा । स्नानं नैमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ॥२४॥ सपिण्डमरणे स्त्रायादुदक्यां च प्रसूतिकाम् । इत्युक्तो मुनिभिश्चैव सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥२५॥कस्यापि मुक्तिः मेतत्वाद्वृषोत्सर्गे विना न हि। स्त्रीणां चैव दृषोत्सर्गे कुर्यादेका-द्शेऽहनि ॥ २६ ॥ दृषोत्सर्ग विना मेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । पुमांश्राप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥ २७ ॥ एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश । ततो **रुद्रगणा**रूयानि वस्वारूयानि तथैव च॥२८॥ धर्मारूयं चैव पट्त्रिंशच्छ्राद्धान्येकाद-शेऽहानि । कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम् ॥ २९ ॥ यावन्न ऋियते पित्रो-र्दाहादि मेतकर्म च । संध्यामात्रं विना कर्म नान्यत्कुर्यात्कदाचन ॥ ३० ॥ ऊर्ध्व-मेतद्दशाहाचेत्पितुः स्यादहनं यदि । दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम् ॥ ३१ ॥ विना पुत्रवतोऽन्येषामाशीचं त्रिदिनं भवेत् । पाग्न्यादीनां तु नैव स्यात्कर्तुः स्याद्भा-हिणोऽपि च ॥ ३२ ॥ पितृत्वं च पयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । श्रवणादिदशाहं स्यादाक्तीचं ग्रुनयो विदुः ॥ ३३ ॥ सपिण्डीकरणं पित्रोर्भवेत्कालान्तरेऽपि चेत् । अतीतान्यपि वै कुर्यान्मासिकााने यथाविधि ॥ ३४ ॥ कालप्राप्तानि चान्यानि कु-यात्मथमवत्सरे । न कुर्याद्बत्सरादूर्ध्वे प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३५ ॥ प्रपितामहपर्यकृतं मेतस्यैव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुर्युस्तदृर्ध्वं न हि सर्वथा ॥ ३६ ॥ पितुः सपि-ण्डनं कुर्याच्चिभिः पितामहादिभिः । तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः॥३७॥ ापिता विषद्यते चैव विद्यमाने पितामहे। तत्र देयास्त्रयः पिण्डाः प्रापितामहपूर्वकाः॥३८ पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च। ततस्तु तिर्पितुश्चैकं भेतस्यैकं विधीयते॥३९॥ त्रयाणामापं पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्चते प्रेत इति धर्मी व्यवस्थि-तः ॥ ४० ॥ पितामहस्तथा वाअपि विद्यते प्रपितामहः । तृतीयस्थेव ते देयास्त्रयः पिण्डाः सापिण्डने ॥ ४१ ॥ मेतश्र पितरश्रैव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । षोडशश्राद्धप-र्यन्तं कुर्यात्सर्वे यथाविधि ॥ ४२ ॥ पितॄणां मध्य एकश्चेन्स्रियते चेत्सिपिण्डनम्(१)।

९ ख. कृत्वा। ९ ख. °र्गङ्गार्या। ३ क. °र्ध्वमन्तर्दशा°। ४ ख. °त्पिता चैवं प्रे°।।

सैह कुर्यात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा मुनयो विदुः ॥ ४३ ॥ सिषण्डीकरणं न स्याद्या-वक्रोपनयादिकम् । अब्दादृर्ध्वे न दुप्येत केचिदाहुर्ऋतुत्रयात् ॥ ४४ ॥ निषेधो सु-निभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि। चालापनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतस्य च॥४५॥ यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः । स यथा स्याद्युत्रायाः पत्या सह स-पिण्डने ॥ ४६ ॥ पुत्रेषु विद्यमानेषु दूरतः भेतसत्क्रियाम् । असपिण्डः सपिण्डो वा न कुर्योद्दहनं विना ॥ ४७ ॥ जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु मेतश्राद्धानि यानि च । स्तेहेन वाऽर्थलाभेन कुरुतेऽन्या दृथा भवेत् ॥४८॥ येन केनापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं(सो)न चेत् । सपिण्डीकरणे चैव शस्तं स्यान्मुनयो विदुः ॥ ४९ ॥ पितुः पुत्रेण चैकेन पि-ण्डसंयोजने कृते। पुनः संयोजनं तस्य न कुर्योद्दूरगः सुतः ॥ ५०॥ येन केन विना पुत्रं प्रेतकर्म कृतं यदि । पुत्रः द्धर्योत्पुनः सर्वे विना दाहास्थिसंचयम् ॥५१॥ चाण्डालेन हतो विषः पडव्देनैव शुध्यति। यदि तेन शवं सृष्टं तद्धेनैव शुध्यति॥५२॥ शवं चैव स्पृशेच्छ्द्रो यदि चापि प्रमादतः । आप्नुयाच्छुद्धिमब्देन वहम्(त्र)ब्दत्रयेण च ॥ ५३ ॥ प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदी दहेत्प्रेतं यथाविधि । अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेद्घोगतिम् ॥५४॥ खट्वोपर्यन्तिरक्षे वा विपश्चेनमृत्युमाप्नुयात्।तस्याब्दमाच-रेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५५ ॥ प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय(कुरु)ते दहनाकि-याम् । निष्फलं भेतकार्ये स्याद्धदन्त्येवं महर्षयः ॥ ५६ ॥ कर्तुं चेदस्थिसंस्कारं प्रमाः दान्न हि शक्यते। अस्थिशुद्धिकरान्मन्त्रान्धृत्वा दर्भानुदीरयेत्।। ५७ ॥ दग्धस्य वि-धिनाऽशीति(स्थीनि) भावयित्वा जले क्षिपेत्। तिलाञ्जल्यादिकं सर्वे कुर्यात्मेतस्य कर्म च ॥ ५८ ॥ साधिकं सधवां चैय दहेदौपासनामिना । विधुरं विधवां ब्रह्मचा-रिणं च कुञ्चाशिना ॥ ५९ ॥ पत्नी वाऽथ पतिर्वो स्यानमृत्युकाले न संनिधौ । प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्निमुत्पाद्य तेन संदहेत् ॥ ६० ॥ प्रायाश्चि त्तविधिनोंक्तो यत्र स्यादृह्यकर्मणि । चतुर्गृहीतेनाऽऽज्येन होमन्याहृतिभिश्च हि ॥ ६१ ॥ दर्शमारभ्य शुक्ते स्यान्मृतश्रोपासनाहुनीः । चतुश्रतुस्तिलैः सद्यो जुहुया-त्तिदिनाविध ॥ ६२ ॥ कृष्णे मृताहमारभ्य दर्शाविध तदाहुतीः । हुत्वा स्यात्पूर्वव-त्कर्ता दहेदौपासनाग्निना ॥ ६३ ॥ निधनं च सहात्मेनं दंपत्योर्भतयोश्च हि । वास-नामिशिलाचित्तिचतुश्रैकेन मन्त्रणम् (१)॥ ६४॥ तिलोदकं तथा पिण्डान्नवश्राद्धं पृथक्पृथक् । अस्थिशुद्धिर्रृपोत्सर्ग एक एव भवेद्द्वयोः ॥ ६५ ॥ षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम् । एकस्मिन्नेच काले तु तयोः कार्ये पृथक्पृथक् ॥ ६६ ॥

१ ख. स तत्कृतुकदा<sup>०</sup> । २ ख. °ण्डानाय<sup>०</sup> । ३ ख. अथान्यत्कुद्द<sup>०</sup> ।

भर्त्री सह मृता नारी सह तेन सिपण्डनम् । द्विधा कृत्वा त्रिधा चैकं द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥ ६७ ॥ भागांस्त्रीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत् । संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डैः सहान्तरान् ॥ ६८ ॥ सपिण्डीकरणादृध्वे कमात्पित्राद्यस्त्रयः । मात्रादयस्तथा तिस्रः श्राद्धकर्मसु चैव हि ॥ ६९ ॥ सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे चैव क्षयाहके । शाकपाकादिकं चान्नं तयोः कुर्यात्पृथकपृथक् ॥ ७० ॥ यदि कर्त्ते न श्वनयेत कालातीतभयादपि। अन्नपात्रं पृथक्कुर्यादिति वेट्विदो विदुः॥ ७१॥ एकमेव भवेदत्र पायिश्वतं तिलोदकम् । एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षि-णम् ॥ ७२ ॥ विश्वदेवादिकं सर्वमर्चयन्तु पृथकपृथक् । पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूर्वकम् ॥ ७३ ॥ अमा चाप्यष्टकापे ( प ) क्षमजुक्रान्तियुगादयः । वैधृ-तिश्र व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ ७४ ॥ गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियाः गमनं च हि । नवधान्यफलोत्पत्तिरन्यश्वालभ्ययोगता ॥ ७५ ॥ नैमित्तिका इमे मोक्ताः श्राद्धकाला महर्षिभिः। शक्तितः कुरुते श्राद्धं स याति परमां गतिम्॥ ৩६॥ महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु ( र्थेषु ) चैव हि । श्राद्धं विधीयते तच नैमित्तिकसु-दाहृतम् ॥ ७७ ॥ पुत्रवर्गादिकामेष्टिस्तत्तत्काले विधीयते । पश्चम्यां पोष्टपद्यादि वर्षती चैव वार्षिकम् ॥ ७८ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम् । मृतके मृतके चैव नैव कुर्यात्कथंचन ॥ ७९ ॥ सूतकं मृतकं चैव पुत्रादीनां च संनिधो । त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवर्तते ॥ ८० ॥ स्मृतितस्तु न जानी यादितरेषां महर्षिणाम् । दशाहं तावदाशौचं सापिण्डचमनुवर्तते ॥ ८१ ॥ भवेत्त-दृथ्वंमेकाहं तत्पश्चात्स्नानतः श्चिः । पित्राद्यस्त्रयश्चैवं तथा तत्पूर्वजास्त्रयः ॥ ८२ ॥ सप्तमः स्यात्स्वयं चैव तत्सापिडचं बुधैः स्मृतम् । सापिण्डचं चो( सो )दकं चैव सगोत्रं तच वै क्रमात् ॥ ८३ ॥ एकैकं सप्तकं चैकं सापिण्डचकग्रुदाहृतम् ॥ ८४ ॥ सपिण्डानां तथाऽऽशौचं संनिधौ स्याद्यथोदितम् । दूरतस्थाद्विजानीयादेशकालान्त-रादिप ॥ ८५ ॥ मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्यासं पक्षिणी भवेत् । अहस्तु नवमादर्वा-गृथ्वे स्नानेन शुध्यति ॥ ८६ ॥ पर्वतश्च ( स्य ) महानद्या व्यवधानं भवेद्यादे । त्रिंशचोजनदूरं वा सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥ ८७ ॥ यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोर्मरणं दुरतोऽथ वा । भवेदशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम् ॥ ८८ ॥ संनिधौ सोदका-शीचं भवेत्र स्यादसंनिधौ। अतथानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न हि कचित्।। ८९॥

दीक्षितश्चा (स्याऽऽ)ऽऽहिताग्नि (ग्ने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । द्वतस्याऽऽमिन्नितस्येह नाशौचं विद्यते कचित् ॥ ९० ॥ संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विषस्य चैव हि ।
गृहानुत्रजपर्यन्तं न तस्याशौचिमिष्याति (ते)॥९१॥ वन्धं त (ग) तस्य विषस्य नित्यशौर (च) पद (र) स्य च। सदाचैवाऽऽत्मानिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित् ॥ ९२ ॥

इत्याश्वलायनम्मृतौ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम् ॥ २० ॥

( अथ लोके मिन्धप्रकरणम् २१ )

क्रियाहीनस्य मूर्वस्य पराधीनस्य नित्यशः। नीचसेवारतस्यैतस्त (वं स) दाऽ-शौंचं तदोच्यते ॥ १ ॥ सदाचारपरिभ्रष्टो विपस्यै (श्रे ) व भवेद्यदि । कर्मभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्धकर्मरतः सदा ॥ २ ॥ माहिषेयश्च वैकुण्ठो वृष्छेयश्च गोल्ठकः । निन्दाश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीस्तदो (तिरथो) च्यते ॥ ३ ॥ महिषी सोच्यते भार्या भगेनार्जिति या धनम् । तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषेयः सुतः स्मृतः ॥ ४ ॥ रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता । वृषली वाष्ठेयः स्याज्ञातस्तस्यां स्य ( स ) चैव हि ॥ ५ ॥ विवाहितामसंयोगां मोहाचेदुद्दहेदृद्विजः । भूयन्तीमुद्वतीं चाभिगोमयेनानुरुपयेत् (?)॥ ६ ॥ सूत्रमशंवरादीनि परिहृत्याभि-भेचयेत्। पछ्नवैः पश्चभिर्गव्यैः पावमानीभिरेव च (१)॥ ७॥ प्रायश्चित्तं विधा-तव्यं क्रुमा (ष्मा ) ण्डं होममाचरेत् । पुनस्तामुद्धहेत्प्रोक्तां विधिवत्पूर्वजः पतिः ॥८॥ संभोगात्पूर्व एव स्यादुक्तोऽयं मुनिभिर्विधिः । ब्रात्यस्तोमं जपेदन्यः प्रायश्चित्तपुरः-सरम् ॥९॥ अर्ध्वे चेत्वतिसंयोगो जायते तां परित्यजेत् । संतानश्रेद्धवेत्तस्यां निन्धः स्यात्पतितः पतिः ॥१०॥ अज्ञातश्र द्विजो यस्तु विधवामुद्वहेद्यदि। परित्यज्य च वै तां च पायश्वित्तं समाचरेत् ॥ ११ ॥ अब्दमेकं विधायाऽऽदाववकीर्ण(णि) व्रतं चरेत् । पुत्रश्रेज्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥ १३ ॥ विधवायाः सुतस्यै(श्रे)व गोलकः कुण्ड इत्यथ । त्रयश्चेव हि निन्द्याः स्युः सर्वधर्मवहिष्कृताः॥ १३ ॥ संस्कार्य(यौ)विधिः वचोक्तं(क्तौ)मुनिभिः कुण्डगोलकौ । युगान्तरे समर्थः(धर्मः) स्यात्कलौ निन्द्य इति स्मृतः ॥ १४ ॥

परिव(वि)त्त्यां सुतः कुण्डो व्यभिचारसमुद्भवः । गोलको विभवायां च निषिद्धः स्यात्कलौ समृतः ॥ ११५ ॥ वार्षलेयश्च वै कुण्डो गोलकः शूद्रयोनिजः । तज्जश्चापि हि निन्दः स्युमीहिषेयश्च विप्रजः ॥ ११६ ॥ एभिः सह वसेदेषां याजनं कुरुतेऽथ वा । वित्तमेषां द्विजो यस्तु मुङ्क्ते सोऽपि हि तत्समः ॥ ११७ ॥ एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश्च ॥ ११८ ॥ अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम् । ब्राह्मणो नैव गृह्णीयादिति प्राहुर्भुनी-श्वराः ॥ ११९ ॥

इति[आश्वलायनस्मृतौ]लोके निन्चप्रकरणम् ॥ २१ ॥

( अथ वर्णधर्मप्रकरणम् २२ )

सर्वेषां चैव वर्णानामुत्तमो ब्राह्मणो यतः । क्षेत्रस्य(क्षस्त्रतु) पालयोद्दिपं विप्राज्ञा-प्रतिपालकः ॥ १ ॥ सेवां चैव तु विषस्य शूद्रः कुर्याद्यथोदितम् । सर्वे**षां चापि वै** मान्यो वेदविद्द्विज एव हि ।। २ ।। यजनादीनि कर्माणि क्रुर्योदहरहर्द्विजः । धर्मोऽयं द्विजवर्यस्य परमानन्ददायकः ॥ ३ ॥ रणे धीरो भवेत्क्षत्री(त्रो)जयाद्राज्यं च वैरिणः पालयेद्वाह्मणान्सम्यक्परं तेनैव जेष्याति ॥ ४ ॥ शूद्रः कुर्याद्द्विजस्यैव सेवामेव कुर्पि तथा । सुखं तेन लभेन्नूनं पवदन्ति गहर्षयः ॥५॥ ब्राह्मणः क्षञ्चियो वाऽपि स्वध-र्मेणानुवर्तयेत् । नाऽऽचरेत्परधर्मे च धर्मनाञ्चाय चाऽऽत्मनः ॥ ६ ॥ स्नानेन च बहिः शुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तैरा । सत्कर्मणा द्विजः शुद्धः सर्वकर्मसु चैव हि ॥ ७॥ स्वधर्मनियतो वित्रः कुरुते पातकं यदि । स्वधर्मेणैव शुद्धेन(ध्येत) नान्यथा शुचिता-मियात् ॥ ८ ॥ न स्पृशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम् । कदाचित्कुरुते मोहा-त्पद्मपत्रे यथा जलम् ॥ ९ ॥ अशुचि वै स्पृशेतस्त्रातः कर्मकाले कचिट्द्विजः । प्रक्षा-छिताङ्घिराचम्य कर्म कर्तुमथाईति ॥ १० ॥ जृम्भकारविकारः स्यात्क्षुत्वाऽघो-वातनिर्भितः । श्लेष्मोत्सारो भवेत्कर्मकाले चाभ्यज्य शुध्यति (!) ॥ ११ ॥ न च तस्या(स्मा)दंधोवायुः कर्मकाले द्विजस्य यत् । कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कर्म समापयेत् ॥ १२ ॥ उदक्यां सूतिकां चैव पतितं शवमन्त्यजम् । श्वकाकरासभान्स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत :॥ १३ ॥ तत्स्पृष्टिनः स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । तदृध्वे तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥ १४ ॥ उच्छिष्टस्पर्शनं चेत्स्यादश्रतो याजकस्य च । अ**ञ्चं** पात्रस्थमश्रीयाचान्यद्द्यात्कथंचन ॥ १५ ॥

कुरते व्रतभङ्गं यो दिज्ञ वैव विशेषतः। स गच्छेन्नरकं चाऽऽशु मवदान्त महर्षयः ॥ १६ ॥ वेद्विद्दिज्ञहस्तेन सेवां (वा) संगृह (ह्य) ते यदि । न तस्य वर्धते धर्मः श्रीरायुः क्षीयते ध्रुवम् ॥ १७ ॥ यस्य कस्य नरो यस्तु व्रते निष्ठुरभाषणम् । दिज्ञस्येह विशेषं च स च गच्छेद्धोगतिम् ॥१८॥ कुरुते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । तस्याऽऽयुः क्षीयते नृनमायुर्छक्षीश्च संततिः ॥ १९ ॥ उच्चालयोपविष्टस्य मा(ष्टः स्यान्मा) न्यानां पुरतो यदि । गच्छेन्स विपदं नृनामह चामुत्र चैव हि ॥ २० ॥ पर्देवाचको विमस्तदधीनो भवेद्यदि । मासत्रयं तदन्नाशी जीवञ्ज्यदत्वमाष्ट्रयात्॥२१॥ यश्च कर्मपरित्यागी पराधीनम्तथैव च । अधीतोऽपि दिज्ञश्चेव स च शूदसमा भवेत् ॥ २२ ॥ अनधीत्य दिज्ञो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूदत्वमाश्च गच्छित सान्वयः ॥२३॥ संतुष्टो येन केनाह (पि) सदाचारपर। यणः। पराधीनो दिज्ञो न स्यात्स तरेद्भवसागरम् ॥ २४ ॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे वर्णधर्मप्रकरणम् ॥ २२ ॥

( श्राद्धप्रकरणम् २३ )

अथ चैव दिजः कुर्याच्छ्रादं पित्रोमृतेऽहिन । तत्पार्वणिविधानेन पितृयद्गः स उच्यते ॥ १ ॥ होमं कृत्वाऽय पूर्वेद्यः सायं विप्रान्निमन्त्रयेत् । प्रातश्चेत्तान्परेद्युर्वा श्राद्धाहे वेदपारगान् ॥ २ ॥ पातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्धपाक्ष्येमुन्युक्म् । नीत्वाऽत्रं सक्छं कृत्वा पुनः संमीछयेदुर्भौ ॥ ३ ॥ ततो म(मा) ध्याह्निकं स्नानं कृत्वा संध्यामुपास्य च निमन्त्रितान्समाहूय क्रमाहेविपिनृद्दि (तृद्धि )जान् ॥ ४ ॥ पाणानायम्य संकरुप्य श्राद्धार्थमतुवेदयेत् । कुशाक्षतिति छेर्युक्तं जलपात्रे प्रपूर्य च ॥ ५ ॥ आत्मनश्चेव श्रुद्धार्थ द्रव्यस्य गृहशुद्धये । दिजैः सह पटेत्सूक्तं प्रायश्चित्तार्थमेव हि ॥ ६ ॥ नतं सूक्तं कुचीवोऽग्निः श्रुचित्रततम्थ हि । अ उद्म इत्ययेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमण तु ॥ ७ ॥ केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वर्च इत्यथ ॥ ८ ॥ सौम्यं च वैष्णवं रुदं पावमान्यमथापि वा । ऋग्भिश्च पावमानीभिजेलं चैवाभिमन्त्रयेत् ॥ ९ ॥ श्राद्धोपयोगिकं द्रव्यमपकं पक्षमेव वा । सर्व चैव स्मरेद्धि रान्वि )ष्णुं जलने प्रोक्षयेचरम् ॥ १० ॥ ततः संस्तूय तान्विपान्समस्तैतिपठन्यते । पुरतश्चार्पयतेषां हिरण्यं सकुशं च हि ॥११॥ लब्धा(ब्ध्वाऽऽ)ज्ञामपसन्येन श्राद्धं कर्तु पितुर्भम। आचम्यासूत्रियम्याय द्यात्संकरुप्य वेक्षणम् ॥१२ ॥ देवानां क्षालयेत्यादौ मण्डले चतुरस्रके । पितृणां वर्तुलं ले )चैव पाङ्मणे रिवदीपके ॥ १३ ॥ ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः पाच्यामथोत्तरे । पितस्थ पवित्राणि स्वस्वस्थाने त्यजेदय ॥ १४ ॥ आचम्य गृहमागत्य ब्राह्मणानुपवेत्त्रयेत् ।

इत आरभ्य कथयन्ति हीत्यन्तप्रन्थो न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ क. °गृह्यते । २ ख. °स्तेमुक्तपाठ्येत् । पु °।

प्राङ्मुखौ द्वा उदर्वसंस्थौपावसंस्थांस्त्रीतुदङ्मुखान् ॥१५॥ निरुध्य प्रकिरेद्वायुं तिल्लाः निर्ऋतिकोणतः । पटन्नपहतामन्त्रमसन्येन चाष्ट्सु ॥१६॥ पितृणां पुरतः सिञ्चेज्जलं पठन्नुदीरताम् । सन्येन पुरतो देवे गायत्र्या चैवमेव हि ॥ १७॥ श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत् ॥१८॥ देवानामासनं दद्यात्क्षणे चाऽऽवाहयेद्य । कुशाञ्शिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यूचा ॥ १९ ॥ विश्वे देवाः सक्रुन्मन्त्रमुचार्य प्रोक्षयेद्भवम् । अर्घ्यार्थे चाऽऽसाद्येद्दे पात्रे दैवे क्रुशान्विते ॥ २० ॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ २१ ॥ पूर्वाग्रैः( ग्रं )दैविके पात्रे दक्षि णाग्रं तु पैतृके( कम् )। अध्धोपरि पात्राणां क्वशान्दैवे च पैतृके ॥२२॥ गायच्या प्रोक्षयेर्त्पात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान् ॥ २३ ॥ यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वेपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम् ॥ २४ ॥ गन्धाक्षतक्कशां-श्रेव क्षिपेदर्घ्यं निवेदयेत् । या दिच्या इति मन्त्रेण हस्ते हर्स्तं पिधापयेत् ॥ २५ ॥ निद्ध्यादर्घ्यपात्रेषु देवानामें भिसंमुखे । पितृणामर्घ्यपात्राणि तानि वै पै(पि)तृसंमुखे ॥ २६ ॥ देवाची दक्षिणाँदि स्यात्पादजान्वंसमूर्धनि । शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गा-दिषु पैतृके ॥ २७ ॥ अर्चतानेन मन्त्रेण गन्धादिभिरथार्चयेत् । युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ॥ २८ ॥ यथोक्तविधिना देवान्समभ्यर्च्य तदाज्ञया । पितृणा-मर्चनं कुर्यादपसन्येन चैव हि ॥ २९ ॥ आसनं च क्षणं दत्त्वा पितृनावाहयेदथ । उज्ञन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यच(ते) ॥ ३०॥ आयन्तु न इमं मन्त्रमुच-रेत्सकृदेव हि । सब्येन प्रोक्ष्य गायच्या पात्रान्यु( ण्यु )त्तानि कारयेत् ॥ ३१ ॥ क्षिप्त्वा तिल्लानपः पूर्य शं नो देवीं सम्रचरेत् । पुनस्तेषु च पात्रेषु तिल्लोऽसीत्यावपे-त्तिल्लान् ॥ ३२ ॥ गन्धपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चैव तु पूर्ववृत् । स्वधाऽर्घ्य इति ब्र्याचिः सच्येन तु निवेदयेत् ॥ ३३॥ सच्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । दद्यात्पितरिदं तेऽर्घ्यं या दिन्यामन्त्रमुचरेत् ॥ ३४ ॥ एवं पितामहे चैव तथैव मिपतामहे। दत्त्वाऽर्घ्यं सैछिछं दद्यात्पुनिस्तिषु करेषु च ॥ ३५ ॥ पात्रद्वयं( य )-कृतं तोयं पितृपात्रे प्रसिच्य च । पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद्( तेना )नुलेपयेत्॥३६॥

१ सः °क्तंस्थां स्रीक्षोदङ्मु सान्द्रिजान् । नि° । २ सः °येरपञ्ची कृत्वा तानि क्षि? । ३ सः °स्तं च चार्चये° । ४ सः °मिमसं° । ५ सः , °णादेर्या पाद° । ६ सः सतिलं° ।

पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं वोत्तानमेत वा । तृतीयं पिहितं क्रुर्योदुत्ता-नोपरि भाजनम् ॥ ३७ ॥ स्थापितं प्रथमं षात्रं तत्स्थानं न हि चालयेत् । जलसे-चनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥ ३८॥ पितृपाणिष्वपो दद्यादपसन्येन वै ततः। नमो व इति मन्त्रेण पितृंश्चैवार्चयेत्तिलैः ॥ ३९ ॥ गन्धादिभिः समभ्यच्ये पितृपूजां समापयेत् । मण्डलानि समानानि कारयेद्देवपूर्वकम् ॥ ४० ॥ दैवे तु चतुरस्रे तु ततो हत्तानि पैतृके । प्रमाणं मण्डलस्याक्तं यावत्पात्रमितं भवेत् ॥ ४१ ॥ अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच यवांस्तिलान् । पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरौप्यमयानि च ॥ ४२ ॥ तदभावे तुपर्णानि कदल्यानि ग्रुभानि च। परिस्तरेत्कुशाद्यैश्र पात्राणि पितृपूर्वकम्।।४३॥ न भवेत्पितृयज्ञश्रेद्रुह्याम्री पचनं भवेत् । अम्रीकरणहोमं तु कुर्यादीपासनानले ॥४५॥ मृह्यामी पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चैव हि । अग्नीकरणं गृह्यामी न कुर्यादिति केचन।।४६॥ कालद्वयेऽपि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । स चाम्रौकरणं कुर्यात्मातहींमो विधी-यते ॥ ४७ ॥ गृह्यामिर्यस्य चेन्न स्यात्तस्यामौकरणं कथम् । श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहु-यात्पितृपाणिषु ॥४८॥ संगृह्याऽऽहुतिमेकां च घृताभ्यक्तां विगृह्य च।सोमायेति तु म-न्त्राभ्यां जुहुयात्कुश्वपाणिना ॥ ४९ ॥ सुवेण चाऽऽज्यमादायं तदभावेऽथ वा कुशैः। पितृणामेव पात्राणि तृष्णीमेवाभिघारयेत् ॥ ५० ॥ अत्रं पाणिहुतं यच निदध्यात्तत्स भाजने । गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविश्वेद्य ॥ ५१ ॥ देवपात्रादितश्चाऽऽज्यं सन्येनैवाभिघारयेत्। मूर्थानमिति मन्त्रेण सर्वपात्राणि चैव हि ॥ ५२ ॥ आमास्वि त्यादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि (पेदथ) । पत्नी चाष्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत् ॥ ५३ ॥ अत्रं च पायसं भक्ष्यमाज्यं च व्यञ्जनादिकम् । दद्यादेवाऽऽ-दितः सर्वे सूपमन्ते च पैतृके ॥५४॥ पात्रस्थं पोक्षयेदन्नं गायञ्या चाभिमन्त्र्य च । पाणिभ्यां भाजनं घृत्वा पृथ्वी ते पात्रमुचरेत् ॥५५॥ इदं विष्णुरनेनान्ने द्विजाङ्गुष्टं निवेद(श)येत्। स्वाहादितः समुचार्य गयायां दत्तमहित्वति ॥५६॥ ये देवास इमं मन्त्र-मुचार्याथ च पैतृके । संप्रोक्ष्य पूर्ववचात्रं प्राचीनावीत्यतः परम् ॥ ५७ ॥ परिविष्टेषु चानेषु हुतशेषं निधाय च । दद्यादनं पितृभ्योऽपि पूर्ववित्पतृनामभिः ॥ ५८ ॥ ये चेहोते च वै मन्त्रं समुच्चार्य ततः परम् । देवांस्तुत्वा पितॄंश्चेव ब्रह्मानेष्ठान्मुनीश्वरान्।।५९।। पारिवेषे च(पेचन)पर्यन्तं कारियत्वा यथाविधि । स्मृत्वा इरिहरौँ चैव पितृणां मुक्तिहेतवे

इत आरम्य भवेदित्यन्तं न ख. पुस्तके ।

देवान्पितृन्समुद्दिश्य कियमाणं हि कर्म यत् । पितृणां मुक्तये सर्वे ब्रह्मणे विनिवेद-. येत ॥ ६० ॥ न्यूनं चैवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । तद्दोषपरिहारार्थं गायत्रीं समुदीरयेत् ॥ ६१ ॥ ततश्रैवापसव्येन मधु वाता जपेदथ । आपोश्चनार्थमुदकं पितृ-पूर्व निवेदयेत् ॥ ६२ ॥ ईशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठस्नुदङ्गुस्वश्च हि । दैवे पित्रये समु चार्य तत्सचामृतमस्त्विति ॥ ६३ ॥ निनयेत्साछिछं चैव द्विजानां पुरतो जलम् । शीयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनार्दनः ॥ ६४ ॥ अमृतोपस्तरणमसीत्युक्त्वा मन्त्रं पिवेज्जलम् । प्राणाहुतिं च गृहीयात्क्रमान्मन्त्रेश्च पश्चभिः ॥ ६५ ॥ नासदासीति सुक्तानि भुञ्जानाञ्श्रावयेद्द्जान् । कुणुष्वेत्यादिसूक्तानि राक्षोन्नानि च पश्च वै ।। ६६ ।। अग्निमीळेऽनुवाकश्च पितृस्तुतिम्रुदीरताम् । पवित्राणि च सूक्तानि यावद्वाह्मणभोजनम् ॥६७॥ इच्छातृप्तेषु विषेषु गायत्रीं समुदीरयेत्। तृप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्यपसन्येन पेतृके ॥६८॥ मन्वक्षिति मन्त्रं वै मधुसंपन्नमित्यय । पृथग्भुक्त-वतो विमाननं पिण्डार्थमुद्धरेत ॥६९॥ तान्पृच्छेदश्व(थ) संपन्नं शेषं कि त्रियतामिति । लब्दवा चैषामनुत्रां च सहेष्टेर्भुञ्ज(ज्य)तामिति + ॥ ७० ॥ उच्छिष्टपुरतो भूमी जल-दर्भीस्तिलान्सिपेत् । अये अग्निदग्धामन्त्रेण सर्वाञ्चं किंचिद्वतिक्षपेत् ॥ ७१ ॥ उत्तरा-चमनात्पूर्व पिण्डदान विधीयते । अर्ध्व वा केचिदिच्छन्ति तच संकल्पपूर्वकम् ॥७२॥ आग्नेयमवर्णे रेखां छिखेदपहता इति । तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीर्ये तच तु ॥ ७३ ॥ अपस्तत्रापसन्येन शुन्धतामिति सेचयेत् । तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्ये चत्वा पितृपूर्वक्षम् ॥ ७४ ॥ अत्रेति चातुमन्त्र्याथ यैथोव(थावद्व)र्तयेदुदक् । आपदक्षिणमा-वर्र्य क्रुयोद्वायुनिरंधनम् ॥ ७५ ॥ पुनश्चाऽऽवर्तयेत्तद्रदमी मदन्त चैव हि । भक्षयेच चरोः भेषभाद्राःयोभिति केचन ॥ ७६ ॥ उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम् । पिण्डोपरि जलं सिखेच्छुन्धन्तामिति पूर्ववत् । ७७॥ अभ्यङ्क्ष्वेति च वै तैलं दद्याद-ङ्क्वेति चाञ्जनम् । नामसंबन्धगोत्रादि समुचार्य यथात्रमम् ॥ ७८ ॥ एतद्व इति मन्द्रेण प्रसिपिण्डं धरं शुभम् । सन्येन चार्चयेतिपण्डान्मन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ७९॥ धूपं दीपं च नैवद्यं ताम्बूछं चैव दक्षिणाम् । दत्त्वा तिष्ठस्रुपस्तुयात्प्राचीनावीतिना ततः ॥ ८० ॥ नतो व इति मन्त्रो व मनश्चैव पठोदिति । मनोन्विति त्रिभिर्मन्त्रैः किंचिन्पडान्प्रवाहदेत् ॥ ८१ ॥ परेतनेति मन्त्रं वै जपेत्पिण्डान्तिके ततः । औपा-

<sup>+</sup> इतः परमेतदर्धे सः पुस्तके-"तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीर्थ तच तु " इति । \* एतदर्धे न विद्यते सः पुस्तके ।

सनान्तिके गत्वा जपेदग्रेतमित्यृचम् ॥ ८२ ॥ पिण्डं तं प्राश्चयेत्पत्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्। आधत्तोते च मन्त्रेण धत्ते गर्भे कुमारकम् ॥ ८३ ॥ नो चेदतिप्रणीतेऽग्नावप्सु वा तान्सिपेद्य । पिण्डपाञ्चनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥ ८४ ॥ तार्वम पाश्चयेत्पिण्डं न हि श्राद्धविसर्जनम् । पिण्डपक्षेपणं चामावप्सु चापि तथैव हि ॥ ८५ ॥ पिण्डदानं च वै श्राद्धे यत्र कुत्रापि वा भवेत्।गयायां च कृतं मत्वा ह्यात्मैनेति निवेदयेत्॥८६॥ प्रसास्टितकरान्विपानाचान्तानुपवेत्रयेत्। जलदर्भाक्षतान्दस्वा तथैव पैतृके तिलान् ॥ ८७ ॥ तत्पाणिष्वक्षतान्द्त्त्वाँ ततो विप्राशिषो भवेत् । स्वस्तीत्युक्त्वा मया दत्तं **आद्धम**क्षयमस्तिवति ॥ ८८ ॥ दक्षिणां च ततो दद्याद्यथाविभवसारतः । दार्क्षणारः हितं यच तच्छ्राद्धं निष्फलं भवेत् ॥८९॥ चालयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्त्वाऽ-क्षतांस्तिलान् । तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ॥ ९० ॥ असंस्कृतेति वै पित्र्ये दैवे चासोमपा इति । दक्षिणां च ततो दत्त्वा पितृसंतुष्टिहेतवे ॥ ९१ ॥ विसृजेत्पि-तृपात्रस्यं पिण्डानां पुरतो जलम् । स्वधोच्यतामनेनैव ततः पिण्डान्सम्रचरेत् ॥९२॥ वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण क्रुर्याच्छाद्धविसर्जनम् । सन्यमंसं पितूणां च देवानां दासिणं स्पृत्रेत् ॥ ९३ ॥ पठेदुचैरिमं मन्त्रमामा वाजस्य चैव हि । पदक्षिणत्रयं कुर्वनभुर्ज्जतः पितृसेवितान् ॥ ९४ ॥ जलमर्चनपात्रस्थान्विमृजेद्क्षतादिकान् । पुरतस्तेन पुत्राः स्युः र्याति ब्रह्मपदं च हि ॥ ९५ ॥ ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभाः। भवत्मसादतो भूयाद्धनधान्यादिकं मम ॥ ९६ ॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संत-तिरेव नः । श्रद्धा य नो मा व्यगमद्भद्ध धे( दे )यं च नोऽस्त्वित ॥ ९७ ॥ अर्भ च नो बहु भवेदितिथींश्र छभेमिहि। याचितारश्र नः सन्तु मा च याचिष्म **फंचन** ॥ ९८ ॥ ततो विमास्तथैवेति प्रतिवचनमाद्रात् । वःपदं निर्दिशेयुस्ते ब्राह्म-णाश्रेव नःपदे ॥ ९९ ॥ स्व।दुवं सद इत्युक्त्वा मन्त्रानुचैः पठेदथ । दक्षिणाभिम्न-स्वस्तिष्ठेद्विमाणां पुरतश्च हि ॥ १०० ॥ इहैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्भिद्विजैः सह । संतुष्टा आश्विमो द्युर्धिक्तिमुक्तिपदाः शुभाः ॥ १०१ ॥ आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्तु तथा राज्यं शिता नृणां पितामहाः ॥ १०२ ॥ तेभ्यश्रेवाऽऽशिषो लब्ध्वा नमस्कुर्याद्विजांस्तथा । अभ्यज्याऽऽज्य द्विजानां च पादाः न्मक्षालयेत्क्रमात् ॥ १०३ ॥ अद्य मे सफ्तः जन्म भवत्पादाञ्जवन्दनात् । अद्य मे वंश्वजाः सर्वे याता वोऽनुग्रहाद्दिवम् ॥ १०४॥

९ स. °वन्तं प्रा°। २ ख 'पि भावयंत् ग'। ३ ख. °त्मिन निवे°। ४ ख. °त्त्वा यथा°। ५ ख. **नेध्वम<sup>9</sup>। ६ ख. "ज्ञ**तान्पितृ"। ७ ख. "इक्षिणं दि"।

ताम्बूछं च ततो द्याद्यथाविभवसारतः । कृताञ्चिछिषुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ॥ १०५ ॥ पत्रशाकादिदानेन क्रेशिता यूयमीदशाः । तत्क्रेशजातं चित्तातु विस्मृत्य सन्तुमईय ॥ १०६ ॥ विसष्ठसदशा यूयं सूर्यपर्वसमा तिथिः । आसनादि नमस्कारो भेवत्सत्कार एव हि ॥१०७॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्कियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ १०८ ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । श्राद्धं भवित संपूर्ण प्रसादाद्भवतां मम ॥१०९॥ अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । मया भक्त्या कृतं सर्वं तत्सद्भद्धापणं भवेत् ॥ ११० ॥ वसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमौ । पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥ १११ ॥ मन्त्राञ्चृण्वत(न्त ) इत्येतान्संतुष्ठाः पितरो गृहे । दत्त्वाऽभीष्ठफलं कर्तुं (तुः ) भयान्तीदमनुत्तमम् ॥ ११२ ॥ अनेन विधिना चैव यः श्राद्धं कुरुते द्विजः । भुक्तवेह सकलान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाग्नुयात् ॥ ११३ ॥

इत्याधलायनधर्मशास्त्रे श्राद्धप्रकरणम् ॥ २३ ॥

( अब श्राद्धोपयोगिप्रकरणम् २४ )

पितृयद्गमकृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिकं यदि। यद्गान्यः कुरुते पश्च स याति नरकं श्रुवम् ॥ १ ॥ कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धात्पूर्वं मृतेऽहिन । निराज्ञाः पितरस्तस्य श्राद्धाकं न स्रभिन्त ते ॥ २ ॥ तर्पणं कुरुते पित्रोः श्राद्धात्पूर्वं मृतेऽहिन । निराज्ञाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगितिम् ॥ ३ ॥ कुर्यात्पश्च महायज्ञानिष्टत्ते श्राद्धकर्मणि । पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः श्रीनकादयः ॥ ४ ॥ अनिव्रको यदा ज्येष्टः किनिष्टः साविको यदि । अग्रीकरणहोमं तु ज्येष्टः कुर्यात्कथंचन ॥ ५ ॥ कानिष्ठस्य च गृज्ञाः मावद्याकरणहोमकम् । तदाज्ञयाऽग्रजः कुर्यादिति केचिद्ददित हि ॥ ६ ॥ संस्रष्टा श्रातरो यत्र श्राद्धे स्युर्यदि चैव हि । तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनैवान्यथा भवेत् ॥ ७ ॥ बह्द्ये ब्रह्मचारी वा तथैवानिव्रकोऽपि वा । अग्रीकरणहोमारूपं कुर्याः चैव पितुः परे ॥ ८ ॥

<sup>\*</sup>इत उत्तरमेतदर्धे ख. पुस्तके—" ततो विप्रास्तथैवेति प्रतिवचनमादरात् " इति ।

पञ्चे( अत्र ) वा स्युर्द्विजाः शस्ता द्वौ च पित्रोर्मृतेऽहनि । द्वौ दैवेऽथ त्रयः पित्र्य एकैको वोभयत्र तु ॥९॥ चत्वारश्चेद्द्विजाः श्राद्धे देवे चैको भवेत्तदा । त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके बदन्त्येव हि संकटे ॥ १० ॥ अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पि-तृषु त्रिषु । द्वौ दैवे चैव तु स्यातां वित्रावंके वदन्ति हि ॥ ११ ॥ द्वितीयाऽऽ-वाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । चतुर्ध्याच्छादने चात्रे शेषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥ १२ ॥ अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । अन्ते( न्ये ) चैव चतुर्थीं तु वदन्त्येके महर्षयः ॥ १३ ॥ देवानामासनं दद्याद्दक्षिणे चाऽऽविकं कुञ्चान । कृत्वा द्विगुणभुत्रांस्तान्पितॄणां वाम एव हि ॥ १४ ॥ विपास्त्रिमन्त्रयेच्छ्राछे वह्द-चान्वेदपारगान् । तदभावे तु चैवान्यशाखिनो वाऽपि चैव हि ॥ १५ ॥ मन्त्रेश्चेत स्वशाखोक्तीः कर्म कुर्याद्यशाविधि । अन्यथा कर्महानिः स्याद्धहृतृचानामयं विधि: ॥ १६ ॥ कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । ऋक्शाखाविहितं कर्म समानं सर्वज्ञाखिनाम् ॥ १७ बह्द्रचानां तु यत्कर्म यदि स्यादन्यशाखया । पुनश्रैवापि तत्कर्म कुर्याद्धह्वृचशाखया ॥ १८ ॥ हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । शाखारण्डः स विज्ञेयः सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ १९ ॥ रोगादिरहितो विपो धर्मज्ञो वेदपारगः । भुङ्जीयादमलं श्राद्धे साग्निकः पुत्रवानपि ॥ २० ॥ पितृमानेव भुर्ज्जीयास्त्राद्धिमन्दुक्षये द्विजः । तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्नुयात् ॥ २१॥ आद्धकर्ता न भुञ्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । भुङ्क्ते चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताड़-, प्यधोगतिम् ॥ २२ ॥ दर्शेष्टि(श्रीष्ट)कान्यतीपातो(ता) वैधृतिश्र महालयः । युगाश्र मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥ २३ ॥ गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिला तथा । अर्घोदयादयश्रेव श्राद्धकालाः स्मृता बुधैः ॥ २४ ॥ संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रिये गृहमागते। आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्धं तीर्थे च सर्वदा।। २५॥ श्राद्धः कालेषु सर्वेषु कुर्याच्छ्रादं च शक्तितः । विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चैव विधीयते ॥ २६ ॥ मोहान कुरुते श्राद्धं मातापित्रोर्मृतेऽहनि । निराशाः पितरो यान्ति दुर्गतिं चापि वे सुतः ॥ २७ ॥ अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत् । स याति नरकं घोरं यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ २८ ॥ अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सृतकं त्रिना । न कुर्याच्छ्राद्धमाशौंचे पवदन्ति महर्षः ॥ २९ ॥ आचरेद्विधिव-

च्छ्राद्धं मातापित्रोर्मृतेऽहिन । पितरस्तेन तृष्यान्ति गच्छन्ति पद्ग्रुत्तमम्। ३०॥सदाचार-परो वित्रः कृपालुः श्राद्धकृत्तथा । आत्मानिष्ठोऽर्थछोकेषु तारयेत्तरित स्वयम्॥३१॥\* इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे श्राद्धोपयोगिप्रकरणम् ॥ २४॥

समाप्तेयं लघ्वाश्वलायनस्मृतिः।

<sup>\*</sup> इत उत्तरं कानिनिद्वनानि ख. पुस्तक उपलभ्यन्ते—" श्राद्धभुग्द्विजपङ्कौ च यो सुङ्के श्राद्धकृद्द्विजः । स याति नरकं घोरं पितरो यान्त्यधोगितिम् । निर्वर्त्यं निधिवच्छ्राद्धं दर्शादिषु युगादिषु । इष्टैः
सह द्विजो सुङ्के स याति परमां गितम् । ब्राह्मणः कुरुते कर्मे श्रुतिस्मृत्युपपादितम् । स तरेत्तारयत्यन्यान्यवदन्ति महर्षयः । न कुर्योत्कर्मणो लोपं न न्यूनं नैत्यकस्य च । उपर(इ)वं विना विप्रः कर्मकृत्स्यात्युरव्रती ।
कर्म कर्तुमशक्तश्चेयथा लोके तु नैदिकम् । कुर्योद्धर्मान्युराणोक्तानसमर्थोऽपि नैदिके । अनप्तयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रयोऽिमधीयते । व्रतोपवासनियमैनांनादानैस्तथा नृप " इति ।

## ॐ तत्सद्रह्मणे नमः। लिखितस्मृतिः ।

इष्टापुर्ते तु कर्तव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः। इष्टेन स्वर्भे पूर्वे मोक्षमवाप्नुयात् ॥ १॥ एकाहमपि कर्तव्यं भूमिष्ठमुद्कं ग्रुभम् । कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौर्वितृषी(षा) भवेत् ॥ २ ॥ भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीर्तिताः । ताह्रीकान्प्राप्नुया-न्मर्त्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३ ॥ वापीकृपतडागानि देवतायतनानि च । पतिता-न्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमश्रुते ॥ ४ ॥ अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टामित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यो धर्म उच्यते । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥ यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ देवतानां पितृणां च जले द्याज्जलाञ्जेलीन् । असंस्कृतमृतानां च स्थलेद्याज्जलाञ्जालाम् ॥८॥ एका-दशाहे मेतस्य यस्य चोत्मृज्यते दृषः। मुच्यते मेतलोकात्तु पितृलोकं स गच्छति॥९॥ एष्टच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत वाऽश्वमेधेन नीलं वा वृषमु-त्सृजेत् ॥ १० ॥ वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचित्रिष्त्रमेद्यदि । इसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनैः ॥ ११ ॥ गयाशिरे तु यत्किंचिन्नाम्ना पिण्डं तु निर्वपेते । नर-कस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाष्नुयुः ॥ १२ ॥ आत्मनो वा परस्यापि गर्यांकूपे यतस्ततः । यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्रह्म शाश्वतम् ॥ १३ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन शङ्खवर्णसुँरः स्मृतः । लाङ्गूलिश्ररसोश्रेव स वै नीलट्टर्षः स्मृतः ॥ १४॥ नवश्रादं त्रिपैक्षं च द्वार्द्शैव तु मासिकम् । पण्मासौ(से) चाऽऽब्दिकं चैव श्राद्धान्येतानि षोडश ॥ १५ ॥ यस्यैतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि षोडश । पिञ्चाचत्वं स्थिरं तस्य द्त्तैः श्राद्ध्यतैरपि ।: १६ ।। सपिण्डीकरणादृर्ध्वे प्रतिसंव-त्सरं द्विजः । मातापित्रोः पृथक्कुर्यादेकोदिष्टं मृतेऽहनि ॥ १७ ॥ वर्षे वर्षे तु कर्तव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम् । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वेपेत् ॥ १८ ॥ संक्रा-न्तावुपरागे च सैवीत्सवमहालये । निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥ १९ ॥ एकोदिष्टं परित्यच्य पार्वणं कुरुते द्विजः । अकृतं तद्विजानीयात्स मातृ-

१ क. °तेंन मोक्षमाप्तु° । २ ख. ग. °द्वालिम् । अ° । ३ ख. ग. °याक्षेत्रे य° । ४ ख. ग. °द्धर-स्तथा। ला° । ५ ख. °रमधे° । ६ क. °वृषस्तु सः । न° । ७ क. ख. ग. त्रिपक्षे । ८ ख. ग. °दशस्त्रेव मा । ९ कॅ. घ. °ण्मासश्वाऽऽव्दि । १० ख. ग. पर्वण्यपि म । ११ क. निर्वपेत्तत्र यः पिण्डानेक ।

(ता)पितृघ।तकः ॥ २० ॥ अमावास्या(यां तु) क्षयो यस्य मैतपक्षेऽयु वा युद्धि। सपिण्डीकरणादुर्ध्व तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥ २१ ॥ त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते । अहन्येकाद्शे पाप्ते पार्वणं तु विधीयते ॥ २२ ॥ यस्य संवत्स रादवीक्सपिण्डीकरणं स्मृतम् । \* प्रत्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विनः पत्या चैकेन कर्तन्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥ २३ ॥ × पितामहाऽपि तत्तिमिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । तस्यां सत्यां प्रकर्तव्यं तस्याः श्वश्वेति निश्चि तम् ॥ २४ ॥ विवाहे चैव निर्धत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । एकत्वं सा गता मर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ २५ ॥ स्वगोत्राद्भक्ष्यते नारी उदाहात्सप्तमे पदे । भर्तृगोत्रेण कर्तव्यं (च्या) दानं पिण्डोदकार्कयाः ॥ २६ ॥ द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे दिना-मतः । षण्णां देयास्त्रयः पिण्डा एवं दाता न मुहाति ॥ २७ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषणैः । अदृष्यं तं यमः पाह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ २८ ॥ अमी-करणशेषं तु[ =िविश्वेदेवादि हूयते । अग्न्यभावे तु विशस्य पाणावेवोपपादयेत्॥३८॥ यो हाग्निः स द्विजो विभेर्मन्त्रदर्शिभरुच्यते ॥ ३०॥ अजस्य दक्षिणे कुणे पाणी वित्रस्य दक्षिणे । रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥ ३१ ॥ ] यूत्र यूत्र पदातव्यं श्रादं कुर्वीत पार्वणम् । तत्र मातामहानां च कर्तव्यमुभयं सदा ॥ ३२ ॥ अपुत्रा ये स्मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा । एभ्य एव पदातन्यमैकोद्धिष्टं न पार्वणम् ॥ ३३ ॥ यस्मिन्सिकाते सूर्ये विपत्तिः स्याद्विजन्मनः 📋 तस्मिन्नहनि कर्तव्यं दानं पिण्डोदकाक्रिया ॥ ३४ ॥ वर्षष्टद्ध्यभिषेका दे कर्तव्यंमधिके न तु । अधिमासे तु पूर्वे स्याच्छाद्धं संवत्सरादिष ॥ ३५ ॥ स एँव हेर्यादिष्टस्य येन केन तु र्कमणा । अभिघातान्तरं कार्थे तत्रैवाहः कृतं भ्वेत्(१) । ३६ ॥ शास्त्राग्नौ पैच्यते ह्या हो कि के वाथ संशयः । यस्मिन्नेत्र पचेदनं तस्मिन्होमो विधीयते ॥ ३७॥

<sup>\*</sup> एतदर्भे न क. घ. पुस्तकयोः । × एतद्वचनस्थानेऽयं पाठः क. घ. पुस्तकयोः-''पितृयाद्यादिं परस्ते-नैव प्रिपितामही " इति । = धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्थस्थाने ख. ग. पुस्तकयोरयं पाठः---" पितृपात्रे प्रदाप-येत् । प्रितिपाये पितृणां च न दद्याद्वैश्वदेविके । अनिप्तको यदा विष्ठः श्राद्धं करोति पार्वणम् " इति-। --

१ ख. ग. °िक्रया। द्विं। २ क. °नं स्थापिण्डेऽपिं। घ. °नं चेतिपण्डेऽपिं। ३ ख. ग. °अदीर्ध। ४ ख. ग. °व्यमभं। ५ क. व्यमपि तिह्ने। अ°। ६ घ. एवाहोरादिष्टं। ७ क. विहीरादिष्टं। ८ ख. पचते। ९ ख. °के नापि नित्यक्षः। य°।

वैदिके छौकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा इतिन्द्रितः । वैदिके स्वर्गमाप्नोति छौकिके हान्ति किल्विषम् ॥ ३८ ॥ अग्नौ न्याहृतिभिः पूर्वे हुत्वा मन्त्रेस्तु शाकलैः । संवि-भागं तु भूतेभ्यस्ततोऽश्लीयादनग्निमान् ॥ ३९ ॥ उच्छेषणं तु नीत्तिष्ठेद्यावद्विमविसर्ज-चम् । ततो गृहवर्लि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ४० ॥ दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाय विशेषतः। नैते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ॥४१॥पानमाचमनं कुर्यात्कुञ्जपाणिः सदा द्विजः। भुँक्त्वाऽप्युच्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः॥४२॥ ् पान आचमने चैव तर्पणे दैविके सदा । कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुश्नः ।। ४३ ।। वामपाणी कुँगं कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत् । आच(चा)मन्ति च ये मूढा र्कीयरेणाऽऽचमन्ति ते ॥ ४४ ॥ नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कुँताः । पवि-त्रांस्तान्त्रिजानीय। यथा कायस्तथा कुशाः ॥ ४५ ॥ पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा यैः कृतं पितृतर्पणम् । मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥ ४६ ॥ दैवपूर्वे तु यच्छ्रा-द्धमदैषं चापि यद्भवेतु । ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छाद्धं तु पैतृकम् ॥ ४७ ॥ मातुः श्राद्धं तु पूर्वे स्यात्पिनृणां तदनन्तरम् । ततो मातामहानां च दृदौ श्राद्धत्रयं समृतम् ।। ४८ ।। ऋतुर्द्भो वसुः सत्यः कांलकामौ धुरिलोचनौ । पुरूरवैदिवाश्रेव विश्वे देवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४९ ॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महावलाः । ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ ५० ॥ इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दक्षो वसुः सत्यश्र वैदिके । कार्छैः कामोऽग्निकार्येषु काम्पेषु धुरिलोचनौ ॥ ५१ ॥ पुरूरवैद्विवैधव पार्वणेषु नियोजयेत ॥ ५२ ॥ यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां पाद्गः पुत्रिकौंधर्मशङ्क्या ॥ ५३ ॥ अभ्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ ५४ । मातुः भथमतः पिण्डं निर्वपेत्युत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ ५५ ॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितृन् । अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं व्रजेत ॥ ५६ ॥

<sup>ी</sup> घ. नोहिष्टेघा° । २ ख. ग. °क्स्वा नोच्छि° । २ घ. वैदिके । ४ खं. ग. कुझान्कृत्वा । ५ ख. ग. \*त्। विनाचमपन्तिये । ६ घ °घिरानाच° । ७ क. स्थिताः । ८ क °रीषे च । ९ क. कामकालों । १० क. °वाद्रवर्षे । ख. ग. °वामाद्रवा° । ११ क. कामकालोऽप्ति । १२ ख. °षु अध्वरे धु° । १३ ख. ग. \*वामाद्रवाश्च पा° । १४ ग. °काकर्मे ।

अलाभे मृन्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तेर्द्विजैः । घृतेन पोक्षणं क्वर्यान्मृदः पात्रं पवित्रकम् ॥ ५७ ॥ श्राद्धं कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुर्झीत विह्वरुः । पतन्ति पितरस्तस्य छप्त-पिण्डोदकक्रियाः ॥ ५८ ॥ श्राद्धं दस्या च भ्रुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥ ५९ ॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययन-मैथुनम् । दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वर्जयेत् ॥ ६० ॥ अध्वैगामी भवेदश्वः पुर्नैभोक्ता च वायसः । कर्मकृज्जायते दासः स्त्रीसङ्ग्नेन च सूकरः ॥ ६१ ॥ दश-कृत्वः पिवेदा( चा )पः साविञ्या चाभिमन्त्रिताः । ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम् ॥ ६२ ॥ आद्रेवासास्तु यत्कुर्याद्वहिर्जानु च यत्कृतर्भु । तत्सर्वे निष्फर्छ क्रयोज्जपहोममातिग्रहम् ॥ ६३ ॥ चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । पक्षत्रये तु कुच्छ्रं स्यात्षण्यासे कुच्छ्रमेव च ॥ ६४ ॥ ऊनाब्दिके त्रिरात्रं स्यादेकाँहः पुनरा-ब्दिके । शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकुच्छो विधीयते ।। ६५ ॥ सर्पविपहतानां च जुङ्किदंष्ट्रिसरीस्रपै: । आत्मनस्त्यागिनां चैव श्राद्धभेषां न कारयेत् ॥ ६६ ॥ गोभि-हैंतं तथोद्धद्धं त्राह्मणेन तु घातितम् । तं स्पर्शयन्ति ये विशा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ॥ ६७ ॥ अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च थे। तप्तकुच्छ्रेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥ ६८ ॥ ज्यहसुष्णं पिवेदा( चा )परूयहसुष्णं पयः पिवेत् । ज्यहसुष्णं घतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम् ॥ ६९ ॥ गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । यमुंदिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्ज्ञह्मघातकम् ॥ ७०॥ उद्यताः सह घावन्ते सर्वे ये शस्त्रपाणयः । यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सर्भे ते ब्रह्मघातकाः ॥ ७१ । बहुनां बृह्मघातानां यद्येको मर्भघाटकः । सर्वे ते शुद्धि मे( मृ )च्छन्ति स ५को ब्रह्मघातकः ॥ ७२ ॥ पतितानं यदा ग्रङ्क्ते ग्रङ्के चण्डालवेश्निनि। स मालार्धं चरेद्वारि मःसं कामकृतेन तु ॥ ७३ ॥ यो येन पतिते नैर्व संसर्ग याति मानवः । स तस्यैव त्रतं क्रुयीतत्तत्त्व-( त्संस )र्गविशुद्धये ॥ ७४ ॥ ब्रह्महा( ह )ातः किस्पर्शे म्नानं येन विशीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाच्रेत् । ७५ ॥ ब्रह्महः च सुरापायी तथैव गुरु-तरुपगः । महान्ति पातकान्याहुम्तत्र्यंसर्गः च पश्चमः ॥ ७६ ॥ स्नेहाद्वा यदि वी लोभाद्रयादज्ञानतोऽपि वा । कुर्वेन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं ेषु गच्छिति ॥७७॥ उच्छि-ष्टोच्छिट्संस्पृष्टी ब्रःखणस्तु कदाचन । तत्सणात्कुरुते स्नानभीवमेन शुांचर्भवेत ॥७८॥

९ ख. ग. °णं कार्य मृं। २ क. घ. °ध्वना च भं। ३ क. घ. °नर्भुक्तोन वा°। ४ ख. ग. घ. °म्। सर्वे तिनिष्फं । ५ ध. ङ. °काहं पु°। ६ ख. ग. तं स्पृशन्ति च ये। ७ ख. ग °न्ते यद्येको धर्म-घातकः। ८ ख. ग. °ब स्पर्शे स्नानं विधी । ९ क. घ. °स्संयोगी च । ९० क. वा मोहाद्भ । १९ क. °माचामेन विश्राध्यति। छं ।

कुञ्जवामनष् प )ण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । जात्यत्थे विधरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७९ ॥ क्रीवे देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेऽपि वा । योगशास्त्राभिः युक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ८० ॥ पूरणे क्वितापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्री-**णीते अपि हाश्वं** गोवधं तस्य निर्दिशेत् । ८१ ॥ पादेःङ्गरोमवपनं द्विपादे स्मश्रु केवलम् । तृतीये तु शिखावर्ज शिख छेद्श्रतुर्थेके ॥ ८२ ॥ चण्डालोदकसंस्पर्शे स्नानं येन विधीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजायन्यं समाचरेत् ॥ ८३ ॥ चण्डालघटभा-ण्डस्थं यत्तोयं पिवते दिजः । तत्क्षणान्धियने यन्तु प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ८४ ॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य शोर्यति । याजायस्यं न दातव्यं कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ ८५ ॥ चरेरसांतपनं विभः पाजापत्यं तु आंचियः । तदर्थे तु चरेद्देश्यः पादं श्रुद्रे तु दापयेत् ॥ ८६ ॥ रजस्वला यटा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसैः । जपोष्य रजनी-मेकां पश्चगन्येन शुध्याते ॥ ८७ ॥ आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विश्लेषतः । अत जर्भ्व त्रिरात्रं स्योन्मदिरास्पर्शने मर्नम् ॥ ८८ ॥ बालश्रेत दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विश्वध्येत नाशीचं नोदकित्रया ॥ ८९ ॥ शावसूतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ॥ ९०॥ पष्टेन शुंध्येतैकाहं पश्चम त्व ( इय ) हमेव तु । चतुर्थे सप्तरात्रं स्यात्रिपुरुषं दश्चमेऽहनि ॥९१॥ **मरणारब्धमाञ्चीचं संयोगो** यस्य नाग्निभिः । आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वैतानिको विधिः ॥ ९२ ॥ आममांसं घृतं क्षौद्रं स्नेहाश्र फलूसंभवाः । अन्त्यभाण्डस्थिता क्षेते निष्कान्ताः शुचवः स्मृताः ॥ ९३ । मार्जनीर्वेजमेष ( षा )ण्डं स्नानवस्त्रघटोदैकम् । नवाम्भासि तथा चैव इन्ति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ ९४ ॥ दिवा कपित्थच्छायायां रात्री दर्धिश्वभीषु च । घात्रीफलेषु भवित्र अलक्ष्मीवेसते सदा ॥ ९५ ॥ यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिलेहें मे। भायञ्यष्ट्रश्नतं जपेतु ॥ ९६ ॥

> इति लिखिनार्षियोक्तं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ समाप्तेयं लिखिनस्मृनिः।

> > ---

<sup>ी</sup> सा. गा. पीत गर्न चार्थ । २ का. भी चतुर्थे तु शिका छिदेत् । चै । सा ग भी चतुर्थे तु शिसावपः । चै । ३ सा. गा. दि नोहिक्षण्यते । ४ सा गा भी । अज्ञानतः । ५ सा. गा. दियात्तदीर्थस्य । ६ सा. मतः । ७ का. शुध्यत्येका । ८ सा. भेष्यहमे । ९ सा. गा. भेषे दे । १० का. भी । अदाहार-भ्यमा । ११ गा. जिसा सक्ते स्ना । १२ का. भेषाण्डास्ना । १३ सा. गा. दे के । न । १४ सा. गा. धिषु सक्तु । धा । १५ इ. सप्तम्यामल ।

# ॐ तत्सद्रह्मणे नमः।

# वसिष्ठस्मृतिः।

( तत्र प्रथमोऽध्यायः । )

अथातः पुरुषिनःश्रेयसार्थे धर्मजिज्ञांसा ॥ १ ॥ ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्थार्मिकः पश्च-स्यतमो भवति लोके, पेत्यँ चँ स्वर्ग लोकं समञ्जूते॥ २ ॥ श्रुतिसमृतिविद्दितो धर्मः ॥ ३ ॥ तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् ॥ ४ ॥ शिष्टः पुनरकामात्मा ॥ ५ ॥ अगृह्य-माणकारणो धर्मः ॥ ६ ॥ आयीवर्तः प्रागार्दं शित्यत्यकालकवनादुदक्पारियात्राइ-क्षिणेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ॥ ७ ॥ तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचारास्ते र्सर्वत्र प्रत्येतच्याः ॥ ८ ॥ नं त्वन्ये प्रतिलोमकैल्पर्धर्माणः ॥ ९ ॥ एतदार्यावर्तामे-त्याचक्षते ॥ १० ॥ गङ्गायमुनयोर्न्तैरेऽप्येके ॥ ११ ॥ यावद्वा कृष्णमृगो विचरति ताबद्वस्यवर्चसमित्यन्ये ॥ १२ ॥ अथापि भार्लावनो निदाने गाथामुदाहरन्ति॥१३॥ पश्चात्सिन्धुविहिरिणी सूर्यस्योदयनं धुँगः। यावत्कृष्णोऽभिधावाति तावद्वै ब्रह्मवर्चसम् ॥ १४ ॥ त्रैविद्यद्वद्भा यं ब्रुयुधर्म धर्मविदो जनीः । पवने पावने चैव स धर्मी नात्र संग्रय इति ॥ १५ ॥ देशधर्मजातिधर्मकुलधर्गाञ्श्वत्यभावादव्यवीन्मतुः ॥ १६ ॥ सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिर्धकः ज्ञनस्त्री क्यावदैनाः परिवित्तिः परिवेत्ताः प्रदेवेत्ताः प्रतिवेत्ताः रतिवेतिः प्रतिवेत्ताः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवितिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः प्रतिवेतिः परतिवितिः प्रतिवेतिः प्रत तिर्वीरहा ब्रैंह्मोंच्झ इत्येनस्थिनः । १७ । एश्व महापातकान्याचक्षते ॥ १८ ॥ गुरुतरपं सुरापानं भ्रणहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरणं पतितसंयोगश्च ॥ १९ ॥ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥ २० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २१ ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सहाऽऽचरन् । याजनाध्य ।पर्के द्योकेरिन्न तु भानासना[शना] दिति ॥ २२ ॥

१ घ. इ. इ. "सार्थघ"। २ इ. इ "ज्ञासां ज्ञा"। ३ ग. "त्यवावि"। ४ ख. घ. इ. इ. ष वि"। ५ ख. ग. घ. इ. "म् दिक्षि"। ६ क "दर्शनात्प्रयक्षाळचना"। ७ ख. ग. "स्य ये घ"। घ. इ. "स्य च घ"। ९ ख. ग. इ. इ. सर्वे प्र"। ९ ख. घ. इ. नहान्ये १ १० च. "कधर्माणाम्। ग"। ११ ग. "धर्माः। ए"। १२ ख. ग. घ. इ. "न्तराप्ये"। १३ क. "इ. ह्यावर्तिम"। १४ ख. ग. घ. इ. इ. "मिति। अ"। १५ क. "विमोनि"। १६ घ. इ. "नो गा"। १० च. "विधारणी। ९८ ख. पुनः। ग. पुराः। इ. मुवः। १९ क. "वेसः। त्रे"। २० क. "नाः। यजने पावने चे"। २१ इ "मीनमा"। २२ ग. "दण्डः। परिवि"। २३ ख. ब्रह्म स इत्येत एन"। ग. ब्रह्म इत्येत एन"। २४ ख. ग. य. इ. "संप्रयो"। २५ क. ख, "योगं च ब्रा"। १६ क. "नाद्माम । २० ख. ग. "नाद्मपानासदिप। घ. इ. इ. "नात्।

+ योऽम्नीनपविध्येद्गुरुं च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको नास्तिकद्वतिः सोमं च विक्रीणीयादिन्युपपातकााने ॥ २३ ॥ तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूर्व्येण, द्वे राजन्यस्य, एकैका वैद्यशृद्वयोः ॥२४॥ शृद्वामध्येके, मन्त्रवर्ज तद्वत् ॥ २५ ॥ तथा न कुर्यात् ॥ २६ ॥ अतो हि ध्रुवः कुलापर्कंषेः पेत्य च।स्वर्गः ॥ २७ ॥ षड्विवाहाः ॥ २८ ॥ ब्राह्मो दैव आर्षी गान्धर्वः क्षाच्चो मानुषश्चेति ॥ २९ ॥ इच्छत उदकपूर्व यां दद्यात्स ब्राह्मः ॥ २० ॥ यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कर्म कुर्वते कन्यां दद्याद्छं-कृत्य यं दैविमित्याचक्षते ॥ ३१ ॥ गोमिथुनेन चाऽऽर्षः ॥ ३२ ॥ सकामां कामय-मानः सहर्शी यो निमु(रु)ह्यात्स गान्धर्वः ॥३३॥ यां बलेन सहसा प्रमध्य हरन्ति स क्षात्रः ॥ ३४ ॥ पैंणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ॥ ३५ ॥ तस्माद्वुद्धितृमतेऽधिर**यं** शतं देयमितीह कयो विज्ञायते ॥ ३६ ॥ या पत्युः क्रीता सत्यथान्यैश्वरतीति इ चातुर्मास्येषु ॥ ३७॥ अथाप्युदाहरन्ति—॥ ३८॥ विर्द्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति जातिशणाशे त्विह सर्वनाशः । कुलापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्मात्कुलीनां स्त्रियमुद्ग-इन्ति । इति ॥ ३९ ॥ त्रयो वणी ब्राह्मणस्य वर्षे वर्तेर्रन् ॥ ४० ॥ तेषां ब्राह्मणो पर्मान्प्रब्रूयौर्त् ॥ ४२ ॥ तं राजा चौर्नुशिष्यात् ॥ ४२ ॥ राजा तु धर्मेणानुश्वास-त्पर्षे पष्ठं घनस्य इरेत् ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात् ॥ ४४ ॥ इष्टापूर्तस्य तु पष्ठः मंत्रं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदर्भीद्यं करोति, ब्राह्मण आपद उद्धराति तस्मा-ह्राह्मणोऽनाद्यः ॥ ४५ ॥ सोमोऽस्य राजा भवतीति ह पेत्य चाऽऽभ्युद्यिकमिति ह विज्ञायते ॥ ४६ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः । ) =====

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षन्त्रियवैद्भ्यभूद्राः ॥ १ ॥ त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्ष-त्रियवैद्भ्याः ॥ २ ॥ तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जीवन्धेने ॥ ३ ॥

<sup>+</sup> इत आरभ्य चातुर्मास्येष्वित्यन्तप्रन्थो न विद्यते ख. ग. घ. ङ. छ. पुस्तकेषु ।

१ च. °पृर्वेण । २ क. °प्येकमन्त्रवर्जे तदु तथा । ३ क. °क्षाः प्रे ° । ४ क तं । ५ क. यो न सुच्यात्स । ६ क पाणित्वा । ७ क. °तीह चातुर्मास्य । अ । ८ ग. °या विनाशे पु ° । ९ ग. °तिज्ञाति ° । १० च. °तिकुलप्र ° । ११ च. निर्देशेन । १२ च. °न् । वा ° । १३ ख. घ. ङ. छ. °मान्यद्व्या ° । १४ क ग. तत् । १५ ख ग. °तुतिष्ठेत् । °६ च. °ष्ठं घ ° । १७ क. °शं हरित म ° । १८ च. °माढ्यं क ° । १९ क. °णो रायः सो ° । २० च. °ते ह विज्ञायत इति । वा ° । २१ च. °मे विज । २२ ग. °न्धनम् । त ° । २३ च. °ने । अत्रा ° ।

तत्रास्य माता सावित्रीः पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ ४ ॥ वेदमदानात्पितेत्याचार्यमा-चक्षते ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ द्वयर्मुं वै ह पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वी नाभेरैं वीचीनमें न्यँ द्यद्र द्वे नाभे स्तेनास्यानीरसी प्रजा जायते ॥ ७ ॥ यँदुपनयाति जनन्यां जनयति यत्साधू करोति ॥ ८ ॥ अय यद्वीचीनं नाभेस्तेनेहास्यौरसी प्रजा जायते ॥ ९ ॥ तस्माच्छ्रोत्रियमनूचानमैप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥ १० ॥ हारीतोऽप्युदाहरति ॥ ११ ॥ नै श्लीस्य विद्यते कर्म किंचिदामौञ्जिबन्धनात् । हस्या शूद्रसमें। ज्ञेयो यावद्देदे न जायत इति ॥ १२ ॥ अन्येंत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्यः ॥ १३ ॥ विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहमस्मि । असूयका-यानृजवेऽर्यंताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥ १४ ॥ \* यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । यस्तेन द्वहोत्कतम्ब नाह तस्मै मां सूर्या ि निधिपाय ब्रह्मन् ॥ १५ ॥ य आतृणत्त्यवितथेन कर्मणा बहुदुःखं कुर्वेकामृतं संप-यच्छन्। तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुद्धेत्कतमच नाहे ॥ १६ ॥ अध्यापिताः ये गुरुं नाऽऽद्वियन्ते विपा वाचा मनसा कर्मणा वा। यथैव ते न गुरोभीजनी-यास्तथैव तान्न भ्रुनक्ति श्रुतं तत् ॥ १७ ॥ दहत्यिप्रयेथा कक्षं ब्रह्मं पृष्ठमनादतम् । न ब्रह्म तस्मै शब्र्याच्छेँक्यं मानमकुर्वत इति ॥ १८ ॥ षट्कर्माणि ब्राह्मणस्याँ॥१९॥ स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यैँजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति ॥ २० ॥ त्रीणि राजन्यस्य ॥ २१ ॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य ब्रह्मित्यन्तप्रन्थः श्रुतं तदित्यस्मात्परं विद्यते ख. ग. घ. इ. छ. पुस्तकेषु ।

१ स. ग. घ. ङ. छ. "यमिह वै पुः । २ च. "मुह वे पुः । ३ स. घ. इ. छ. "स्य यतो । ४ क. "रन्यद्वां । च. "रघस्ताद्वाचीनमन्यत्तव्द्वं नाभेस्तेन हैतत्प्रजाजाः। ५ स. ग. घ. "मन्येत तवः। ६ इ. छ. "न्यते तवः। ७ च. यद्वाद्वाणानुपनयित, यद्ध्यापयित, यद्याजयित यत्साधु कः। ८ क. ग. "ति । यस्साधुकः। ९ क. अथान्यदः। १० ग. "ते जनन्यां जनयित । तः। ११ स. ग. छ. "मपूज्योऽसीति न वदन्तीति हारीताः। अथाप्युदाहरन्ति । नः। घ. ड. "मपूज्योऽसीति न वदन्तीति हारीताः। अथाप्युदाहरन्ति । नः। घ. ड. "मपूज्योऽसीति न वदन्तीति हारीताः। अथाप्युदाहरन्ति । नः। १३ च. ह्यस्मिन्विद्यः। १४ च. भो ह्यसे या। १५ क. "न्यदेव्वोदः। १९ स. ग. वेऽन्नताय । १० ग. "विद्याच्छ्वा । १८ क. घ. ड. "स्मे मा न्नः। १९ ग. इ. "यान्निधिः। २० क. स. आतृणेस्विः। २१ स. ग. कुर्वस्त्वपः। २२ स. ग. "हम्। आः। २३ स. ग. "हम्। आः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. "हम्। अः। २३ स. ग. इ. हः। इ. हः। इ. हः। अध्यः। २६ च. यन्नो।

अध्ययनं येजनं दानं च क्रस्नेण च प्रजापालनं स्वधर्मस्तेन जीवेत् ॥ २२ ॥ एता-न्येवं त्रीणि वैश्यस्य, कृषिर्वाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं चै ॥ २३ ॥ एतेषां परि-चर्या शूद्रस्य ।। २४ ॥ अनियता वृक्तिः ॥ २५ ॥ अनियतकेशवैशाः सर्वेषां म्रक्त-शिखावर्जम् ॥ २६ ॥ अजीवन्तः स्वधर्भेणांनन्तरां पाषीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन् ॥२७॥ न तु कदाचिज्ज्यायसीम् ॥ २८ ॥ वैदयजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽक्रमलवण भैंगिशाणकौशेयशौमाजिनानि च तानैतैवं रक्तं सर्वे च कृतात्रं पुष्पफलमूलानि च गन्धरसा उदकं चौषधीनां रसः सोमश्र शस्त्रं च क्षीरं च सविकारमयस्त्रपु जतु सीसं च ॥ २९ ॥ अंथाप्युदाहरन्ति ॥ ३० ॥ सद्यः पतिति मांसेन लाक्षया लवणेन च । ञ्यहेण भूद्रो भवति ब्राह्मणः शीरविकयात् । इति ॥ ३१ ॥ ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चाऽऽरण्याः पश्चवो वयांसि दृष्ट्णिश्च ॥ ३२ ॥ धान्यानां तिलानाहुः ॥ ३३ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३४ ॥ भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिल्लैः । कृमिभूतः स विष्ठागां पितृभिः सह मञ्जति । इति ॥ ३५ ॥ कामं वा स्वयं कृष्यो-त्पाद्य तिलान्विकीणीरन् ॥ ३६ ॥ \* तर्स्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां पाक्पातरी-**र्भांत्कर्षा स्यात् ॥ ३७ ॥ निदां**घेऽपः प्रछच्छेंत् ॥ ३८ ॥ नातिपीर्डंपेट्टाँङ्गलं प्रवी-रवत्सुश्चेवं सोमिपत्सरु तदुद्वपति गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्रांश्च प्रफर्च्यं च भीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥ ३९ ॥ लाङ्गलं प्रवीरवद्दीरवैत्सुमनुष्यवदनहुँद्वत्सु-शेवं कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य । नासिका नासिकयोद्वपति दुरेऽपविध्याति, सोमपित्सरु सोमो ब्रस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्वति, गां चार्वि चाजानश्वानश्वतरख-रोष्ट्रांश्च प्रफर्व्य च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रथमयुवतीम् ॥ ४० ॥ कथं हि लाङ्कलग्रुद्वपेदन्यत्र धान्यविक्रयात् ॥ ४१ ॥

# \* इत भारभ्य लाङ्गलमुद्वपेदित्यन्तप्रन्यो न विद्यते ग. पुस्तके ।

रसा रैसैर्महतो हीनतो वाँ निमातव्या न त्वेव छवणं रसेः ॥ ४२ ॥ तिछतण्डुछपकानं विद्याँ मनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेन ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणराजन्यौ वार्षुपानं
नाद्याताम् ॥ ४४ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ४५ ॥ संमर्घ धान्यमुद्धृत्य महार्घ यः प्रयच्छिति । स वै वार्षुपिको नाम ब्रह्मवादिषु गहिँतैः ॥ ब्रह्महत्यां च वृद्धिं च तुष्ठया
समतोष्ठयत् । अतिष्ठद्भ्रूणहा कोठ्यां वार्षुपिः समकम्पत । इति ॥ ४६ ॥ कामं वा
परिद्धिमृत्रत्याय पापीयसे दद्याताम् ॥ ४७ ॥ द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम् ॥ ४८ ॥
धान्यैव रसा व्याख्याताः ॥ ४९ ॥ पुष्पमूष्ठफछानि च ॥ ५० ॥ तुष्ठाष्ट्रतमष्टगुणम्
॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ५२॥ रार्जानुमतभावेन द्रव्यवृद्धिं विनाश्चयेत् ॥ ५३॥
पुना राजाऽभिषेकेण द्रव्यैवृद्धिं च वर्जयेत्। द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं स्मृतम्
॥ ५४ ॥ मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्दणीनामनुपूर्वेशः। विसष्टवचनप्रोक्तां दृद्धिं वार्षुपिके
शृणु । पञ्च माषास्तु विंशत्या एवं धर्मो न हीयते । इति ॥ ५५ ॥
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः । )

अश्रोतिर्यौ अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति + ॥ १ ॥ मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥ २ ॥ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवनेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ३ ॥ नानृग्वाह्मणो भवति न वणिङ्न कुँत्रीछवः। न शूद्रप्रेषणं कुर्वन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ ४ ॥ अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः। तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तपदो हि सः ॥ ५ ॥ चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्बृयुर्वेदपारगाः। स धर्म इति विक्षेयो नेतरेषां सहस्रगः ॥६॥ अत्रतानाममन्त्राणां

<sup>\*</sup> च. पुस्तके अन्धव्यत्यासो वर्तते । + इत उत्तरं 'न्यनुग्ब्राह्मणो भवति ' इत्यधिकं क. ग. घ. इ. पुस्तकेषु ।

१ ख. ग. घ. इ. छ. रसें: समतो हान । २ क. मा । ३ ख. ग. इ. छ. "द्यान्मनु"। ४ क. घ. "धुँपी न द्या । धुँपानं नाद । ५ स. "समर्थ धनमु । छ. समार्थ । ६ ख. घ. इ. छ. "तः । वार्धुर्षिन्तारं तु । ग. "तः वृद्धि च भूणहत्यां च तु । ७ ख. घ. इ. छ. 'धुँषिनं व्यक । ग. 'धुँपिन्यंव्यपातं ह इ । ८ क. "प्रश्वास्पायुः पा । ९ ग. घ. व. "द्यात् । द्वि । १० च "जातुमृत । क. "जानमृत । ११ क. विभा गये । १२ क. व्यमूलं तु वर्धते । द्वि । च. व्यमूलं च वर्धते । व । १३ खं घ. इ. यान । म. पानचुषाका अ । १४ ख, घ. इ. छ. कुशीदल । ग. कुशीदलीव । १५ च. "प यं तूयु ।

जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रत्राः समेतानां पैरिषत्त्वं न विद्यते ।। ७ ।। यद्वदैन्ति ·त्रगोपूटा पूर्खी धर्मपतन्द्रियम्।तत्पापं शतधा भूत्वा तर्द्वेक्तृनधिगच्छति ॥८॥ श्रोत्रिया-यैव देयानि इव्यकव्यानि नित्यकः । अश्रोत्रियाय दैत्तं हि पितृत्रोति न देवताः ॥ ९ ॥ यस्य चैव गृहे मूर्खों दूरे चैव वहुश्रुतः । वहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्खें व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विमे वेदाविवर्णिते । ज्वलन्तमाग्रिमुत्स-ज्यैं न हि भस्मनि हूयते ॥ ११ ॥ यत्र काष्ट्रमयो इस्ती यश्च चर्ममयो मृगः। यश्च विश्राऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ १२ ॥ विद्वद्धोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु सुझते । तान्यनादृष्टिमृच्छन्ति महद्वा जायते भयम् । इति ॥ १३ ॥ अन्रज्ञायमानं वित्तं योऽघिगच्छेद्राजा तद्धरेदधिगन्त्रे षष्ठमंशं प्रदाय १४ ॥ ब्राह्मणश्रेदधिगच्छे । त्षट्कर्मसु वर्तमानो न राजा हरेत् ॥ १५॥ आततायिनं इत्वा नात्र प्राणच्छेतुः किंचित्किल्विषमादुः ॥१६॥ षड्विधा ह्याततायिनः ॥१७॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१८॥ आग्निदो गरदश्रेव रास्नपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्रेव षडेते आततायिनः ॥ १९ ॥ आततायिनमायान्तमि वेदान्तपारगम् । जिघासन्तं जिघांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥२०॥स्वाध्यायिनं कुले जातं यो इन्यादाततायिनम्। न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मृत्युमृच्छाति ॥ २१ ॥ त्रिणाचिकेतः पश्चाग्निसिसुपर्णवांश्रतुर्मेधा वाजसनेयी षड-कृतिद्वसदेवातुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्टसामगो मन्त्रब्राह्मणविद्यः स्वधर्भानधीते यस्य द्शपुरुषं मातृपितृवंशः श्रात्रंयी विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्चेते पङ्क्तिपावना भवान्त ॥२२॥ वातुर्विद्यं विकल्पी च अङ्गविद्धर्भपाठकः । आश्रमस्थास्त्रयो मुख्याः **पैरिपत्स्यादशावरा ॥२३॥ उपनीय तु यः कैत्स्नं** वेदमध्यापवेत्स आचार्यः॥२४॥ यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥ २५ ॥ आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा आसणवैश्यौ अस्त्रमाददीयाताम् ॥ २६ ॥ क्षत्रियस्य तु तन्नित्यमेव रैक्षणाधिका-रात् ॥ २७ ॥ शाग्वोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी चाऽऽमणिवन्धनात् ।। २८ ।। अङ्गुष्टमूलस्योत्तरतो रेखा ब्राह्मं तीर्थं तेन त्रिराचामेदशवद्धिः ( दोषाचद्भिः ) परिमृज्यात् ॥ २९ ॥ खान्यद्भिः संस्पृशेत् ॥ ३० ॥

१ स. घ. ट. छ. पर्षस्वं नैव वि°। २ स. घ. ट. छ. °दन्त्यन्थया भूत्वा मूर्सा धर्ममतद्विदः । त° १ स. घ. घ. ट. दत्तानि तृप्तिं नाऽऽयान्ति दे°। ५ स. झ. ट. छ. मूर्से। १ स. ग. घ. ट. दत्तानि तृप्तिं नाऽऽयान्ति दे°। ५ स. झ. ट. छ. मूर्से। १ स. ग. घ. ड. °उपानि चान्नानि मूर्सा रा°। ७ स. घ. ट. छ. ते। तदन्नं नान्नमायाति महचापि भयं भवेत्। स°। ४ व. °र्णक्षतुमे°। ९ स. घ. ड. विंदा वि°। ग. विंदावि°। १० च. पर्षदेशां दशा°। १ स. घ. ड. छ. शिक्यं। १२ ग. वंस्कारे। च. संवर्षे वा°। १३ क. व्रा°।

पूर्धन्यपो निनयेत् ॥ ३१ ॥ सन्ये च प्राणी, ब्रजांस्तिष्ठश्रयानः प्रणतो वा नाऽऽ-चामेत् ॥ ३२ ॥ इदयंगमाभिरद्भिरबुद्बुदाभिरफेनाभित्रीह्मणः कण्ठगाभिः श्रात्रियः श्चिः ॥ ३३ ॥ वैश्योऽद्भिः प्राधितांभिस्तु स्त्रीश्चेद्धं स्पृष्टाभिरेव व ॥ ३४ ॥ पुर्त्र-दारादयोऽपि गोस्तर्पणाः स्युः ॥ ३५ ॥ न वर्णगन्धरसदुष्टाभिर्याश्च स्युरञ्जभागमाः ॥ ३६॥ न मुख्या विमुष उच्छिष्टं कुर्वन्त्यनङ्गीश्लष्टाः ॥ ३७॥ सुप्त्वा भ्रुक्त्वा पीत्वा श्वत्वा रुदित्वा स्नात्वा चाऽऽचान्तः पुनराचामेत् ॥३८॥ वासश्च परिधायौष्टी च संस्पृत्य यत्रालोमको न त्रमञ्जगतो लेपः ॥ ३९ ॥ दन्तवद्दन्तसक्तेषु यचा [प्य]न्त-र्भुस्ते भनेत्। आचान्तस्यावश्चिष्टं स्यामिगिरन्नेव तच्छुचिः ॥४०॥ परानथाऽऽचामयतः पादौ या विमुशो गताः । \* भूम्याँस्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोंच्छिष्टभाग्भवेत॥४१॥ ÷मचरनभ्यवहार्थेष् च्छिष्टं यदि संस्पृत्रोत्। भूमी निक्षिष्य तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्युनः ॥४२॥ यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तविद्धः संस्पृत्तेत् ॥४३॥ श्वहताश्च मृगा वन्याः पातितं च खगैः फलम्। बालैरनुपैरिक्रान्तं स्त्रीभिराचिरतं च यत्॥४४॥ प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः स्नीमुलेषु च । मश्रकेर्माक्षकाभिश्र निर्छीयोनो(यैवो)पहन्यते ॥४५॥ क्षितिस्थाश्रैव या आपो गैवा तृप्तिकराश्च याः । परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छचीनाह प्रजापतिः । इति ॥४६॥ लेपगर्न्थापकर्षणे शौचममेध्यलिप्तस्याद्धिर्मृदा च ॥४७॥ तैजसमृन्मयदारवतान्त-वानां भस्मपरिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि ॥४८॥ तैजसवदुपळमणीनां माणेवच्छ-क्षगुक्तीनां दारुवदस्थनां रज्जुविदलचर्मणां चैलवच्छीचम्।।४९॥गोवालैः फौर्लपयानां गौरसर्षपकल्केन क्षौमजानाम् ॥ ५० ॥ भूम्यास्तु संगार्जनप्रोक्षणोपल्लेपनोल्लेखनैर्धथाः स्थौनं दोषविशेषात्मायत्यमुपैति ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ खननाइहना-

 <sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठश्व. पुस्तके—" ताभिनोंच्छिष्ठता यान्ति भूम्यास्तास्तु समाः स्मृताः " इति ।
 ÷ चरक्रम्यवहारेष्विति पाठश्व. पुस्तके ।

१ च. °ताभिः। स्रां°। १ ख. ग. घ. ङ. °शूद्री स्रुं°। ३ क. च प्रदरादिपयोगयोस्तव्याणास्युः। च. च प्रदरादिप या गोस्तर्पणसमर्थाः स्युः। ४ ख. ग. °त्रद्वारापियागास्तर्पणानिं स्युः। ५ च. °ङ्गस्पृष्ठाः। ६ ख. ग. घ. °त्वा स्तां°। ७ घ. ङ. छ. °म्यातास्तासं । ८ ख. समा क्षेयास्ताः। ९ च. निघायं। १० इ. °त्। द्यानाऽऽह्ता मृं°। ११ ख. ग. °पविद्धान्तः स्त्रीः। १२ क. °ल्शिनेनीपः। ग. छीनोनोपः। च. °ळीनेनीपः। १३ ख. ग. छ. वां प्रीतिकः। १४ क. ॰न्यामुकः। १५ ख. ग. घ. इ॰ धंणं शोंः। १६ ख. ग. °ळवमसानां। १७ ख. ग. घ. इ॰ धंणं शोंः। १६ ख. ग. °ळवमसानां। १७ ख. ग. घ. इ॰ धंणं शोंः।

द्वर्षाद्गोभिराक्रमणादिष । चतुभिः शुध्यते भूमिः पश्चमाचोपलेपनात् । इति ॥५३॥ रजसा भुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । भरमना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥५४॥ मद्येमूँत्रैः पुरीषेर्वा श्लेष्ट्रेष्ट्राश्चरोणितैः । संस्पृष्टं नैव शुध्यते पुनः पाँकेन मृन्मयम् ॥ ५५॥ अद्भिगीत्राणि शुध्यति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्षानेन शुध्यति ॥५६॥ अद्भिरेव काश्चनं पूयते, तथा राजतम् ॥५७॥ अङ्गुलिकनिष्ठिकामूले देवं तीर्थम् ॥ ५८॥ अङ्गुल्यग्रे मानुषम् ॥ ५९॥ पाणिमध्य आग्नेयम् ॥ ६०॥ मदेशिनयङ्गुष्टयोरन्तरा पित्र्यम् ॥६१॥ रीचत इति सायं मातर्रेग्नीन्य्(न)भिप्जयेत् ॥६२॥ स्वदितमिति पित्रयेषु ॥६३॥ संपन्नमित्याभ्यु-दियेषु ॥६४॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(अथ चतुर्थोऽध्यायः।)

प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वण्यं संस्कारविशेषाच ॥ १ ॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्देश्यः पद्भ्यां ग्रुद्रो अजायत, इति निगमो भवति॥२॥ गायत्र्या छन्दसा ब्राह्मणमस्रजिष्ठुमा राजन्यं, जगत्या वैश्यं, न केनचिच्छन्दसा ग्रुद्रमित्यसंस्कार्यो विज्ञायत् ॥ ३ ॥ सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमिहंसा प्रजननं च ॥ ४ ॥ पितृदेवतातिथिपूर्जायां पशुं हिंस्यात् ॥ ५ ॥ मधुपर्केच यज्ञे च पितृदेवतः कर्मणि । अत्रैव च पशुं हिंस्याकान्यथेत्यव्रवीन्मतुः ॥ ६ ॥ नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित् । न प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ॥ ७ ॥ अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा महीक्षं वा महाजं वै पचेदेवभैस्याऽऽरिक्यं कुर्वन्तीति ॥८॥ उदकित्रयामशौचं च द्विवर्षात्प्रभृति मृत उभयं कुर्यात् ॥९॥

१ च. °स्यं पुनः पाकेन मृन्मयम् । म° । २ ख. घ. ङ. छ. °पाकान्महीमय° । ३ घ. छ. छ्. पूरेत्। ति° । ४ ख. ग. रोचन्त इ° । ५ ख. ग. घ. छ. च. छ. ेरशनान्य° । ६ च. °केष्वाभ्युदायेकेष्विति । इ° । ७ ख. ग. घ. ङ. °ते । त्रिष्वेव निवासः स्यास्तवें । ८ च ° जायामप्येच पशुं हिंस्यादिति मानवम् । म° । ९ क. ष. छ. छ. °होक्षाणं वा म° । ९० क. वा यजेदं °। १९ च. भरमा आति °। १२ क. च. °ति । द°

दन्तजननादित्येके॥१०॥ शरीरमग्निना संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अर्पोऽभ्यवयान्तै॥११॥ र्सैन्येतराभ्यां पाणिभ्याग्रुदकक्रियां कुँर्वन्ति ॥ १२ ॥ अयुग्मा दक्षिणाग्रुखाः॥१३॥ पितृणां वा एषा दिक्, या दक्षिणा ॥ १४ ॥ गृहान्त्रजित्वाँ प्रस्तारे च्यहमनश्नन्त आसीरन् ॥१५॥ अशक्तौ क्रीतोत्पन्नेन वर्तेरन्दशाहं शावमाशौनं सपिण्डेषु विधीयते ॥१६॥मरणात्प्रभृति दिवसगणना सिवण्डता तु सप्तपुरुषं विज्ञायर्ते॥१७॥ अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥ १८ ॥ पत्तानामितरे कुर्वीरंस्तांश्र(१) तेषां जन-नेऽप्येवमेर्वं निपुणां ग्राद्धिमिच्छतां मातापित्रोबींजिनिमित्तत्वात् ॥ १९ ॥ अथाप्युदा-हरन्ति ॥ २० ॥ नाशीचं सूतके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छात। रजस्तत्राशुचि क्रेयं तच पुंसि न विद्यते, इति ॥ २१ ॥ ऋतचेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन् ॥ २२ ॥ रा-त्रिशेषे द्वाभ्यां, मभाते तिसृभिज्ञीह्मणो दशरात्रेण पश्चदशरात्रेण भूँमिपो विश्वतिरा-त्रेण वैश्यः श्रृद्धो मासेन श्रुध्याति ॥ २३ ॥ अत्राप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ आश्रीचे यस्तु श्रुद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान् । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यभैयोनिषु जायते । इति ॥ २५ ॥ अँनिर्दशाहे पैकान्नं ।नियोगाद्यस्तु अक्तवान् । कृमिर्भूत्वा स देहीन्ते तेंद्विचा मुपजीवति ॥ २६ ॥ द्वादत्र मासान्द्वादत्रार्धमासान्वाऽनश्चन्संहितैर्मिधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ २७ ॥ ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपण्डानां त्रिरात्रमाश्लीचं सद्यः शौचिमिति गौतमः ॥ २८ ॥ देशान्तरस्थे भेत ऊर्ध्व दशाहाच्छ्रत्वैकरात्रमा-शौचम् ॥२९ ॥ आहिताग्निश्चेत्पवसन्म्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा श्रववच्छौचिमिति गौतमः ॥ ३० ॥ यूपचितिक्मशानरजस्वलासूतिकार्श्वचीनुपस्पृक्य सशिरा अभ्युपेया-दप इति॥ ३१॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

\* इत आरभ्य तिस्भिरित्यन्तप्रन्थः ख. ग. घ. छ. छ. पुस्तकेषु न विद्यते।

१ ख. ग. घ. च. छ. °वेक्षमा° । २ क. °पो नय° । ३ ख. ग. इ. छ. °न्ति । ततस्तत्रस्था एव हूं सं । ४ क. सक्योक्षरा । ख. ग. इ. छ. सक्योक्षरा । ५ च. कुर्वीरत्रयु । ६ क. °त्वाऽधः प्रस्तारे । ख. ग. घ. इ. छ. ल्वा स्वस्ता । ७ च. °ते । सिपण्डत्वं साप्त । ८ च. °ते । प्रत्तानां । ९ क. च. °षं वि । १० च. च. वस्यात्रिपु । ११ क. च. °पं वि । १० च. परशवे । १२ च. राजन्यः । १३ च. °ग्योन्यां च. जा । १४ क. अन्तर्दशाहे पररात्रे नि । १५ च. परशवे नियोगाद्धक्तवान्द्विनः । कृ । १६ च. °न्ते तां विष्ठां समुपाञ्चत इति । १७ क. तिद्धामु । १८ क. च. °ताध्ययनम । १९ च. च्युर्वाश्च स्पृष्ट्व स्विरस्कोऽभ्यु । २० च. इत्यप इति ।

## अय पश्चमोऽध्यायः ।

अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना ॥ १ ॥ अनिप्रीकाउनुदेवया वा अनृतमिति विज्ञायते । ॥ २ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ॥ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रश्च स्याँविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहीत ॥ ४ ॥ तस्या भर्तुराभिचार वैकाः भायार्श्वित्ते-रहस्येषु ॥ ५ ॥ मासि मासि रजो श्वासां दुष्कृतान्यपक्षेति ॥ ६ ॥ त्रिरात्रं रजे स्वलाऽशुचिभवति, सा नाञ्ज्यासाभ्यञ्ज्यासाप्तु स्नायात्, अधः श्रेगीतं, दिवा न स्वप्यात्, नाप्निं स्पृशेत्, न रज्जुं सृजेत्, न दन्तान्यावयेत्, न मांसमश्रीयात्, न ग्रहाकिरीक्षेत, न इसेन्न किंचिदाचरेत्, अखर्चेण पात्रेण पिवेत्, अखिला वा पिवेत्, छोहितायसेन वा ॥ ७ ॥ विज्ञायते हीन्द्रस्त्रिशीर्ण त्वाष्ट्रं हत्वा पार्कगृहीती महत्त्रमाधर्मसंबद्धोऽहमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि भूतान्यभ्याक्रीशन्, भ्रूणहे-न्भ्रूणहन्भ्रूणहन्निति, स स्त्रिय उपाधावत्, अस्यै मे ब्रह्मइत्यार्थे तृतीयं भागं प्रतिः मृद्धीतेति गत्वैवमुवाच, ता अन्नुवन्, किं नोऽर्भूदिति, सोऽन्नवीद्वरं वृणीध्वमिति, ता अञ्चयन्त्रतौ प्रजां विन्दामहा इति, काममा विजनितोः संभवाम इति, अत्यथिति ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं भ्रूणहत्यायाः ॥ ८ ॥ सेषा भ्रूणहत्या मासि पास्याविर्भः वति ॥ ९ ॥ तस्माद्रजस्वर्लीमं नाश्रीयार्त् ॥ १० ॥ अतम भूणहत्यायां एवेपा रूपं प्रतिग्रुच्याऽऽस्तै कञ्चुकमिव ॥ ११ ॥ तदाहुब्रीहावादिमः ॥ १२ ॥ अञ्जनी-भ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्मम् । तद्धि स्त्रिया अन्नमिति ॥ १३ ॥ तस्मार्त्तन न च मन्यन्ते ॥ १४ ॥ आचारायाश्च योषितं इति सेयंमुपयाति ॥ १५ ॥

<sup>\*</sup>इत उत्तरमधिकं " यथेच्छयाऽऽप्रसवकालात्पुरुषेण सह मैशुनभावेन संभवाम इति एषोऽस्माकं वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजगृहुरिति " ख. ग. ध. इ. पुस्तकेष्ठु ।

१ स. ग. शित्रतु । घ. ङ. छ. शिनमतु । २ च. अमृत । २ क. स. ग. पुनाश्च । ४ क. स. स. स. स. क. च. स्थिते । ५ क. उक्तप्रा । च. उक्तं प्रायिश्व तं र । ६ ध, छ. श्वितं र । ७ च. त् । नधा स. य. य. घ. छ. त्। न स्वेण पिवेन्नाझिलना वा न लो । ८ छ. ग. धमा गृहीतोऽमन्यत इति । ६ च. ग. घ. छ. त। वजानीमोऽलं भ । ११ च. भूयाहि । १२ स. ग. विजानीमोऽलं भ । १२, क. च. ला अनं । १४ क. च. त। भू । १५ स. ग. विजानीमोऽलं भ । १२, क. च. लासं । १४ क. च. त। भू । १५ स. ग. विजानीमोऽलं भ । १२ क. च. सते त । १७ च. तसं । १४ क. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. च. विजानीमोऽलं भ । १४ स. विजानीमोऽलं भ । १४ स. विजानीमोऽलं भ । १४ स. विजानीमोऽलं भ । १४ विजानीमोऽलं भ । १४ स. विजानीमोऽलं भ । १४ स. विज

उद्देश्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनग्नर्थः । कुछं वाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते वृद्धशामिणः इति ॥ १६ ॥

# इति वासिष्ठे धर्मशांस्त्रे पद्ममोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अध षष्टीऽर्ध्यायः।

असि रें: परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्रयः। हीनिसारपरितास्मा पेत्य वेद विकः विद्याति ॥ १ ॥ नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न देशिणाः। हीनिसीरिपती अष्टं तारयन्ति कथंचन ॥ २ ॥ आचारहीनं न पुनिन्ति वेदी यद्यप्यपिताः सद वद्यि रङ्गः। छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीदं शकुन्ता इव जातपकाः ॥ ३ ॥ कर्मः अाचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पहन्निस्विक्तिः स्यागः । कर्मः शितिमुत्पाद्यितं समर्था अन्यस्य दारा इव दर्शनीचाः ॥ ४ ॥ नैर्णः अवितिमुत्पाद्यितं समर्था अन्यस्य दारा इव दर्शनीचाः ॥ ४ ॥ नैर्णः अवितिमुत्पाद्यितं सायाविनं मायया वर्तमानम् । देणः (अ) भरे सम्यग्नीपकाले पुनाति तद्वद्वा यर्थावदिष्टम् ॥ ५ ॥ दुराचारो हि पुरुषे क्षेत्रे भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्यायुरेव च ॥ ६ ॥ आचारत्यस्कते पर्यम्यासस्य- छते यनम् । आचाराच्छ्यमामोति आचारो हन्त्यस्त्रणम् ॥ ७ ॥ क्षेत्रसम्बद्धाः । द्वादारवाक्तरः । अद्यानोऽनस्यश्च क्षेत्रं वर्षाण जीवति ॥ ८ ॥ आदारानिहीरविहारयोगाः सुसंद्वता धर्मविदा तु कार्योः । वाय्वुदिकार्योण तपकः थैव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्ये ॥ ९ ॥ जमे मृत्रपुरीचे तु दिवा कुर्याहदस्यस्यः । रात्रो कुर्यादिकार्यास्यः एवं ह्यायुर्व हीयते ॥ १० ॥

इत आरभ्य यथाविष्टिमिखन्तप्रन्थो न विद्यते घ. इ. व. पुस्तकेषु ।

१ ख. ग. तेवां । २ ख. ग. घ. ङ. °यः । गृहस्थाः श्रोत्रिया थे° । ३ वः °ति । सर्वे ते इत्रधर्मिण् इति । इति प° । ४ क. °रः प्रथमो । ५ ग. °चाराश्रितं श्रं° । ६ ख. ग. सर्पक्षाः । ७ ख. ग. श्रं । स्तर्भाः । ५ ख. ग. श्रं । स्तर्भाः । ५ ख. ग. श्रं । स्तर्भाः । ५ ख. ग. श्रं । स्तर्भाः । ५ क. श्रं । इविद्याः । दुं । ९ ख. घ. भाराध्यक्षकः । १० च. १वि सर्व्याः । ११ खं. गं. घ. छं. दिवार्थाः । १२ क. श्रं । सिक्षणामुखः कुर्वादेवं । चं भी ह्र विभागः हर्वादेवं । १३ क. रिष्यते । ग. रिष्यते । च. रिष्यते ।

प्रत्यक्षि मति सूर्य च पति गां पति च द्विजम् । पति सोमोदकं संध्यां पत्रा नश्यति मेहतः ॥११॥ न नद्यां मेहनं कार्यं न भस्मिन न गोमये। न वा कुष्टें न मार्गे च नोप्ते क्षेत्रे न भाद्वले॥१२॥छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः। यथासुलमुखः क्वर्याः त्प्राणवीं घामयेषु च ॥१३॥ चद्धताभिरद्धिः कार्यं कुर्योत्स्नानमनुद्धताभिरपि ॥१४॥ आहरेन्मृत्तिकां विप्र: कुछात्ससिकातां तथा । अन्तर्जिछे देवगृहे वल्मीके मूँपकस्थछे कृतशौचाविशृष्टा च न प्राह्माः पश्च मृत्तिकाः ॥ १५ ॥ एका छिङ्गे करे तिस्र र्षभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके । पंश्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥ १६ ॥ एत-च्छीचं गृहस्थस्य द्विमुणं ब्रह्मचारिणः । वानशस्थस्य त्रिमुणं यतीनां च चतुर्भुणम् ॥ १७ ॥ अष्टौ ब्रासा धुँनेभेक्तं वानशस्यस्य षोडञ्च । द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ अनद्वान्ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते त्रयः । श्रेञ्जाना एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्रतीं में ।। १९ ॥ योगस्तपो दभो दानं सत्यं श्रीचं दया श्चंतम् । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्वाह्मणळक्षणम् ॥ २० ॥ ये शान्तदान्ताः श्चृति-पूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधात्रिष्टत्ताः । प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणा-स्तारियतुं समर्थाः ॥ २१ ॥ नींस्तिकः पिश्चनश्रेव कृतन्नो दीर्घरोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्रापि पश्चमः ॥ २२ ॥ दीर्घवैरमसूया च असत्यं ब्रह्मदूषणम् । पैक्कन्यं निर्दयस्यं च जानीयाच्छुद्रलक्षणम् ॥ २३ ॥ किंचिद्वेदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् । पात्राणामपिः तत्पात्रं शुद्धान्नं यस्य नोदरे ॥ २४ ॥ शुद्धान्नरसपुष्टाङ्को इधीयानोऽपि नित्यशः । जुह्बन्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमूर्ध्वो न विन्दति ॥ २५ ॥ श्रुद्राक्षेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः।स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुछे ॥ २६ ॥ भूद्राभेन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा न च

<sup>+</sup> इत उत्तरमेतद्वचनमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः—"तपोदानोपहोरेषु व्रतेषु नियमेषु च। इज्याध्ययनध-मेषु यो नाऽऽसकः स निष्कियः " इति ।

१ श. छ. चैव । २ च. °नं कुर्यात्र पथि न च भस्मिन । न गोमये न कृष्टे नोते न शाड्वलोपजीव्य-च्छायासु । छा । ३ क. °ष्टे नोते न शाड्वलोपजीव्यच्छायासु । छा । ४ ख. ग. घ. छ. °वाधभ । ५ ग-"यांत्र सान । ६ क. ख. छ. °कतात । च °कतां तु या । अ । ५ क. ख. ग. मूषिक । ८ च. उभयो-मृदुद्वयं स्मृतम् । प । ९ य. पश्च पादे द । १० घ. छ. सुनेर्भुक्तं । ११ च. अक्षन्त । १ च. भ्म् । व्रतेषु नियमेषु चेज्याध्ययनधर्मेषु । यो । १३ ख. ग. °म् । सर्वत्र दा । १४ ख, ग. छ. असूयकः । १५ च. °न यदि किथन्यतो दि ।

स्वर्गार्हको भवेत् ॥ २७ ॥ स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वैतानिस्थं पापभीरं बहुइम् । स्नाष्टु क्षान्तं धार्मिकं गोशरण्यं व्रतैः क्षान्तं तादृशं पात्रमाहुः ॥ २८ ॥ आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दिध घृतं मधु । विनद्दश्तेत्पात्रदीर्बर्ण्यात्त्वं पात्रं रसाक्ष ते
॥ २९ ॥ एवं गां च हिरण्यं च वस्तमश्वं महीं तिलान् । अविद्वान्प्रतिगृह्णानो भस्मी
भवित दारुवत् ॥ ३० ॥ नाङ्गनस्ववादनं कुर्यात्रसीक्ष भोजनादौ ॥ ३१ ॥ न
चापोऽञ्जलिना पिवेत् ॥ ३२ ॥ न पादेन् पाणिना वा जलमभिद्दन्यात्र जलेन
जलम् ॥ ३२ ॥ नेष्टकाभिः फलानि पात्रयेत् ॥ ३४ ॥ न फलेन फलं नं कल्को
न कुद्दको भवेत् ॥ ३५ ॥ न मलेच्छभाषां शिक्षेत् ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाद्दरति॥३०॥
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत् । न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः
॥३८॥ पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिवृद्दणः। ते शिष्टा ब्राह्मणां द्वेषाः श्रुतिप्रत्यक्षदेतवः ॥ ३९ ॥ यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् \* । न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं
वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति ॥ ४० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे ऽध्यायः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तमोऽष्यायः ।

चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी(रि) गृहस्यवानप्रस्थपरिव्राजकाः ॥ १ ॥ तेषां वेदः मधीत्य वेदौ वा वेदान्वाऽविशीर्णब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावसेत् ॥ २ ॥ ब्रह्मचार्याः चार्य परिचरेत् ॥ ३ ॥ आ शरीरिविमाक्षात् ॥ ४ ॥ आचार्ये प्रमीतेऽप्रिं परिचरेत् ॥ ५ ॥ विज्ञायते हि तवाग्निराचार्य इति ॥ ६ ॥ संयतवाक्चतुर्थपष्ठाष्ट्रमकालभोजी भेक्षमाचरेत् ॥ ७ ॥ गुर्वधीनो जटी(टि)लः शिखाजटो वा गुरुं गच्छन्तमनुर्गैच्छेत् ॥ ८ ॥ आसीनं व तिष्ठक्रयानं चाऽऽसीन विपासीत ॥ ९ ॥ आहूताध्यायी सर्व

<sup>\*</sup> एतदनन्तरं सकलादर्शपुस्तकेषु " न वृत्तं न च हुमृतम् " इति वाक्यमधिकम् ।

<sup>9</sup> च °गाँहहों भ °। २ क. ख. °ध्यायाढ्यं योनिमित्रं प्र °। ३ ख. ग. चैतन्यस्यं। ४ ख. ग. खी-युक्तात्रं घा °। ५ क. स्नातं। च. छ. ह्नान्तं। ६ च. °ध्यात्र च. पा °। ७ ख. घ छ. नांड्गं नवखं वादितं कुर्यात्र चा °। ८ ख. ग. °न न पाणिना या राजानम °। ९ ख. ग नलकंपुटको । १० ख. न च वार्गङ्ग-चपछ इ °। ११ क योँ ऽध्याय °। ख. ग. घ. छ. °यों ऽपनिक्षेप्तुमा °। १२ क. च. °ब्रह्मचर्या °। १३ घ. विक्षेपात्। आ °। १४ च. मोक्षणात्। आ °। १५ च. °यें च प्रेतेऽभिं। १६ च. °गच्छन्नासीनं चेतिष्ठक्य °। १७ ख. ग. घ. °नं चानुतिष्ठत शया °। १८ ग घ. छ. उपवसेत्। १९ ख. ग. घ. सर्वमैक्यं नि °।

स्वयं निवेश तद्वाह्यः प्रञ्जीत ॥ १० ॥ खट्वाशयनदन्तेप्रक्षालनाञ्चनौभ्यञ्जनोपा-सम्बन्धनवर्णी तिष्टेद्द्वनि रात्रावासीतै ॥ ११ ॥ त्रिःकृत्वोऽभ्युपेयादपोऽभ्युपेयादप स्वते ॥ १२ ॥

इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### **सम्राष्ट्रमोऽ**घ्यायः ।

मुक्सो विनीक्कोषक्षों गुरुणाः क्रात्वाऽसमानाँ पीमस्पृष्टमें युनां यवीयसीं सक्सी भार्य किन्देव ॥ १ ॥ [न] पत्रमीं मातृवन्युभ्यः सप्तमीं पितृवन्युभ्यः ॥२॥ विमायसिप्तिभिन्दीत ॥ ३ ॥ सायसागतमातिथिं नावरुम्यात् ॥ ४ ॥ नास्यानश्वन्गृहे सतेत ॥ ५ ॥ यस्य बाक्साति वासाधीं ब्राह्मणो गृहमागतः । सुकृतं तस्य यिकि-चित्सवमादाय गच्छति ॥ ६ ॥ एकरात्रं तु निवसन्नतिथिन्नोह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यसमानस्मादितिथिरूच्यते ॥७॥ नैकंग्रामीणमितिथि वित्रं सांगतिकं तथा । काले नाप्ते अकाले वा नास्यानश्वन्गृहे वसेत् ॥ ८ ॥ श्रद्धात्रीलोऽस्पृह्मात्तरलम्म्याघेयाय नानाहितानिः स्यात् ॥ ९ ॥ अलं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात् ॥ १० ॥ युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यत्ने च ॥ ११ ॥ गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्त्यानास-चन्नयाचम् नृतानस्याभिमीनयेत् ॥ १२ ॥ यथात्रक्ति चान्नेन सैर्वभूतानि ॥१३॥ गृहस्य एव यजते गृहस्यस्तप्यते तपः । चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्यस्तु विशिष्यते ॥ १४ ॥ यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम् ॥ १५ ॥ यथा मातरमा-श्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । एवं गृहस्यमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवैः ॥ १६ ॥ नित्यवक्षी नित्यसङ्गोपद्यस्थाति । नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । ऋतौ च गच्छन्विधिनव जक्क न्नाह्मण्यस्व्यते वस्तानि क्रिक्ष विश्वाद्याची पतितान्नवर्जी । ऋतौ च गच्छन्विधिनव जक्क न्नाह्मण्यस्व्यते वस्त्वाद्यते वस्त्रस्वाध्ययी पतितान्नवर्जी । ऋतौ च गच्छन्विधिनव न्नाह्मण्यस्व्यते वस्त्वाद्यस्व वस्त्रस्विधानि । १० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

१ च. "न्त्रधानप्र"। २ ख. ग. "नाभ्यञ्जनन"। ३ क. "त । त्रिरह्नोऽभ्युपेयादपो"। च "त । त्रिरह्नोऽभ्युपेयादप १ ख. ग. "मिन्च्यात्। सा"। त्रिराह्नेऽभ्युपेयादम १ ख. ग. "मिन्च्यात्। सा"। ७ च. "थुनामचरवय"। ६ ख. ग. "मिन्च्यात्। सा"। ७ च. च. ना । ५ ख. हि तिथियरसा"। ग. स्थितियर्भा"। ९ च. "ण अतिथिविप्रः साङ्गतिकस्तथा। १० च. क्रोबाय वासोमयावी यु"। ११ च. "भिर्महवे"। १२ च. सर्वाणि सूः। १३ ग. च. मिश्चकाः। १४ ख. ग. च. क्राह्माकोकाविति।

#### अय नवमोऽध्यायः।

वानमस्थो जिटिलश्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत् ॥ १ ॥ न फालकृष्टमधि-तिष्ठेत् ॥ २ ॥ अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत, कर्ध्वरेताः क्षमाश्चयः ॥ ३ ॥ मूलफल-भेक्षणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चर्ययेत् ॥ ४ ॥ दद्यादेव न प्रतिग्रह्णीयात् ॥ ५ ॥ त्रिष-वणमुदंकमुपस्पृशेत् ॥ ६ ॥ श्रावैणकेनाग्निमाधायाऽऽहिताग्निः स्याद्द्यक्षमूँलिकः ॥७॥ कर्ध्व षद्भ्यो मासेभ्योऽनिश्चरिनकेतः ॥ ८ ॥ दद्यादेविपतृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्स्वर्ग-पानन्त्यमानन्त्यम् ॥ ९ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे नवनोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽध्यायः।

परिवाजकः सर्वभूताभयदक्षिणां दस्वा प्रतिष्ठेत ॥ १ ॥ अथाष्युदाहरान्त ॥ २ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्वा चरति यो मुँनिः। तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ ३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्वा धस्तु निवर्तते । हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ॥ ४ ॥ संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् । वेदसंन्यसनाच्छूद्रस्त-स्माद्देदं न संन्यसेत् ॥ ५ ॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । उपवासात्परं भैक्षं दया दानाद्विशिष्यते ॥ ६ ॥ मुण्डोऽभेमोऽपरिगृहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्धेक्ष्यं (क्षं) विधूमे सन्नमुसले ॥ ७ ॥ एकशाटीपरिगृहतोऽजिनेन वा गोपल्दनैस्तृणे वेष्टितश्वरीरः स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसतिं वसत्, प्रामान्ते देवगृहे सून्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियपीतिनिवर्तकः स्य । अध्यात्मिवन्तागतमानसस्य ध्रुवा ह्यनावृत्तिस्पेक्षकस्य, इति ॥ ११ ॥ अव्यक्तः लिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १३ ॥

१ च. °वासी था । २ च °दकोपस्पर्शी । श्रामण । ३ छ. °वणिके । ४ च. °मूलिकेतन उ । ५ ख. ग. घ. द्विज्ञां। ६ ग. यद्धिव व । ५ ख. छ. विवर्तते । ८ ख. ग. घ. श्व प्रतिग्रह्णाति यस्य था ९ ख. ग. भंगत्वप । १० च °रेद्रिक्षाम् । वि । ११ च. °रेद्रिक्षाम् । वि । ११ च. °रेद्रिक्षाम् । वि । ११ च. °रेद्रिक्षाम् । वि । ११ च. विचरेत ।

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चापि लोकग्रहणे रतस्य। न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथिपयय ॥ १४ ॥ न चोत्पातिनिर्मित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गिवद्य-यो । अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किंहिचित् ॥ १५ ॥ अलाभे न विषादी स्याल्लांभश्चेनं न हर्षयेत्। शाणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्मतः॥१६॥ न कुळां नोदके सङ्गो च चैले न त्रिष्ठुष्करे। नागारे नाऽऽसने नाने यस्य वै मोक्सिवत्तमः । इति ॥ १७ ॥ ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत तद्भुङ्कीत, सायं पातर्मधुमांसैपरिवर्जर्म् ॥ १८ ॥ यतीन्साधून्वा गृहंस्थान्सायं शातश्च तृप्यत् ॥ १९ ॥ ग्रामे वा वसेत् ॥ २० ॥ अजिह्मांऽशरणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुर्वात केनिचत् ॥ २१॥ उपेक्षकः सर्वभूतानां हिंसानुग्रहपरिहारेण ॥ २२ ॥ पेशुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रध्यानार्जवात्मस्तवपरगहादम्भलोभमोहकोधास्याविवर्जनं सर्वाश्रामिणां धर्म इष्टः॥ २३॥ यद्गोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः श्राचित्रांद्वणो वृषलाभवर्जी न हीयते ब्रह्मलोदेतिहरूक्षकोकादिति ॥ २४ ॥

इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

## अथैकादशोऽध्यायः ।

षेढेही भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्यराजा(ज)पितृष्यस्नातकमातुलाश्च ॥ १ ॥ वैश्व-देवस्य सिद्धस्य सायं प्रातर्गृह्यायौ जुहुयात् ॥ २ ॥ गृहदेवताभ्यो वर्लि हरेत्॥ ३ ॥ श्रोत्रियौँयाऽऽगताय भागं दस्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं पितृभ्यो द्यात् ॥ ४ ॥ ततोऽतिथि भोजयेत्, श्रेयांसं श्रेयांसमानुषूर्व्येण, स्वगृह्याणां कुर्दीरवालवृद्धतरुण-प्रभूतींस्ततोऽपरान्गृह्यान् ॥ ५ ॥ श्वचण्डालपतितवायसेभ्यो भूमो निर्वपेत् ॥ ६ ॥

१ च. °या। नानु °। २ ग. °हाभे चैव न। च. °हाभे नैव च ह °। ३ च. °द्विवर्जितः। ४ घ. छ. भे यः स वै। ५ च. °वित्त स इ °। ६ च. °हे यावहां। ७ ख. °ससिपिं:प । ग. ससिपिंवर्ज °। ८ च. भा। म च तृ °। ९ क. °हस्यः प्राप्तेन च तृ °। ख. °हस्यः प्राप्तेन च तृ ° १० क. °द्वोऽदशरणोऽकुके। च. क्षोऽशठोऽशरणोऽवसंकृतुको। ११ क. ख. °कात्।॥ २४॥ १२ ख. ग. षट्कर्मा। गृह ॰। १३ च. "डर्चाह्री। १४ ख. ग. °यात्रं द °। च. 'याप्रभा'। १५ ख. ग. °त्। स्वेष्ठायास °। १६ क. भार्यी चा । गु. °मारी वा °। १७ क. °प्रदातास्ततो °। च. प्रजातास्ततो °।

र्भुदायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात् ॥ ७ ॥ त्रेषं दंपती भुझीयाताम् ॥ ८ ॥ सर्वोप-योगेन पुनः पाकः ॥ ९ ॥ यदि निरुप्ते वैश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषेणास्मा असं का-रयेत् ॥ १० ॥ विज्ञायते हि ॥ ११ ॥ वैश्वानरः प्रविश्वत्यतिथित्रीह्मणो गृहं तस्मा-द्रप आनयन्त्यमं वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥ १२ ॥ तं भोजयित्वो-पासीताऽऽसीमान्तमनुत्रजेत् , अ(आऽ)नुर्ह्वोनाद्वा ॥ १३ ॥ अपरक्ष ऊर्ध्व चतुथ्यीः पितृभ्यो द्वात्पूर्वेद्युर्बोद्यणान्सानिपात्य यतीन्गृहस्थान्साधून्वा परिणतवयसोऽविकर्म-स्थान्त्रश्रात्रियानशिष्याननन्तेवासी(सि)नः शिष्यानिप गुणवतो भोजयेर्त् ॥ १४ ॥ विलयशुक्रक्कीवान्धश्यावदन्तकुष्ठिक्कनिखवर्जम् ॥ १५ ॥ अथाप्युदहरन्ति ॥ १६ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषणैः । अदूष्यं तं यमः माह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ १७ ॥ श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयार्व् । श्रोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यकृतोदकाः ॥ १८ ॥ उच्छिष्टं न प्रमृज्यातु यावर्शीस्तमितो रिवः । श्लीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पङ्क्तिभागिनः ॥ १९ ॥ प्राक्संस्कारप्र-मीतानां स्ववंत्र्यानामिति श्रुँतिः । भागघेयं मनुः प्राह उँच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥२०॥ उच्छपणं भूमिगतं विकिंरं छेपनोदकम्। अत्रं पेतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम्।।२१॥ दर्भेधीः शाखयोर्मुक्तं पितृभ्योऽत्रं निवेदितम् । तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ॥ २२ ॥ तस्माद्गून्यहस्तेन कुर्योदन्नमुपागतम् । भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतो-च्छेषणे उमे ॥ २३ ॥ द्वौ दैवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसङ्जेत विस्तरे ॥ २४ ॥ सत्क्रियां देशकाली च शीचं ब्राह्मणसंपर्देम् । पश्चे-तान्विस्तरो इन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥ अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद-पारगम् । श्रुतन्नी, होपसंपन्नं सैवीलक्षणवर्जितम् ॥ २६ ॥ यद्येकं भोजयेच्छा, देवं तत्र कथं भवेत्। अत्रं पात्रे समुद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्रादं प्रवर्तयेत् । पास्येद्ग्री तदन्नं तुदद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ २८ ॥ यावदुष्णं भवत्यमं यावदश्रन्ति वाग्यताः। तावद्धि पितरोऽश्रन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२९॥

१ स. ग. शूद्रेभ्य उच्छिष्टं वा। २ स. ग. "षं यती मुझीत। स"। ३ स. ग. विजायतेऽहि वै"। ४ क. "ते वै"। ५ ग. "झाताद्वा"। ६ क. त्। दिर्नमञ्ज"। च. "त्। नम"। ७ स. ग. "झविग्रियस्या"। ८ स. ग. त्। स्ते प्तान्ति हि या धारा"। ९ स. ग. "चिडप्टेन प्रपुष्टास्ते या"। १० क. "वचास्त"। ११ स. ग. यान्स्यक्षयाः संचरभा"। १२ च. "स्कारालप्रमी"। १३ स. ग. "नां प्रवेशनिम"। १४ च. स्थितिः। १५ क. च्योः मुम्भूयो । १९ क. "योदर्भमु"। १९ क. "योदर्भमु"। १९ क. "योदर्भमु"। १९ स. ग. "पदः । प"। २२ स. ग. "सर्वस्र ।

इविर्गुणा न वक्तत्र्याः पितरी यावदतर्पिताः । पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हिवः ॥३०॥ नियुक्तस्तु यैदा श्राद्धे दैवे वा मांसम्रुत्मृजेत्। यावन्ति पशुरोमाणि ताव-न्नरकमृच्छति।।३१।। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र पर्स-सन्ति शौचमकोधमत्वराम् ॥ ३२ ॥दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । स कालः क्रुतपो ब्रेर्यः पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ ३३ ॥ श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भ्रजः ॥ ३४ ॥ यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्त्वा च पैतृकम् । न स विद्यां समाप्तोति क्षीणायुश्चेच जायते ॥३५॥ · पिता पितामहश्रेव तथैव प्रपितामहः । उपासते सुतं जातं शक्कन्ता इव पिष्पलप्।।३६॥ मधुमांसैश्र शाकेश्र पयसा पायसेन वाँ। एष नो दास्यति श्रादं वर्षासु च मघासु च ।। ३७ ।। संतानवर्धनं पुत्रमुद्यतं पितृकर्मणि । देवब्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूर्वजाः ' ॥ ३८ ॥ र्तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टैरिव कर्षकाः । यद्गयास्थो ददात्यन् पितर-स्तेन पुत्रिणः ॥ ३९ ॥ श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्योः दद्यात्, द्रव्य-देशब्राह्मणसंनिधाने वैं। न कालनियमः ॥ ४० ॥ अवस्यं च ब्राह्मणोऽप्रीनादधीत. दर्शपूर्णमासाग्रयणेष्टिचातुर्मास्यपञ्चसोमैश्र थेजेत नैयमिकं ह्येतदृणसंस्तुतं च ॥ ४१ ॥ विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान्त्राह्मणो जायैत इति ॥ ४२ ॥, यज्ञेनः देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्येष वाऽनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवा-निति ॥ ४३ ॥ गर्भाष्ट्रमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, गर्भादद्वादशेषु वैश्यम् ॥४४॥ पालाशो वैल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नैयग्रोधः क्षत्रियस्य वा औदुम्बरो वा वैश्यस्य ॥४५ ॥[ \*केशसंमितो ब्राह्मणस्य, छलाटसंमितः क्षञ्चियस्य, घ्राणसंमितो वेश्यस्य ॥ ४६ ॥ मौद्धी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षञ्चियस्य, शणतान्तवी वैश्यस्य ] ॥ ४७ ॥ कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षत्रियस्य, गृहयं वै ( व )स्ता-

# \* एतचिइनान्तर्गतप्रन्थः क. ख. ग. पुस्तकेषु न विद्यते ।

१ ख. °रोऽभ्यवत °। ग. °रो भावत °। २ क. च. यतिः। ३ क. ग. °वेतं तु स °। ४ ख. ग. नाम। ५ क. यस्तु तस्य भवेद्गमों। ख. ग. यतस्ततो। ६ ख. ग. वा। अधनो। ७ क. पुत्रं भुझन्तं पि °। ख. ग. पुत्रं तृत्यन्तं पि °। ८ ख. ग. नन्दति। ९ ख. ग. सुनृष्टे °। १० ख. ग. च. वा का °। १९ क. यजेत्। १२ ख. ग. °संत्नृतं। १३ ख. ग. वत्रा । १४ क. विभ्यो दन्तेष °। १५ ख. ग. वक्राजि ।

जिनं वा वैश्यस्य॥ ४८ ॥ शुक्रमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माञ्जिष्ठं क्षत्रियस्य, हारिइं कौशेयं वैश्यस्य, सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम् ॥ ४९ ॥ भवत्य्वी ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, भवदन्त्यां वैश्यः ॥ ५० ॥ आ पोडशाद्ब्राह्मणस्य नातीतः कालः ॥ ५१ ॥ आ द्वाविंशातक्षित्रयस्य ॥ ५२ ॥ आ चतुर्विशाद्वेश्यस्य ॥ ५३ ॥ आ उद्धविंशाद्वेश्यस्य ॥ ५३ ॥ अत उद्धवे पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ५४ ॥ नैतानुपनयेन्नाध्यापयेन याजयेन्नेभिविंवाहयेयुः ॥ ५५ ॥ पतितसावित्रीक उद्दालकव्यतं चरेत् ॥ ५६ ॥ द्वी मासौ यावकेन वर्तयेत्, मासं पयसा, अर्धमासमामिक्षयाऽष्ट्ररात्रं ष्ट्रतेन, पद्मान्यमयाचितेन, त्रिरात्रमब्भक्षोऽहोरात्रम्यवसेत्॥ ५७ ॥ अश्वमेषावभृथं गच्छेत्॥ ५८॥ व्रात्यस्तोमेन वा यजद्वा यजोदिति ॥ ५९ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः ।

अथातः स्नातकत्रतानि ॥ १ ॥ स न कंचिद्याचेतान्यंत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥ २ ॥ श्रुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमकृतं वा क्षेत्रं गामजाविकमन्ततो हिरण्यं घान्य-मन्नं वा, न तु स्नातकः क्षुधाऽवसीदेदित्युपदेशः ॥ ३ ॥ नै मिलनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलया, नायोग्यया, न कुलं कुँलं स्यात् ॥ ४ ॥ वत्सन्तीं विततां नातिकामेत् ॥ ५ ॥ नोद्यन्तमादित्यं पर्वयेत् ॥ ६ नोस्तमयन्तम् ॥ ७ ॥ नाष्मु मूत्रपुरीचे कुर्यात् ॥ ८ ॥ न निष्ठीवेत् ॥ ९ ॥ परिवेष्टितशिरा भूमिमयित्रयेस्तृणेर-न्तर्धाय मूत्रपुरीचे कुर्यात् ॥ १० ॥ चदङ्मुखश्वाहनि, नक्तं दक्षिणामुखः । संध्या-भासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥ ११ ॥ स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तयोत्तरम् । यज्ञोपवीते दे यष्टिः सोदकश्व कमण्डलुः ॥ १२ ॥ अप्सु पाणौ च काष्टे च कियतं पीवके शुचिः । तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम् ॥ १३ ॥ पर्याग्रिकरणं त्वेतन्मनुराह प्रजापितः।कृत्वा चार्ववैयक्मीणि आचामेच्छीचिवित्तीः । इति ॥ १४ ॥

१ च. °यं वा वै° । २ ख. ग °त्। ब्राह्मस्तो° । ३ क. ख. °नेत् ॥ ५९ ॥ ४ ख. ग. °त्यस्तं रा° । ५ ख. ग. °विकं संततो । ६ ख. ग. न नया स सहसा संविशेत्र रजस्वलायामयोग्यायां न° । ५ क. कुलः स्यात् । वत्सतन्त्रीं °वि । ८ ख. ग. पत्र्येन्नाऽऽदित्यं तपन्तं नास्तं मू° । ९ च. नास्तं य° । ५० क. °सीनोत्तरमु° । च. °सीनोत्तरमथाप्युदाहु° । ५१ ख. ग, वकं शुवि । त° । १२ ख. ग. °द्रयकार्याणि । १३ ख. ग °त्त इ° ।

प्राकृत्वोऽक्यानि भुद्धीत् ॥ १५ ॥ तृष्णीं साङ्गुष्ठं कृतस्नप्रासं प्रसेत् ॥ १६ न च मुस्त्रबृद्धं कुर्यात् ॥ १७ ॥ ऋतुकालगामी स्यात्पर्ववर्ज स्वदारेषु ॥ १८ ॥ अति-र्वमुपेग्रात् ॥ १९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कुर्वीत मैशुनुषु । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भ्रुजः ॥ २१ ॥ या स्यादानित्यचा-रेणु रितः सार्धिर्मसंश्रिता ॥ २२ ॥ अपि च काठके विज्ञायते ॥ २३ ॥ अपि नः श्रो विजनिष्यमाणाः पविभिः सहै श्रयीरिश्चिति स्त्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ २४ ॥ न दूसमारोहेत् ॥ २५ ॥ न कूपमवरोहेत् ॥ २६ ॥ नामिं मुखेनोपघमेत् ॥ २७ ॥ नार्यि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात् ॥ २८ ॥ नाग्न्योर्न ब्राह्मणयोर [ न ] तुज्ञाप्य मा, भार्यया सह नाश्नीयादवीर्यवद्यत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥ २९ ॥ नेन्द्रघनुर्नाम्ना निर्दिशेत् ॥ ३० मणिघनुरिति ब्रुयात् ॥ ३१ ॥ पालाश्चमासनं पादुके दन्तघावनिमिति वर्जयेत् ॥ ३२ ॥ नोत्सङ्गे भक्षयेत्र संध्या [ यां ] मुझीत ॥३३॥ वैणवं दण्डं धारयेद्रुवमकुण्डले च ॥ ३४ ॥ न बाहिमीलां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥ ३५ ॥ सभाः समवायांश्री वर्जयेत् ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३७ ॥ अमा-माण्यं च बेद्रानामार्पाणां चैव कुँत्सनम्। अन्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः। इति ॥ ३८ ॥ नेहितो यज्ञं गच्छेत् ॥ ३९ ॥ यदि व्रजेत्यदक्षिणं प्रनरावजेत ॥ २० ॥ अधिवृक्षसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥ ४१ ॥ नावं च सांश्रियकीं नाषि-रोहेत ( त् ) ॥ ४२ ॥ बाहुभ्यां न नदीं तरेत् ॥ ४३ ॥ उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनुः पृति संविशेत् ॥ ४४ ॥ पाजापत्ये मुहूर्ते ब्राह्मणैः कांश्रिक्रियमाननुतिष्ठेदनु-तिष्ठेदिति ॥ ४५ ॥

्इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

भय त्रयोशोऽध्यायः।

अथातः स्वार्ध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौर्णमास्यां शोष्ठपद्यां वाऽग्रिष्ठपत्तमार्थां कृता-

१ ख. ग. कृशप्रा° । २ क. °षु । स्त्रियमुपे° । ख ग. °षु वा तीर्यमुपे° । ३ ख. ग. °दनितचा° । ४ ख. ग. ° वमर्यसं ° । ५ ख. ग. च पावकोऽपि वि° । ६ ख. ग. अद्य श्रो वा वि° । ७ ख. ग. °ह दर्श- यन्त्र इति । ८ ख. वरः । तन्न वृ° ।ग. वरः । उन्नवृ° । ९ ख. ग. °येदघ (ग)न्यो न भु° । च. येत् । नाऽऽ सन्यां भु° । ९० च. °मांल्यं घा° । ९९ च. °थ ना व° । १२ ख. ग. दर्शनम् । १३ ग. °ति । दानाहतो । १४ ख. नानाहतो । १५ ख. ग. °जेदपि ° । १६ ख. ग. °णः स्वनिय ° । १७ ख. ग. °घ्यायश्चोपा ° । १८ च. °धायाक्षतेषाना जु° ।

धानो जुहोति देवेभ्यं ऋषिभ्यञ्छन्दोभ्यश्रेति॥१॥ ब्राह्मणार्न्स्वस्तिवाच्य द्धि भारप तेतोऽध्यायानुपाकुर्वारन् ॥ २ ॥ अर्धपर्श्वममासानर्धपष्टान्वाऽत**ः कर्ध्वे ग्रुक्रपर्क्षेष्विधा**-थीत, कामं तु वेदाङ्गानि ॥ ३ ॥ तस्यानध्यायाः ॥ ४ ॥ संध्यास्त्रीमिते सैध्यास्त्रे-न्तःश्वविद्वाकीत्र्येषु नगरेषु कामं गोमयप्येषिते परिल्लिखिते वा व्यश्नानान्ते श्रयनिस्य श्राद्धिकस्य ॥ ५ ॥ मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥ ६ ॥ फल्लॉन्यपस्तिलान्मैक्शा-न्यचान्यच्छ्राद्धिकं भवेत् । प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः, इति ॥ ७ ॥ घावतः पूर्तिगन्धमभूँवावीरिणे, द्रक्षमारूढस्य नावि सेनायां च भुक्त्या चैं। ८ऽद्रेपाणेत्रीणशब्दे चतुर्देश्याममानास्यायामष्ट्रस्यामष्टकासु प्रसारितपादोपैर्स्थैकृतस्यो-पाश्रितस्य च गुरुसभीपे मैथुनव्यपेतायां वासर्सः मैथुनव्यपेतेनानिणिक्तेन प्रामान्ते छर्दितस्य मृत्रितस्योचारितस्य ऋग्यजुषां च सामग्रब्दे वाऽजीर्णे निर्धाते भूमिचलने चन्द्रमूर्योपरागे दिङ्नादपर्वतैनादकम्पन्रपातेषुपलरुधिरपांश्चवर्षेष्वाकालिकम् ॥ ८॥ उल्काविद्युत्सैभासे त्रिरात्रम् ॥ ९ ॥ उल्काविद्युत्सज्योतिषम् ॥ १० ॥ अपर्तावाका-लिकमाचार्ये प्रेते त्रिरात्रमाचार्यपुत्रशिष्यभार्यास्वहोरात्रम् ॥ ११ ॥ [ **\*ऋत्विम्यो**• निसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्थम् ॥ १२ ॥ ऋत्विक्श्वग्रुरपितृव्यमातुलानन-बर्वयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत् ॥ १३ ॥ ये चैव पादग्राह्यास्तेषां भावी गुरीश्र मातापि-तरीं यो विद्यादिभवन्दितुमहमयं भो इति अयुगद्यश्च न विद्यास्मत्यभिवादमामन्त्रिते स्वरोऽन्त्यः प्रवते संध्यक्षरमप्रग्रह्मायावभावं चाऽऽपद्यते यथा भी भाविति ॥१८॥ पतितः पिता परित्याच्यो माता तु पुँत्रे न पतित ॥ १५ ॥ अत्राप्युदाहरन्ति ॥ १६॥ उपाध्यायादशाऽऽचार्य आचार्याणां शतं पिता । पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते

<sup>\*</sup> एतचिह्नान्तर्गतं न ख. च. पुस्तकयोः ।

१ ख. ग. भ्यद्भः । २ ख. ग. तत उपांशु कुर्वात । अ । १ क. भ्रमान्मासान्मासान । स. भ्रम । ४ क. क्षेत्रप्यधी । ५ च. स्तनिते । ६ ख. ग. 'ते स्युस्तत्र शवे दिवाकी लें न । ७ ख. ग. च. कान्या । पस्ति । ६ ख. ग. नमस्यमधान्यच्ला । ९ ख. ग. गिन्धप्रसते रितवृ । १० क. भृतितृ णष्ट । १९ क. चारीयाणशाणश । ख. ग. चार्धप्राणे बाण । १२ ख. पस्थे स्थोपा । १३ ग. स्थस्योपा । १४ च. कृतीपा । १५ क. ख. ग. पे मिथुनव्यपेता । १६ क. ख. ग. कामिथु । १७ ख. ग. स्थोचरितस्य यजु । १८ ख. ग. सायंश । १९ ख. ग. धातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षातभूमी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । १९ ख. ग. क्षाप्य । १९ ख. ग. क्षाप्य । १२ ख. ग. क्षाप्य ।

भार्याः पुत्राश्च विष्याश्च संतुष्टाः पापकर्माभेः । परिभाष्य परित्याच्याः पिततो वोऽन्यया त्येजेत् ॥ १८ ॥ ऋत्विगाचार्याचयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानौत्य- तिति ॥ १९ ॥ पिततोत्पन्नः पिततो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः ॥ २० ॥ सा हि पर्रगामिनी तामरिक्यामुपेयात् ॥ २१ ॥ गुरोर्गुरौ संनिहिते गुरुवद्वृत्तिरिष्यते । गुरु- यहुरुपुत्रस्य वर्तित्व्यामिति श्रुतिः ॥२२॥ अस्त्रं विषं सुरा चाप्रतिग्राह्याणि त्राह्मणस्य ॥ २३ ॥ विद्यावित्तवयःसंबन्धकर्म च मान्यम् ॥ २४ ॥ पूर्वः पूर्वो गरीयानस्थिवि- रवालातुरभारिकस्त्रीचकीवतां पन्थाः समागमे परस्मे देयः ॥२५॥ राजकस्त्रातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकाय देयः ॥२६॥ सर्वेरेवं च वध्वा ऊह्यमानाये ॥२०॥ तृण- सूम्यम्युद्कवाक्सूनृतनास्याः सेतां गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन कदाचनेति ॥ २८ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# अथ चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णियिष्यामः ॥ १ ॥ चिकित्सकमृगयुपुंश्वलीदण्डिक स्त्रेनाभिश्वस्तपण्डपिततानामन्नमभोज्यम् २ ॥ कर्दर्यदीक्षितवद्धातुरसोमविक्रायि- तिस्वस्त्रकश्वीण्डिकर्स् चकवाधुषिकचर्मावक्रत्तानां, शूद्रस्य चास्रभृतश्चोपपत्ते(ते )र्यश्चो- पपति(ति ) मन्यते, यश्च र्युंहान्दहेत्, यश्च वर्धाह नोपहन्याँतको भक्ष्यत इति ॥३॥ वाचाऽभिष्ठष्टं गणात्रं गणिकान्नं चेति ॥४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥५॥ नाश्चान्ते र्ववतो देवा नाश्चान्ति दृषछीपतेः । भार्याजितस्य नाश्चान्ति यस्य चोपपतिर्गृहे, इति ॥ ६ ॥ प्योदंकयवसकुश्चलाभ्युद्यतयानावस्यश्वकरितियक्वँस्वग्नन्थमधुमांसानीत्येतेषां प्र- तिगृह्णीयात् ॥ ७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥

१ क. च. भार्या । २ ख. ग. भवेत् । ३ ख. ग. °नात्तु पिततो नान्यत्र पिततो भ' । ४ ख. च. रगिमिता तिद्विशामश्रुण्णासु । ५ ख. ग. °ितः । शास्त्रं वस्त्रं तथाऽनानि प्र । ६ ख. ग. °िवनयनः संबन्धः कि । ७ ख. वन्धाः कि । ८ ख. ग. कि चक्रव । ९ च. °स्मे परस्मे दे । १० ख. ग. व नो चतमाय तु । ११ ख. ग. दर्योक्षि । १३ क. तिस्करर । १४ क. क्ष्चिक । १५ क ग. चाय- क्स्योपयक्षेयथोपप । १६ क. ग. ग्रहीततदेतुर्य । १० ख. ग. नियास्को वन्धमोक्षाविति चामिकुर्यत, भगा । १८ ख. ग. श्वरतेदेवा। १९ ख. ग. कसवःसकुरालाभ्यु । २० च. ग. व्यास्को वन्धमोक्षाविति चामिकुर्यत,

मुर्वेथे दारमुजिइधिनार्चिष्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृहीयान तु तृष्येत्स्वयं ततः, इति ॥ ९ ॥ न मृगयोरिष्ठचारिण परिवर्जमन्नम् ॥ १० ॥ विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षः साहस्त्रिके सत्रे मृगयां चैकार, तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाबा मृगपिक्षणां भशस्तानाम् ॥ ११ ॥ अपि सत्र प्राजापत्याञ्श्लोकानुदाहरन्ति ॥ १२ ॥ उद्यतामा-हृतां भिक्षां पुरस्तादमचोदिताम् । भोज्यां प्रजापतिर्मेने आपि दुष्कृतकारिणैः ॥१३॥ श्रद्धांतस्य भोत्रव्यं चोरस्पापि विश्लेषतः। न त्वेव वर्ह्धयाज्यस्य यश्चोपनयते बहुन् ॥ १४ ॥ न तस्य पितरोऽश्रन्ति दश्च वर्षाणि पश्च च । न च इच्यं वहत्यग्नि र्थस्तामभ्यवमन्यते ॥ १५ ॥ चिकित्सकस्य मृगयोः श्रत्यहँस्तस्य पापिनः। ष(प)ण्ड-स्य कुळटायाश्र उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥१६ ॥ उच्छिप्पमुरोरभोज्यं, स्वप्नुच्छिः ष्ट्रोपहतं च ।। १७ ॥ धदशनं केशकीटोपहतं च ॥ १८ ॥ कामं तु केशकीटानुःटुः त्याद्भिः मोक्ष्य मस्मनाऽनकीर्य वाची प्रशस्ति पुञ्जीत ॥ १९ ॥ अपि हीत्र प्राजा-पत्याञ्क्रोकानुदाहरन्ति ॥ २० ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिनिंणिक्तं यभे वाचा प्रशस्यते ॥ २१ ॥ देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रक्र-तेषु च । काकैः श्वभिश्व संस्पृष्टमञ्चं तन्न विंसर्जयेत् ॥ २२ ॥ तस्मीद्त्रमपोद्धृत्य श्चेषं संस्कारम**ई**ति । द्रवाणां प्रावनेनैव घनानां पोर्क्षणेन दुँ । मार्जारमुखसंस्पृष्टं शुचि एव हि तद्भवेत् ॥ २३ ॥ अ**शं** पर्धुषितं भावदुष्टं सकुर्छेखं पुनःसिद्धमाँभमांसं पकं च कामं तु देधना घृतेन वाऽभिघारितमुपर्युद्धीत ॥ २४ ॥ अपि हात्र पाजाय-त्याञ्श्लोकानुदाहरन्ति 🗱 ॥ २५ ॥ इस्तदत्तास्तु ये स्नेहा छवणव्यञ्जनानि च । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भ्रुझीत किल्विषम् ॥ २६ ॥ + प्रदद्यात्र तु हस्तेन

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्वचनमधिकं च. पुस्तके— " घृतं वा यदि वा तैलं विश्रो नाद्याझखक्ष्यु(च्यु)तम् । यमस्तद्शुचि प्राह् तुल्यं गोमांसभक्षणैः " इति । + एतद्धें न क. ख. ग. पुस्तकेषु ।

१ क. ख. °विर्थदा° । २ च. चचार । ३ क. °णः । अश्रद्धानमक्त । ४ ख. ग. °धानैर्न भो °।५ क. ह्वेंचं ब ° । ६ ख. ग. °हुधा तस्य यावानपहता भवेत् । न । ० क. च. °हुर्तुस्तु पा °। ८ ख. ग. पाशिनः । ९ क. ग. यद्वसनके । १० ख. ग. °चा च प्र ° । १९ क. च. °पयुक्षी । १२ ख. ग. °ह्यतं प्रा । १३ क. °च चात्रं प्र °। १४ क. विषर्ज । १५ ख. ग. 'स्माक्तदत्रमुद्ध । १६ ख. ग. °क्षरणेन । १० ख. ग. हु। पाकेन मु °। १८ ख. ग. °छं हुळे । १९ क. 'छेपं पु °। २० ख. भाममजीसप °। ग. भाममुजी-षप ९। २९ ख. ग. द्ध्याद्वतेन चाभि । २२ ख. ग. °पमुद्वीतापि ह्यत्रं प्रा ।

नाऽऽयासेन कदाचन, इति ॥ २० ॥ छशुनपलाण्डुंकेमुकगृञ्जनश्लेष्मातकरृक्षानिर्यासले हित्रव्यन्थक।कावली हिश्द्राँ चिछ्णुभोजनेषु कृच्ल्लातिकृच्ल्ल् इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलिक पेष्व्याम्यपश्चव(शु)विषयः ॥ २८ ॥ संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिष्यानामनिर्देशाहानामन्तर्नाच्युद्कमणूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेल्ल्पायसशाकानि शुक्तानि वर्जयत्, अन्यांत्र क्षीरयविष्णुविकारान् ॥२९॥ श्वाविच्छंल्लकश्चक्रकष्णगोधाः पञ्चनर्रवानां भक्ष्याः ॥ ३० ॥ अनुष्ट्रा पश्चनामन्यतोदन्त्राश्च मत्स्यानां वी चेट्यावयशिश्चमारनकञ्जलीरा विकृतक्षाः ॥ ३१ ॥ कर्पशीर्षाश्च ॥ ३२ ॥ गौरगवयश्चेर्याश्चामारनकञ्जलीरा विकृतक्षाः ॥ ३१ ॥ कर्पशीर्षाश्च ॥ ३२ ॥ गौरगवयश्चेर्याश्चामात्रविष्टाः ॥ ३३ ॥ तथा धेन्वनर्थुं । मध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते ॥ ३४ ॥ खद्गे तु विवदन्त्य(न्तेऽ)ग्राम्यसूकरे च ॥ ३५ ॥ शक्चनानां च विष्वविष्करजाल-पीदाः ॥ ३६ ॥ कलविङ्काश्चवदंसचक्रवाकभार्सवायसपारावतर्भुं क्कुटसारङ्गपाण्डुकपोनतक्रोञ्चकरकङ्गग्रध्वरयेनवकबलाकमद्विष्टिः भैमान्यालनक्तं चरदावीघाटचर्दकरैलात-हारीतखञ्जरीटग्राम्यकुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादेशे ग्रामचारिणश्चाग्रामचारिण-श्चेति ॥ ३७

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

# अय पञ्चद्शोऽध्यायः

शोणितशुक्रसंभवः पुर्रैंषो मातापितृनिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥ २ ॥ न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा ॥ ३ ॥ स हि संता-

<sup>9</sup> क. घ. °ण्डुकपातलगृ°। च. °ण्डुक्याकुगृ°। र ख. ग. °हिताब्रश्चनाश्चश्वकाकाव°। र क. °तजारयंनाश्व°। ४ क. °दोच्छेषेण भोजने चातिकुच्छ्रः कुच्छ्र इतरेश्चान्य°। च °द्रोच्छेषणभोजनेष्वितकुच्छ्रः।
संथि°। ५ क. °धेंश्व प्रा°। ६ ख. ग. °जातरोमानिर्दशाहामनामन्त्र्यं ना°। ७ ख. ग. °फुचरक°। ८ ख.
ग. °निल्छु°। ९ च. °च्छल्यक। १० क. ग. °खाना भ°। ११ क. बा वेष्टग°। ख. ग. बाहेहग°। १२
ख. ग. शलभा°। १३ च. °ङ्डहावपल्लदन्ताश्च भक्ष्यौ तु धेन्बडुहाँ। १४ क. बिद्याचिविभूकर°। १५ ख.
ग. °विविष्किर°। १६ च. °पादक°। १० ख. ग. 'सम°। १८ च. °कुररसा°। १९ ख. ग. 'विभाटबाहथन°। २० ख. ग. °कवैला°। २१ क. च. °रिकको । २२ च. °व्यालो प्रा°। २३ च. °षो भवित मा°।

नाय पूर्वेषाम् ॥ ४ ॥ म स्त्री पुत्रं दद्यात्मितिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्मिर्नुः ॥ ५ ॥ पुत्रं मितप्रद्दीष्यन्वन्धूनाहूय राजिनं चाऽऽवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिर्द्धत्वा दूरेवान्धवं वन्धुसंनिद्धृष्टमेषं मितगृह्णीयात् ॥ ६ संदेहे चोत्पन्ने दूरेवान्धवं ग्रुद्दन्मिव स्थापयेत् ॥ ७ विज्ञायते ह्येकन वहुंस्त्रायत इति ॥ ८ ॥ तिस्मिश्चेत्मितगृहीत औरसः पुत्र उत्पचेत, चतुर्थभागभागी स्याँदत्तकः ॥ ९ ॥ यदि नाऽऽभ्युदियिकेषु युक्तः स्याद्वेदिविष्ठिवनः सव्येन पादेन महत्ताग्रान्दर्भीछोहितान्वोपस्तीर्थ पूर्णपात्र-मस्मै निनयेत् ॥ १० ॥ निनेतारं चास्य प्रकीर्णकेशा ज्ञातयोऽन्वालभेरन्नपसव्यं कृत्वा ग्रहेषु स्वैरमापश्चेरन्नत कर्ध्व ते ने धर्मयेयुस्तद्धर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥ ११ ॥ पतितानां तु चिरतन्नतानां मत्युद्धारः ॥ १२ ॥ अथाप्युद्धाहरन्ति ॥ १३ ॥ अग्रेऽ-भ्युद्धरतां गच्छेक्कीहिन्नच हसन्निच । पश्चात्पात्यतां गच्छेच्छोचन्निच रुदिन्नव, इति ॥ १४ ॥ आचार्यमातृपितृहन्तारस्तत्त्रसादीः स्याद्धा, एषीं तेषां मत्यापितिः ॥ १५ ॥ पूर्णोब्दात्मवृत्ताद्धा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूरियत्वाऽऽपोहिष्ठिति मन्त्रेणा-क्रिरभिषिञ्चति ॥ १६ ॥ सर्व एवाभिषिक्तस्य मत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्यार्व्धातो व्याख्यात इति ॥ १७ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे पद्मदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

## ( अथ षोडशोऽघ्यायः । )

अथ व्यवहाराः ॥ १ ॥ रैर्गजमन्त्री सदःकार्याणि क्वर्यात् ॥ २ ॥ द्वयोर्विवदमा-नयोर्ने पक्षान्तरं गच्छेत् ॥ ३ ॥ यथासनमपराघो ह्यन्ते नापराघः (१) ॥ ४ ॥ समः सैर्वेषु भूतेषु यथासनमपराघो (१) ह्याद्यवर्णयोर्विद्यान्ततः ॥ ५ ॥ संपन्नं च रक्ष-येद्राजबाळधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां प्राप्तकाले तु तैद्यत् ॥ ६ ॥

१ च. नि च निवे°। २ क. घ. दूरवान्धवससं°। ३ ख. ग. °व सं°। ४ ख. ग. बहु जाय°। ५ ख. ग. स्यात्। य°। ६ ख. ग. °के यु°। ७ च. °विष्ठावकः शूद्रयाजक उत्तमवर्णवर्गपतितास्तेषां पात्रनिनयनम् । अपात्रसंकरादक्कसं पात्रमादाय दासोऽसवर्णापुत्रो वा बन्धुरसदृशो वा गुणहृनिः। ८ क °प्ठव-हृनिः। ९ ख. ग. °कीयं केशाञ्ज्ञात°। १० च. °च्चे न तं धर्मये°। ११ च. ग. °न सह धर्ममीयुस्त-द्भाणस्तद्भर्मपन्नाः प°। १२ क. ग. अग्रन्यभ्यु°। १३ ख. दादपयाण्याद्वा। १४ ख. ग. °वा प्र°। १५ च. °त्तिः। पुण्यहरदात्प्रमृताद्वा। १६ क. °णीव्दादशाब्दाप्रमृत। १० ख. ग. हिष्टाभिरेव धङ्भिकृतिमः सर्वत्र वाभिरिक्तस्य प्रत्यद्वीरपु°। च. हिष्टाभिरेनमद्भिः। १० क. ख. ख्यातः ॥ १० ॥ पुँ १९ च. राजा मा १० क. सर्वकृत्येषु य°। २१ ख ग, °विधानतः संपन्नतामाचरेत्। राजावालानामन्नाप्तव्य°। २२ ख. ग. तद्वत्। छि°।

लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् । धनस्वीकरणं पूर्वे धनी धनमवा-प्तुयात्, इति ॥ ७ ॥ मार्गक्षेत्रयोविंसर्गे तथा परिवर्तनेने तरुणगृहेष्वर्थान्तरेषु त्रिपाः दमात्रम् ॥ ८ गृहक्षेत्राविरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविरोधे छेरूयप्रत्ययः ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविरोधे ग्रामनगरहृद्धश्रेणीयत्ययः ॥ ११ ॥ अथाप्युदाईरिन्तै ॥ १२ ॥ पैतृकं क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम् । यज्ञादुपगर्भी वेणिस्तथा धूमिश्चिर्तांड-ष्टमी, इति ॥ १३ ॥ तत्र भुक्तानुभुक्तदश्चर्षम् ॥ १४ ॥ अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ॥१५॥ आधिः सीमा वालघनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः। राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं नं संभोगेन हीयते ॥ १६ ॥ प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥ १७ ॥ [\*तैतोऽन्यंथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरैश्व कार्याणि इंथीत् ॥१८॥ वेषसो वा राजा श्रेयान्यध्रपरिवारं स्यातु ॥ १९ ॥ गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान् ॥ २० ॥ गृश्र ] परिवारं स्यान गृश्रो गृध्रपरिवारं स्यात्परिवाराद्धि दोषाः पादुर्भवन्ति स्तेयहारविनाश्चनं तस्मात्पूर्वपेव परिवारं पृच्छेत ॥ २१ ॥ अथ साक्षिणः ॥ २२ ॥ श्रोत्रियो रूपवाञ्त्रीलवान्पुण्य-वान्सत्यवान्साक्षिणः सैर्वेषु सर्व एव वा ॥२३॥ स्त्रीणां तु साक्षिणः स्त्रियः क्रुयोद्-द्विजानां सहशा द्विजाः । शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानीमन्त्ययोनयः ॥ २४ ॥ अयाप्युदाहरन्ति ॥ २५॥ प्रतिभाव्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डशुल्का-विशिष्टं च न पुत्रो दातुमहीने, इति ॥२६॥ ब्राहिसाक्षिन्यथातस्वं लम्बन्ते पितरस्तव। तव वाक्यमुद्रीक्षाणा उत्पतन्ति पतान्ति च ॥२७॥ नम्रो मुण्डः कपाछी च भिक्षीर्थी क्षुतिपपासितः । अन्यः शत्रुकुले ग<sup>र्दे</sup>छैद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ २८॥ पश्च कन्यानृते

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गतप्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते ।

१ च. क्षेत्रेभ्यो विसर्गस्तथा परिवर्तनं तरु । र ख. न । ऋणाप्रहेष्व । ग. न ऋणप्रहेष्व । र ख. ग. धेऽपि छे । ४ ख. ग. न्ति—य एकं । ५ ख. ग. भो वोणैस्त । ६ ख. ग. क्षा हामी इ । ७ ख. ग. मुक्ते दशवर्षमेवोदाह । ८ ख. ग. सीमाधिकं चैव नि । ९ ख. ग. न राजा दातुमईतीति । तच संभोने मेन प्रहीतव्यम् । गृहिणां द्रव्या । १० ख. ग. तथा । १० ख. ग. र्थादसौ वा राजा श्रेयान् । वसुपरि वारः स्याग्धं परिवारं वा राजा श्रेयान् । गृध्रपरिवारः स्यान्न गृध्रो गृध्रपरिवारः स्यात् । परिवाराद्धि । १२ ख. ग. सर्व ए । १२ ख. ग. मन्त्याः। अ । १४ ख. ग. दीर्थन्तमृत्य । १५ ख. ग. क्षार्थ क्षु । १६ ख. ग. क्ष्रेयस्त सहयन् ।

हन्ति दश्च हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ २९ ॥ व्यवहारे मृते दारे प्रायिश्वेचं कुलिख्याः । तेषां पूर्वपरिच्छेदाँच्छिद्यन्तेऽत्रापवादिभिः ॥ ३०॥ छद्वाहकाले रितसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विषय्य चार्थे ह्यनृतं वदेषुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ३१॥ स्वजनैस्यार्थे यदि वाऽर्थहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कार्यभ् । ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानि पातयंन्ति, अपि पातयँन्ति ॥ ३२॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

( अथ सप्तद्शीऽध्यायः। )

ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पृश्ये चे जिनित्ती मुखम् ॥ १ ॥ अनन्ताः पुत्रिणां छोका नापुत्रस्य छोकोऽस्तीति श्रूयते ॥ २ ॥ प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यामश्चापः ॥ ३ ॥ प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ॥ ४ ॥ पुत्रेण छोकोञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्चते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याऽऽन्मोति विष्टपम् । इति ॥ ५ ॥ क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥ ६ ॥ तत्रोभयथाऽप्युदाहरान्ति ॥ ७ ॥ यद्यन्यो गोषु द्रषभो वत्सानां जनये छात्रस्य । गौमिन्मामेव ते वत्सा मोघं स्थान्दतमार्षभम्, इति ॥ ८ ॥ अपमत्ता रक्षतं तन्तुमेतं वा वः क्षेत्रे पर(रे)वीजानि वाप्सः । न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं(सं) परीर्वे मोघं वेचां क्रकते तन्तुमेतामिति ॥ ९ ॥ वहीनामेकजातानामकश्चेत्युत्रवासरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥ १० ॥ बहीनामेकपत्नीनामेका पुत्रवित यदि । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥ ११ ॥ द्वाद्या इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥ १९ ॥ स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ।

१ ख. ग. °श्चित्ते कुळे स्त्रियः । ते ° । २ ख. ग. °दाच्छेदान्ते वाऽप ° । ३ च. "नस्वार्षे । ४ ख. ग. °म् । वै शब्दवादं स्वकुळातुपू ° । ५ ख. ग. °यन्त्यपि । इ ° । ६ क. च. °ते । अप्रजाः क्ष्मिति । ७ ख. ग. °त्यपि शा ° । ८ ख. ग. वत्साञ्जनयते सुतान् । गो ° । ९ ख. ° धं स्पन्दनमोक्षणम् । इ ं । १० क. °ति । स्वंपराणे मो ° । च. °ति । मप ° । १२ ख. ग. वासो मोचं सेति क्ष्मित्र कृत्तत तन्तु ° । १३ क. बहूनामेक्षण । १४ ख. ग. °ह्वीनां द्वादश श्रेव सु ं ।

॥ १३ ॥ तद्ष्ठाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ १४ ॥ तृतीयः पुत्रिका विज्ञा-यते ॥ १५॥ अभ्रानुका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गैच्छति पुत्रत्वम् ॥ १६॥ तत्र श्लोकः ।। १७ ।। अभ्रातृकां पदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ १८ ॥ पौनर्भवश्रतुर्थः ॥ १९ ॥ या कौमारं भतीरमुत्सृज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव क्रुटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूर्भवति ॥ २० ॥ या च क्लीवं पतितम्रन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृज्यान्यं पति विन्दते मृते वा सा पुनर्भूभवित ॥ २१ ॥ कानीनः पश्चमः ॥ २२ ॥ या पितृग्रहेऽसंस्कृता कामादुत्पाद्येत् , माता-महस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ अप्रता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् , इति ॥ २५ ॥ र्ष्टुंहे च गृढोत्पन्नः षष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायादा वान्धवास्त्रातारो महतो भया-दित्यादुः ॥ २७ ॥ अथादायादवनधूनां सहोद एव प्रथमो, या गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जाबः सहोढः पुत्रो भवति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो, यं मावापितरौ दद्या-ताम् ॥ २९ ॥ ऋीतस्तृतीयस्तच्छुनःशेपेन न्याख्यातम् ॥ ३० ॥ हरिश्चन्द्रो ह वै राजा सोऽजीगर्तस्यं सौयवसेः पुत्रं चिक्राय ॥ ३१ ॥ स्वयमुपागतश्रतुर्थः, तच्छुमः-होपेन व्याख्यातम् ॥ ३२ ॥ शुनःशैंपो वै यूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव , तस्येह देवताः पाश्चं विमुमुचुः, तमृत्विज ऊचुर्भमैवायं पुत्रोऽस्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कीमयेत तस्य पुत्रोऽस्त्वित, तस्य इ विश्वामित्रो होताऽऽ-सीत्तस्य पुत्रत्विभयाय ॥ ३३ ॥ अपविद्धः पश्चमो यं मातापितृभ्यामपास्तं प्रति-मृह्मीयात् ॥ ३४ ॥ शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥ ३५ ॥ इत्येतेऽदायादा बान्धवाः ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३७ ॥ यस्य पूर्वेधां षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं हरेरिकाति ॥ ३८ ॥ अथ भ्रातृणां दायविभागः ॥ ३९ ॥ द्वयंशं ज्येष्ठो हरेत्, गवात्वस्य चानुँद्शमम् ॥ ४० ॥ अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य

<sup>,</sup> १ क. वाञ्चित । २ ख. ग. गूरे । ३ ख. ग. थादायादास्तत्र सं । ४ ख. ग. स्य सोपवत्सैः पुत्रं विकालमा स्वयं की तथात् । स्व । ५ ख. ग. शेफेन । ६ ख. ग. शेफेन । ७ ख. ग. शेफो ह वै यूपे नि । ४ क. कामवते । ९ ख. ग. तस्येह । १० ख. ग. वां वर्णानां न । ११ ख. ग तस्यापहरान्ता । अ । १२ व. भाकः । याथानपत्यास्तासामा पुत्रकाभात् । द्वं । १३ ख. ग. नुसदसम्वा ।

॥ ४१ ॥ काष्णीयसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥ ४२ ॥ मातुः पारिणेर्थं स्त्रियो विभजेरन् ॥ ४३ ॥ यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षित्रयावैश्यासु पुत्राः स्युक्रयेश्व **प्राक्षण्याः** पुत्रो हरेद्वयंशं राजन्यायाः पुत्रः समिततरे विभजेरेन् ॥ ४४ ॥ येन चैषां स्वयमुत्पादितं स्याद्द्रचंत्रमेव हरेत् ॥ ४५ ॥ अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥ ४६ ॥ हीबोन्मत्तपतिताश्च ॥ ४० ॥ भरणं क्रीवोन्मत्तानाम् ॥ ४८ ॥ प्रेतपरनी पष्मासान्त्रतः चारिण्यक्षारत्ववणं अञ्जानाऽधः शयीतोर्ध्वं पड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्धं च पत्ये दत्त्वा विद्याकर्मगुरुयोनिसंबन्धान्संनिपात्य पिता म्नाता वैं। नियोगं कार्येत्तपसं ।। ४९ ।। न सोन्यत्तामवञ्चां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात् ।। ५० ।। ज्यायसीमपि षोडश वैर्घाणि, न चेदामयावी स्यात् ॥ ५१ ॥ प्राजापत्ये मुहूर्ते पाणि-ग्राहबद्वपचरेत् ॥ ५२ ॥ अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याचे ॥ ५३॥ ग्रासाच्छादनस्तान।नुरुपनेर्षु माग्गामिनी स्यात् ॥ ५४ ॥ अनियुक्तायानुत्पन्न ज्त्पाद्यितुः पुत्रो भवतीत्यादुः । ५५ ।। स्याचेनियोगिनो रिक्यम ॥ ५६ ॥ स्रोभान्नास्ति नियोगः ॥ ५७ ॥ प्रायाश्चत्तं वाऽप्युपादिश्य नियु-ज्ज्यादित्येके ॥ ५८ ॥ कुमार्यृतुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्वे त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पृति विन्देत्तुल्यम् ॥ ५९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६० ॥ पितुः श्रेमादात्तु वहीह कन्या क्यःप्रमाणं समतीत्य दीयते । सा हन्ति दीतारमुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता मुरुदिक्ष-णेष ॥ ६१ ॥ प्रयच्छेश्रप्रिकां कन्यामृतुकारुभयात्पिता । ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छाति ॥ ६२ ॥ यावच कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुर्येः सकामामिभया-ह्यमानाम् । भ्रूणानि तावन्ति इतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ॥ ६३ ॥ अद्भिवीचा च दत्तायां म्रियेनैाँऽऽदौ वरे। यदि । न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सीँ ॥ ६४ ॥ बलाचेत्प्रहता कन्या मन्त्रेयादि न संस्कृता । अन्यस्मे विधिन्न । देया यथा कन्या तथैव सा ॥ ६५ ॥ प्राणिग्रहे मृते वाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहैति, इति ॥ ६६ ॥ प्रोषितपत्नी पञ्च

९ ख. ग. कार्छ गांगां थवसं। २ ख. °रन्नन्थेन । ३ क. वा विनि°।४ कं °थेते । में । चें. 'देखा। म सोन्मादाम । ५ ख. ग. सेवोन्म । ६ ख. ग. वर्षों न चेदामयाविनी स्या । ५ ख. ग. विप्रहणबंदः षचाराऽन्यत्र संस्थाप्य वा°। ८ ख. ग. आज्यामि°। ९ ख. ग. भगनी द्वष्टालो°। च. भगनी: । रिक्यको । ९० ख. ग. पिनि । ११ ख. ग. प्रदानातु यदा हि पूर्व कन्या वयो बः खः। १३ सं. वं. 'रमणील' ( १३ स. ग. °तायीव ो १४ स. ग. सा । यावचेदाहता । १५ स. 'जियाह ।

मंदिश्यूपासीतीक्ष्व पञ्चक्रयो वर्षेक्यो भृतृसकाशं गच्छेत् ॥६७॥ यदि धर्मार्थाक्ष्यां महासं मत्युद्धकामा न स्याध्या मेत एवं वर्तितव्यं स्यात् ॥ ६८ ॥ एवं ब्राह्मणी प्रका प्रकाताक्ष्रकाता चत्वारि, राजन्या प्रजाता पञ्चाप्रजाता त्रीणि, वैक्या प्रजाता चत्वारि, राजन्या प्रजाता पञ्चाप्रजाता त्रीणि, वैक्या प्रजाता चत्वारिष्ठकाता है, श्रृद्धा प्रजाता त्रीण्यप्रजातिकम् ॥ ६० ॥ अत ऊर्ध्व समानीदेक-प्रिक्कायां पूर्वः पूर्वो गरीयान् ॥ ७० ॥ न तु खलु कुलीने विद्यमाने पर. गामिती स्थात् ॥ ७१ ॥ यस्य पूर्वेषां पण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्र-स्थानीता वा तस्य धनं विभानेरन् ॥ ७२ ॥ तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेया-स्थानीता वा तस्य धनं विभानेरन् ॥ ७२ ॥ तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेया-साम् ॥ ७३ ॥ त्योरलावे राजा हरेत् ॥७४॥ न तु ब्राह्मणस्य राजा हरेत् ॥७५॥ स्थान्वेदं कृति स्थान्यते ॥ ७६ ॥ न विषं विषमित्यार्हुर्बह्मस्वं विषमुच्यते । विषम-साकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपीत्रकम्, इति ॥ ७७ ॥ त्रेविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेत्संप-सम्बद्धिति ॥ ७४ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे ससद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥

( अयाद्यादशोऽष्यायः । )

सूद्रेण आसंग्यामुत्पन्नश्रण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायों वैणो वैद्यायामन्त्याव-सार्या ॥ १ ॥ वैद्येन आसण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, राजन्यायां पुल्कसः ॥ २ ॥ राजन्येन आसण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ॥ ३ ॥ अथाप्युदाहरित्तै ॥ ४ ॥ छन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्प्रातिलोम्यगुणाश्रिताः । गुणाचारपरिभ्रंशात्कर्मभि-स्तान्यिजानीयुः, इति ॥५॥ एकान्तरद्व्यन्तरञ्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवैद्येरम्ब-ष्ठोग्रनिषाद् भवन्ति ॥६॥ अद्वायां पारश्चवः पारयन्नेव जीवन्नेव श्ववो भवतीत्याहुः॥७॥ श्वव इति सृतास्त्यो ॥ ८ ॥ एके में तच्छमशानं ये श्वद्वास्तस्माच्छ्द्रसमीपे नाध्ये-तव्यम् ॥ ९ ॥ अथापि यमगीताञ्क्ष्टोकानुदाहरान्ति ॥ १० ॥ श्मशानमेतत्प्रत्यक्षं ये सृद्वाः पापचारिणः । तस्माच्छ्द्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ॥ ११ ॥

१ .ख. ग. °वां प्रवसेययकाया यथा प्रेतस्थैवं च वांति । २ ख. ग. °वं पञ्च ब्राह्मणी प्रजाता चर्त्वारि श्राह्मणा प्रजाता वर्त्वारि श्राह्मणा प्रजाता है श्रुह्म प्रजाता अ । ३ च. °मानार्थजन्मिपण्डोदकगो । ४ ख. ग. क. ग. विक्रा । ५ क. च. °न्तराह्मचन्तराज्यन्तरासु जा । ५ क. च. °न्तराहम्बन्तराज्यन्तरासु जा । ५ क. च. द्वाणां पारक्षकः । पारक्षकः । ५ ख. ग. ह्या । एतच्छावं यच्छूद्रस्त ।

न सूद्राय मितं दद्यान्नोच्छिष्टं न इविष्कृतम् । न चास्योपिद्श्रेद्धमे न चास्य व्रतमा-दिशेत् ॥ १२ ॥ यश्चास्योपिद्श्रेद्धभे यश्चास्य व्रतमाद्श्रित् । सोऽसंद्रतं तमो घोरं सह तेन प्रष्यते, इति ॥ १३ ॥ व्रणद्वारे कृमिर्यस्य संभवेत कदाचन । प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥ १४ ॥ नाम्निं चित्वा रामामुपेयात् ॥१५॥ कृष्णवर्णी या रामा रमणायैन न धर्माय न धर्मायेति ॥ १६ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

( अथैकोनविंशोऽध्यायः । )

स्वधमी राजः पालनं भूतानां तस्यानुष्टानात्सिद्धः ॥ १॥ भयकाँ रुण्यहानं जरामयं(यें) वे तत्सत्रमाहुर्विद्वांस्तस्मार्हाहरूथ्यानेयिमकेषु पुराहितं दृष्यात्॥ २॥ विज्ञायते-॥ ३॥ ब्रह्मपुराहितं राष्ट्रमुष्ट्यनोतीति ॥ ४॥ जभयस्य पालनाद्सामथ्यीच देशधर्मजातिकुल्यमान्सर्वानेवेताननुश्वित्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमें स्थापयेत् ॥ ५॥
तेष्वेपचरत्सु दृण्डं धारयेत् ॥ ६॥ दृण्डस्तु देशकाल्धमेवयोविद्यास्थानिक्षेपैहिँसाक्रोश्वयोः करूप्य आगमीदृष्टान्ताच ॥ ७॥ पुष्पफलोपगान्पादपात्र हिंस्यात्कर्पणैकरूणार्थे चोपहन्यात् ॥ ८॥ गार्हस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम् ॥ ९॥
अधिष्ठानीकनीहारः स्वार्थानां, मानमूल्यमात्रं नेहारिकं स्यात् ॥ १०॥ महामैर्हयोः
स्थानात्पयः स्यात्(१)॥११॥ संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्॥१२॥
पत्येकं भैशस्यः पुमान्(१)॥ १३॥ पुंसां र्थतावराध्ये चाऽऽहवयेद्वयर्थाः स्त्रियः
स्युः ॥ १४॥ करीष्ठीलामाषः श्वरमध्यापः पादः कार्षापणाः स्युनिस्दकस्तरोमोध्योऽकरः श्रोत्रियो राजपुमानैनाथमत्रजितवालद्यद्भतस्पभैजाताः प्राग्गामिकाः कुमायौ भैतपत्त्यश्य ॥ १५॥ वाहुभ्यामुत्तरञ्चतगुणं दद्यात् ॥ १६॥ नदीकक्षव-

१ क. °त । सुसंवृत्तं त । २ ख. ग. नामिवित्परासु । ३ ख. ग. °णियः सरमाया इव । ४ ख. ग. कारणं ह्यापालनं वे एतत्सुत्रमा । ५ ख. ग. °हितं दद्याद्विज्ञायते ब्राह्मणः पुरोहितो राष्ट्रं दधातीति तस्य भयमपा । ६ ख. ग. °तिधमेक । ५ ख. ग. ष्वधमेपरेपु । दण्डं तु दे । ८ ख. ग. धर्माधमेव । ९ ख. ग °षैर्दिशेत् आ । १० ख. ग. भादष्ट्यभावात् । पु । ९१ च. °णकार । १२ ख. ग. °हंस्थ्यं गां च । १३ क. कान्मानी । ख. ग. नान्नो नीहारसार्थानामस्मान्नम् । १४ ख. ग. हस्यः स्यात् । संमानयेदन्वाह्वाह्वाद्विगयद्वि । १५ क. स्थानमन्यथा स्था । १६ क. ने देश । १० क. च प्रपाः स्युः पुं । १८ ख. ग. शतं वाराध्यं वा तदेतद्यर्थाः । १९ ख. ग. राष्ट्रो मानाधारमध्यमाः पादः कार्षापणस्य निरुक्तोऽन्तरो मानाक । २० ख. का भावः स्था । १९ ख. ग. धर्वातप्रागामि । २२ च. थों मृत । १३ ग. मृतापत्याथ ।

नैदाइक्षेत्रोपभोगा निष्कराः स्युस्तद्वपजीविनो वा दद्युः ।। १७ ।। प्रतिमासमुद्राइकेरं त्वागमयेद्राजिन च मेते दद्यात्मासिङ्गकम् ॥ १८ ॥ एतेन मातृद्वत्तिन्यीख्या-ता ॥ १९ ॥ राजमहिष्याः पितृन्यमातुँछ।नराजा विभूयात्त्रंद्वन्धूंश्रान्यांश्र ॥ २० ॥ राजपत्न्यो प्रासाच्छादनं लभेरन् ॥ २१ ॥ अनिच्छन्त्यो वा प्रव्रजेरन् ॥ २२ ॥ क्रीबोन्में तानराजा विभृयात् , तद्गामित्वाद्रिक्थस्य ॥ २३ ॥ शुल्के चापि मानवं श्लोकमुदाहरन्ति ॥ २४ ॥ नै भिन्नकाषीपणमस्ति शुँ स्के न शिल्पद्वतौ न शिशौ न र्दुत । न भैक्षलब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये पत्रजिते न यज्ञे, इति ॥२५॥ स्तैनोऽनु-मवेशास दुष्यते शस्त्रधारी सहोटो व्रणसंपन्नो व्यपदिष्ठरत्वेकेषां देण्डचोत्सर्गे राजैकः रात्रमुपवसे भिरात्रं पुरोहित: ॥ २६ ॥ कृच्छ्रमदण्डचदण्डने पुरोहितस्त्रिरात्रें राजा ॥ २७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २८ ॥ अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि पत्यौ भार्याऽपचारि-णी । गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम् ॥ २९ ॥ राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३०॥ एनो राजानमृच्छति उत्स्रजन्तं सिकिल्विषम्। तं चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्, इति ॥३१॥रींज्ञाभात्ययिके कार्ये सद्यः श्रौचं विधीयते । तथींऽनात्यायिके नित्यं काल एवात्र कारणम् , इति ॥ ३२ ॥ यमगीतं चात्र श्लोकमुदाहरान्ति ॥ ३३ ॥ नैतित्र दोषोऽस्ति राज्ञां वै वर्ता (ति ) नां न च सैंत्रिणाम् । ऐन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति हि ते सदा, इति ॥ ३४ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

१ ख. ग. °नशेलोपमाङ्गानि°। २ ख. ग. °करैस्त्वाग°। ३ ख. ग. °तुलांशजापितृव्यात्राजा। ४ ख. ग. °तद्गामित्वादंशस्य स्युस्तद्व°। ५ ख. ग. °न्मत्ताशं वाऽपि। मा°। ६ ख. ग. न रिक्तका°। ७ ख. ग. शुल्कं। ८ क. ग. धर्में। ९ क. ग. °क्षवृत्तों न ह°। १० ख. ग. स्तेनाभिशस्तदुष्टशस्त्रधारिसहींढि व्रणसंपन्नव्यपविष्टवेके°। ११ ख. ग. दण्डोत्स°। १२ ख. ग. °त्रं वा। अ°। १३ ख. ग. वेन्न धातयेद्राजा राजधर्मेण दुष्यतीति। १४ क. च. राजामा°। १५ ख. ग. °था तान्यपि नित्यानि का°। १६ क. च. नाद्यक्ते । १० ख. ग, मित्रिणाम्। १८ क. वि.

( अथ विंशोऽध्यायः । )

अनिभसंधिकृते प्रायुश्चित्तमपराघे ॥१॥ अभिसंधिकृतेऽप्येके ॥ २ ॥ गुरुरात्मवतां श्वास्ता बास्ता राजा दुरात्मनाम् । ईह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वता यमः, इति ॥३॥ तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत ॥ १ ॥ सावित्री च जपेत् ॥ ५॥ एवं सूर्या-भिनिर्मुको रात्रावासीत ॥ ६ कुनस्ती व्यावदन्तस्तु कुच्छूं द्वादशरात्रं चैरेत् ॥ ७ ॥ परिवित्तिः कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, तां चैवोपयच्छेत् ॥ ८ ॥ अथ परि-विविदानः कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविं(वि)श्रेत, तामेवोपः पयच्छेत् ॥ ९ ॥ अग्रेदिधिषूपतिः क्रुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविश्वेत तां चैवोपः यच्छेत् ॥ १० ॥ दिधिषूपतिः कुच्छ्रातिक्रच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनानिविश्चेत् (त) ॥ ११ ॥ वीरहणं परस्तादृक्ष्यामः ॥ १२ ॥ ब्रह्मन्नः कच्छ्रं द्वादश्वरात्रं चिरत्वा पुनरुपँयुञ्जीत वेदमाचार्यात् ॥ १३ ॥ गुरुतल्पगः सष्टपणं शिक्षम्रुंत्कृत्या-ञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो गच्छेत् ॥ १४ ॥ यत्रैव भतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदापलयम् ॥ १५ ॥ निष्कालको वा घृताभ्यक्तस्तप्तां भूँभी परिष्वजेन्मरणाँत्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ १६ ॥ आचार्यपुत्रिकाष्यभार्यासु चैवम् ॥ १७ ॥ योनिषु च गुर्वी सर्खी गुरुसंखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कुच्छ्रांब्दपादं चरेत् ॥ १८ ॥ एतदेव चाण्डाळपतितात्रभोजनेषु, तनः पुनरुपनयनं, वपनादीनां तु निरुचिः ॥ १९ ॥ मानवं चात्र श्लोकमुदाइरान्ति ॥ २० ॥ वपनं भेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि चैं। एतानि तु निवर्तन्ते पुनःसंस्कारकर्भणि, इति ॥ २१ ॥ मैतया मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायीश्राज्ञाने कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ घृतं प्राज्य पुनः संस्कारश्र ॥ २२ ॥ सूत्रज्ञकुच्छु-क्राभ्यवहारेषु चैत्रम् ॥ २३ ॥ मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिहिजः पिवेत् पद्मोदुम्बर्बिल्वपलाशानामुद्कं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासे तु सुराया अग्निवर्णी तां द्विजः पिवेन्मरणात्पृतो भवतीति ॥ २५ ॥ भ्रूणहनं वक्ष्यामो

१ ख. च. अथ । २ ख. ग. चिरत्वा पुर्नानिर्विशेत् । अथ दिधिषूपतिः कृच्छूं । ३ ख. ग. हता निर्विश् श्रेत् । चरणमहरहस्तद्व । ४ ख. ग. पिनीतो वे । ५ क. च. भुद्धत्या । ६ ख. ग. सूर्मि । ७ ख. ग "णान्मुक्तो भ । ८ ख. ग. सिर्खी च पति । ९ ख. ग. च्छू। इदं च । १० ख. ग. च । निवर्तन्ते दिका ह तीनां पु । ११ ख. ग. मद्यपाने क्लीवच्यवहा । १२ क. थाश्व इत । १३ ख. ग. दुद्विजोऽर्थवित् ।

ब्राह्मणं इत्वा श्रूणहा भवत्यविज्ञातं गर्भमविज्ञाता हि गर्भाः पुगांसो भवन्ति ॥२६॥ तस्मात्युं स्कृत्याऽऽजुह्वतीति, भ्रूणहाऽग्निमुपसमाधाय जुहुर्यादेताः ॥ २७ ः लोमानि मृत्योर्जुहोमि लोगभिर्मृत्युं वासय, इति प्रथमाम् ॥ २८ ॥ त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वासय, इति द्वितीयाम् ॥ २९ ॥ लोहितं मृत्योर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय, इति तृतीयाम् ॥ ३० ॥ मांसं मृत्योर्जुहोिम मांसेन मृत्युं वासय, इति चतुर्थीम् ॥ ३१॥ स्नावानि मृत्योर्जुढोपि स्नावाभिर्मृत्युं वासय, इति पंश्रमीम्॥ ३२॥ मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वासय, इति षष्ठीम् ॥ ३३ ॥ अस्थीनि मृत्यो-र्जुहोमि अस्थिभिर्मृत्युं वासय, इति सप्तर्भम् ॥ ३४ ॥ मज्जानं सृत्योर्जुहोमि मज्जा(ज्ज)भिर्मृत्युं वासय, इत्यष्टमीमिति ॥ ३५ ॥ राजार्थे ब्राह्मणार्थे वा सङ्ग्रामेऽभिमुखमात्मानं घातयेश्विराजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति । ३६॥ विज्ञायते हि ॥ ३७ ॥ निरुक्तं ह्येनः कनीयो भवतीति ॥ ३८ ॥ तथाऽप्युदा-हर्गन्त ॥ ३९ ॥ पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौराति वा धुनः । वर्चेनात्तुल्यदोषः स्या-न्मिथ्याँ द्विदीपतां त्रजेत्, इति ॥ ४० ॥ एवं राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्, षड्डैश्यं, त्रीणि शूद्रं, ब्राह्मणीं चाऽऽत्रेथीं हत्वा सवनगती च राजन्यवैश्यौ ॥ ४१ ॥ आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुः ॥ ४२ ॥ अत्र श्लेष्यद्दर्त्यं भवतीति ॥ ४३॥ - नात्रेशी राजन्यहिंसायां राजन्यां वैदयहिंसायां वेदयां शूद्रहिंसायां शूद्रां इत्वा संवत्सरम् ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्रकीर्य केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनोऽस्मि भोः शास्तु मां भवानिति । तस्मै राजौदुम्वरं श्रस्तं दद्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रभाषयेन्मरणा-त्पूरो भवतीतिविज्ञायते ॥ ४५॥ निष्कालको वा घृताको गोमयाग्निना पादपभृत्या-त्मानमभिदाहयेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ ४६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ४७ ॥ पुराकालात्त्रमीर्वानां पापाद्विविधकर्मणाम् । पुनरापस्रदेहानामङ्गं भवाति तच्छृणु॥४८॥ रतेनः कुनर्खी भवति विश्री भवति ब्रह्महा। सुरापः स्यावदन्तस्तु दुश्रमी गुरुतल्पनः, इति । ४८॥ पतितसंत्रयोगं च ब्राह्मेण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उपल-ब्धास्तासां परित्यागस्तैश्र न संवसेदुदीचीं दिश्चं गत्वाऽनश्चनसंहिताध्ययनमधीयानः पूर्वा भवतीति विज्ञायते ॥ ५० ॥ तथाऽप्युदाहरान्ति ॥ ५१ ॥

१ ख. ग. °स्कृत्य जुहु° । २ क. ख. ग. °यात् । लोमा° । ३ ख. ग. °रिञ्जतो । ४ ख. ग. वसा तुल्य° । ५ ख. ग. °थ्यादिदोष° । ६ ख. ग. अत्रेलेषामपत्यं भवतीति चात्रेयी राजन्यहिं° । ७ खं. ग. °यां वैदयहिंसायां शृदं ह° । ८ ख. ग. °तानामानाकविधिक° ।

श्ररीरैपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । मुच्यते पापकृत्पापादानाचापि प्रमुच्यते, इति विज्ञायते विज्ञायत इति ॥ ५२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे विंशोऽध्यायः ॥ २०॥

( अथैकविंशोऽध्यायः ।)

शूदश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टियत्वा शूद्रमग्नौ मास्येत् ॥ १॥ **ब्राह्मण्याः त्रिरासि** वपनं कारियत्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां कृष्णं खरमारोप्य महाप्यमनुसँबाज्य-त्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ २ ॥ वैश्यश्रेद्वाह्मणीमधिगच्छेछोहितदभैँवैष्टियित्वा वैश्व-मग्नौ प्रास्येत् ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारियत्वा सर्विषाऽभ्यज्य नैशां गौरं सरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेतपूता भवतीति विज्ञायते ॥ ४ ॥ राजन्यश्रेद्वाह्मणी-मभिगच्छेच्छरपत्रेवेष्टियित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येत्, ब्राह्मण्याः त्रिरसि वपनं कार-यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां श्वेतं खरमारोध्य महापथमनुसंत्राजयेत्पृता भवतीति विज्ञायते ॥ ५ ॥ एवं वैश्यो राजन्यायां शृद्ध राजन्यावैश्ययोः ॥ ६ ॥ मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भुद्धानाऽधः ग्रैयीतोर्ध्वं त्रिरात्रादप्सु निर्ये-यायाः सावित्र्यष्टशतेन शिरोभिर्जुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ **\*वाक्स्-**बन्ध एतदेव मासं चरित्रोध्वं मासाद्प्सु निमग्रायाः सावित्र्याश्रतुर्भिरष्टश्रतैः शिरोभिर्जुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धार्येत् ॥ ९ ॥ गोमयगर्ते कुश्वभस्तरे वा शयीतोर्ध्व संवत्सरादप्सु निमन्नायाः साविज्यष्ट-श्रतेन शिरोभिर्जुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते॥ १०॥ व्यवाये तीर्थगमने धर्मभ्यस्तु निवर्तते । चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ॥ ११ । पतिन्नी च विश्वे-भेण जुङ्गितोपगता च या ॥ १२ ॥ या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिछोकं नयन्ति । इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु छुम्भवति शुक्तिका वा॥ १३॥ ब्राह्मणक्षञ्चियाविशां ह्वियः शूद्रेण संगताः। अपजाता विशुध्यन्ति पायश्चित्तेन नेतराः। प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् ॥ १४ ॥ पतिव्रतानां गृहमेघिनीनां

अत्रैतद्द्यायसमाप्तिः ख. ग. पुस्तकयोः । इत उत्तरप्रन्यः खः ग. पुस्तकयोर्न विद्यते ।

१ ख. ग. °रपातनाचैव त° । २ क. ख. °यते इ° । ३ ख. ग. नमां गोरथमारो ° । ४ ख. ग. क्ष्याना त्रिरात्रमप्तु । ५ क. ख. निम्नगायाः ।

सत्यव्रतानां च श्रुचिव्रतानाम्। तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम् ॥ १५ ॥ पतत्यर्धे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत् । पतितार्थः श्वरीरस्य निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ १६॥ त्राह्मणश्चेदमेक्षापूर्वे त्राह्मणदारानिभगच्छेद-निवृत्तधर्मकर्मणः कृच्छ्रो निवृत्तधर्मकर्मणोऽतिकृच्छः ॥ १७ ॥ एवं राजन्यवैश्ययोः ॥ १८ ॥ गां चेद्धन्यात्तस्याश्चर्मणाऽऽद्वेण परिवृष्टितः षण्मासान्कुच्छ्(च्छ्रं) तप्तकुच्छ्रं वा तिष्ठेत ॥ १९ ॥ तयोर्विधिः ॥ २० ॥ च्यहं दिवा सङ्क्ते नक्तमश्राति वै च्यहम् । च्यहमयाचितत्रतस्च्यहं न भुङ्क्त इति कुच्छः ॥२१॥ च्यहमुहेणं पिवेदा-(ज्ञा) पस्त्रयहमुख्णं पयः पिवेत् । ज्यहमुख्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं ज्यहम् ॥२२॥ इति तप्तकुच्छः ॥२३॥ ऋषभवेहतौ च दद्यात् ॥२४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥**२५॥ त्रय** एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशनं जरा । पृषद्धस्तनथं(?) इत्वा अष्टानवतिमाहरेत् ॥२६॥ इति श्वमार्जारनकुलसपेदर्दुरमूषकान्हत्वा कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्किश्चिद्यात्।। २७॥ अनिस्थिमतां तु सत्त्वानां गोमात्रं राशिं इत्वा कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्किचिद्यात् ॥ २८ ॥ अस्थिमतां त्वेकैकम् ॥ २९ ॥ योऽग्रीनपविध्येत्क्रुच्छ्रं द्वाद्शरात्रं चरित्वा पुनराधानं कारयेत् ।। ३०॥ गुरोश्वालीकिनविन्धः सचैलं स्नातो गुरुं प्रसादयेः त्यसादात्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ ३१ ॥ नास्तिकः क्रच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिक्यात् ॥ ३२ ॥ नास्तिकद्वत्तिकृच्छ्रम् ॥ ३३ ॥ एतेन सोम-विक्रयी व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ वानशस्यो दीक्षाभेदे कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा महा-कक्षें (क्षं) वर्धयेत् ॥ ३५ ॥ भिक्षुकैर्वा(को वा)नपस्थैवल्लोभद्रद्धिवर्ज स्वशास्त्र-संस्कारश्रे स्वशास्त्रसंस्कारश्रेति ॥ ३६ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

( अथ द्वाविंशोऽध्यायः ।)

अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या न्याकरोत्ययाज्यं वा याजयाते अशितग्राह्यं वा प्रति-गृह्णाति अर्नेत्रं वाऽश्वाति अनाचरणीयभेवाऽऽचरातितत्र प्रायश्चित्तं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसन्ते, न क्रुयीदित्याहुर्न हि कर्भ क्षीयत इति, क्रुयीदित्येव तस्माच्छ्रातिनिदर्शनात्त-

<sup>ं</sup> ९ क. ° खेत्प्रेक्षा ° । २ च. ° मुख्णाः पि ° ३ क. ° त्वा विरमेत् । नास्तिक्यात्पुनराधानं न का "। ४ च. **°स्थनात्सामेनृद्धिवर्धनं स्व°** । ५ क. ख. °रश्वे° । ६ क. °नश्नन्नाऽश्ना ।

रति सर्व पाप्पानं तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजत, इति ॥ १ ॥ वाचाऽभिन्नस्तो गोसवेनाबिष्ठुता यजेत ॥ २ ॥ तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्प्र-िषदो वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दःसंहिता मधून्यघमर्षणमथर्विभरो रहाः पुरुष-स्कं राजनि(न)रोहिणे सामनी कृष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥ ३ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ४ ॥ वैश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेत्र च । सकृदृतौ मयुक्षानः पुनाति दशपूरुषम्, इति ॥ ५ ॥ उपवासन्यायेन पयोव्रतता फलभक्षता मस्तत्यावको हिरण्यमाञ्चनं सोमपानिमिति मध्यानि ॥ ६ ॥ सर्वे शिलोचयाः सचीः स्वन्त्यः पुण्यो हदास्तिर्थान्यृषिनिवासगे छपरिष्कन्या इति देशाः ॥ ७ ॥ संवत्सरो मासश्रत्विंशत्यहो द्वादशाहः पडहस्चयहोऽहोरात्र इति कालाः ॥ ८ ॥ एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्, एनःसु गुरुषु गुरुणि लघुषु लघूनि ॥ ९ ॥ कृच्छाति-कृच्छी चान्द्रायणिमिति सर्वभायिश्वितः सर्वमायिश्वित्तिरिति ॥ १० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

### ( अथ त्रयोविंशोऽध्यायः । )

ब्रह्मचारी चेत्स्वयमुपेयादर्ण्ये चतुष्पथे लौकिकं अमे रक्षोदैवतं गर्दभं पशुमालने भेत, नैर्ऋतं वा चरुं निर्वपेत्, तस्य जुहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निर्ऋत्ये स्वाहा, रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥ १ ॥ एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा स्वमे व्रतान्तरेषु वा समावर्तनात्तिर्यग्योनिव्यवाये ॥ २ ॥ ग्रुक्तम्पभं द्वात् ॥ ३ ॥ गां गत्वा भूदावधेन दोषो व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारिणः भवकर्मणो व्रतानिवृश्चिरन्यत्र मातापित्रोः ॥ ५ ॥ स चेद्व्याधीयीत कामं गुरोकच्छिष्टं भेषजार्थे सर्वे प्राश्चीयात् ॥ ६ ॥ गुरुप्रयुक्तश्चेन्स्रियेत त्रीन्कृच्छांथरेहु रुः ॥ ७ ॥ ब्रह्मचारी चेन्मां-समश्चीयादु च्छिष्टभोजनीयं कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा व्रतशेषं समापयेत् ॥ ८ ॥ श्राद्धसूतकभोजनेषु चैवम् ॥ ९ ॥ अकामतोपनतं मधु वाजसनयके न दुष्यतिति विद्वायते ॥ १० ॥ व आत्मत्याग्यभिश्वस्तो भवति सपिण्डानां भेतकर्भच्छेदः॥११॥

१ क. °ित सप्तपौरु । २ क. °ण्या नशस्ती ° । ३ च. °रात्रा इ ° । ४ च. नैर्ऋषै । ५ क. °शुक्राषु षमं दशात् । शुक्रालिङ्गं गां दत्त्वा शृदव ° ।

काष्ट्रज्ञ छोष्ट्रजलपाषाणशस्त्रविषरज्जुभिर्य आत्मानमवसादयाते, स आत्महा भवाते ll १२ ॥ अथाप्युदाइरन्ति ॥१३॥ य आत्मत्यागिनः कुर्यात्स्त्रेहात्वेतिकयां द्विजः । स बप्तकुच्छ्रसहितं चरेचान्द्रायणव्रतम्, इति ॥१४॥ चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्यामः॥१५॥ आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम् ॥ १६ ॥ जीवन्नात्मत्यागी कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्, किरार्त्र श्रुपवसे कित्यं स्तिग्धेन वाससा प्राणानात्मानि चाऽऽयम्य त्रिः पठेद्यमर्षणः मिति ॥ १७॥ अपि वैतेन कल्पेन गायत्रीं परिवर्तयेत् । अपि वाऽग्निमुपसमाधाय क्रुप्माण्टेर्जुहुयाद्धृतम् ॥ १८ ॥ यचान्यन्महापातकेभ्यः सर्वमेतेन पूयत इत्यथाप्या-चामेत् ॥ १९ ॥ अग्निश्च मा मन्युश्चेति मातर्मनसा पापं ध्यात्वोंपूर्वाः सत्यान्ताः च्याद्रतीजेपेदचमर्षणं वा पठेत् ॥ २० ॥ मानुपास्थि स्निग्धं स्पृष्टा त्रिरात्रमाशीचमः स्निग्धे त्वहोरात्रम् ॥ २१ ॥ श्रवातुगमने चैवम् ॥ २२ ॥ अधीयानानामन्तरा गमने त्वहोरात्रमभोजनम्, त्रिरात्रमभोजनम्, त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥ २३ ॥ श्वमार्जारनकुलक्षीघ्रगाणामहोरात्रम् ॥ २४ ॥ श्वकुक्कुटप्राम्यैसूकरकङ्कः **यृध्रभासँपारावतमानुर्षेकाकोलूकमांसादने** सप्तरात्रम्णपवासो निष्पुरीषभावो घृतप्राग्नः **पुनःसंस्कारश्च ॥ २५ ॥ ब्राह्मण**स्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायाम-भतं कृत्वा घृतं पास्य ततः शुचिः, इति ॥ २६ ॥ कालोऽप्रिमेनसः शुद्धिरुदकार्काः बस्रोकनम् । अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते, इति ॥ २७ ॥ श्वचाण्डा-अपिततोपस्पर्शने सचैलं स्नातः सद्यः पूर्तो भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ पतितचाः कांक्रमक्षक्रमे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्चन्त आसीरन्, सहस्परमं वा तद्भ्यसन्तः, पुता भवन्तीति विज्ञायते ॥ २९ ॥ एतेनैव गर्हिनाध्यापकयाजका व्याख्याताः इक्षिपात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥ ३० ॥ एतेनैवाभिशस्तो व्यारूर्यातः **॥ ३१ ॥ अथापरं भ्रूणह**त्थायां द्वादशरात्रमब्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत् ॥ ३२ ॥ आसण्यमृतेनाभिशं( श )स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमञ्ज्ञक्षः शुद्धवतीराव-तेयेत् ॥ ३३ ॥ अश्वमेधावभूँथे वा गच्छेत् ॥ ३४ ॥ एतेनैव चाण्डालीव्यवायो **च्याख्यातः ॥ ३५** ॥ अथापरः कुच्छ्रविधिः साधारणो व्यूदः ॥ ३६ ॥ अहः भातरहर्मे क्षमहरेकमयाचितम् । अहः पराकं तत्रैकमेवं चतुरही परौ ॥ ३७॥

९ म. "नेऽहो"। २ च. "म्यगूक"। ३ क. "सवायसपा"। ४ क. "षकुलुकानां सा"। ५ च. "ण्डाला-रावभवणे त्रि°।६ च °स्त्रातो भू°। ७ च. °मृथं वा । ८ क. अतः पराकतत्रैक°।

अनुप्रहार्थं विमाणां मनुर्धर्मभृतां वरः । बालगृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृच्छूमृवाच ह ॥३८॥ अथ चान्द्रायणविधिः ॥ ३९ ॥ मासस्य कृष्णपक्षादौ प्रासानद्याचतुर्देश । प्रासाप-चयभोजी स्यात्पक्षश्चेषं समापयेत् ॥ ४० ॥ +एवं हि शुक्तपक्षादौ प्रासमेकं तु भक्ष-येत् । प्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षश्चेषं समापयेत् ॥ ४१ ॥ अत्रैव गायेत्सामानि अपि वान्याहतीर्जपेत् । एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ॥ ४२ ॥ अनादिष्टेषु सर्वेषु मायश्चितं विधीयते विधीयत इति ॥ ४३ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

( अथ चतुर्विशोऽध्यायः ।)

अथातिकृच्छः—॥१॥ इयहं पातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ॥२॥ यावत्सकृदाददीत तावदश्रीयात्पूर्ववत्सोऽतिकृच्छः ॥३॥ अव्भक्षः स कृच्छाति-कृच्छः ॥ ४॥ कृच्छाणां व्रतरूपाणि—॥ ५॥ इमश्रुक्षेशान्वापथेद्भुवोऽक्षिस्रोम-शिखावर्जे नैखानिकृत्यैकवासा अनिन्दितंभोजी सकुँद्रैक्षमनिन्दितं त्रिपवणमुद्कोः पस्पर्शी दण्डी कमण्डसुः स्त्रीकृद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनदीत्रोऽहस्तिष्ठेद्रात्रावासीते त्याह भगवान्वसिष्ठः ॥ ६ ॥ स तद्यदेतद्भेशासं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्स-रिपिताय दद्यात् ॥ ७ ॥ सहस्रं दक्षिणा ऋषभैकाद्य गुरुपसादो वा गुरुपसादो नेति ॥ ८ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

( अथ पश्चिवंशोऽध्यायः । )

अविष्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा। सर्वेषां चोपपापानां गुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ १॥ आहिताग्नेविनीतस्य दृद्धस्य विदुषोऽपि वा। रहस्योक्तं पायश्चित्तं पूर्वोक्तः मितरे जनाः॥ २॥ प्राणायामः पवित्रश्च दानेहीमिर्जपैस्तया। नित्ययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः॥ ३॥ प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृिः प्रणवं तथा। पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नैत्यकमभ्यसेत्॥ ४॥आवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्युनः एनः। आलोमाग्रान्नस्वाग्राच तपस्तप्यतु उत्तमम्॥ ५॥ निरोधाज्जायते

<sup>+</sup> एतद्रचनं न विश्वते कः पुस्तके।

१ क. एवं।२ क. ख. °ते। इति वा°। ३ क. नखं निक्त°। ४ क. °भोगी स°। ५ क. °क्क्रहेश्य-में° ६ च. °तेयन्त्रं।।

वायुर्तायोरिप्तिहिं जायते । तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥ ६ ॥ न तां तीत्रेण तपसा न स्वाध्यायैने चेज्यया । गितं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्सं-प्राप्तुवन्ति याम् ॥ ७ ॥ योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम् । योगः परं तपो नित्यं तस्माद्यक्तः सदा भवेत् ॥ ८ ॥ प्रणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ ९ ॥ प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । वाज्ययं प्रणवः सर्वे तस्मात्प्रणवमभ्यसेत् ॥ १० ॥ प्रकासरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम् । सर्वेषामेव पापःनां संकरे समुपस्थिते ॥११॥ अभ्यासोद्शसाहस्रः साविज्याः शोधनं महत् ॥ १२ ॥ सव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शि रसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ते स उच्यत इति ॥ १३ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

### ( अय षड्विंशोऽध्यायः । )

प्राणायामान्धारयेत्रीन्यो यथाविध्यतिद्वतः। अहोरात्रकृतं पापं तस्थ्रणादेव नश्यति ॥ १ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्क्षां कृतमनसम् । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायमैर्विपोहँति ॥२॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्ग्रत्र्या कृतमैनसम् । उत्तिष्ठन्पूर्वसंध्यां तु प्राणायामैर्व्यपोहँति ॥३॥ क्ष्र्र्याणायामैर्य आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः। संद्ध्याः चाधिकैर्वाऽपि द्विगुणैर्वा परं तु यः ॥४॥ सन्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु पोड्य । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ जप्त्वा कौत्समपेत्येत-द्वासिष्टं चेत्यृचं पति । साँवित्रं शुद्धवत्यथ सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ ६ ॥ सकुः ज्जप्त्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । सुवर्णमपहृत्यापि क्षणाद्भवति निर्मेलः ॥॥।

#### - \* एतद्रचर्न न च. पुस्तके

१ क. ख. °ते। इति वा° । २ क. °हात्कृतमानसः । आ° । ३ क. °नः प्रथमा । ४ क. 'हृतु क्र° । ५ क. "तमानसः ृउ° । ६ क. हृतु । प्रा° । ७ च. पाहियं ।

हिनिष्यन्तीयमभ्यस्य ननमंह इतीति च । सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतह्पनः ॥ ८ ॥ अपि वाऽप्सु निमज्जानिस्त्रजेपेदयमपणम् । यथाऽश्वेमघावभृथस्ताहशं
मनुरब्रवीत् ॥ ९ आरम्भयज्ञाजनपयज्ञो विशिष्टां द्याभिगुणः । उपांग्रः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ १० ॥ ये पाकयज्ञाश्चत्वारां विधियज्ञसमन्विताः ।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्दोन्त षोडशीम् ॥ ११ ॥ जप्येनव त संमिध्येद्वाह्मणो
नात्र संग्रयः । कुर्यादेन्यन वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२ ॥ जापिनां
होमिनां चैव ध्यापिनां नीथेवासिनाम् । न परिवमन्ति पापानि ये च स्त्राताः
किरोब्रतेः ॥ १३ ॥ यथाऽग्निर्वायुना धृतो हित्या चैव दीप्यते । एवं जप्यपरो
नित्यं ब्राह्मणः संग्रदीष्यते ॥ १४ ॥ स्वाध्यायाध्यापिनां नित्यं नित्यं च प्रयतातमनाम् । जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १५ ॥ सहस्रपरमां देवीं क्षतमध्यां दश्चावराम् । शुद्धिकामः प्रयुक्तीत सर्वपापेष्वि स्थितः ॥ १६ ॥ क्षत्रियो
वाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वश्चश्चित्री तु जेपेहीमिद्विजोत्तमः ॥ १७ ॥
यथाऽत्रा रथहीनाः स्यू रथो वाऽत्येविना यथा । एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्त्वनः ॥ १८ ॥ यथाऽन्तं मधुसंयुक्तं मधु वाऽन्तेन संयुतम् । एवं तपश्च विद्या
च संयुक्तं भेषजं महत् ॥ १९ ॥ विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपनैत्यकम् ।
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यतं एनो न प्रतियुज्यत इति ॥ २० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

( अथ सप्तविंशोऽध्यायः । )

यद्यकार्यभतं साम्रं कृतं वेदश्र धार्यते। सर्वे तत्तस्य वदााग्निर्दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥१॥
यथां वातवलो विद्विदेहत्याद्रीनिषिद्धमान् । तथा दहति वेदाग्निः कर्मजं दोषमात्मनः॥२॥
इत्वाऽिष स इमाङ्कोकान्भुञ्जानोऽिष यतस्ततः । ऋग्वेदं धारयन्विष्यो नैनः प्रामोति
किंचन ॥ ३ ॥

१ स. ग. च. °म्। जाप्ये°।२ क. °दन्यत्र वा।३ ख. ग. °वं जाप्य°।४ क. °त्यं नित्यं च। ५ क. जपहो°।६ क. °श्वेर्यथा विना।ए°।७ क ख. °ते इति वा°।८ क. °र्यकृते सागं कृ ।९ क. °र्वे तुतस्य।१० च °था जातव°।

न वेदवलमाश्रित्य पापकर्मगतिर्भवेत् । अज्ञानाच प्रमादाच दहाते कर्म नेतरत् ॥ छ।। तपस्तप्यति योऽर्ण्ये मुनिर्मूलफलाशनः। ऋनभेकां च योऽशीते तच तानि च तत्स-सम् ॥ ९ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सम्रुपवृंहयेत् । विभेत्यल्पश्चताद्वेदो मामयं प्रहः ।रिष्यति ॥ ६॥ वेटाभ्यासोऽन्वहं शक्तवा महायज्ञक्रियाक्रमः। नाज्ञयत्याञ्च पापानि महापातकजान्यपि ॥ ७ ॥ वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतान्द्रिनः । ताद्धिं कुर्वः न्यथाश्वनत्या प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ८ ॥ याजनाध्यापनीद्यौनात्त्रथैवासत्प्रतिग्र-हात्। विषेषु न भवेद्दोषो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥ ९ ॥ शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभोज्यसंब्रके । आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः भृणु ॥१०॥ अक्षारस्त्र-वणां रूक्षां पिवेद्राद्यीं सुवर्चेलाम् । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पं(ष्पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ११ ॥ पाल।श्रविल्वपत्राणि कुञ्चान्पद्मानुदुम्बरान् । काथियत्वा पिवेदा पिह्नरात्रेणैव शुध्यति ॥ १२ ॥ गोमूर्त्रं गोमयं क्षीरं दिधसर्पिः कुशोदकम् । एकरा-त्रोपवासश्च श्वपाकमापि कोधयेत् ॥ १३ ॥ गोनूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दाधि घृतं तथा । पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चमव्येन शुध्यति ॥ १४ ॥ यवान्विधिनोपयुञ्चानः मत्यक्षेणेव शुध्यति । विश्चंद्रभावे शुद्धाः स्युरशुद्धे तु सराागिणः ॥ १५ ॥ इविष्यान्मातराशां-स्त्रीन्सायमाशांस्त्रथेव च । अयाचितं तथैव स्यादुपवासत्रयं भवेत् ॥ १६ ॥ अथ चेन्तरते कर्तुं दिवसं मास्ताज्ञनः । रात्रौ जैलाज्ञये न्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम् ॥१७॥ साविष्ठयष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । मुच्यते पातकः सर्वेर्यदि नी ब्रह्महा भवेत् ॥ १८ ॥ या वै स्तेनः सुराषा त्रा भ्रूणहा गुरुतल्पगः । धर्मशास्त्रवधीत्यैव मुच्यते सर्वपातकैः ॥१९॥ दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा। कृच्छ्रंचान्द्रायणं चैंव सर्वपःपश्णाश्चनम् ॥ २०॥ एकैकं वर्धयैत्पिण्डं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं चान्द्रायणो विधिरिति । २१ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

( अथाद्यविशोऽध्यायः । )

न स्त्री दुष्यति जारेण न विशो वेदकर्भणा। नाऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निर्दर्हनव्मिणा॥१॥

<sup>ा</sup>कः "नाहाना" त्रक ुद्धपनां त्रक भित्राताब्यु"।४ च.न । ५ कः चिन्नुके कृष्णे . चैन तुहरा° त्रकः सः एप । ० कः सः "विधिः । इति वा° । ८ कः सः "हृतिक"।

स्वयं विप्रतिपन्ना वा यादे वा विप्रवासिता । वलात्कारोप्युक्ता वा चोरहस्तमताअप वा ॥ २ ॥ न त्याज्या दूषिता नारी नास्य।स्त्यागो विधीयते । पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् । मासि मासि रजो ह्यामां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ४ ॥ पूर्वे स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वेव-वाह्निभिः । गच्छन्ति मानुपान्पश्चान्नैता दुष्यन्ति धर्मतः॥५॥तासां सोमोऽदद(दा)च्छीचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम् । अग्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्माश्चिष्कल्पषाः स्त्रियः ॥६॥ त्रीणि स्तियः(याः) पातकानि लोके धर्मविदो विदुः । भर्तुर्वधो भ्रृणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥ ७ ॥ वत्सः शस्त्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने । स्नियश्च रतिसंसर्गे **सा** मृगग्रहणे शुचिः ॥ ८ ॥ अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥ ९ ॥ सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यइ-मतः परम् । येषां जपैश्व होमैश्व पूयन्ते नात्र संशयः ॥ १० ॥ अधमर्षेणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कृष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेव च(१) ॥११॥ अभीषँङ्गाः पदस्तीभाः सामानि व्याहृतीस्तथा(१)। भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा ॥ १२ ॥ पुरुषत्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । अध्विलङ्गः बाईस्पत्यं च वार्क्स्कं मध्यचस्तथा ॥ १३ ॥ शतरुद्रियमथर्वशिरस्त्रिसुपर्णं महाव्रतम् । गोस्कं चाश्वसूक्तं चै शुद्धः शुद्धेति सामनी ॥ १४ ॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रं वामदेव्यं बृहच । एतानि जप्तानि पुनान्ति जन्तूञ्जातिस्मरत्वं लभते यदींच्छेत् ॥ १५ ॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवैंष्णवी सूर्यमुताश्च गावः । तासामनन्तं फलमञ्जुवीत यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात् ॥ १६ ॥ उपरूपिनत दातारं गौरश्वः कनकं क्षितिः। अश्रोत्रियस्य विषस्य हैंस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥१७॥ वैशाख्यां पौर्णमास्यां च बाह्मणानसम् पश्च वा । तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतरान् ॥ १८ ॥ प्रीयतां धर्मराजाति यद्वा मनसि वर्तते । यावज्जीवकृतं पापं

१ क. जायन्ते। २ क. °पंणो देवकृतः शु°। ३ च. अतीष १४ क. 'षङ्गायदस्तो' । ५ च. 'स्तोभाः सा'। ६ च. 'तं च भासं। ७ क. अष्टल्ट्ं ८ क 'क्सूक्तमनृतस्त'। ९ च. च शुद्धाशुद्धीये सा'। १० क. सामानि। ११ क. द वा।

तरक्षणादेव नश्यति ॥ १९ ॥ सुवर्णनाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमार्गणम् । तिस्रैः भच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफ्लं शृणु ॥ २० ॥ ससुवर्णगुहा तेन सशैलवनकानना । चतुर्वक्त्रा मवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ २१ ॥ कृष्णाजिने तिलानकृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी । ददाति यस्तु विप्राय सर्वे तरित दुष्कृतिमिति सर्वे तरित दुष्कृतिमिति ॥ २२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८॥

### ( अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः ।)

दानेन सैर्वकामानवाप्नोति ॥ १ ॥ चिरजीवित्वं ब्रह्मचारी रूपवाँन् ॥ २ ॥ अग्रियेव्याद्वह्मछोकः ॥ ४ ॥ मौनात्सौभाग्यम् ॥ ५ ॥ नागाधिपतिरुद्कवासाँत् ॥ ६ ॥ नीर्कंजः क्षीणकोशः ॥ ७ ॥ तोयदः सर्वकाममसम्दः ॥ ८ ॥ अभ्रयदाता सुचक्षः ॥ ९ ॥ समृतिमान्मेधावी सर्वतोऽभयदाता ॥ १० ॥ गोप्रयुक्ते सर्वतीथोंपस्पर्शनम् ॥ ११ ॥ शञ्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम् ॥ १० ॥ गोप्रयुक्ते सर्वतीथोंपस्पर्शनम् ॥ ११ ॥ शञ्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम् ॥ १२ ॥ छत्रदानाद्गृहलाभः ॥ १३ ॥ गृहपदो नगरमाप्नोति ॥ १४ ॥ उपानत्य-दाँता यानमासादयति ॥ १५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति — ॥ १६ ॥ यित्कंचित्कुरुते पापं पुरुषो दिक्तिर्षि(शिं)तः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन श्रुध्यति ॥१७॥ विभायाऽऽ-चमनार्थ तु दद्यात्पूर्ण कमण्डलुम् । भेत्य तृप्तिं परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥ १८ ॥ अमहुहां सहस्राणां दानानां धुर्यवाहिनाम् । सुपात्रे विधिद्त्वानां कन्या-दानेन तत्समम् ॥ १९ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । आदि-दानेन तत्समम् ॥ १९ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । आदि-दानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम् ॥ २० ॥ आत्यन्तिकफलपदं मोक्षसंसार-मोचनम् । थोगिनां संमतं विद्वानाचारमनुवर्तते ॥ २१ ॥ श्रद्धानः श्रुचिद्गितो धारयेच्छण्यादपि । विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीर्यंत इति नाकपृष्ठे महीयत इति ॥ २२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकोनित्रंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

१ च. "र्गजमः ति । २ क. ख. "मिति । इति वा । ३ च. सर्वान्कामा । ४ क. "वान्ह्युपप । ५ च. "सानिर । ६ क. "रजोऽद्धी । ७ च. "ताऽयनमासादयते । अ । ८ च. "ती । अतिदानं हि दानानां । ९ च. "योऽनस्युरिमं वि । १० क. ख. "यते ॥ २२॥

(अथ त्रिंशोऽध्यायः।)

धर्म चरत माऽधर्म सत्यं वदत नानृतम्। दीर्घ पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम्।। १॥ ब्राह्मणो भवत्यिप्रियिवें ब्राह्मण इति श्रुतेः॥ २॥ तच कथम्॥३॥ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः संकल्पो यद्भः पश्चरात्मा रशना वृद्धिः सदो ब्रुखमा-इवनीयं नाभ्यामुद्ररोऽिश्वर्गाईपत्यः शाणोऽध्वर्युरपानो होता व्यानो ब्रह्मा समान खद्गाताऽऽत्मेन्द्रियाणि यद्भपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियैरिद्रियार्थे जुहोतीति॥ ४॥ अपि च काठके विद्वायते ॥ ५॥ अथाप्युद्राहरान्ति—॥ ६॥ पाति \* त्राति च दातारमात्मानं चैव किल्विषात् । वेदेन्धनसमृद्धेषु हुतं विश्वमुखाग्निषु॥ ७॥ न स्कन्दते न व्यथते नैनमध्यापतेच यत् । विदिष्ठमग्निहोत्राचु ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८॥ ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्यौ पृष्टिश्रवं त्रिः पुरोहाश्वमहिंसा च संतोषो यूपः कुच्छ्रं भूतेभ्योऽभयदाक्षिण्यं समृतिं कृत्या कर्तुं मानसं याति क्षयं बुधः॥ ९॥ जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः। जीवनाशा घनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ १०॥ या दुस्त्यजा दुमितिभियी न जीर्यति जीर्यतः। याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति॥ ११॥ नमोऽस्तु मित्रावरुणयोद्वर्वस्थाय श्रत्यातवे विसष्टाय विसष्टायेति॥ १२॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

समाप्तेयं वसिष्टस्मृतिः

अर्षित्वात्साधु ।

९ क. °तिश्व यः व ै। २ च. °स्याहुतिः खुवं ह्रीः पु । ३ च. °श्लियमिति कृ । ४ च. कतुमा । ५ क. या दुःखजाः

# बृद्धशातातपस्मृतिः ।

दृद्धशातातपशक्तं स्मृतितन्त्रविनिश्चयम् । संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि यावद्योपलब्धये ॥१॥ नदीतीरेषु गोष्टेषु पुण्येष्वायतनेषु च । तेत्र गत्वा शुचौ देशे ब्रह्मकूर्च समा-चरेत् ॥ २ ॥ पालाशं पद्मपत्रं वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम् । तत्र भ्रङ्क्ते त्रती नित्यं तत्पात्रं समुदाहृतम् ॥ ३ ॥ गायच्या चैव गोमूत्रं गन्यद्वारेति गोमयम् । आप्याय-स्वेति च क्षीरं दिधिकान्णेति वै दिधि ॥ ४ ॥ तेजोऽसि गुक्रामित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् । चतुर्दशीमुपोष्यैवं योऽमावस्यां समाचरेत् ॥ ५॥ गोमूत्रकं पर्छं द्यादङ्कष्ठार्घे तु गोमयम् । क्षीरं सप्तपलं दद्य। इध्नस्त्रिपलमेव च ॥ ६ ॥ आज्यमेकः पलं मोक्तं पलमेकं कुशोदकम् । एवं क्रमेण कर्तव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि ॥ ७॥ समपर्णाः शुभा दर्भा अच्छिनाग्राः समायताः । तैः समुद्भतेहीतन्यं देवताभ्यो यथाविधि ॥ ८ ॥ अग्रये सोमायोति इरावतीदं विष्णारिति । विष्णोर्नुकं सुमित्रियान सुजानातकस्तथा (१) ॥ ९॥ एतासां देवताहुतीनां हुतशेषं तुं यः पिवेत् । आलोड्य प्रणवेनैव निर्मध्य प्रणवेन तु ॥ १० ॥ उद्धृत्य प्रणवेनैव पिवेच प्रणवेन तु । एवं कुर्वन्त्रसकूर्च मासे मासे च वे द्विजः । सर्वेपापविशुद्धात्मा जायते नात्र संशयः ।।११।। यस्वगम्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम् । ब्रह्मकूचीं दहैत्पापं प्रदीपा( प्ता )-शिरिवेन्धनम् ॥ १२ ॥ मूत्ररेतःसम्रत्सर्गे मोहाङ्खञ्जीत वा कवित् । अत्रिरात्रं तत्र कुर्वीत प्रायिश्वेतं विशुद्धये ॥ १३ ॥ मूत्रियत्वा द्विजो मार्गे समृतिभ्रंशाज्जलं पिवेत् । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १४ ॥ निगिरन्यदि मेहेत भुङ्क्ते वा मेहने कृते । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १५ ॥ भोजनस्य तु काले च योऽशुचिर्भवति द्विः।भूमौ निक्षिष्य तं ग्रासं स्नात्वा शुद्धिमवाष्नुयात्॥१६॥

<sup>\*</sup> एतदर्घस्थानेऽयं पाढः सः पुस्तके " अहोरात्रोपितो मूखा पञ्चगन्येन शुध्यति " इति

<sup>--</sup> १ ख. 'निश्चितम् । २ ख. यत्र । ३ क. ग इः °त्र द्वारे निष्ठति गो । ४ च. "वं पौर्णमास्यां। 'भ ख. तु वर्जयत्। ६ खं 'हेत्सर्वे प्र'। ७ क. ग. शुक्तिमं ।

चाण्डालैः श्वपंचैः स्पृष्टो विष्मुत्रे कुरुते द्विजः । त्रिरात्रं तत्र द्ववीत भुक्तोच्छिष्टस्त-दाचरेत् ॥ १७ ॥ उदक्या स्तिका चैव झन्त्यका स्पृशति द्विजम् । त्रिरात्रेणैव शुध्येत इति भारतिरपीऽत्रेवीत् ॥ १८ ॥ रजस्वला यदा स्पृष्टा चाण्डालीन्त्यजवा-यसैः । ताविचिष्ठेत्रिराहोरा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥ १९॥ रजस्वले च द्वे नार्या-वन्योन्यं स्पृत्रतो यदि । सुवर्णपश्चगन्येन स्नात्वा श्चद्धिमवाप्नुयात् ॥ २० ॥ रज-स्वक्रायाः मेतायाः संस्कारादीनि नाडऽचरेत्। ऊर्ध्वे त्रिरात्रतः स्नातां भवधर्मेण दाह-येत् ॥ २१ ॥ चाण्डालं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं श्रवमन्त्यजम् । श्रुगालं सूतिकां नारीं रजसा च परिदेशताम् ॥ २२ ॥ श्वंकुर्वेद्धेटवराहांश्च ग्राम्यानस्पृक्षति मानवः । सचैक्षे सिशिरः स्नारंवा तर्दानीमैवं श्रुध्याति ॥ २३ ॥ अशुद्धः स्वयमप्येतानशुद्धांश्र यदा स्पृशेत् । विश्वध्यत्युपवासेन शातातपवची यथा ॥२४॥ उच्छिष्टं स्पृशते विंदी यँदाऽ-कुर्ज च मानवः । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ २५ ॥ आदित्येऽ-स्तमिते रात्रावस्पृष्टयं स्पृत्रते यदि । भगवन्येन शुद्धिः स्यात्तन्मे ब्रूहि विनिश्चितम् ।। २६%। अमस्तिमत आदिस्ये संगृहीतं हु यज्जलम् । तेन सर्वात्मना शुद्धिः शव-रेपृष्टं न शुध्यति ।। २७ ॥ स्वाभित्रायकृतं कमै यत्कि विद्यानवर्जितम् । ऋशिष्मिण बालानां तत्सर्व निष्पयोजनम् ॥ २८ ॥ विना धर्मेण शास्त्रिण प्रायश्चित्तं पदीयते । न तेन शुद्धिमामोति पार्यश्चित्ते कृते सति॥ २९॥ अनंधीत्यं धर्मशास्त्रं पार्यश्चित्तं ददाति यः । प्रायश्चित्ती भवेत्पूतस्तत्पापं पर्षदं व्रजेत् ॥ ३० ॥ गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीसंबन्धकृतेषु च । यसुद्दिश्य त्यजेत्माणांस्तमाहुर्ज्ञह्मयानकम् ॥३१॥ अथ कथि-त्ममादेन चित्रयतेऽज्युद्दैकादिभिः। तस्याऽऽश्लीचं विधार्तच्यं कर्तच्या चोदेकक्रिया॥३२॥ ऋतौ तु गर्भश्रङ्कायां स्त्रीनं मैथुनिनः स्मृतम् । ऋतुं विना यदा गच्छेच्छीचं मृत्र-पुरीविवर्त ॥ ३३ ॥ तीवदैविशिची स्याती दंपती शयनं गती। शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुगान् ॥ ३४ ॥ उंच्छिष्टं सैस्पृतेंग्रीस्तु होक एवं स

९ च. °रिस्नुता° । २ क. ग. घ. ° छं शिएता झा । ३ ख. ° प्रो मद्यं यूदी च मानवीम् । अ ° । ४ क. यथा शुद्धं च मानव । अ ° । ५ ख. ° द्धिः शुना स्पृष्टं तु वर्जयेत् । स्वा° । ६ ख. च. ° त् । द्वावेतावशु ° ।

दुष्यति । तं स्पृष्टाऽन्यं(न्यो)न दुष्येत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ ३५ ॥ श्रीिषितानां तु पात्राणां यद्येकमुपहन्यते । तावन्मात्रस्य तच्छौचं नेतरेषामिति स्थितिः ॥ ३६ ॥ पिण्याकाश्चेव तेकाम्बु सक्तवः प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्सौम्योऽयमु-च्यते॥ ३७ ॥ एषामेव त्रिरभ्यासादेकौकस्य यथाक्रमम् । तुलापुरुष इत्येष क्षेयः पश्चद्शाहिकः ॥ ३८ ॥ पिण्डयज्ञकृता देयं त्रेतायात्रं दिनत्रयम् । जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ॥३९॥ मृताहनि तु कर्तव्यं प्रविमासं तु वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ ४० ॥ मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य भवेतसुतैः । पिता-मह्या सहैवास्याः सिवण्डीकरणं स्मृतम् ॥ ४१ ॥ मातुळेनैव गोत्रेण यावत्तस्याः सपिण्डता । भार्यीयां संस्थितायां तु सपिण्डीकरणान्तिकम् ॥४२॥ पितुः सा भजते गोत्रमूर्ध्वे तु पैतिपैतृकम् । इति प्रोक्तं पुराविद्धिर्धर्मशास्त्रानुसारतः ॥ ४३ ॥ सर्वव-र्णासु नारीषु ये स्युर्विपस्य वान्यवाः । तेषामाशीचं विपस्य दशाहं सूतकं भवेतें ॥ ४४ ॥ पूर्वपातस्थितानां तु षड्भिस्तु पृथमेव च । यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथक्सिथताः ।।४५॥ एकपिण्डः पृथक्स्थो पस्तं थिण्डं त्रिषु वर्तयेत्। एवं सपिण्डि-(ण्ड)ता कार्या सर्वदैव विचक्षणै: ॥ ४६ ॥ नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयेदृर्ध्व-मानसः । आगच्छन्तु मे पितरः प्रतिगृह्णन्तु तज्जलम् ॥ ४७ ॥ पिवतः पतते तोयं भाजने मुखनिः स्टतम् । अभोज्यात्रं विजानीयाद्भवत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ४८ ॥ इस्तर्दत्तं तु यत्त्रोयं छवणं व्यञ्जनानि च। तद्दातुर्नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बि-षम् ॥ ४९ ॥ पात्रे तु मृन्मये यस्तु श्राद्धे वै भोजयेद्दिजान् । अन्नदाता पुरोधाता भोक्ता च नरकं व्रजेत् ॥ ५० ॥ श्राद्धे भुक्त्वा य उच्छिष्टं दृषलाय प्रयच्छिति । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनौ च जायते ॥ ५१ ॥ आसनारूढपादो वा वस्नार्घ-पाद्यतोऽपि वा । मुखेन फूत्कृतं भ्रङ्क्ते भ्र<del>क्त</del>्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५२ ॥ म्रुख-पर्शुषितो नित्यं देवतास्त्वचेयेनु यः। तस्मात्सर्विषयत्नेन प्रकुर्याद्दन्तधावनम् ॥ ९३ ॥ नेत्राञ्चनं सताम्बूलं सिन्दूरं रक्तवींससी । विभूयात्सोपवासाऽपि सर्वदा भर्तृवृद्धये ॥ ५४ ॥ गन्यालंकारवस्त्राणि धूपमाल्यानुल्रेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् । ५६ ॥

१ क. ग. घ. इ. शोणिता°। २ क. ग. इ. वक्त्राम्बु। १ ख. °र्यायाः सस्थितायास्तु स । ४ ख. °ितिपितृ° । ५ ख. °त् । प्रथमे ऽवस्थि° । ६ क. ग. घ. रं ° यस्ते पिण्डत्रिषु वर्तते । ए° । ७ च. °दत्तांस्तु योऽश्रीयाह्नवर्णं व्यञ्जनादिकम् । त° । ८ च श्राद्धं । ९ क.ंग. ° चेयत्रतः । त° । १० क. ग. घ. छ. °ससा। वि°।

दन्तकाष्टममावास्यां चतुर्देश्यां च मैथुनम् । हन्ति सप्त कुलान्कृत्वा तेलाभ्यङ्गं तथा व्रती ॥ ५६ ॥ षष्ट्रचष्टम्यौ पश्चदशी पश्चद्रयचतुर्दशी । आयुः संहरते पापात्तेले मांसे क्षुरे भगे ॥५७॥ मूत्रपुरीषकरणा च्छ्रकाकस्पर्शे सचैलं स्नानं महान्याहानिहोमश्च ॥५८॥ कुमारमसवे नाहचामच्छिकायां गुड्छृतिहरण्यवस्त्रमावरणपतिग्रहे न दोषः स्याचित्रस्ति ॥ ५९ ॥ अनिप्ररानिकेनः स्यात्रिपात्रावरणो म्रानिः । यत्रास्तिमतशायी च सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ६० ॥ निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्र तत्र वसेन्नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ ६१ ॥ द्रव्येणान्यायल्ड्येन यः करोत्यू (त्यौ) भ्र्ध्वदेहिकम् । नासौ फलमवामोति तस्यार्थस्य दुरागमात् ॥ ६२ ॥ आहिताग्निस्तु यो विभः भूदान्नान्न निवर्तते । पश्चतानि प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥६३॥ काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे । संकल्पं न करिष्यामि मूलच्छित्रो भविष्यसि ॥ ६४ ॥ कत्यायोत्थाय वोद्धन्यं महद्भयमुपस्थितम् । मरणव्याधिशोक्तानां किमद्य निपतिष्यति ॥ ६५ ॥ श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वोक्के चाऽऽपराहिकम् । न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं चास्य न वाऽकृतम् ॥ ६६ ॥ यः स्त्रीणां न त्यजेन् द्रिगमुक्तरोत्तरलोलुभिः । पुरो दीर्घी पदन्यासैक्लायां सायंतनीमिवे ॥ ६७ ॥ सुच्छन्द्रमन्तिन्द्रसम् स्त्रसम् । इति कुँद्रा समस्ताद्यैः कः कुर्योदसमझसम् ॥६८॥ न्द्रपन्ताने भ्राकेनापि प्रस्च्यते । इति कुँद्रा समस्ताद्यैः कः कुर्योदसमझसम् ॥६८॥

इति श्रीवृद्धशातातपर्विशेका वृद्धशातातपस्मृतिः समाप्ता ।

समाप्तेयं दृद्धशातातपस्मृतिः

\* इत उत्तरं वचनद्वयं खे. पुस्तके न विद्यते ।

१ क ग. घ. °तैलं मांसं क्षुरे भवेत् । मू ° । २ च. °वस्नामर ° । ३ क. ग. घ. °रप्तिकेन तस्या ° । ४ क. ग. घ. क. °जेद्रोगे रुत्तरोत्तार ° । ५ च. °व । स्वच्छ ° । ६ च. बुद्ध्या समस्तार्थे कः ।

## के तत्सद्भागे नुमुः।

# वृद्धहारीतस्यृतिः।

### (तत्र प्रथमोऽध्यायः।)

\*यस्य द्विरद्ववत्राद्याः पारिषाद्याः ( पदाः ) परःश्रतम् । विद्वं विद्वान्ति भय ( ज )तां विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ १ ॥ इतिः उट । अस्त्ररीष्ट्तु तं गत्वा हारी-तस्याऽऽश्रमं नृषः । ववन्दे तं महात्मानं बालार्कसदृशामभुम् ॥ २ ॥ संपृष्टः कुश-लस्ते( लं ते )न पूजितः परमासने । उपविष्टस्तत्तो विश्वयुद्धाच नृपनन्दनः ॥ ३ ॥ भगवन्सर्वधर्मे इ सर्ववदविदां वर । पुरुछामि त्वां महाभाग पुरमं धर्मेमव्ययम् ॥ ४ ॥ क्यं वर्णाश्रमाणां तु नित्यनैमित्तिका क्रिया। कर्तव्या मुनिमार्ट्स नारीणां च् नैरस्य च ॥ ५ ॥ स्वरूपं जीवपरयोः ऋशं मोक्षपॅदस्य च । ब्रत्यांप्रिसाधनं बुह्यन्व-क्तुमईसि सुत्रत ।। ६ ॥ एवमुक्तस्य (कः स ) विभूषिस्तेन राज्यिणा तदा । उवाज् परमितरा नैमस्कृत्य जनार्दनम् ॥ ७ ॥ हारीत उत्ताच-मृष्णु राज्नुमन्नश्च्यामि सर्ववेदोपवृंहितम् । यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वे पृच्छतो मम भूपते ॥ ८ ॥ तद्ववीमि परं धर्मै त्रृणुष्वैकाग्रमानसः । सर्वेषामेव देवानामनादिः पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ ईश्वरस्तु स पूर्वास्य जगतः प्रभुरव्ययः। नारायणो वासुदेवो विष्णुर्ब्रह्माऽच्युतो हरिः। स्रष्टा घोता विघाता च स एव परमेश्वरः ॥ १० ॥ हिरण्यगर्भः सविता गुणभृत्रिर्गुणोऽन्ययः । परमात्मा परं ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः ॥ ११ ॥ इन्द्रः प्रजा-पतिः मूर्यः शिवो बह्धिः सनातनः। सर्वीत्मकः सर्वेमुहृत्सर्वभृद्भृतवाह(भाव)नः॥१२॥ यमी च भगवान्कृष्णो मुकुन्दोऽनन्त एव च। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा ब्रह्मण्यो ब्रह्मण-स्पतिः ॥ १३ ॥ स एव पुण्डरीकाक्षः श्लीको नाथोऽधिपो महान् । सहस्रमूर्घा विश्वात्मा सहस्रकरपादवान् ॥ १४ ॥

### \* एतद्वचनं न ख. पुस्तके।

१ सः ब्रुहि । २ सः °त्तिकाः कियाः । क° । ३ सः नृपस्य । ४ सः °पथस्य । ५ सः °त्याप्तेः सा° । ६ कः नमः कृत्वा । ७ कः भृतस्य । ८ सुः °वान्यो जगतो विसुः । ९ कः °दिः । ईश्वरस्तु स्र° । १० कः श्रीमूलीलगधिः ।

यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः । चतुर्भिः श्रोभुनोप्यिः साध्योऽमं सु मुह्य-त्मभिः ॥ १५ ॥ तुरीयपद्योभेक्त्या सुर्सिद्धः समुद्राहृतः । तं स्वी कुर्वेह्ति विद्रांसः स्वस्वरूपतया सदा ॥ १६ ॥ नैसर्गिकं हि सर्वेषां दास्यपेव हरेः सदा । स्वाम्यं परस्वरूपस्य दास्यं जीवस्य सर्वदाँ । प्रक्रुत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यः मिति स्थिति: ॥ १७ ॥ दास्यमेव परं धर्म दास्यमेव परं हितम् । दास्येनेव भवेन्यु-क्तिरन्यथा निरयं त्रजेत् ॥ १८ ॥ विष्णोदीस्यं परा भक्तिर्येषां तु न भवेत्कृत्वित्। तेषामेच हि संस्रष्टं निरयं ब्रह्मणा नृप ॥ १९ ॥ नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः । जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संग्रयः ॥ २० ॥ तस्माद्मारयं परां भक्तिमालम्बय नृपसत्तम । नित्यनेमित्तिकं सर्वे क्वर्योत्पीत्यै हरेः सदा ॥ २१ ॥ तस्य स्वरूपं रूपं च गुणांश्रापि विभूतयः । ज्ञात्वा समर्चयेदिष्णुं यावज्जीवमतिन्द्रतः ॥ २२ ॥ तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा संकीर्तयेत्रभुम् । जपेच जुहुयाईकोत(कस्त)-द्वानेकविलक्षणः ॥ २३ ॥ शङ्खचक्रोर्ध्वपुण्ड्।दिधारणं दास्यलक्षणम् । तमायकः रणं चैव वैष्णवं तदिहोच्यते ॥ २४ ॥ अवैष्णवास्तु ये विमा पाषण्डास्ते नराधमाः। तेषां तु नरके वासः वल्पकोटिशतैरापँ॥ २५॥ तापादिपश्चसंस्कारी मन्त्ररत्ना-र्थतत्त्ववित । वैष्णर्वः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम् ॥ २६ ॥ अचकथारीः यो विशो बहुवेदश्चनोऽपि वा । स जीवनेव चाण्डालो मृतो निरममानुयात ॥२७॥ तस्मान्तापादिसंस्काराः कर्तव्या धर्मकाङ्क्षिणा । अयमेव परो धर्मः प्रधानः सर्व-कर्मणाम् ॥ २८ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ वैष्णवधर्मशास्त्रे पश्चसंस्कारप्रति-पादनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः । )

अम्बरीष उवाच — भगवन्वैष्णवाः पश्च संस्काराः सर्वकर्मणाम् । पृथानिमित्वे यचोक्तं सर्वेरिप महिष्मिः । तिद्धानं ममाऽऽचक्ष्व विस्तरेणैव सुत्रत् ॥१॥ हात्रीत् उवाच - नशृणु राजन्त्रवक्ष्यामि निर्मला वैष्णवीः क्रियाः । यदुक्तं वृद्धाणाः पृद्धे विस्तरेणेव से विष्णवैः ॥ २ ॥ संस्काराणां तु सर्वेषामाद्यं चक्रादिधारणम् । तत्कर्तव्यं हि सर्वेषां विधिना वै द्विजन्मनाम् ॥ ३ ॥

१ क. °रीयोपरयो°। २ ख. 'सिद्धोऽयमुदा°। ३ ख. 'रूपं स्याहास्यं। ४ क. 'दा। प्राक्प्रत्य-गारमनो । ५ क. 'त्वा परम°। ६ क. 'द्भक्त्या वै°। पख. 'पि। तदादिवर्षमंचारी। ८ क. 'बः साक्षा-जाग°। ९ ख. 'स्मात्ते हरिसं°। १० ख. 'तौ विशिष्टभ'। ११ ख. 'ष्णवाः क्रि'।

आचार्य संश्रयेत्पूर्वेषनम् वैष्णवं द्विजम् । श्रुद्धसत्त्वगुणोपेतं नवेज्याकर्मकारकम् ॥ ४ ॥ सत्संपदायसंयुक्तं मन्त्ररत्नार्थकोविदम् । ज्ञानवैराग्यसंपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम् ॥ ५ ॥ शासितारं सदाचाँरैः सर्वधर्मविदां वरम् । महाभागवतं विषं सदाचारनिषेव-(वि)णम् ॥ ६॥ आलोक्य सर्वशास्त्राणि पुराणानि च वैष्णवः । तदर्थमाचरेद्यस्तु-स आचार्य इतीरितः॥ ७॥ आस्तिक्यमानसं सिद्धिरुपेतं धर्मवत्सलम् । श्रद्दधानं सदाचारं गुरुशुश्रुषतत्परम् ॥८॥ संवत्सर्रं परीक्ष्यार्थे तं शिष्यं शासयेद्गुरुः । तस्याऽऽ-दौ पश्च संस्कारान्कुर्यात्सम्यग्विधानतः ॥ ९ ॥ पातः स्नात्वा शुचौ देशे पूजियत्वा जनार्दनम् । स्तातं शिष्यं समानीय तेनैव सह देशिकः ॥ १०॥ स्ताप्य पश्चामृतैर्ग-व्येश्रकादीनर्जयेदयः । पुष्पैर्धूपैश्र दीपेश्र नैवेद्यैविविधेरिष ॥ ११ ॥ तत्तत्प्रकाशकैर्म-न्त्रेरचेयेत्युरतो हरेः । स्वाग्नी होमं प्रकुर्वात इध्माधानादिपूर्वकम् ॥ १२ ॥ पौरुषेण तु सूक्तेन पायसं घृतमिश्रितम् । आज्येन मूलपन्त्रोण हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम् ॥ १३॥ वैष्णव्या चैव गायत्र्या जुहुयात्त्रयतो गुरुः। पश्चादग्नौ विनिक्षिष्य चक्राद्यायुध-पश्चकम् ॥ १४ ॥ पूजियत्वा सहस्रारं ध्यात्वा तद्विह्निमण्डले । षडक्षरेण जुहुया-दाज्यं विश्वतिसंख्यया ॥ १५ ॥ सर्वेश्व हेतिमन्त्रेश्व एकैकाज्याहुति कमात् । ततः पदिक्षणं कृत्वा सिशव्यो विह्निभात्मवान् ॥ १६ ॥ नमस्कृत्वा(त्य) ततो विष्णुं जप्त्वा मन्त्रं वरं<sup>8</sup>शुभम् । प्राङ्मुखं तु समासीनं शिष्यमेकाग्रचेतसम् ॥ १७ ॥ प्रत-पेचकर्राङ्कादिहेति।भेर्मन्त्रग्रचरन्। दक्षिणे तु भुजे चक्रं वामांसे शङ्कमेव च ॥१८॥ गदां च भारू पध्ये तु हृदये नन्दकं तथा। मस्तके तु तथा बार्ङ्गमङ्कयोद्वेमछं तथा।। १९॥ पश्चात्प्रक्षाल्य तोयेन पुनः पूजां समाचरेत् । होमशेषं समाष्याय वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ २० ॥ एवं तापित्रया कार्या वैष्णवी कल्मपायहा । प्रधानं वैष्णवं तेषां ताप-संस्कारम्रुचमम् ॥ २१ ॥ तापसंस्कारमात्रेण परां सिद्धिमवाप्नुयात्॥ २२ ॥ केचित्तु चक्रशृक्षी द्रौ पतसी बाहुमूलयाः। धारयन्ति महात्मानश्रक्रमेकं तु चापरे॥२३॥वैष्ण-वानां तु हेतीनां प्रधानं चक्रग्रुच्यते। तेनैव बाहुमूळे तु प्रतप्तेनाङ्क्रयेट्बुधः ॥२४॥ जाते पुत्रे पितास्तात्वा होमं कुर्याद्विधानतः । तेनाग्निनेव संतप्तचक्रेण भुजपूळयोः॥ २५ ॥

<sup>9</sup> क. ग. °र्वमनाद्यं वै° । २ ख. °चाँवें: स° । ३ ख. उदाह्तः । ४ ख. °रं प्रतीक्ष्याथ तं । ५ क. •स्वाथ<sup>प</sup> । ६ ख. असौ । ७ क. °म् । प्रजपे° । ८ ख. °खशङ्खौ द्वौ हे° । ९ ख. °कियाः कार्याः वैक्यन्यः कल्मषापहाः । प्र° ।

अङ्कियित्वा शिक्षोः पश्चान्नाम कुर्योच वष्णवम् । पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥ २६ ॥ अङ्कायित्वा न चक्रेण यत्किचित्कर्म संचरेत् । तत्सर्वे याति वैकल्यिमष्टापूर्तादिकं नृप ॥२७॥ कारयेन्मन्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पश्च हेतयः। चक्रं वै कर्मसिद्धचर्य जातकर्मणि धारयेत् ॥ २८ ॥ अचकथारी विपन्तु सर्वकर्मसु गहितः। अवैष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥ २९॥ चकादिचिह्नरहितं पाकृतं कलुषान्वितम् । अवैष्णवं तु तं दूराच्छ्वपाकिमव संत्यजेत् ॥ ३०॥ अवैष् प्णवस्तु यो विषः श्वपाकाद्धमः स्मृतः । अश्राद्धेयो ह्यपाङ्क्तयो रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ३१ ॥ अवैष्णस्तु यो विषः सर्वधर्मयुतोऽपि वा । स पापण्डेति वि(ण्ड इति) क्रेयः सर्वकर्मसु नाईति ॥ ३२ ॥ तस्माचक्रं विधानेन तप्तं वै धार्येद्द्विजः । सर्वी-श्रमेषु वसतां स्त्रीणां च श्रुतिचोदनात् ॥ ३३ ॥ अनायुधासो असुरा अदेवा इति वै श्रुतिः । चक्रेणं तामपवप इत्यृचा सर्धुदीरितम् ॥ ३४ ॥ अपेत्यमङ्कमित्युक्तं विपेति श्रवणं तथा । तस्माद्वै तप्तचक्रस्य चाङ्कनं मुनिभिः स्मृतम् ॥ ३५ ॥ पवित्रं विततं ब्राह्मं प्रभोगीत्रे तु घारितम् । श्रुत्यैव चाङ्क्येद्वात्रे तद्वह्म समर्वाप्यते ॥३६॥ येचे पवित्रमर्चिष्यम(षि अ) मे विततमन्तरीं। ब्रह्मेति निहितं नेव ब्रह्मणो(णः) श्रुतिवृहिः तम् ॥३०॥ पिवत्रमिति चैवाग्निरित्रवै चक्रश्चयते । अग्निरेव सहस्रारः सहस्रा(स्र)निमि रुच्यते ॥३८॥ नेमितप्ततनुः सूर्यो ब्रह्मणा समतां ब्रैंजेत् । यत्ते पवित्रमर्चिष अग्ने तेन पुनीहिनः ॥३९॥ दक्षिणे तु भुने विशो विभृयाद्वै सुदर्शनम्। सव्ये तु शङ्कं विभृयादिति वेदविदो विदुः ॥ ४० ॥ इत्यादिश्रुतिभिः मोक्तं विष्णोश्रकस्य धारणम् । पुराणे-विवितिहासेषु सान्विकेषु स्मृतिष्विप ॥४१। शङ्खचक्रोध्वेषुण्ड्रादिरहितं ब्राह्मणं नृप । यः श्राद्धे भोजयेद्विमः पितृणां तस्य दुर्गतिः ॥ ४२ ॥ शङ्कचक्रोध्वेपुण्ड् दिचिह्नैः शियतमेहरेः । रहितः सर्वधर्भेभ्यक्च्युतो नरकमाप्तुयात् ॥ ४३ ॥ रुद्रार्चनं त्रिपुण्ड्रेस्य धारणं यत्र दृश्यते । तच्छू( स शू )द्राणां विधिः शोक्तो न द्विजानां कदाचन ॥४४॥ प्रतिलोमानुलोमानां दुर्गागणसुभैरवाः । पूजनीया र्यंथाहेण बिल्क्चन्द्नधारणम् ॥४५॥

## × एतदर्ध न क. प्रस्तके।

१ ख. बैफल्य° । २ ख. वा । गवां षण्डति वि° । ३ क. "णतमवयवक्रयवि इ° । ४ ख. "सुदाहृत" । ५ क. °अवेत्यकनामि । ६ क. वयोतिश्रावणं । ७ ख. श्रुतम् । ८ ख. वाप्तये । य । ९ क. यत्तपवित्रम-चिष्यानि विततमन्त । १० क. °रा । पुर्नाहि तेनैव नकब्रह्मनोथु । ११ क. °हस्रते नेमिनातप्ततनुर्यो ब्रह्म-णोऽस<sup>°</sup>। १२ ख. व्रजन्। १३ ख. °विंध्यमग्नेस्तु न सुनिहितः । १४ क °वेने त्रि°। १५ क °ठोमांश्व-नांर्दुगादपमे°। १६ ख. यदाहें°। १७ क. °धारिणाम्।

यसरोससम्प्रतामि विद्याधरमणास्तैथा । चाण्डालानामर्चनीया मद्यमांसनिषवे (वि ) णाम् । स्वेव**णीविहितं धर्ममेवं ज्ञात्वा समाचरेत्** ॥ ४६ ॥ रुद्रार्चनाद्ब्राह्मणस्तु **भूदेण समती विजेस् । यक्षमूर्तार्चनात्सद्यशाण्डालत्वमवाप्नुयात् ॥ ४७ ॥ न भस्म बीर्यदिकः परमापद्वति अपि वा । मोहाद्वै विभृयाद्यो वे स सुरापो भवेद्धुवम् ॥४८॥** तिर्वेक्पुण्डूबर विभ पट्टाकारघर तथा । श्वपाकामिव नेक्षेत न संभाषेत कुत्रचित ॥ ४९ ॥ तस्माद्दिकातिमिधीर्यमूर्ध्वपुण्ड्रं विधानतः । मृदा शुभ्रेण सततं सान्तराछं मनोहरम् ॥ ५० ॥ स्नात्वा शुद्धेऽपि पूर्वाह्ने विष्णुमभ्यच्ये देशिकः । स्नानं शिष्यं संगृहियं होंगं कुर्वितं पूर्ववत् ॥ ५१ ॥ परोमात्रेति सूक्तेन पायसं मधुमिश्रितम् । हुत्वाऽव मृत्यमन्त्रण शतमेष्टांत्तरं घृतम् ॥ ५२ ॥ स्थाण्डले तु ततः पश्चान्मण्डलानि यैयांक्रियम् । दिक्ष्यष्ट मध्ये चत्वारि विन्यसेत्पुरतो हरेः ॥ ५३ ॥ विलिखेत्तत्र पुण्ड्रादि विस्तिरायामभेदतः । तेष्वर्चयेत्रतो घीमान्केशवादीननुक्रमात् ॥ ५४ ॥ तत्र त्रित्र च तम्पूर्ति ध्यात्वा मन्त्रैः समर्चयेत् । गन्धपुष्पादि सकलं मन्त्रेणैवार्चयेद्गुरुम् ।। ५५ ॥ प्रदेशिणममुत्रज्य सिशन्यः प्रणमेद्य । तद्वाही निक्षिपेच्छिष्यः केशवादी-में मुक्तमात् ॥ ५६ ॥ इदि विन्यस्य पुण्ड्राणि गुरूक्तानि स वैष्णवः। शुभ्रेणैव मृदा पंचार्किभृयोत्मुसमाहितः ॥ ५७॥ त्रिसंध्यासु मृदा वित्रो यागकाले विशेषतः। श्राद्धे दानै तथा होमे स्वाध्याये पितृतर्पणे ॥ ५८ ॥ श्रद्धालुरूध्र्वपुण्ड्राणि विभृया-दक्षिमसत्तमः । \* तदांऽऽराध्येद्वेरेनि(हरेनिं )त्यमूर्ध्वपुण्ड्रविधानतः ॥ ५९ ॥ श्राद्धं होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । भरमी भवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्डं विना कृतम् ।। ६० ।। कंध्वेपुण्डूं विना यस्तु श्रादं कुर्वीत स द्विजः । सर्वे तदाससैनीतं नरकं चाचिगस्छति ॥ ६१ ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्विहीनं तु यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजम् । अश्वन्ति पितरस्तस्य विष्मूत्रं मात्र संश्वयः ॥६२॥ तस्मात्तु सततं धार्यमूर्ध्वपुण्ड्रं द्विजन्मना । धारयेक तिर्यक्पुण्ड्मापद्यपि कदाचन ॥ ६३ ॥ तिर्यक्पुण्ड्धरं विप्रं चाण्डालमिव संत्यजेत् । सोऽनर्हः सर्वक्रत्येषु सर्वछोकेषु गर्हितः ॥ ६४ ॥ जिध्वेषुण्ड्विहीनः सन्सं-ध्याकमें समाचरेत् । सर्वे तद्राक्षसैनीतं नरकं चाधिगच्छति ॥६५ ॥ यच्छरीरं मनु-ष्याणामूर्ध्वपुण्ड्रविवर्जितम् । द्रष्ट्रव्यं नैव तत्किचिच्छमशानिमव तद्भवेत् ॥ ६६ ॥

<sup>\*</sup> एतद्धी न ख. पुस्तके।

१ कं "स्तदा। चण्डा"। २ कं. "बणम्। ३ ख. "हाम्बर"। ४ ख. "क इव वीक्षे"। ५ ख. यदाऋ-मात्। दीत्यस्थम"। ६ क. तथ्युनीक्ष्पे"। ७ क. ग. "ण्ड्रादि गुरुणोक्तानि वै"।

कर्ष्यपुण्डं मृदा शुभ्रं ललाटे यस्य दृश्यते । चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ ६७ ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्स्य मध्ये तु ललाटं सुमनोहरे । लक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वै हरि: ॥ ६८ ॥ निरन्तरालं यः कुर्यादृर्ध्वपुण्ड्रं द्विनाधमः । स हि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति ॥ ६९ ॥ अँच्छिद्रमूर्ध्वेपुण्डूं तु यः करोति द्विजा-धमः । कल्पकोटिसहस्राणि रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ७० ॥ तस्माँच्छिद्रान्वितं पुण्डूं धरेद्दिष्णुपदाकृति । छछ।टादिषु चाङ्गिषु सर्वकर्मसु वैष्णवः ॥ ७१ ॥ नासिकामूछ-मारम्य छलाटौन्तं तु विन्यसेत् । अङ्गुलं द्रचङ्गुलं वाःपि मध्ये च्छिद्रं १कलप-येत् ॥ ७२॥ पार्थे चाङ्गुस्त्रिमात्रं तु विन्यसेद्द्विजसत्तमः । पुण्ड्राणामन्तरार्ह्रेषु इरिद्रां धारयेच्छ्रियम् ॥ ७३ ॥ ललाटे पृष्ठयोः कण्ठे भ्रजनोक्तमयोरिष । चतुरङ्गुलमात्रं तु विभृयादायतं द्विजः ॥ ७४ ॥ उरस्यष्टाङ्गुलं धार्ये अजयोरायतं तथा । उदरे पार्श्वयोर्नित्यमायतं तु दशाङ्गुलम् ॥ ७५ ॥ केशवार्चेर्नमोन्तेश्र प्रणवाद्यैरनुक्रमात् । ललाटे केशवं रूपं कुक्षी नारायणं न्यसेत् ॥ ७६ ॥ वक्षःस्थले माधवं च गोविन्दं कण्डदेश्वतः । विष्णुं च दक्षिणे पार्थे बाह्वोश्च मधुसूदनम् ॥ ७७ ॥ त्रिविक्रमं तु वा-मांसे वामनं वामपार्श्वतः । श्रीधरं वामवाहौ तु हुपीकेशं तथांश(स)के ॥ ७८ ॥ पृष्ठे च पद्मनाभं तु ग्रीवे दामोदरं तथा । तत्प्रक्षालनतोयेन वासुदेवेति मूर्धिन ॥ ७९ ॥ केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्खचकगदाधरः । शुक्काम्वरधरः सौम्यो मुक्ताभरणमूपितः॥८०॥ नारायणो घनस्यामः कङ्कंपद्मगदासिभृत् । पीतवासा मणिमयैभूवणैरुपक्षोभितः ॥८१।। माधवश्रोत्पल्रमख्यश्रक्रशाङ्गिगदासिभृत् । चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८२॥ गोविन्दः श्रृङ्खवर्णः स्यात्पद्मराङ्खगदासिभृत् । रक्तारविन्दपादाब्जतप्तकाश्चन भूषणः ॥ ८३ ॥ गौरवर्णो भवेद्विष्णुः शङ्खचक्रहलासिभृत् । क्षौमाम्बरघरः स्नग्वी केयुराङ्गदभूषितः ॥ ८४ ॥ अराविन्दनिभः श्रीमान्भधुजिन्कमलासनः । चक्रं शार्ङ्गी च मुसलं पद्मं दोभिविभत्र्यसौ ॥ ८५ ॥ त्रिविक्रमो रक्तवर्णः शङ्खचकगदासिभृत् । किरीटहारकेयूरकुण्डलैश्र विराजितः ॥ ८६ ॥ वामनः कुन्दवर्णः स्यात्पुण्डरीकाय-तेक्षणः । दोर्भिर्वेजं गदां र्वेक्कं पद्मं हैमं विभर्त्यसौ ॥ ८७ ॥ श्रीधरः पुण्डरी-

१ क. °िप स द्वा° । २ ख. अथेदमू° । ३ ख. °स्माद्रागान्वि° । ४ ख. °टान्तेषु वि° । ५ ख. °ङ्गु-छद्वयमात्रं तु म° । ६ ख. °ले तु ह° । ७ क. ग. °मं तथैवांसे । ८ ख. तदा भुजे । पृ° । ९ °ङ्खचक्रग° । १० ख. शक्ति । ११ ख. °द्विष्णुश्रकशङ्खह° । १२ ख. चक्रं।

कौभश्रमिशाङ्गिसिपद्मभृत् । रक्तारिवन्दनयनो मुक्तादामिवभूषितः ॥८८॥ विद्युद्दणों हृषीकेशश्रुकशाङ्गिहरु।सिभृत् । रक्तमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकावतंसकः ॥ ८९ ॥ इन्द्रनीलिनभः शङ्कचक्रपद्मगदाधरः । पद्मनाभः पीतवासाश्चित्रमाल्यानुलेपनः ॥ ९० ॥ दामोदरः शाद्दैलाभः पद्मशाङ्गीसिशङ्कभृत् । पीतवासा विशालाक्षी नानारत्नविभूष्वितः ॥ ९१ ॥ एवं पुण्ड्रिण सततं धारयेद्दैष्णवोत्तमः । पुण्ड्रसंस्कार इत्येवं शिष्येणापि च कारयेत् ॥ ९२ ॥ तन्त्रशेषं समाप्यार्थं ब्राह्मणानभोजयेत्ततः ॥९३ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्पृतौ पुण्ड्संस्कारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

(अथ तृतीयोऽध्यायः।)

तृतीयं नामसंस्कारं कुर्वीत शुभवासरे । स्नात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिर्मुरून्॥१॥ -नामाधिदैवतं पश्चात्पूजयेत्प्रयतात्मवान् । द्वादक्षेव तु मासास्तु केश्ववाद्यैरिधिष्ठताः॥२॥ आरभ्य मार्गशीर्षे तु यथासंख्यं द्विजोत्तमः । यस्मिन्मासि भवेदीक्षा तन्मूर्वेनीम चो-दितम् ॥ ३ ॥ नृसिंहरामक्रुष्णाख्यं दासनाम शकल्पयेत् । शक्त्या दशावताराणां वर्जयेन्नाम वैष्णवः । नाम दद्यात्त्रयत्नेन वैष्णवं पापनाञ्चम् ॥ ४ ॥ यस्य वै वैष्णवं नाम नास्ति चेतु द्विजन्मनः ! अनोमि(म)कः स विज्ञेयः सर्वकर्भसु गर्हितः॥५॥ चक्रस्य घारणं यस्य जातकर्मणि संभवेत् । तत्र वै गासनामापि दद्याद्विमो विधानतः ॥६॥ ध्यात्वा समर्चयेन्नाममूर्ति मन्त्रेण देशिकः । धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूछं च स-मर्पयेत् ॥ ७ ॥ पदक्षिणमनुबन्य भक्त्या सम्यक्षणम्य च । तन्मन्त्रं मूलमन्त्रं वा जपेत्साहस्रसंख्यया ॥ ८ ॥ पश्राद्धोमं प्रकुर्वीत शतमष्टोत्तरं हविः । वैष्णवेरनुवाकैश्र जुहुयात्सर्पिषा तथा ॥ ९ ॥ नाम दद्यात्तथा शिष्यं मन्त्रतोयैः समाप्नुतम् । ततः पु-ष्पाञ्जिलि दस्वा होमशेषं समापयेत् ॥ १० ॥ वैष्णवान्भोजयेत्पश्चाहाक्षणाद्येश्च तोष-थेत् । एवं हि नामसंस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः ।। ११ ।। गुणयोर्गेन चान्यानि वि-ष्णोनीमानि छौकिके । विशिष्टं वैष्णवं नाम सर्वकर्मसु चोदितम् ॥ १२ ॥ हरेः परं पितुनीम यो देदात्यपरं सुतम् । अंतिरोचनकं दिन्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम् ॥ तस्मा-द्भगवतो नाम सर्वेषाँ मुनिभिः स्मृतम् ॥ १३ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ नामसंस्कारस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

१ स. °काल्यचकशार्ङ्गी च पद्मधृक् । र° । २ स. °निमश्चकशङ्खप° । ३ स. सार्वभौमः । ४ क. \*शो मालार° । ५ स. 'त् । मन्त्रशे° । ६ स. 'थ बैष्णवान्भो° । ७ क 'शुँहः । ना° । ८ क. 'क्साबेशा° । ९ क. °नासिकः। १० क. 'गे चाऽऽत्मिन च वि°। १९ क. द्द्यात्तत्परं । १२ क. अविरोधेन देव इति तृ° । १३ क. 'षां श्रुतिचोदित' ।

( अथ चतुर्थोऽघ्यायः । )

एवं तृतीयसंस्कारं कृत्वा वै वैष्णवात्तमः । चतुर्थमन्त्रसंस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः॥१॥ प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयेज्जगतां पतिम् । अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्ररत्नं जपेद्धुरः ॥२॥ स्नातं शिप्यं समाहूय सुवेषं समलंकृतम्। आदाय कलशं रम्यं पवित्रोदकपूरितम्॥३॥ पश्चत्वक्पछ्चयुतं पश्चरत्नसमन्वितम् । मङ्गलद्रव्यसंयुक्तं मन्त्रेणैवाभिमन्त्रयेत्।। ४ ॥ संमार्जयेत्रतः शिष्यं तज्जलेन कुत्रैः शुभैः । सूक्तेश्च विष्णुदेवत्यैः पावमानैस्तथैव च ॥ ५ ॥ अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन मार्जयत् । अभिषिच्य ततो मूर्धिन शुक्कवस्त्र-घरं शुचिम् ॥ ६ ॥ स्वलंकृतं समाचान्तमृध्वेपुण्डूघरं तथा । पवित्रहस्तं पद्माक्षमाः लया समलंकृतम् ॥ ७ ॥ निवेद्य(इय) दक्षिणे स्वस्य आसने कुश्चनिर्मिते । स्वगृह्यो-क्तविधानेन पुरतोऽप्तिं शकलपयेत्।। ८।। पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च। मध्वाज्यमिश्रितं रम्यं पायसं जुहुयाद्भुकः ॥ ९ ॥ अष्टोत्तरक्षतं पश्चादाज्यं मन्त्रद्वयेन च । मूलमन्त्रेण जुहुयाच रुघृतविमिश्रितम् ॥ १० ॥ केशवादीन्सम्राद्दिश्य नित्यान्मुः क्तांस्तरीव च । एकैकामाहुति हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ ११ ॥ ततः पदाक्षणं कृत्वा नमस्कृत्वा(त्य) जनार्दनम् । आचार्यः स्वगुरुं नत्वा जपेह्नुरुपरम्पराम् ॥१२॥ मातरं सर्वजगतां प्रपद्येत श्रियं ततः। त्वं माता सर्वछोकानां सर्वछोकेश्वरिपये॥१३॥ अपराधश्चतेर्कुष्टमाश्रयस्वैनमच्युतम् । एवं प्रपद्य लक्ष्मी तां श्रियं सद्गुरुभावतः॥१४॥ नित्ययुक्तं तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम् । शरण्यं सर्वछोकानां प्रपद्ये तं सनाः तनम् ॥ १५ ॥ नारायण द्यासिन्धो वात्सल्यगुणसागर । एनं रक्ष जगन्नाथ बहु-जन्मापराधिनम् ॥ १६ ॥ इत्याचार्येण संदिष्टः प्रपद्येत जनार्दनम् । प्रपद्येत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम् ॥ १७ ॥ गुरो त्वमेव देवस्त्वं त्वमेव परमा गतिः। त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः ॥ १८॥ इति प्रपन्नमाचार्यो निवेश्य पुरतो हरे: । प्रागम्रेषु समासीनं दर्भेषु सुसमा। हतीम् ॥ १९ ॥ स्वाचार्ये पुरती ध्यात्वा नमस्क्रत्वा(त्या)थ भाक्तिमान् । गुरोः परम्परां जप्त्वा हृदि ध्यात्वा जनार्दनम् ॥२०॥ कृपया वौक्ष्य तं शिष्यं दक्षिणं ज्ञानदक्षिणम् । निक्षिष्य इस्तं शिरसि वामं हृदि च विन्यसेत् ॥ २१ ॥ पादौ गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः । भो गुरो ब्रूहि मन्त्रं मे ब्रूयादिति द्यानिधे ॥ २२ ॥ अध्यापयेत्ततस्त मे मन्त्रस्तं शुभाह्वयम् । सन्यासं च समुद्रं च सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् ॥ २३ ॥

९ ख. वैदिकोत्त° २ ख. °र्जुष्टं नमस्ते न मम च्यु°। ३ ख. °हि्तः। स्वा°। ४ ख. वीक्षितं।

सार्यस्थापयोद्धर्यं प्रयतं क्ररणागतम् । अष्टाक्षरं द्वादकार्णं पैडक्षाँ वैष्णवीं तैया॥२४॥ रामकृष्णनृत्तिं हाख्यान्मन्त्रांस्तरमे निवेदयेत् । न्यासे चाष्यचेने वाऽपि मन्त्रमेकान्तिनं श्रेयत् ॥ २५ ॥ अवैष्णवोपिदिष्टेन मन्त्रेण नरकं व्रजेत् ॥२६॥ अवैष्णवाद्धरोर्मन्त्रं यः पटेद्वैष्णवो द्विजः । कत्पकोटिसहस्त्राणि पच्यते नरकाग्निना ॥ २७ ॥ अचक्रधारिणं विष्रं मन्त्रमध्यापयेत्तु यः। रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्नुयात्॥२८॥ तस्मादीक्षाविधानेन किष्यं मक्तिसमन्वितम् । मन्त्रमध्यापयेद्विद्वान्वेष्णवं पापनाक्षनम् ॥ २९ ॥ अनधीत्य द्वयं मन्त्रं योऽन्यवैष्णवमुत्तमम् । अधीत्य मन्त्रसंसिद्धं न प्राम्नोति न संक्षयः ॥ ३० ॥ जातकर्माणे वा चौले तथा मौद्धीनिवन्धने । चक्रस्य धारणं यत्र भवेत्तस्य तु तत्र वे ॥३१॥ उपनीय गुरुः शिष्यं स्वगृह्योक्तिविधानतः । अध्यापयेच्च सार्वित्रीं तथा मन्त्रद्वयं शुभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः किष्यः पूजयेष्ट्यपयेच सार्वित्रीं तथा मन्त्रद्वयं शुभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः किष्यः पूजयेष्ट्यपाचार्यः शंसि(संकि)तव्रतः । स्वरूपं साधनं साध्यं मन्त्रेणास्मै निवेदयेत् ॥३४॥ द्वयेन द्वित्रयाथान्ययं सम्यगस्मै निवेदयेत् । आचार्याधीनवृत्तिस्तुं सत्त्रथे निवसेत्सदा ॥ ३५ ॥ कर्मणा मनसा वाचा हरिमेव भजेत्सुधीः । यार्वेच्छरीरपातं तु द्वयमावर्वियेत्सदा ॥ ३६ ॥ एवं हि विधिना सम्यङ्गन्त्रसंस्कारसंस्कृतः ॥ ३७ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ मन्त्रसंस्कारश्चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अय पश्चमोऽघ्यायः । )

पन्त्रार्थतत्त्वविदुपं(द्वांसं) योगतन्त्रे नियोजयेत् । पूर्वीक्षे पूजयेद्विष्णुं तस्य त्रियकरं शुभम् ॥ १ ॥ मन्त्ररत्नविधानेन गन्धपुष्पादि।भर्गुरुः । अर्चियत्वाऽच्युतं भक्त्या होमं पूर्ववदाचरेत् ॥ २ ॥ सर्वेश्च वैष्णवैः सूक्तैः पायसं घृतिमिश्रितम् । आज्यं मन्त्रेण होतव्यं शतमप्टोत्तरं तथा ॥ ३ ॥ शक्त्या च वैष्णवैर्मन्त्रैः सर्वेहोंमं समाचरेत् । एकैक(का)माहुतिं हुँत्वा सर्वावरणदेवताः ॥ ४ ॥ प्रणवाद्येश्चतुर्ध्यन्तेस्तेषां वै नाम-भिर्धजेत् । होमशेषं समाप्याथ वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ ५ ॥ मन्त्ररत्नेन तेंद्विम्वं पुष्पाञ्चान्त्रिर्भेतेर्वं नेत्रमनुत्तमम् ॥ ६ ॥

१ ख. पट्कुर्झी । २ ख. तदा । ३ ख. °ते नारकात्मना । ४ ख. °णं यस्तु म° । ५ ख. °येहुरः । रें। १ क. संशयन् । ७ ख. °ध्यं ग्रह्मोक्तिविधिना ततः । ८ ख. °वित्रं तपोम । ९ ख. सद्भक्ता शा । १० ख °स्तु संयतस्तु व । ११ ख. °वचतीर । १२ ख. °येद्दं तस्य प्रियतरं शुभः । म । १३ क. नीत्वा । १८ क. तद्धियं पु । १५ ख. °शतं य ।

आहूय प्रणतं शिष्यं तिद्धम्वं दर्शयेहुरुः । कृपयाऽय ततस्तस्मै द्द्याद्धिम्वं हरेर्गुरुः । ७॥ एनं रक्ष जगन्नाय केवलं कृपया तव । अर्चनं यत्कृतं तेन विभो स्वीकर्तुः महीसि ॥ ८॥ एवं लब्ध्वा गुरोविम्वं पूजयेत्तं प्रयत्नतः । हिरण्यवस्नामरणयान- श्रय्यासनादिःभिः ॥ ९ ॥ ततःप्रभृति देवेशमर्चयेद्विधिना सदा । श्रौतस्मार्वागमो-क्तानां ज्ञात्वाऽन्यतममच्युतम् ॥ १० ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधर्मशास्त्रे पश्चसंस्कार-विधिर्नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ षष्ठोऽध्यायः । )

अम्बरीष उवाच--

भगवन्सर्वमन्त्राणां विधानं ६म सुत्रत । ब्रूहि सर्वमश्रेषेण प्रयोगं सार्थसंस्कृतम्।।१॥ हारीत उवाच-—

शृणु राजन्भवक्ष्यामि मन्त्रयोगमनुत्तमम् । यथोक्तं विष्णुना पूर्वं ब्रह्मणः परमात्मना ॥ २ ॥ सर्वेषामेव मन्त्राणां भथमं गुह्ममुत्तमम् । मन्त्ररत्नं नृपश्रेष्ठ सद्यो मुक्तिफल्ड-प्रदम् ॥ ३ ॥ सर्वेष्वपेप्रदं पथ्यं सर्वेषां सर्वकामदम् । यस्योच्चारणमात्रेण परितृष्टो भवेद्धरिः ॥ ४ ॥ देशकालादिनियममिरिमित्रादिशोधनम् । स्वरवर्णादिदोषश्य पौर-श्रर्यणिकं न तु ॥ ५ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः श्रूद्रास्तयेतराः । तस्याः धिकारिणः सर्वे सत्त्वशीलगुणा यदि ॥ ६ ॥ अनन्यसाधना ये तु अनन्यश्ररणा-स्तथा । अनन्यभोग्या ये राजंस्त एवास्याधिकारिणः ॥ ७ ॥ पश्चसंस्कारसंपन्नाः श्रद्धावन्तोऽनसूयकाः । भक्त्या परमयाऽऽविष्टा युक्तास्तस्याधिकारिणः ॥ ८ ॥ पश्चवंशाक्षरो मन्त्रः पदैः पद्भिः समन्वतः । वाक्यद्वयं परं मन्त्रं क्षेयं रत्नमनुत्त-मम् ॥९॥ क्षायाश्रयणीया श्रीः सा श्री(श्रि)ता जगतां पतिम् । तया विद्यानपायिन्या संयुतः परमः पुनान् ॥१०॥ नारायणोऽच्युतः श्रीमान्वात्सल्यगुणसागरः । नायः सुशीलः सुलभः सर्वजः शक्तिमान्परः ॥ ११॥ आपद्धन्धः सैदामित्रं परिपूर्णमनोर्थः । दयासुधाव्धः सविता वीर्यवान्द्यितिमान्वशि ॥१२॥ मपद्ये चरणौ तस्य श्ररणं

<sup>\*</sup> एतद्र्धस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके--" यदाश्रयति विद्यादिः संस्थिता जगतां पतिम्" इति ।

१ ख. °रणकं। २ क. °या नत्यान । ३ क. सखा मि । ४ ख. "मान्विभुः । प्र"।

वेदत्रयात्मकं ब्रेयं भूभेवः स्वरितीति वै ॥ ६० ॥ अकारस्तु भवेद्विष्णुस्तदृग्वेद उदा-हतै:। उकारस्त भवेछक्ष्मीर्यजुर्वेदात्मको महान् ॥६१॥ मकारस्तु भवेज्जीवस्तयोदीस उदाहृतः । पश्चविंशाक्षरः साक्षात्सामवेदस्वरूपवान् ॥ ६२ ॥ पश्चविंशोऽयं पुरुषः पश्चवित्र आत्मेति श्रीतः । आत्मा च पश्चवित्रः स्यादिति तं मानसं स्मरेत् ॥६३॥ इत्योपनिषदं हार्थं विदित्वा रैंवं निवेद्येत्। अवधारणमन्ये तु मध्यमाणै वदन्ति हि ॥ ६४ ॥ तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तंदिष चन्द्रमाः । ईत्यवधारणश्चतेरेवमेवोपबृंहितम् ॥ ६५ ॥ ऊ( ॐ )कारेणैव श्रीशब्दः प्रोच्यते म्रुनिसत्तमेः । न्यायेन गुणशब्दस्तु तस्यैव श्रीपतेर्वशः ॥६६॥ श्रीरस्येशाना जगतो विष्णुपत्नीति वै श्रुतिः। कल्याः णगुणसिद्धिस्तु लक्ष्मीभर्तुत्र नेतरा ॥ ६७ ॥ सामानाधिकरण्यत्वात्कारणत्वं तैदी-च्यते । अकार ऐंद सर्वेषानक्षराणां हि कारणम् । अकारो वै सर्वा वागित्यादि श्रु-तिवचस्तथा ॥ ६८ ॥ स्पर्शोष्मभिर्व्याच्यानो नाना बहुविधोऽभवत् । कारणत्वं तथैवास्य विष्णोर्वे जगतां ' १ ते: ॥ ६९ ॥ तस्मात्स्रष्टा चै हर्ता च घाता च जगतां हरिः । रक्षिता जीवलोकस्य गुणवानेव सर्वगः ॥ ७० ॥ अनन्या विष्णुना लक्ष्मी-भीस्करेण प्रभा यथा । लक्ष्मीमनु( न )पगामिनीमिति श्रुतिवचो महत् ॥ ७१ ॥ तस्मादकारो वै विष्णुः श्रीभ एँव जगत्पतिः । लक्ष्मीपतित्वं तस्यैव नान्यस्योति सुनिश्चितम्।। ७२ ॥ नित्यैवैषा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवैषा जगन्मयी ॥ ७३॥ तस्मादकारो वै विष्णुरुक्ष्मीभर्ता जगत्पति:। तस्मिश्रतुर्थी हुप्तत्वात्रिपदस्य च संग्रहः॥ ७४ ॥ अकारमथमां तस्मार्चर्तुरुर्या संग्र-हैण तु । तच श्रुतिविरोध( रुद्ध )त्वान युक्तमिति चोदितम् ॥ ७५ ॥ महसे ब्रह्मणे स्वा वै ओमित्यात्मानं युद्धीत । परस्य चाऽऽत्मनां तस्माट्भेद्स्तत्र सुनिश्चितः, ७६॥ त्वमस्माकं तपस्यैव श्रुत्युक्तमिति पार्थिव ?)। तौ शाश्वतौ विषचितावियन्ताविति वै तथा ॥ ७७ ॥ **रैँह्रीष्व दया** र्भीगचात्मा स विश्वभृत्(१) । अैस।वमर्त्यो मर्त्येन **नैंथेने**त्येव योनिता ॥ ७८ ॥ इत्यादिश्रुतयो भेदं वदन्ति परजीवयोः॥ ७९ ॥

१ स. श्रुतेः । २ स. °ित ममाऽऽत्मानं सं° । २ क. इत्युदाहृतमर्थे । ४ क. स्वां । ५ क. °स्तदु चै । ६ स. °इत्येवं घा । ७ स. °णसिद्धिस्तु । ८ स. °वेरी । श्री ° । ९ क तथोच्य ° । १० क. एष । ११ क. पितः । त । १२ स. च दाता च विधाता ज ° । १२ क. एवं । १४ स. °र्थीयुक्तत्वा ° । १५ स. \*तुर्थ्यो संप्रहं न तु । १६ क. पार्थिव । १७ स. गृभि ( भणी) घ्व । १८ स. प्रागेव वाऽऽत्मानवि ° । १९ स. असोयमत्यों । २० क. °न येनेत्येव सयोगिनी । इ ° ।

्दास्यमेवाऽऽत्मनां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः । साम्यं लक्ष्मीपतेः शोक्तं देवादीनां तथाऽऽत्मनाम् ॥ ८० ॥ अनन्यशेषरूपा वै जीवास्तस्य जगत्पतेः । दास्यं स्वरूपं सर्वेषामात्मनां सततं हरेः ॥ ८१ ॥ भगवच्छेपमात्मानमन्यथा यः प्रवद्यते । स एव हि महापापी चाण्डालः स्यान संशयः ॥ ८२ ॥ तस्मान्मकारवाच्योऽसौ पश्चविंशा-त्मकः पुमान् । अकारवाच्यस्येशस्य दाँस्यमेव विधीयते ॥ ८३ ॥ अनुज्ञानाश्रयो नित्यो निर्विकारोऽन्ययः सदा । देहेन्द्रियात्परो ज्ञाना कर्ता भोक्ता सनातनः ॥८४॥ मकारवाच्यो जीवोऽसौ दास एव हि सर्वदा । श्रीशस्याकारवाच्यस्य विष्णोरस्य जगत्पते: ॥ ८५ ॥ स्वस्वामिनोरुकारेण ह्यवधा णमुच्यते । स जीवः स्याँदतः स्वामी सर्वदा नृषसत्तम । अनयोर्नान्यथेत्युक्तमुकारेण महर्षिभिः ॥ ८६ ॥ इत्येवं प्रणवस्यार्थे प्रणवस्य पदस्य तु । आत्मनश्च स्वरूपन्वाद्विजे(ज्ञे)यमृषिसत्त्रभैः॥ ८७ ॥ सर्वेषामेव मन्त्रीणां कारणं प्रणवः समृतः । तस्माद्वचाहृतयो जातास्ताभ्यो वेदत्रयं तथा ॥ ८८ ॥ भूरित्येव हि ऋग्वेदो सुर्वं इति यजुस्तथा । स्वरिति सामवेदः स्या-त्प्रणवो भूर्भुवः सुवः ॥ ८९ ॥ भूर्विष्णुश्च तथा रुक्ष्मीर्भुव इत्यभिधीयते । तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इत्यभिधीयते ॥ ९० ॥ अग्निवीयुस्तथा सूर्यस्तेभ्य एव हि जिज़रे । य एता व्याहृतीहुत्वा सर्वे वेदं जुहोति वै ॥ ९१ ॥ प्रसङ्गाँत्कथितं चेदं मन्त्रश्चेषमुद्धीर्यते । अस्वातन्त्र्यात्तु जीवानामधीनं परमात्मनः ॥ ९२ ॥ नमसा मी-्रच्यते र्तस्मित्रहंताममतोज्ज्ञितम् । स्वरूपादित्रिवर्गस्य संसिद्धिर्नेमसेव हि ॥ ९३ ॥ नमसा रहितं सर्वे विफलं परिकीतिंतम् । नमसैव हि संसिद्धिभेवदत्र न संशयः ।। ९४ ॥ पुरतः पृष्ठतंत्रेव पार्वितैश्र विशेषतः । नमसैवेक्ष्यते राजंस्त्रिवर्गः सर्वदेहि-नाम् ॥ ९५ ॥ मकारेण स्वैतन्त्रः स्याञ्चैकारस्तिन्निष्ध्यति । तस्माच नम इत्यत्र स्वातन्त्र्यमपनोदिति ॥ ९६ ॥ द्वयक्षरस्तु भवेनमृत्युस्त्र्यक्षरस्तु हि शाश्वतम् । ममेति द्वचक्षरं मृत्युर्न ममेति हि शाश्वतम् ॥ ९७ ॥ न ममेति हि सर्वत्र स्वातन्त्र्यरहित।य वै । युज्यते मुनिभिः सम्यक्सर्वकर्मसु पार्थिव ॥ ९८ ॥ तस्मात्तु नमसा युक्ताः सर्वे मन्त्राश्च पार्थिव । सर्वसिद्धिपदा नृणां भवन्त्यत्र न संग्रयः ॥ ९९ ॥ नमसा रहिता ये हि न तु मुक्तिनदा नृणाम् । तस्मान्तु नमसैवैषां पा(प)रतन्त्रय(न्त्र)त्वमीजितुः ॥१००॥

१ क. °क्ष्मीवरप्रो°। २ क. °शेपारू°। ३ ख. दास एवामिर्धा°। ४ क. स्याद्धरिः स्वा°। ५ क. \*न्त्राणामाद्यस्तु प्र°। ६ ल. °वरिति। ५ ख. °ङ्गात्मिहितं। ८ ल. तस्मान्न°, ९ ख. °तोऽपि त°। १० ख. \*नेतु से°। ११ ख. 'तश्चावशे°। १२ क. स्वतन्त्रस्य नका । १३ ख. 'त्ररकस्त°।

पारतन्त्रयाञ्चभेत्सिद्धं स्वातन्त्रयान्नाशमेष्यति ॥ १०१ ॥ दास्यमेव हि जीवानां शोच्यते नमसैव तु । नमसा रहितं लोके किंचिदत्र न विद्यते ॥ १०२ ॥ नमो दे-वेभ्यो नैम इति एषामीशे तथा मैनः। हृतं चिदेनो नमसा आविवाकोति वे श्रुतिः ॥१०३॥ क्षेयैरकारः संप्रोक्तो नकारस्तं निषिष्यति । तस्मात्तु नर इत्यत्र नित्यत्वेनो-च्यते जनः ॥ १०४ ॥ नारा इति समूहत्वे वा(ब)हुल्य(ल्र)त्वाज्जनस्य च । तेषामयन-मार्वोसस्तेन नारायणः स्मृतः ॥१०५॥ महाभूतान्यहंकारो महद्व्यक्तमेव च । अण्डं तदन्तर्गता ये लोकाः सर्वे चतुर्देश। चतुर्विधशरीराणि कालः कर्मेति वै जगत्॥१०६॥ भवाइरूणेंवैषा नारत्वेनोच्यते बुधैः।तेषाभाषि निवासत्वान्नारायण इतीरितः॥१०७॥ अन्तर्विहिश्च जगतो धार्ता व्याप्ता सनातनः । स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता विश्व-भावनः ॥ १०८ ॥ माता पिता सखा भ्राता निवासश्र सुहृद्गतिः । योऽसौ श्रियः श्रीः परमस्तेन नारायणः स्मृतः ॥ १०९ ॥ नराणां सर्वजगतामयनं श्ररणं हरिः । तस्मान्नारायण इति मुनि।भेः संशकीत्येते ॥ ११० ॥ सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सर्वदा । तस्यैव किंकरोऽस्मीति चतुर्घा परमात्मनः ॥ १११ ॥ भगवत्परिचर्यैव जीवानां फल्रमुच्यते । तद्विना किं शरीरेण यातनाऽस्य जनस्य तु ।। ११२ ।। य-स्मिञ्जारीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः । तदेव निरयं शोक्तं सर्वदुःखफरुं भवेत् ॥ ११३ ॥ दास्यमेव फलं विष्णोदीस्यमेव परं सुखम् । दास्यमेव हरेर्मीक्षं दास्य-मेव परं तपः ॥ ११४॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा वसिष्ठाद्या महर्षयः। काङ्कन्तः परमं दास्यं विष्णोरेव यजन्ति तम् ॥११५॥ तस्माचतुरुयी मन्त्रस्य प्रधानं दास्यमुच्यते । न दास्यवृत्तिर्जीवानां नाशहेतुः परस्य हि ॥ ११६ ॥ इत्थं संचिन्त्य मञ्चार्थे जपे-न्मन्त्रमतन्द्रितः । अविदित्वा मनोर्र्यं जपेत्वयतमानसः ॥ ११७ ॥ नै सिर्ध्र समवामोति स्वरूपं च न विन्द्ति ॥ ११८ ॥ सन्यासं च समुद्रं च शक्त्यृषिच्छ-न्दोधिदैवतम् । संधि सयज्ञं सध्यानं मन्त्रमेव प्रपुत्रचेत् ॥ ११९ ॥ नारार्थेणिर्षिर्गा-यत्री देवी छन्दोऽधिदेवताः । परमात्मा चैं लक्ष्मीशो विष्णुरेवाच्युतो हरिः ॥१२०॥ प्रणवस्तु भवेद्वीजं चतुर्थी शक्तिरुच्यते । क्रुद्धोत्का( ल्का )य महोल्काय वीरो-रकाय तथैव च ॥ १२१ ॥

१ क. न मम इ° । २ क. मतः । दत्तं निदेतु न° । ३ ख. विवस्येति । ४ क. क्षेपर° । ५ क. वैद्यासास्ते° । ६ ख. वैद्यां ना° । ७ क. ग. भयनवासः स्यान्ना° । ८ ख. ता स च स° । ९ ख. भूत-भावनः । १० ख. योनौ श्रि° । ११ ख. न संसिद्धिम° । १२ ख. वित् । संसारं च समुद्रं च सर्विचण्डोधि° । १३ ख. सार्थं नय° । १४ ख. व्यणार्षे गाय° । १५ क. स । १६ ख. विष्णूक्काय ।

जेल्काय सहस्रोल्काय पञ्चाङ्गी न्यास उच्यते । हन्मूध्नींश्च शिखायां च कर्वचे नेत्रयोर्न्यसेत् ॥ १२२ ॥ पश्चाङ्गं न्यासिन्युक्तं सर्वे स्त्रेषु वैष्णवैः । पदत्रयेण कुर्वीत पडङ्गं तु यथाक्रमम् ॥ १२३ ॥ मूध्न्यीनने च हृद्ये भुजयोर्जघने तथा । पृष्ठे च जान्वोः पदयोभेन्नाणीनि यथा न्यसेत्। अष्टाक्षराण्यष्टिद् क्रुमेण तदन-न्तरम् ॥ १२४ ॥ नासिकायां तथाऽक्ष्णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । कण्ठे च स्तनयो-र्नाभौ गुद्धे च तदनन्तरम् ॥ १२५ ॥ अचकाय विचकाय सचकाय तथैव च। ज्वार्<mark>टीचक्राय त्र</mark>ेटोक्यासुरंरक्षान्तकाय च ॥ १२६ ॥ आधारकाटचक्राय द्**त्र**-दिक्षु यथाक्रमम् । स्वाहान्तं प्रणवाद्यन्तं न्यसेचक्राणि वैष्णवः ॥ १२७ ॥ एवं न्यास।विधि कृत्वा पश्चाद्धधानं समाचरेत् । हृदये प्रतिमायां वा जले सवितृमण्डले ॥ १२८ ॥ बह्वौ च स्थण्डिले वाऽपि चिन्तयेद्विष्णुमन्ययम् । बालार्ककोटिसंकाशं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम् ॥ १२९ ॥ पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वीभरणभूषितम् । श्रेङ्कं चक्रं गदं पद्मं चतुर्दोभिर्धृतं तथा ॥ १३० ॥ श्रीभूभिसहितं देवमासीनं परमासने । तत्र चाऽऽधारश्चन्त्याद्यैर्घाद्यैः सूरिभिवृतैः ॥ १३१ ॥ दिव्यरत्नमये पीठे पङ्कजेऽष्ट-दले शुभे । तत्काणिकोपरितले तप्तकाञ्चनसंनिभे ॥ १३२ ॥ देवीभ्यां सहितं तस्मि-श्रासीनं पङ्कजासने । चिन्तयेद्दक्षिणे पार्श्वे छक्ष्मी काञ्चनसंनिभाग् ॥ १३३ ॥ पद्महस्तां विश्वालाक्षीं दुकूलवसनां शुभाम् । वामे दूर्वीदलक्ष्यामां विचित्राम्बरभूषि-ताम् ॥ १३४ ॥ चिन्तयेद्धरणीं देवीं नीलोत्पलघरों शुभाम् । माहिष्य( महिषी )श्र दलाग्रेषु चिन्तयेद्भृतचामराम्(ः) ॥ १३५ ॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेत्प-यतमानसः । स्तात्वा शुक्काम्बरधरः कृतकृत्यो यथाविधि ॥१३६॥ पूर्वोध्वपुण्ड्देदश्च पवित्रकर एव च । शुचिः कृष्णाजिनासीनः शाणायामी च न्यासकृत् ॥ १३७॥ \*मार्युखोदस्युखो वाऽपि देवस्याभिमुखोऽपि वा। प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समाचरेत् ॥ १३८ ॥ शङ्कचक्रगदापद्मशाङ्गिखद्गान्यनुक्रमात् । तार्श्ये च वनमालां च मुद्रा अष्ट प्रपूजयेत् ॥ १३९ ॥ पश्चाद्धचात्वा जगन्नाथं मनैसैवार्चयेद्विभुम् । गन्ध-पुष्पादि सकलं मन्नेणैव निवेद्येत् ॥ १४० ॥

### \* एतद्वचनं न विद्यते ख. पुस्तके।

९ स. नाल्काय । २ क. श्वाङ्गन्यास । ३ स. वनो ने । ४ स. ला महासुनकाय त्रैलोक्याय तदन्तरम् । आ । ५ क. शङ्खनकगदापद्माश्चतुर्भिदोभिरेन च । शृतं श्रीभृमिसहितमा । ६ स. भिर्घृतैः । ५ स. भूते । ९ क. नसा वा । ५ स. भूते । ९ क. वृत्वोर्ष्यं । १० क. नसा वा ।

अनेनिभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तन्क्षणात् । अयुतं वा सहस्रं वा त्रिसंध्यासु जपैन्मनुम् ॥१४१। विष्णोः समानरूपेण ज्ञाश्वतं पदमाप्नुयात् ॥१४२॥ आयुष्कामी जपेत्रित्यं पण्मासं विजितेन्द्रियः । अयुतं तु जपेन्मन्नं सहस्रं जुहुयादृतम् । आयु-निरामयं सम्यग्भवेद्दर्षज्ञनाधिकम् ॥ १४३ ॥ विद्याकामी जपेद्वर्षे त्रिसंध्यास्वयुतं मनुम्। जुहुयाद्विमलै: पुष्पै: सहस्रं संयतेन्द्रियः। अष्टादशानां विद्यानां भूवेव्द्याससमो द्विजः ॥ १४४ ॥ विवाहार्थी जपेन्नित्यमेवं वर्षचतुष्ट्यम् । लाजहोर्मी सहस्रं त स्रभेत्कन्यां सुकोभिताम् ॥ १४५ ॥ संपत्कामी जपेन्नित्यं च्ययुतं वतसरत्रयम् । पद्मैर्वा पद्मपत्रैर्वा तथा होमी श्रियं रुभेत्॥ १४६ ॥ भूकामी तु जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । दूर्वाभिर्जुहुयात्तदृष्टभेङ्क्षिमभीष्मिताम् ॥ १४७ ॥ राज्यकाभी जपे-न्नित्यं पर्डब्दमयुतं तु वा । सहस्रं जुहुयान्नित्यं पायसं घृतिमिश्रितम् ॥ १४८ ॥ चक्रवर्ती भवेत्सद्यः पद्माभर्तुः प्रसादतः ॥ १४९ ॥ द्वादशाब्दं जपेदेवं सततं विजि-तेन्द्रियः । आज्यहोमी तु यो नित्यमिन्द्रत्वं स्रभते नरः ॥ १९० ॥ स्रक्षं जपेच यो नित्यं त्रिंशद्वर्षे जितेन्द्रियः । ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा समाप्ताति न संशयः ॥ १५१॥ यावज्जीवं तु यो नित्यमयुतं सुसमाहितः। सहस्रं वा शतं वाऽपि होतव्यं वाह्मिमण्डले ॥ १५२ ॥ आज्येन चरुणा वाऽपि तिलैंबी बर्करान्वितैः । पद्मैर्वा विल्वपत्रैश्व समिद्धिः पिप्पलस्य वा ॥ १५३ ॥ कोमलैस्तुलसीपत्रैरर्चियत्वा सनातनम् । अनन्त-विहमेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेत् ॥ १५४॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसिद्धिपदो नृणाम् । श्रीमदृष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यं प्रियतमा हरेः ॥ १५५ ॥ आसीनो वा श्रयानो वा तिष्ठन्वा यत्र क्रंत्रचित् । जपेद्रष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसीदाति ॥१५६॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयन्नेषु दीक्षितः। अभितः सर्वदेवानां यो जपेत्सततं मनुम् ॥१५७॥ ब्रह्मन्नो वा कृतघ्नी व। महापापयुनोऽपि वा । अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्वा पापैर्विमुच्यते॥१५८॥ अष्टा-क्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः । प्रनन्ति सकलं लोकं सदेवासुरमानुषम् ॥१५९॥ अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेद्यस्तु भाक्तिनः । सर्वेपापिविनिर्भुक्तो विष्णुळोके महीयते ॥१६०॥ अचिन्त्यमेतन्माहात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः। न हि चवतुं मया शक्यं ब्रह्मादित्रि-दशैरि ॥ १६१ ॥ अथ वक्ष्यामि माहात्म्यं द्वादशार्णस्य पार्थिव । यस्योचारणमा-त्रेण द्वादशाब्दफलं लभेत् ॥ १६२ ॥

९ क. विष्णुस्ततः श्रीतां मविष्यति । अ° । २ ख. °यं संपद्भवे° । ३ क °पेन्मन्त्रं त्रि° । ४ ख. °स्त्रं निये । ५ क. °मी लमेतकन्या जप्ता साहस्रसंख्यया । रा° । ६ ख. °डब्दं त्र्ययुतं तथा । स° । ७ ख. आत्महो° । ८ ख दृश्या पापैः प्रसु ।

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय शार्ङ्गिणे। प्रणवेन समायुक्तं द्वादशार्णे मतुं जपेत्।।१६३॥ े पूर्ववत्मणवस्यार्थ(र्थ)नमसश्च महामनोः । ऐश्वर्य च तथा वीर्य तेजः शाक्तिरनुत्तमा ॥१६४॥ ज्ञानं वलं यदेतेषां ५०णां भर्गं इती।रेतः। एभिर्धुणैः विपूर्णो योस एव भग-वान्हरिः॥ १६५ ॥ नित्या च या भगवती शोच्यते मुनिसत्तभैः। ऐश्वर्यरूपा सा देवी सुभगा कमलालया ॥१६६॥ ईश्वरी सर्वजगतां विष्णुपत्नी सनातनी।तस्याः पतित्वौ-र्द्धात्रस्य भगवानिति चोच्यते ॥१६७॥तस्माज्ञ भगवाञ्श्रीमानेकार्थो मुनिभिः स्मृतः। भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि ॥ १६८ ॥ निरुपाधौ च वर्तेत वासुदेवेऽ-खिलात्मिन । वक्ष्यन्ति केचिद्धगवाञ्ज्ञानवानिति सत्तमाः ॥१६९॥ तद्वासुदेवेनोक्तं स्यात्सामान्यत्वात्ततोऽन्यथा । तस्मात्कल्याणगुणवाञ्श्रीमान्योऽसौ जगत्पितिः ॥१७०॥ स एव भगवान्विष्णुर्वासुदेवः सनातनः। भगवते श्रीमते चेत्येकार्थे पोच्यते बुधै: ॥१७१॥ गुणवान्भगवानेव सर्ष्टिंस्थितिविनाशकृत् । द्वी द्वी गुणाविधष्ठाय सँगीद्या( द्य )मकरोत्प्रभुः ॥ १७२ ॥ प्रद्युम्नश्रानिरुद्धश्र संकर्षण इतीरितः । भग-वान्वासुदेवोऽमौ सृष्ट्रयाद्यमकरोत्स्वयम् ॥१७३॥ ऐर्श्वर्यवीर्यवान्सर्गे प्रद्युम्नीः पर्यपद्यत । तेजः शक्तिं समाविष्यं अनिरुद्धो ह्यपालयत् ॥ १७४ ॥ बलज्ञाने तथै हेत् संक-र्षणो ह्याधाष्टितः । अकरोद्भगवानेव संहारं जीतोऽस्य तु ॥ १७५ ॥ एवं षड्गुणपूर्णत्वात्पतित्वादिष च श्रियः । सर्गादेः कारणत्वाच भगवानिति चोच्यते ॥ १७६ ॥ सर्वत्रासी सर्भे वं च वसत्यत्र च वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वाद्धः परिपठचते ॥ १७७ ॥ चतुर्थी पूर्ववर्द्धिचात्कैङ्कर्यार्थे महात्मनः । एवं ज्ञात्वा मनोर्थे द्वादशार्णस्य चित्रणः ॥ १७८ ॥ संसिद्धं परमाप्तोति सम्यगावर्त्य चेतसा । गरवाः गत्वा निवर्तन्ते सर्वेत्रतुफलेरिप । १७९ ॥ तद्गत्वा न निवर्तन्ते द्वादश्वशारचिन्तकाः । द्वादशार्ण सकुन्जप्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८० ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि तत्संसर्ग-कृतानि च । द्वादशार्णमनुर्जेप्तुर्दहत्थित्रिरिवेन्धनम् ॥ १८१ ॥ सर्वसौभाग्यसुखदं पुत्रपौत्रादिष्टदिम् । सर्वेकामशदं नृणामायुरारोग्यवर्धनम् ॥ १८२ ॥ देवत्वममरे-ृ श्चत्वं शिवैदेवं ब्रह्मतां तथा । द्वादशार्णमनुं जप्त्वा समामोति न संशयः ॥ १८३॥ दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतन्नो नास्तिकोऽपि वा । द्वादशार्णमनुं जप्त्वा विष्णुसायुज्य-माप्तुयात् ॥ १८४ ॥

१ ख. नित्यं। २ ख °स्यार्धन °। ३ ख. °गवदीरि । ४ ख. °णैः पूर्ववाक्यैः स । ५ क. °त्वाच्छ्री-श ॰। ६ क. °ष्टिसंहाररक्षकः । द्वे। द्वे। गु ॰। ७ ख. सर्व द्यम ॰। ८ क. °श्वर्यं वि ॰। ९ क. भनः प्रपद्यते । ते ॰। १० क. °था तो संक्षण अधि °। ११ ख. भतः पुनः। ए °। १२ ख. भस्तं च । १३ क. °द्वियां केड्क ॰। १४ ख. °दिवर्धनम् । १५ °वब्रह्मत्वमेव च । द्वा °।

प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायंभुवस्तथा । सप्तर्षयो ध्रुवश्चेते ऋषयस्तस्य कीर्तिताः ॥ १८५ ॥ वसिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च गौतमः । जमद्ग्निर्भरद्वाज एते सप्त महर्षय: ॥ १८६ ॥ भगवान्वासुदेवो वै देवताऽस्य मुकीर्तिता । छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुद्राहृता ॥ १८७ अत्र तस्यापि प्रणवो वीजमैश्वर्य शक्ति रुच्यते । चतुर्थीः रा(मा)हुरन्ये तु बक्तिबीजं तथा मनोः॥१८८॥ ऐश्वर्ये पदमेवात्र प्रोच्यते मुनिसत्तमैः ॥१८९॥ पदैश्रतुर्भिद्दादशभिरसरैरन्वितो मनुः । साधकानां सदा राजन्कामधेनुरितीः रितः ॥१९०॥ दशाङ्गुलीषु तलयोद्दादशाणानि विन्यसेत्। पदैश्रतुर्भिरङ्गेषु विन्यसे त्तदनन्तरम् ॥ १९१ ॥ चतुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्तरयोर्द्वयोः । मूध्न्यीस्यनेत्रयोः नीसाकर्णयोर्श्वजयोस्तथा ॥ १९२ ॥ हृदि कुक्षौ तथा गुह्ये ऊर्वोजीन्वोश्र पादयोः। मन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रथेणैव नृपोत्तम ॥ १९३॥ अचकाय विचकार्य सुचकाय तथैव च । तथा त्रैलोक्यचकाय महाचकाय वै तथा ॥ १९४ ॥ असुरान्तकचकाय स्वाहान्तं प्रणवादिकम् । हृदयादिषडङ्गेषु यथाशास्त्रं प्रयोजयेत् ॥ १९५॥ क्षीराज्यौ क्षेषपर्येङ्के समासीनं श्रिया सह । नील्लीमृतसंकाशं त्प्तकाश्चनभूषणम् ॥ १९६ ॥ पीताम्बर्धरं देवं रक्ताब्जदललोचनम् । [ + दीर्घेश्वतुर्भिदीभिश्च सर्वाभरणभूषितैः ॥ १९७ ॥ शङ्कचक्रगदाश्चाङ्गनिवभ्राणं परमेश्वरम् । नानाकुसुमसंबद्धनीलकुन्तलन श्रीर्षजम् ॥ १९८ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम् । समाश्लिष्टं श्रिया देव्या पद्मया पद्महस्तया ] ॥ १९९ ॥ स्तूयमानं विमानस्थैईवगन्धर्विकंनरैः । x म्रुनिभिः सनकाद्येश्च सेवितं च सुर्राषिभिः ॥ २०० ॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः । अर्चियित्वा हृषीकेशं सुगन्धकुसुमैः सदा ॥ २०१॥ भाल-ग्रामादिषु स्थानेष्वार्च्य मन्त्रं जपेद्बुधः । जैप्त्वा द्वादश्चसाहस्रं यावज्जीवं सँमाहितः ॥२०२॥ [ = वैष्णवं पदमाप्तोति पुनराष्ट्रतिवर्णितम् । आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजिन्तेद्रियः ॥ २०३ ॥ संख्या द्वादशसाहस्रं होमं तिल्लसहस्रकम् । ल्लेभताऽऽयुः भ्रतसमा दुःखरोगविवर्जितम् ॥ २०४॥ विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्यं जितेन्द्रियः। आज्यहोभी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुलक्ष्णाम् ] ॥ २०५ ॥ संपत्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं तु सहस्रशः । साज्येश्व त्रीहिभिद्वत्वा सहस्रं श्रियमाप्तुयात् ॥२०६॥ राज्य-मिन्द्रपदं वाऽपि शिवत्वं ब्रह्मतामपि । बहुकालं विल्वपत्रैः कमलैर्वे जिपेन्मनुम्। जुहुयाच जपेत्रित्यं तत्तत्राप्नोत्यसंश्चयम् ॥ २०७॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य अक्षरैरिन्वतो मनुरित्यन्तप्रन्यः ख. पुस्तके न । + एतिचिह्नान्तर्गतप्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते । × एतदर्धे न क. पुस्तके । = एतिचिह्नान्तर्गतप्रन्थो न विद्यते क. पुस्तके ।

९ क. °य स्वा° । २ ख. °नेष्वर्च्यमानं ज° । ३ ख जिपत्वा द° । ४ क. समाचरेत् । ५ क. • •वीं जितेन्द्रियः । द्वत्वा कालमपेतयं त(कमलापतये घ)नमाप्नोति मानवः । द्वा° ।

यं यं कामयते चित्ते तत्र तत्र नृपोत्तम । जुहुयान्मालतीपुष्पैरयुतं विजितेन्द्रियः ॥ २०८ ॥ तां तां सिद्धिमवामोति पदं चाऽऽप्नोति वैष्णवम् ॥ २०९॥ द्वाद्याणेन मनुना पक्षे पक्षे नृपो नम । द्वादक्यां पूजयेदिष्णुं कोमलैस्तुलसीदलैः ॥ २१०॥ विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्मोदते परमे पदे । द्वादशार्णमनोरेवं विघानं प्रोच्यते नृप ॥ २११ ॥ अथ ते संभवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम् । विधानं सर्वफलदं जन्ममृत्यु-निकुन्तनम् ॥ २१२ ॥ ॐ नमो विष्णवे चेति षडक्षरमुदःहृतम् । पूर्ववत्प्रणवस्यार्थे नमःशब्द उदाहृतः ॥ २१३ ॥ व्याप्तत्वाच्छापकत्वाच विष्णुरित्यभिषीयते । सदैक-रूपरूपत्वात्सर्वात्मत्वाद्विभ्रुत्वतः ॥ २१४ ॥ अनामयत्वै।च्छ्रीश्रत्वाद्वभॅस्तित्वाद् **ष्टुणित्वतः ।** यथेष्टफलदातृत्वाद्विष्णुरित्यभिघीयते ॥ २१५ ॥ णकारो बलि मित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । तयोग्तु संगतिर्यत्र तंथाऽऽत्मेत्युच्यते श्रुंतिः॥२१६॥ तस्माण्णकारषकारानुसंहितमु (मनु)त्तमम् । सप्राणं सवर्ळं वेदसंहितामुत्तमां तु यः ।।२१७।। तस्यैवाऽऽयुषमित्युक्तं नेतरस्यैवं तच्छूर्तः। एतदेव हि विद्वांसो वेक्ष्यन्ते ये मह-र्षयः एवं वक्ष्यामहे किंतु किम्रुत व्याख्यामहे वयम् (१)॥२१८॥ इमौ णकारपकारा-वसुसंहितमेव तत् । तदेव विष्णुः कृष्णे।ति जिष्णुरित्यभिधीयते ॥ २१९ ॥ विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सर्वफलपदः । ऐश्वर्ये तु विकारः स्यात्तादारम्याण्णद्वयं स्मृतम् ॥२२०॥ ऐश्वर्य द्वर्यवीजं स्याद्विष्णुमन्त्रमनुत्तमम् ।तर्त्वंडर्णं विधानेन केवलं हि जपे-महि ॥ २२१ ॥ इत्युक्त्वा मुनयः सर्वे वेदवेदीङ्गपारगाः । परित्यज्येतरं धर्भे तदे-कञ्चरणं गताः ॥ २२२ ॥ एवं महामनुं जप्त्वा विधानेनाच्युतं गताः । तस्मादेव महामन्त्रं सर्वसिद्धिपदं नृप ॥ २२३ ॥ सकृदुचारणेनास्य हिरिस्तत्र प्रसीदिति । ब्रह्माद्याः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि ॥ २२४ ॥ छन्दस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः । स्यादों वीजं नमः शक्तिर्मनोरस्य प्रकीर्तितम् ॥ २२५ ॥ त्रिभिः पदैः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुविन्यसेत् । अङ्गुलीष्वपि चाङ्गेषु मन्त्राणानि यथान्त-मात् ॥ २२६ ॥ मूध्न्यीस्ये हृदये बाह्वोः पृष्ठे गुह्ये यथाक्रमम् । विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्वैचानं सुखासने ॥ २२७॥ प्रणवेनोन्सुखीकृत्य हृत्पङ्काजभधोस्रखम् । विकैनि भयेच मन्त्रेण विमलं तैत्सकसरम् ॥ २२८॥ तस्योपरि च वह्वचर्कसोमविम्बानि चिन्तयेत् । तत्र रत्नमयं पीठं तन्मध्येऽष्टदलाम्बुजम् ॥ २२९ ॥ तस्मिन्कोटिशशा-

१ ख. द्विजोत्तमाः । २ क. °रमुदाहृतम् । ३ ख. °त्वादीश्च° । ४ ख. °भस्तत्वा° । ५ ख. तदारमे-स्युच्यते घृतिः । ६ ख. °छं देवसं ° । ७ ख. °व च श्रुतेः । ८ क. °च्छ्रुतिः । ए ° । ९ क. वीक्ष्यन्ते । १० ख. °मेति यत् । ११ क. °यवीतं स्था° । १२ ख. °ढणीवि । १३ ख. °दान्तपा । १४ ख. °देत. म्महा ° । १५ ख. °ध्यानेषु तन्मथम् । प्र° । १६ ख. °कासथे ° । १७ ख. तस्य के ° ।

ङ्काभं सर्वेलक्षणलक्षितम् । चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं युवानं पद्मलोचनम्।। २३०॥ कोटिकन्दर्पछात्रण्यं नीलभ्रूलतिकालकम् । श्रक्ष्णनासं लसद्गण्डं विम्वितोज्ज्वलक्षुण्ड-लम् ॥ २३१ ॥ शङ्कचक्रगदापर्वं( बं ) दधानं दोभिं रुज्ज्वलैः । केयुराङ्गदहाराचै-भूषणैश्रन्दनैरपि ॥ २३२ ॥ अलंकुर्तं दिन्यपुष्पै रक्तहस्ताङ्घिपङ्कुलम् । मुक्ताफ-. छाभदन्तार्छि वनमाछाविभूषितम् ॥ २३३ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्यपीत।म्वरं हरिम् । त्रमुकाञ्चनवर्णाभं पद्मया पद्महस्तया ॥ २३४ ॥ समाश्चिष्टममुं देवं ध्यात्वा विष्णुमयो भवेत् । मनसैवोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं ज्येत्ततः ॥ २३५ ॥ त्रिसंध्यामु जपेकित्यं सहस्रं साष्टकं द्विजः।[क्रविष्णोर्लोकमवामोति पुनराष्ट्रतिवर्जितम्॥२३६॥ पूर्ववज्जपहोमाज्यं(द्यं) कृत्वा सिद्धिं वरं(रां)छभेः (भेत्) । भगवत्संनिधौ वाऽपि तुल-सीकाननेऽपि वा]।। २३७ ॥ समाहितमना जप्त्वा पढणै नियतेन्द्रियः । तिलहोमायुतं कृत्वा सर्वसिद्धिमवाष्तुयात् ॥ २३८ ॥ एवं विष्णुमनोः प्रोक्तं विधानं नृपसत्तम ॥ विधाँनं रघुन थस्य मन्त्रस्यापि ब्रवीमि ते ॥ २३९ ॥ षडक्षरं दाशरथेस्तारकं ब्रह्म गेंद्यते । सर्वे श्वर्यपदं नृणां सर्वकामफल्यदम् ॥ २४०॥ एतमेव परं मन्त्रं ब्रह्म-कद्रादिदेवताः । ऋषयश्च महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥ २४१ ॥ एतन्मः न्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात् ( प्रवान् )। ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताम् ॥ २४२ ॥ कार्तिकेयो मनुत्वं च इन्द्रार्की गिरिनारदी । वाल खिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे ॥ २४३ ॥ एष वै सर्वलोकानामै वर्यस्यैव कारणम् । इममेव जपन्मन्त्रं रुद्रस्त्रिपुर्यातकः॥ २४४ ॥ ब्रह्महत्यादिनिर्मुक्तः पूज्य-मानोऽभवत्सुरैः । अद्यापि रुद्रः काश्यां तु सर्वेषां त्यक्तजीविनाम् ॥ २४५ ॥ दिश्वत्येतन्महामन्त्रं तारकं ब्रह्मनामकम् । तस्य श्रवणमात्रेण सर्व एव दिवं गताः ॥ २४६ ॥ श्रीरामाय नमो ह्येष तारकब्रह्मनामकः । नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुस्य एव महामनुः ॥२४७॥ अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समाः कृताः । श्रियो रमणसामध्यीत्सीन्द्र्यगुर्णगौरवात्॥२४८॥श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तिः तम् । रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥ २४९ ॥ रकार्पैश्वर्यवीजं मकार-स्तेन संयुतः । अवघारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः( तुः )स्मृतः ॥ २५० ॥

<sup>\*</sup> एतचिह्नान्तर्गतप्रन्थो न विद्यते क. पुस्तके ।

१ च. °सं रक्तगण्डं । २ ख. °द्मधारणं दो° । ३ ख. °तं गन्धपु° । ४ ख. °धानमधुनाऽमुध्य म° । ५ ख. कथ्यते । २ क. °रहारकः । ७ ख. °रसौकयं° । ८ क. °णसागरात् ।

तस्माद्रामेति वै वीजमाद्यं तस्य मनोः समृतम् । शक्तिः श्रीरुच्यते राजन्सर्वाभीष्टफः लपदा ॥ २५१ ॥ श्रियो मनोरैमो योऽसौ स राम इति विश्वतः। चतुँध्यी नमसश्चैव सोऽर्थः पूर्ववदेव हि ॥ १५२॥ ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्र अगस्त्याद्या मृहर्षयः । छन्दश्र परमा देवी गायत्री समुदाहृता ॥ २५३ ॥ श्रीरामो देवता शाक्ता विनियोगी यथा-काची । अङ्कलिष्विप चाङ्गेषु न्यासकर्माद्यंवीजतः ॥ २५४ ॥ मूध्न्यीस्ये हृदये पृष्ठे गुह्यं चरणयास्तथा । वैष्णवाच गुरोः पश्चसंस्कारविधिपूर्वकम् ॥२५५॥ अधीत्य मन्नं विधिना पश्चादैवं जपेद्बुधः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः स्त्रियः जूदास्तैथा नराः॥२५६॥ मञ्जाधिकारिणः सर्वे ह्यनन्यशरणा यदि । स्नानादिकृतकृत्यः सन्नूर्ध्वपुण्ड्ः पवित्र-धृत् ॥२५७॥ कृष्णासने र्सुखासीनः प्राणायामी च न्यासकृत् । ध्यायेत्कमलपत्राक्षं जानकीसहितं हारीम् ॥ २५८ ॥ नैव ध्यानं प्रक्वर्वात विग्रहे सति शार्ङ्गिणः । चन्द-नागरुकपूरवासिते रत्नमण्डपे ॥ २५९ ॥ +वितानैः पुष्पमालाद्यैर्भूपैर्दिन्यैर्विराजिते । तन्मध्ये कल्पटक्षस्य च्छायायां परमासने ॥ २६० ॥ नानारत्नमये दिव्ये सौवर्णे सुमनोहरे । तस्मिन्वालार्कसंकाशे पङ्काजेऽष्टदले शुभे ॥ २६१ ॥ वीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितसीतया । सुस्तिग्धश्चाद्वल्रस्यामं कोटिवैश्वानरप्रभम् ॥ २६२ ॥ युवानं पद्मेपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम् । सिंहस्कन्धानुरूपांसं कम्बुग्रीवं महाहनुम् ॥२६३॥ पीनवृत्तायतस्त्रिग्यमहाबाहुचतुष्ट्यम् । विशालवक्षसं रक्तं(क्त)हस्तपादतलं शुभम् ॥ २६४ ॥ वन्धूर्कैद्युतिसंकाशिस्त्रग्योष्टद्वयशोभितम् । पूर्णचद्राननं स्निग्यं(ग्य)भ्रूयुगं घननासिकम् ॥ २६५ ॥ रम्भोरुद्वयमानीलकुन्तलं स्मितसुन्दरम् । तरुणादित्यसं कारां कुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥२६६॥ हारकेयूरकरकरिङ्कुलीयैश्च भूषणैः । श्रीव-त्सकौस्तुभाभ्यां च वैजयन्त्या विभूषितम् ॥ २६७ ॥ हरिचन्दनिस्ताङ्गं कस्तूरी-तिल्रकौन्वितम् । शङ्कचक्रधनुर्वाणान्विभ्राणं दोर्भिरायतैः ॥ २६८ ॥ वामाङ्के सु-स्थितां देवीं तप्तकाश्चनसंनिभाम् । पद्मार्क्षां पद्मवदनां नीलकुन्तर्लं मूर्धजाम् ॥२६९॥ \*सिंहस्कन्धसु(न्धानु)रूपांतां(सां) कम्बुकर्ण्यां सुलोचनाम् । हरिचन्दनलिप्ताङ्गीं क-स्त्रीतिलकाञ्चिताम् ॥ २७० ॥ तरुणादित्यसंकाशां ताटङ्कद्वयमण्डिताम् । आरू-ढयौवनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ २७१ ॥ दुक्लवस्त्रसंवीतां भूषणैरुपशोभि-

<sup>+</sup> एतदर्धे न विद्यते क. पुस्तके । \* इत आरम्य ताटङ्कद्वयमण्डितामित्यन्तं न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ क. °रथो यो । २ क. °तुर्थीनमत्तार्थि । २ क. °रामदे । ४ ख. प्रोक्तः सर्वेश्वर्यप्रदो हिरि:। अ °। ५ क. ° यचर्जितः। ६ क. °देतज्ञपे । ७ ख. °स्तथेतराः। ८ ख. समासीनः। ९ क. °द्मनयनं कम्बु । १० ख. °किस्मितमुक्ताभदन्तेष्ठ । ११ ख. °काश्वित । १२ ख. छशीर्पजा ।

ताम्। भजतां कामदां पद्महस्तां सीतां विचिन्तयेत् ॥ २७२ ॥ छक्ष्मणं पश्चिमे भागे भृतच्छत्रं महाबल्धम् । पार्श्वे भरतकत्रुष्तौ वालव्यजनपाणिनौ ॥ २७३ ॥ अग्रतस्तु हनूमन्तं बद्धाञ्जल्यिषुटं तथा । सुग्रीवं जाम्ववन्तं च सुषेणं च विभीषणं ॥ २७४ ॥ नीलं नलं चाङ्गदं च ऋषभं दिक्षु पूजयेत् । वसिष्ठो वामदेवश्र जावालिस्थ क इयपः ,,२७५॥ मार्कण्डयश्च मौद्रल्यस्तथा पर्वतनारदौ । द्वितीयावरणं मोक्तं रामस्य परमात्मनः ॥ २७६ ॥ घृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। अलको धर्मपालश्र सुमन्तुश्राष्ट्र मित्रणः ॥२७७॥ तृतीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेवताः । कुम्रदाद्याश्र चण्डाद्या विमाने चान्तरायकाः ॥ २७८ ॥ एवं ध्यात्वा जगन्नायं पूजयेन्मनसाऽपि वा । षट्सइस्रं जपेन्मन्त्रं जुहुयाच् सहस्रकम् ॥ २७९ ॥ जुहुयाचरुणा वाऽपि शतं पुष्पाञ्चान्छं न्यसेत्। एवं संपूज्य देवेशं यावज्जीवमतान्द्रितः ॥ २८० ॥ तैदेहपतने तस्य सारूप्यं परमे पदे । विद्यास्त्रीराज्यावित्ताद्यं यं कामयते हादि ॥ २८१ ॥ नान्यदेवं नमस्कृत्वा(त्य) सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् । विना वै वैष्णवं मन्त्रमन्यमन्त्रा-न्विंवर्जयत् ॥ २८२ ॥ तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वै जपेत्सदा । अन्यथा नाश्रमामो-ति इह लोके परत्र च ॥ २८३॥ आद्वितीयं यदा मन्त्रं तारकब्रह्मनामकम्। जित्तवा सिद्धिमामोति अन्यथा नाशमाप्तुयात् ॥ २८४॥ सावित्रीमन्त्ररत्नं च तथा मन्त्रद्वयं शुभम्। सर्वर्मन्त्रं जपेत्पूर्वं संसिद्धचर्यं जपेत्सदा॥ २८५॥ अजप्ये (प्त्वे )तान्महामञ्चात्र तु संसिद्धिमामुयात् । तस्माच्छक्त्या जपेईवेतान्य-श्रात्मन्त्रं प्रयोजयेत् ॥ २८६ ॥ विद्यास्त्रीवित्तराज्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः । पुष्पा-ज्यविल्वरक्ताव्जजातिदूर्वाङ्कुरैस्तथा ॥ २८७ ॥ आरक्तकरवीरैश्च हुत्वा सिद्धिमः वाप्नुयुः । सर्वसिद्धिमवामोति तिल्रहोमेन वैष्णवः ॥ २८८ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । सायं पातश्च जुहुयात्षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥ २८९ ॥ याव-ज्जीवं जपेद्यस्तु भक्त्या राममनुस्मरन् । सदारपुत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥ २९० ॥ ष( फ )ट्कारयुक्तं स्वाहान्तं रामास्त्रं संप्रकीर्तितम् । सर्वीपत्सु जपे-न्मत्रं रामं ध्यात्वा महावलम् ॥ २९१ ॥ चोराप्रिशत्रुसंवाधे तथा रोगभयेषु चँ। तोयवातग्रहादिभ्यो भयेषु च सभक्तिकम् ॥ २९२ ॥ शङ्कचक्रधनुर्वाणपाणिनं सुम्-हावल्म् । लक्ष्मणानुचरं रामं ध्यात्वा राक्षसनाजनम् । सहस्रं तु जपेन्मन्त्रं सर्वी-पद्भयो विमुच्यते ॥ २९३ ॥ सूर्योदये यथा नाज्ञमुपैति ध्वान्तमाज्ञ वै । तथैव राम-स्मरणाद्विनाशं यान्त्युपद्रवाः । एवं श्रीराममन्त्रस्य विधानं जायते हप ॥ २९४ ॥ विधानं कृष्णमन्त्रस्य वक्ष्यामि त्रृणु पार्थिव । श्रीऋष्णाय नमो ह्येष मन्त्रः सर्वार्थ-साधकः ॥ २९५॥

९ स. "न्तरीय" । २ क. तदैह" । ३ क. "न्त्र अन्यमन्त्रं वि" । ४ स. "न्विसर्जयेत् । ५ क. यथा मन्त्रं तारकं व्र" । ६ क. मन्त्रं नयेत्पूतं सं" । ७ स. जिपत्वैता" । ८ क. "त्वेनं पश्चा" । ९ क. च । तापवा" ।

कृष्णेति मङ्गलं नाम यम्य वाचि प्रवर्तते । भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः ॥ २९६ ॥ सकुत्कुष्णीति यो ब्रूयाद्भक्तया वाऽपि च मानवः । पापकोटिविनिर्भुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥ २९७ ॥ अश्वमेधसहस्राणि राजसूयश्रतानि । भक्त्या कृष्ण-मनुं जप्त्वा समामोति न संशयः ॥ २९८ ॥ गवां च कन्यकानां च ग्रामाणां चायु-तानि च । दत्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ॥ २९९ ॥ कावेरी चन्द्र-भागादिस्नानं कृष्णेर्ति नो समम्। कृष्णेनि पश्चकुज्जप्त्वा सर्वतीर्थफलं लँभेत् ॥ २०० ॥ कोटिजन्माजितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम् । भक्त्या कृष्णमनुं जष्त्वा द्ह्यते तूलराशिवत् ॥ २०१ ॥ अगम्यागमनात्पापादभक्ष्याणां च भक्षणात् । सकु-त्कृष्णमनुं जप्त्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३०२ ॥ कृषिर्भृवाचकः शब्दो णश्च निर्वृ-तिवाचकः । उभयोः संगितर्यत्र तहस्रोत्यभिधीयते ॥ ३०३ ॥ णकारश्र पकारश्र बलप्राणानुभौ समृतौ । औत्मन्येतौ समायुक्तौ जगनोऽस्यापि कृष्णतः ॥ ३०४ ॥ तस्मात्कृष्णोति मन्त्रोऽयं वाचकः परमात्मनः । कृष्णेति परमो मन्त्रः सर्ववेदाधिकः समृत: ॥ ३०५ ॥ श्रियः सँतः प्राणपदाच्छ्रीकृष्ण इति वै समृत: । एवमर्थ विदि-त्वैव पश्चान्मन्त्रं जपेद्बुधः ॥ ३०६ ॥ सर्वकामपदत्त्वांतु वीजं कांदर्पमुच्यते । नित्याऽनपाया श्रीशक्तिर्भनोरस्य प्रयुज्यते ॥ ३०७ ॥ देवर्षिनीरदस्तस्य गायत्री छन्द उच्यते । देवता रुक्मिणीभर्ता कृष्णः सर्वफलपदः ॥ ३०८ ॥ पूर्ववद्विधिना मन्त्रं गृहीत्वा वैष्णवाद्गुरोः। स्नानवस्नादिभिः शुद्धः कृत्यं कृत्वोर्ध्वपुण्ड्घृत् ॥ ३०९ ॥ तुलसीकानने रम्ये देवानामालये शुभे। कुशे कृष्णाजिने वाऽपि पुष्ये वा शुभ-वासरे ॥ ३१० ॥ समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामश्च (मंच) पूर्ववत् । आदिबी-जेन कुर्वीत षडङ्गेषु यथाक्रमम् ॥ ३११ ॥ अङ्गुलीप्वपि तेनैव न्यासकर्म समा-'चरेत् । मुखे बाह्वोश्र हृद्ये कॅरे जान्वोश्र पाद्योः ॥ ३१२ ॥ विन्यस्य मन्त्रव-णीनि चैत्रन्यासं त (सस्त) तः स्मृतः। पूर्वजन्ममयादीनि स्मरेदाभरणानि च ॥ ३१३ ॥ विवित्रश्चभपर्यङ्के दिव्यकल्पतरोरधः । सुगन्धपुष्पसंकीणें सर्वतः

१ ख. °ित योऽस°।२ क. भवेत्।३ क. आत्मापिंतौ । ४ क. सत्ताप्राणवळाच्छ्री°।५ ख. "त्वाच वी°।६ ख. देशे वा प्राङ्मुखः छु°।७ ख पुण्ये।८ ख. ध्वजे।९ ख. चकं न्यासं ततः कृतम्। पू°।१० ख. °वंवनमन्त्रपादीनि स्मरेच्छाभ°।

सुविचित्रिते ॥ ३१४ ॥ तस्मिन्देव्या समासीनं रुक्मिण्या रुक्मवर्णया । नीलोत्पलाभं कन्द्पेलावण्यं पद्मलोचनम् ॥ ३१५ ॥ चन्द्राननं जपापुष्परक्त-इस्तपदाम्बुजम् । नीलकुञ्जितकेशं च सुकपोलं सुनासिकम् ॥ ३१६ ॥ सुभूयुगं सुविम्बोष्ठं सुदन्तास्त्रिविराजितम् । उन्नतांसं दीर्घवाहुं पीनवक्षसैमव्ययम् ॥ ३१७॥ निरङ्कचन्द्रनखरं सर्वलक्षणलक्षितम् । श्रीवत्सकौस्तुभोद्धौसिवनमालामहोरसम् ।। ३१८ ।। पीताम्बरं च भूषाढचं वालाकीभं सुँकुण्डलम् । हारकेयूरकटकैरङ्कुली-यैश्र शोभितम् ॥ ३१९ ॥ मौक्तिकान्वितनासाग्रं कस्तूरीतिलकॉन्वितम् । हरिचन्द-निलिप्ताङ्गः सदैवाऽऽरूढयौवनम् ॥ ३२० ॥ मन्दारपारिजातादिकुसुमैः कवरीकृतम् । अनर्ध्यमुक्ताहारैश्र तुलसीवनमालया ॥ ३२१ ॥ शङ्कचक्रसमेताभ्यामुद्धाहुभ्यां विरा-जितम् । इतराभ्यां तथा देवीं समाश्चिष्टं निरन्तरम् ॥ ३२२ ॥ अलंकृताभिः सत्या-दिमहिषीभिः समाष्टतम् । कालिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च नाप्रिजित ॥ ३२३ ॥ सुनन्दा च सुशीला च जाम्बवती सुलक्ष्मणा । एता महिष्यः संप्रोक्ताः कृष्णस्य परमात्मनः ॥३२४॥ ताभिश्र राजकन्यानां सहस्रैः परिसेवितम्। \* तारका-वृतराजेव शोभितं निधिभिर्वेतम् ॥ ३२५ ॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यमर्चियित्वा जपे न्मनुम् । शालग्रामे च तुलसीवने वा स्थाण्डिले हृदि ॥ ३२६ ॥ स्मृत्वा जपेश्चिसं-ध्यासु षट्सहस्रं मनुं द्विजः । विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्विष्णुलोकमवाष्नुयात् । सर्व-सिद्धिमवामोति इह लोके परत्र च ॥ ३२७ ॥ विद्यार्थी वेणुगायं तं जपेद्धचायन्नृतु-त्रयम् । जुहुयात्कुसुमैः शुभ्रैर्विद्यासिद्धिमवाष्नुयात् ॥ ३२८ ॥ आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरं प्रयुतं जपेत् । ध्यायेच्छिशुततुं कृष्णं तिलेहुत्वाऽऽयुराष्नुयात् ॥ २३९ ॥ कन्यार्थी तु जपेत्सायं षोर्डशं व्ययुतं इरिम् । ध्यात्वा सहस्रं जुहु-याछाजैर्मधुविमिश्रितैः ॥ ३३० ॥ स्त्रियं छभेत्स्वाभिमतां रूपौदार्यवर्ती सतीम्। संपत्कामी जपेन्नित्यं मध्याह्ने तु ऋर्तुत्रयम् ॥ ३३१ ॥ द्वारकायां सुधर्मायां रत्ने-सिंहासने स्थितम् । भेंङ्खादिनिधिभी राजकुछैरपि सुसेवितम् ॥३३२॥ हारादिभूष-णैर्युक्तं शङ्खाद्यायुषधारिणम् । ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपश्रायुतसंख्यया॥३३३॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठः क. पुस्तके--- "अनर्घ्यमुक्तहारैश्व तारकावृतशोभितम् " इति ।

९ क. "समुचय"। २ ख. "द्धासं व"। ३ ख. "रं भूषणाढयं। ४ क. सुकुन्तलं। ५ ख. "काश्चित" ६ स्त. सत्यवित्। ७ सः °त्सरान्ह्यन्यु°। ८ कः °ढषस्नांयु°। ९ कः, °तु त्र्यृतु°। १० कः. शङ्खचक्रादि°।

अब्जाविल्वद्लैर्वाऽपि होमो मधुविमिश्रितः । शाश्वर्ती श्रियमाप्नोति कुवेरसदृशो भवेत् ॥ ३३४ ॥ रूपलावण्यकामी तु रासमण्डलमध्यगम् । ध्यायंस्निमासमयुतं जप्त्वा लावण्यवानभवेत् ॥ ३३५ ॥ एवं कृष्णमनोरस्य माहात्म्यं परिकीर्तितम् । अनन्तान्भगवन्मन्त्रान्वकुं शक्यं न ते मया ॥ ३३६ ॥ वाराहं नारसिंहं च वामनं तुरगाननम् । क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छ्रणु पार्थिव ॥ ३३७॥ हुंकारं प्रथमं वीजमाद्यं वाराहमुच्यते । पश्चातु धरणीवीजं छक्ष्मीवीजंततः परम् । त्रीन्वीजानादितः कृत्वा पश्चान्मन्त्रप्रयोजनम् ॥ ३३८ ॥ ॐ नमो भगवर्ते पश्चाद्वाराहरूपिणे भूर्भुर्वैः स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥ ३३९ ॥ अङ्गुलीषु यथाऽङ्गेषु वीजेनाऽऽद्येन वै क्रमात् । यथा संन्यार्संकुद्भृत्वा पश्चाद्धवानं समाचरेत् ॥ ३४० ॥ वृहत्तनुं वृहद्भीवं वृहद्देष्ट्रं मुन्नोभनम्। समस्तवेदवेदाँङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम् ॥३४१॥ रजताद्रिसमप्ररूपं शतवाहुं शतेक्षणम् । उद्धृत्य दृष्ट्या भूमिं समाछिङ्गच भुजैर्मुदा ॥ ३४२ ॥ ब्रह्मादित्रिद्शैः सर्वैः सनकाद्यैर्पुनीश्वरैः । स्तूयमानं समन्ताच गीयमानं च किंनरैः॥३४३॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं पातरष्टोत्तरं श्वतम् । जप्त्वा लभेच भूपत्वं ततो विष्णुपुरं त्रजेत् ॥ ३४४ ॥ नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः। +एवं ध्यात्वा इरिं नित्यं पातरष्टोत्तरं शतम् ॥ ३४५ ॥ उक्तबीजत्रयं पूर्वे कृत्वा मन्त्रं जपेट्बुधः । मूलमन्त्रमिदं पाहुर्वाराहं मुनिपुंगवाः ॥३४६॥ एतमेव परं मन्त्रं जप्त्वा भूमिपतिभेवेत्। नित्यमष्टसदस्रं तु जपेद्विष्णुं विचिन्तयन् ॥ ३४७ ॥ कमरुँविंच्व-पत्रैर्वा जुहुयाच दर्शाशकम् । एवं संवत्सरं जप्त्वा सार्वभौमो भवेद्ध्रुवम्॥३४८॥राज्यं कृत्वा च धर्मेण पश्चाद्विष्णुपदं व्रजेत् । विधानं नारासिंहस्य मनोर्वेक्ष्यामि सुव्रत ॥३४९॥ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोग्नुखम् । नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्भृत्युं नमाम्यहम् ॥ **∪३५०।।आर्षे ब्रह्माऽनुष्टुप्**छन्दो देवता च नृकेसरी। चतुश्रतुश्र षट् च षट्चतुश्र यथा-क्रमात्।।३५१।।शिरोललाटनेत्रेषु मुखबाह्वङ्घ्रिसंधिषु । साग्रेषु कुक्षौ हृदये गले पार्श्वद्वये ऽपिच ॥ ३५२ ॥ अपराङ्गे ककुद्रे(दि) च न्यसेद्वर्णाननुक्रमात् । वायोर्दशाक्षरं यद्धै सहोंकारं सरेफकृत् ॥ ३५३ ॥

## + एतदर्घे न विद्यते ख. पुस्तके।

९ ख. होमं मधुविमिश्रितम्। शा°।२ क. "ते च प°।३ ख. "श्राद्वराहरूपाय भू"।४ ख. "वः सुवः। प° ५ ख. °ति ददापय स्वाहोति च । अ° । ६ ख. °सवद्भू° । ७ क. °दाङ्गं सा° । ८ क. °षु । नींसा । ९ ख. तु वहूड्कारं जपेत्सकृ ।

बिन्दुना सहितं यत्तु नृसिंहं वीजग्रुच्यते । अङ्गुलीपु तथाः ङ्गेषु न्यासं तेनैव चोदिः तम् ॥ ३५४ ॥ तद्धीजमादितः कृत्वा मन्त्रं पश्चात्प्रयोजयेत् ॥ ३५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरिसहाय ज्वालामौलिने दीर्घदंष्ट्रायाग्निनेत्राय सर्वरक्षो **घ्नाय सर्वभूतिवनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा इति** ज्वालामालिपा-तालनृासंहाय नमः ॥ ३५६ ॥ वीजेनैव न्यासः ॥ ३५७ ॥ आं हीं क्षीं कीं हुँ फट् ॥ ३५८ ॥ अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः पङ्क्तिङछन्दो नृसिंहो देवता नृसिं-हास्त्रमिदं वीजेनैव न्यासः ॥ ३५९ ॥ श्रीकारपूर्वी नृ।सेंहो द्विजयादुपरि स्थितः। त्रिः सप्तकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम् ॥ ३६० ॥ अस्य ब्रह्मा च रुद्रै(इ)श्र प्रहादश्च महर्षयः । तथैव जगती छन्दो देवता च नृकेसरी। न्यासं वीजेन क्ववींत ततो ध्यानं नृषोत्तम ॥ ३६१ ॥ माणिक्याद्रिसमप्रभं निजरुचा संत्रस्तरक्षोगणं जातुन्य-स्तकराम्बुजं त्रिनयनं रत्नोळ्ळसञ्जूषणम् । वाहुभ्यां धृतशङ्खचक्रमनिशं दंष्ट्रोळ्ळसत्स्वा-ननं ज्वालाजिह्वमुद्युकेशनिचयं वन्दे नृत्धिं प्रभुम् ॥ ३६२ ॥ उद्यत्कोटिरविप्रभं नरहरिं कोटिक्षपेशोज्ज्वलं दंष्ट्राभिः सुमुखोज्ज्वलं नखग्रुसैदीर्घैरनेकेर्भुजैः। निर्भिः न्नासुरनायकं तु शश्रभृत्सूर्याग्निनेत्रत्रयं विद्युज्जिह्नसटाकलापभयदं वह्नि वहन्तं भजे ॥ ३६३॥ कोषादालोलजिह्नं विवृतानिजमुखं सोमसूर्याग्निनेत्रं पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संभिन्नदैत्येन्द्रगात्रम् । चक्रं कङ्कं सपाक्षाङ्क्षक्षमुक्रलगदाक्षाङ्गवाणान्वहन्तं भीमं तीक्ष्णाग्रदंष्ट्रं मणिमयविविधाकल्पमीडे नृसिंहम् ॥ ३६४ ॥ महाभयेष्विदं ध्यानं सौम्यमभ्युदयेषु च । सौवर्णमण्डपान्तस्थं पद्मं ध्यायेत्सकेसरम् ॥३६५ ॥ पश्चास्यवदनं भीमं सोमसूर्योग्निलोचनम् । तरुणादित्यसंकाशं कुण्डलाभ्यां विराजितर्म् ॥३६६ ॥ उपेयन्यासं सुमुखं तीक्ष्णदंष्ट्।विराजितम् । व्यात्तास्यमरुणोष्टं च भीषंणैर्नयनैर्युतम् ॥ ३६७॥

१ क. °सिंह् क्षुत्पीडितः । अ° । २ क. °ते नर° । ३ क. °माळाळि° । ४ क. °तनृति । ५ क. °माळीपा° । ६ क. °सिंहो देवता नृसिंहास्त्रमिदं बीजेनेव न्यासः । श्रीकार आं° । ७ ख. हूं । ८ क. °म् । चापेयकांसमु । ९ क. °षणं भाषणेर्यु ।

सिंहस्कन्यानुरूपांसं वृत्तायतचनुर्भुजम् । जपासमाङ्ग्रिहस्ताब्जं पद्मासनसृसंस्थितम् ॥३६८॥ श्रीवन्सकौम्नुभोरस्कं वनमालाविराजितम् । केयूराङ्गदहाराढ्यं नूपुरादिः विराजितम् ॥ ३६९ ॥ चक्रश्रङ्घाभथवरचतुर्दस्तं विभुं स्मेरेत् । वामाङ्केः संस्थितां लक्षीं सुन्दर्श भूषणान्विताम् । ३७० ॥ दिव्यचन्द्रनलिप्ताङ्गीं दिव्यपुष्पोपशोभि-ताम् । गृहीतपद्मयुगलमानुलिङ्गकरैरान्विताम् ॥३७१॥ एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्को-परि संस्थितान्। ध्यात्वा जपेजजपं नित्यं पूजरेच यथाविधि ॥६७२॥क्षौं हीं श्रीं नृतिहाय नमः ॥ ३७२॥ इमं लक्ष्मीनृसिंहस्य जपेत्सर्वार्थदं मनुम् । अष्टोत्तरसहस्रं वा जपेत्सं-ध्यासु वाग्यतः ॥ २७४ ॥ अखण्डविल्वपत्रैश्च जुहुयादाज्यामिश्रितैः । सर्वेसिद्धि-मवामोति षण्माँसान्त्रयतो भवेत् ॥ ३७५ ॥ देवत्वममरेशत्व गन्धवं व तथा नृप । प्राप्तुवन्ति नरा राज्यं स्वर्गे मोक्षं च दुर्रुभम् ॥ ३७६ ॥ यं यं कामयते चित्ते तं तमेवाऽऽप्तुयाद्भ्रुवम् । ब्रह्मपिस्तत्र गायत्री नरसिंहश्च देवता॥ ३७७ ॥ तदेव वीजं शक्तिः श्रीमेनोरस्य विधीयते । न्यासमध्येन वीजेन चार्चनं तुल्लसीद्लैः ॥ ३७८ ॥ पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजियत्वा समाहितः।परितः पूजियेदिक्षु गरुडं शंकरं तथा।।३७९॥ बेषं च पद्मयोनि च श्रियं मायां शृतिं तथा । पुष्टिं समर्चये दिक्षुततो लोकेश्वरान्यजेत् ॥ ३८० ॥ महाभागवनं दैत्यनाँशकं देवमग्रतः । एवं संपूज्य देवेशं न।रसिंहं सनातनम् ॥३८१॥ तत्पदं समवाप्नोति मुदिनः स्वजनैः सह ॥३८२॥ कर्पृर्यवस्रं देवं दिव्यकुण्डस्र-भूषितम् । किरीटकेयूरधरं पीताम्बरधरं प्रभुम् ॥ ३८३ ॥ पद्मासनस्थं देवेशं चन्द्र-मण्डलमध्यगम् । सूर्यकोटियतीकाशं पूर्णचन्द्रनिभाननम् ॥ ३८४ ॥ मेखलाजि-नदण्डादिघारिणं वटुरूपिणम् । कल्रधौनमयं पात्रं दैध्यन्नेन सुपूजितम् ॥ ३८५ ॥ पीयृषकलकं वामे द्यानं द्विभुजं हरिम् । सनकाद्यैः स्तूयमानं सर्वदेवैरुपासितम् । एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं स्वासने च समाहितः ॥ ३८६ ॥ विष्णवे वामनायेति प्रण-वादिनमोर्नैतकः । ईन्द्रार्भे च विराट्छन्दो देवता वामनः स्वयम् ॥ ३८७ ॥ सुधा-वीजं सुदीर्घ तु वीजमाद्यं तु वीमनम् । तेनैत तु पडङ्गाद्यं न्यासं कुर्वीत वैष्णवः ॥ ३८८ ॥ दघ्यन्नं पायसं वाऽपि जुहुयात्मत्यहं द्विजः । औपासनामौ जुहुयादष्टो-त्तरश्रतं गृही ॥ ३८९ ॥ कुवेरसद्दाः श्रीमान्भवेत्सद्यो न संशयः ॥ ३९० ॥ ॐ नमो विष्णवे महावलाय स्वाहा, इति वामनमन्त्रः ॥ ३९१ ॥ स्मृत्वा त्रैविक्रमं रूपं

१ च. स्मरन् । २ ख. °कराब्रलाम । ३ ख. श्री श्री नृ ° । ४ ख. पमासं प्रय ° । ५ ख. नरः सर्वे स्व<sup>°</sup>। ६ ख. <sup>•</sup>समायेन वी<sup>°</sup>। ७ क. <sup>°</sup>नानर्थप्रहरादम<sup>°</sup>। ८ ख. दधानं वसु<sup>°</sup>। ९ क. <sup>°</sup>हितम्। वि<sup>°</sup>। १० क. °न्तकम्। इ°। ११ क. इन्द्रींप च। १२ क. वामनः। १३ ख. °वे पतये म°।

जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । मुक्तो वन्धाद्भवेत्सद्यो नात्र कार्या विचारणा॥ ३९२ ॥ हीं श्री श्रीवामनाय नम इति मुलमन्त्र: ॥३९३॥ ब्रह्मिषेचै( श्रे )व गायत्री देवता च त्रिवि क्रमः । न्यासं वीजेन जपवानष्टोत्तरसहस्रकम् (१)॥३९४॥ इति वामनमन्त्रस्य जपा दन्नपातिर्भवेत् ॥३९५॥ उद्घीयप्रणवोद्गीय सर्ववागिश्वरेश्वरं । सर्वदेवमयाचिन्त्य सर्व वोधय मे पित: ॥ ३९६ ॥ हर्कं ऐं हयग्रीवाय नमें: ॥ ३९७ ॥ ब्रह्मार्ध चैव गायत्री हयग्रीवोऽस्य देवता। न्यासं बीजेन कृत्वाऽथ पश्चाध्दचानं समाचरेत्॥३९८॥ शरच्छ-शाङ्क्रुपभमश्ववक्त्रं मुक्तामयैराभरणैरुपेतम् । रथाङ्गशङ्काञ्चितवाहुयुग्मं जानुद्वयं(य)-न्यस्तकरं भजामः ॥ ३९९ ॥ शङ्खाभः शङ्खचक्रे करसरासिजयोः पुस्तकं चान्यहस्ते विभ्रद्व्याख्यानमुद्रां लसदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । आसीनः पुण्डरीके तुर-गवरिशराः पूरुषो मे पुराणः श्रीमानज्ञानहारी मनिस निवसतामृग्यज्ञःसामरूपः ॥ ४०० ॥ एवं ध्यात्वा जर्पेन्मन्त्रं संध्यासु विजितेन्द्रियः । सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञो भवे दत्र न संश्रृयः ॥ ४०१ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । जपेच जुहुयाचैवं साज्यैः शुभ्रैः सतण्डुलैः ॥ ४०२ ॥ विद्यासिद्धिमवाप्नोति षण्भासाद्द्विजसत्तमः । अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत् ॥४०३॥ सहस्रारं हुं फिडित्येवं(ति) मूछं सौदर्शनं मनुम् । अहिर्बुध्नोऽनुष्टुभ(ब)स्य देवता च सुदर्शनम् ॥ ४०४ ॥ अचकाय विचकाय सुचकाय तथैव च।विचकाय सुचकाय ज्वालाचकाय वै कमात् ॥४०५॥ षडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्धचानं समाचरेत् । नमश्रकाय स्वाहेति दश्चदिश्च यथाक्रमम् ॥४०६॥चक्रेण सह बद्धा(ध्ना)मीत्युक्त्या(क्त्वा)मितिद्शेत्ततः । त्रैळोक्यं रक्ष रक्ष हुं फट्स्वाहा इति वै क्रशात्।।४०७॥ अग्निपाकारमन्त्रोऽयं सर्वरक्षाकरः परः। ॐ मूर्ध्नि स(सं) भूवध्ये इं मुखे स्नाहमधीत्यतः। रं गुह्ये इं तु जान्वोश्च फट्यदृद्यसांधिषु ॥४०८॥ कल्पान्तार्कभकाशं त्रिभुवनमस्त्रिलं तेजसा पूरयन्तं रक्ताक्षं विङ्गकेशं रिपुकुलभयदं भीमः <sup>१२</sup> देष्ट्राज( इ.)हासम् ॥

९ ख. ब्रह्मार्ष में १ २ क. °एम् । स° । ३ ख. °वंवेदम° । ४ ख. हूं । ५ ख. °मः । निर्सार्ष । ६ ख. °भ्रेः सुत° । ७ ख. °ण्मारं द्विशे ८ क. °दिशं ततः । ९ क. हूं । १० 'ध्ये हं मुखे स्नाह° । १९ क् हैंचीमतः । १२ °दंष्ट्राञ्जहां ।

शङ्कं चकं गटाब्जं पृथुतम्मुश्चलं चापपाशाङ्कुशाढ्यं विश्वाणं दोर्भिराद्यं मनिस मुरिरपुं भावयेचक्रसंत्रम् ॥ ४०० ॥ ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय हूं फट् इति षोडशाक्षरिमिति सुदर्शनिविधानम् ॥ ४१० ॥

> इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे भगवन्मन्त्रविधानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

> > (अथ सप्तमोऽध्यायः।)

हारीत उवाचं - अथ वश्यामि राजेन्द्र विष्णोराराधनं परम्। प्रत्यूषे सहसात्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥ १ ॥ आत्मानं देहमीशं च चिन्तयेत्मंयतेन्द्रियः । ज्ञाना-नन्दमयो नित्यो निर्धिकारो निरामयः ॥ २ ॥ देहेन्द्रियात्परः साक्षात्पश्चविज्ञात्मको है। अस्मिन्देहे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शाङ्गिणः ॥३॥ शुक्रशोणितसंभूते जरा-रोगाद्यपद्रवे । मेदोरक्तास्थिमांसादिहेयद्रव्यसमाकुले ॥ ४ ॥ मलमूत्रवसापङ्के नाना-दुःखसमाकुछे । तापत्रयमहाविद्वदह्यमानेऽनिशं भृशम् ॥ ५ ॥ इ(ए)षणात्रयकुष्णा-हिपीडचमाने दुरत्यये । क्रिश्या(श्वा)मि पापभूयिष्ठे काराग्रहनिभेऽशुभे ॥ ६ ॥ बहु-जन्मबहुक्केशगर्भवासादिदुः खिते । वसामि सर्वदोषाणामालये दुः खभाजने ॥ ७॥ अस्माद्विमोक्षणीर्थाय चिन्तायिष्यामि केश्ववम् । वैकुण्ठे परमव्योम्नि दुग्याब्यो वैष्णंवे पदे ॥ ८ ॥ अनन्तभोगिषयेङ्के समासीनं श्रिया सह । इन्द्रनीलनिभं स्यामं शङ्ख-चक्रगदाधरम् ॥ ९ ॥ पीताम्बरधरं देवं पद्मपत्रायतेक्षणम् । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं सर्वाभरणभूषितम् ॥ १० ॥ चिन्तयित्वा नमस्कृत्वा(त्य) कीर्तयेद्दिव्यनामभिः। संकीत्र्ये नामसाहस्रं नमस्कृत्वा(त्य) गुरूनिष ॥ ११ ॥ तुलसीं काश्चनं गां च सं-स्पृश्याथ समाहितः । दूराद्वहिर्विनिष्क्रम्य शुचौ देशे च निर्जने ॥ १२ ॥ कर्णस्थ-ब्रह्मसूत्रस्तु शिरः पाद्यत्य वाससा । कुर्यान्मूत्रपुरीषे च ष्टीवनीच्छ्वासवर्जितः ॥१३॥ अहन्युदङ्मुखो रात्रौ द्खिणाभिम्रखस्तथा। समाहितमना मौनी विष्मूत्रे विस्रजे-त्ततः ॥ १४ ॥ उत्यायातिन्द्रतः शौचं कुर्यादभ्युद्धृतैर्ज्ञेः । गन्धलेपक्षयकरं यथाः संख्यं मृदा शुचिः ॥ १५ ॥ अर्थपसृतिपात्रां तु मृदं दद्यात्रथोक्तवत् । षडपाने त्रि-

<sup>9</sup> क. ह्ययम् । २ ख. °न्देशे वसाम्यस्य शे° । ३ ख. °णायैव चि° ।

र्छिङ्गे तु सन्यहस्ते तथा दश ॥ १६ ॥ उभयोः सप्त दातन्यास्तिस्रस्तिस्त् पादः योः । आजङ्घान्मणिवन्धात्तु प्रक्षाल्य शुभवारिणा ॥ १७ ॥ उपविष्टः शुचौ देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । पवित्रपाणिराचामेत्त्रसृतिस्थेन वारिणा ॥ १८ ॥ त्रिः पाइयाः हुन्ष्टम् छेन द्विधोन्मृज्य कपोल्लो । मध्यमाङ्कुलिभिः पश्चाद्दिरोष्ठावुन्मृजेत्तथा ॥१९॥ नासिकौष्ठान्तरं पश्चात्सर्वाङ्गुलिभिरेव च । पादौ इस्तौ शिरश्चेव जलैः संमार्जये पतः ॥ २० ॥ अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु स्पृशेद्द्रौ नासिकापुटौ । अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु पक्षुःश्रोत्रे जलैः स्पृशेत् ॥ २१ ॥ किनष्टाङ्गुष्टनाभि च तलेन हृदयं ततः । सर्चाङ्गुलीभिः शिरसि बाहुमूले तथैव च ॥ २२ ॥ नामभिः केञ्चवाद्येश्व यथासं-रूपग्रुपस्पृशेत् । द्विराचामेत्तु सर्वत्र विष्यूत्रोत्सर्जने त्रयम् ॥ २३ ॥ सामान्यमेतत्स-वेंपां भौचं तु द्विगुणोदितम् । आचम्यातः परं मौनी दन्तान्काष्ठेन शोधयेत् ॥२४॥ भा**ङ्ग्रुखोदङ्**मुखो वाऽपि कषायं तिक्तकण्टकम् । कनिष्ठाग्रमितस्थूलं द्वादशाङ्गुल-मायतम् ॥ २५ ॥ पर्वाधः कृतक् चैंन तेन दन्तानिक धेयेत् । अपा द्वादशगण्डु धैर्विक्तं संशोधयेद्द्विजः ॥ २६ ॥ मुखं संमार्जियत्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत् । पवित्रपाणिरा-चम्य पश्चात्स्नानं समाचरेत्॥ २७ ॥ नद्यां तडागे र्वाते वा तथा प्रस्नवणे जले। तुलसीमृत्तिकां धात्रीमुपलिष्यं कलेवरे ॥ २८ ॥ अभिमन्त्रयः जलं पश्चान्मूलमन्त्रेण वैष्णवः । निमज्ज्य तुल्लसीमिश्रं जलं संप्राशयेत्ततः ॥ २९ ॥ आचम्य मार्जनं कुर्या-त्सुरोः सतुल्रसीदलैः।पौरुषेण तु सूक्तेन आपो हि ष्ठादिभिस्तथा॥ ३०॥ निर्मञ्ज्याप्सु जले पश्चामिवारमघमर्षणम् । उत्थाय पुनराचम्य पश्चादप्तु निमज्ज्य वै॥३१॥ मन्त्ररत्नं त्रिवारं तु र्जंपन्ध्यायन्सनातनम् । पिवेदुत्थाय तेनैव त्रिवारमभिमन्त्रितम् ॥ ३२ ॥ आचम्य तर्पयेदेवान्पितृनापि विधानतः। निष्पीडच कूले वस्त्रं तु पुनराचमनं घरेत् ॥ ३३ ॥ घौतवस्त्रं सोत्तरीयं सकौपीनं घरेँत्स्थितम् । निवद्धशिखकच्छस्तु द्विराचम्य यथाविधि ॥ ३४ ॥ धारयेदूर्ध्वेपुण्ड्राणि मृदा ईभ्राणि वैष्णवः । श्रीक्र-ष्णतुलसीमूलमृदा वाऽपि प्रयत्नतः ३५ ॥ मन्नेशैवाभिमन्त्रयाथ ललाटादिषु धार-येत्। नासिकामूलमारभ्य विभृयाच्छ्रीपदाक्वंति ॥ ३६॥ सान्तरालं भवेत्पुण्ड्रं दण्डाकारं तु वें तथा । छछाटे घारयेत्पश्चाद्ग्रीवान्तं केशवादिभिः ॥३७॥ नाम्नां द्वादश्वभिः र्मूर्धिन वासुदेवं तल्लाम्बुना । पवित्रपाणिः शुद्धात्मा संध्यां कुर्यात्समाहितः ॥ ३८ ॥

९ ख. °तिस्थः स बा°। २ क. °ङ्गुष्ठे स नाभित°। ३ क. °मितं स्थू°। ४ क. मौले । ५ क. °मज्ज्यो-स्तंत्यजत्पश्चा° । ६ ख. जपेंद्घ्या° । ५ क. °रेवित°। ८ क. शुप्रेण । ९ क. °कृतिः । सा°। ९० ख. वा षथा । ललाटादि तथा पश्चा°।

पादेशमात्री काशेयों साग्री मूलयुती तथा। सान्तर्गर्भी मुत्रिमली पवित्रं कार्येन द्द्विजः ॥ ३९ ॥ देवार्चने जपे होमे कुर्याद्वाह्मचं पवित्रकम् । इतरे वर्तुळप्रन्थिरे-( ए )वं धर्मो विधीयते।। ४० ।। पाथ दर्माश्रिता(श्रितौ) दर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु । स्तरणासनपिण्डेषु ब्रह्मयक्षे च तर्पणे ॥ ४१ ॥ पाँने भोजनकाले च घृतान्दर्भान्वि सर्जयेत् । सपवित्रकरेणैव आचामेत्श्यतो द्विजः ॥ ४२ ॥ आचान्तस्य शुचिः पाणि-र्यथा पाणिस्तथा कुञः । संध्याचमनकाले तु धृतं न परिवर्जयेत् ॥ ४३ ॥ अप-सूताः स्मृता दर्भीः प्रसूताम्तु कुञ्चाः स्मृताः । समूलाम्तु कुञा ज्ञेयादिखनाग्रास्तृणः संज्ञिताः ॥ ४४ ॥ कुशोदकेन यत्कण्ठं नित्यं संशोधयेट्ट्रिजः । न पर्युषन्ति पापानि ब्रह्मकूर्चे दिने दिने ॥ ४५ ॥ कुशासनं मदा पूर्व जपहोमार्चनादिषु । कुशेनैव कृतं कर्म सर्वमानन्त्यमञ्जाते ॥ ४६ ॥ तस्मान्कुशपवित्रेण संध्यां कुर्योद्यथाविधि । स्वगृ-ह्योक्तविधानेन संध्योपास्ति समःचरेत् ॥ ४७ ॥ ध्यात्वा नारायणं देवं रविमण्ड-लमध्यगम् । गायञ्याऽध्ये प्रद्याच जपं कुर्वीत भक्तिमान् ॥ ४८ ॥ सूर्यस्याभिः मुखो जप्त्वा सावित्रीं नियतात्मवान् । उपस्थानं ततः कृत्वा नमस्कुर्यात्ततो इरिम् ॥ ४९ ॥ नमो ब्रह्मण इत्यादि जिपत्वाऽथ विसर्जयेत । ततः संतर्पयेद्विष्णुं मञ्चर रत्नेन मम्रवित् ॥ ५० ॥ शतवारं सहस्रं वा तुल्रसीमिश्रितैर्जलैः । वैकुण्ठपार्षदं पश्चात्तर्पयेच यथाविधि ॥ ५१ ॥ अनन्तैविहगेशादिदेवतानामनुक्रमात् । एकैकः मञ्जल्लि दत्त्वा पश्चादाचमनं चरेत् ॥ ५२ ॥ श्रीश्वस्याऽऽराधनार्थे हि कुर्यात्पुष्पस्य संचयम् । तुल्लसीविल्वपत्राणि दूर्वी कौशेयमेव च ॥ ५३ ॥ विष्णुक्रान्तं मर्रुवकं केशाम्बुद्दलं तथा । उशीरं जातिकुसुमं कुन्दं चैव कुरण्टकम् ॥ ५४ ॥ शर्मी चम्पां कदम्बं च चृतपुष्पं च माधवीम् । पिप्पलस्य प्रवालानि जाम्बवं पाँटछं तथा ॥ ५५ ॥ आस्फोटं कुटजं लोधं कर्णिकारं च किंशुकम् । नीपार्जुने शिंशपं च श्वेतिकिंशुकनामकम् ॥ ९६ ॥ जम्बीरं मार्तुंकुङ्गं च यृथिंकीरचयं तथा । **पुंनागं** बकुलं नागकेशराशोकमाल्लिकाः ॥ ५७ ॥ शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं त्रियङ्गु च । नीलोर्देपैलं सप्तलां च नन्दावर्ते च कैतकम् ॥ ५८ ॥ घटजं स्थलपदां च सर्वाणि जर्ळंजानि च । तत्कालसंभवं पुष्पं गृहीत्वाऽथ गृहं विशेत्।। ५९॥

१ ख. नैशेयों । २ क. °ते । विधित दर्भा ये दर्भा ये । ३ ख. °पानमो । ४ ख. °भांः सिमिधस्तु। ५ क. °िक्काः । कु °। ६ ख. °न्तदीपारेखादि °। ७ क. °नामुपक °। ८ क. °रुवयं कुरुवेछुदकेशावनं त °। ९ क. श्वमीपुष्पं क °। १० क. पाटलां । ११ ख. °तुलङ्गं । १२ क. °कारं च वनं त °। १३ ख. °लं सूत्पलं च । १४ ख. °लंदानि ।

वितानादियुते दिन्यधूपदीपैर्विराजिते । चन्दनागरुकस्तूरीकर्पूरामोदवासिते ॥ ६० ॥ विचित्ररङ्गवल्लघाढचे मण्डपे रत्नपीठके । विस्तीर्णपुणपर्यङ्के देव्या साह-तमच्युतम् ॥ ६१ ॥ संनिधावासने स्थित्वा कुत्रो पद्मासने स्थितः । प्राणायाम-विधानेन भूतशुद्धि विधाय च ॥ ६२ ॥ शृणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्धचानं यथो-क्तवत् । परेंच्योम्नि स्थितं देवं छक्ष्मीनारायणं विभुम् ॥ ६३ ॥ पंरितः शक्तिभिर्युक्तं भूँनीलाविमलादिभिः। अनन्तविहगाधीशँसैन्याद्यैः सुरसत्तमैः। ६४॥ चण्डाद्यैः कुप्रु-दोदीय लोकपालैय सोवितम् । चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं नानारत्नविभूषणम् ॥ ६५ ॥ वामाङ्करथिया युक्तं शङ्कचक्रगदार्थरम् । मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकमैकृत् ॥ ६६ ॥ पंश्रोपनिषँदन्यासं कुर्यात्सर्वत्र कर्मसु । ॐ ईशाय नमः परायेति परमेष्ठचा-त्मने नमः ॥ ६७ ॥ ॐ यां नमः परायोति ततः पुरुषात्मने नमः । ॐ रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः ॥ ६८ ॥ ६० वां नमः परायेति स्वानिष्टस्यात्मने नमः। ॐ लां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः ॥ ६९ ॥ शिरोनासाग्रहृद्यगुह्यपादेषु विन्यसेत् । यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्पञ्चाङ्गेषु ऋमान्न्यसेत् ॥ ७० ॥ तन्मुद्रया तैँदाऽऽ-वाह्य दद्यादासनमेव च । पाद्यार्घ्याचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजरेत् ॥ ७१ ॥ पूरियत्वा शुभजलं पात्रेषु कुसुमैर्युतम् । द्रव्याणि निक्षिपेत्तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात् ॥ ७२ ॥ उशीरं चन्दनं कुष्टं पाद्यपात्रे वि।निक्षिपेत् । विष्णुकान्तं च दूर्वी च कौशे-यांस्तिलसर्पपान् ॥ ७३ ॥ अक्षतांश्च फलं पुष्पमध्येपात्रे विानिश्चिपत् । जातीफलं च कर्पूरमेळां चाऽऽचमनीयके ॥ ७४ ॥ मकरन्दं प्रवाळं च रत्नं सौवर्णमेव च । तानि दद्यात्स्नानपात्रे धात्री सुरतरुं तथा ॥ ७५ ॥ द्रव्याणामप्यलाभे तु तुलसीपत्रमेव च । चन्दनं वा सुवर्णे वा कौशेयं वा विनिक्षिपत् ॥ ७६ ॥ दर्शयेत्सुरभेर्भुद्रां पूजये त्कु संपत्रजै: । अभिमन्त्रय च मन्त्रेण धूपदीपीर्निवेदयेतु ॥७७॥ अनैन्तं चोद्धरण्या च दद्यात्पाद्यादिकं तथा । तत्पात्रक्षास्त्रनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जस्ति न्यसेत् ॥ ७८ ॥ सौवर्णानि च रौप्याणि ताम्रक्षांस्यं प्रयोजयेत् । पात्राणामप्यलाभे तु शङ्खभेकं विशिष्यते ॥ ७९ ॥ शङ्खोदकं सदा पूतमतिभियतमं हरेः । उद्धरि(र)ण्या जलं दद्यान्नाप्सु शङ्खं निमज्जयेत् ॥ ८० ॥

१ क. °णं हरिम्। २ ख. पराभिः श°। ३ ख. भूलीला°। ४ क. °शसेनान्यायैर्गुरुत्त°। ५ ख. पञ्चाप°। ६ ख. °धदं न्या°। ७ क. ॐ सों परा°। ८ ख. ॐ वामनः प°। ९ क. °येत्रितृ °। १० क. तयाऽऽवा°। ११ क °सुमाक्षतैः। अ°। १२ क. निन्तस्योद्धरणं द°। १३ ख. °कांस्यानि यो°।

अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररत्नेन वा युजेत् । पाद्यार्घाचमनं दस्या मधुपर्क निवेदयेत् ।। ८१ ।। पुनराचमनं दक्ता पादपीठं निवेदयेत् । दन्तधावनगण्डूपदर्पणौँछोचनं तथा ॥ ८२ ॥ निवेद्याभ्यञ्जनं तैलेनोद्धर्त केशरञ्जनम् । सुखोष्णितजलैः स्नानं पुनः रुद्रर्तनं चरेत्।। ८३ ॥ कुङ्क्वमेन इरिद्रेण चन्द्रनेन सुमिन्धिना । उद्दर्स गन्धतोयेन स्नापयेच पुनस्तनः ॥ ८४ ॥ स्नानपात्रोदकं पश्चादादाय कुनुमैः सह । पौरुषेण तु मुक्तेन स्नापयेत्कमलापतिम् ॥ ८५ ॥ मार्जयेच्छुभवक्षेण दीपैनीराजयेत्तथा। वस्नं चैवोपवीतं च दद्यादाभरणानि च ॥ ८६ ॥ कस्तूरीतिल्रकं गन्धं पुष्पाणि सुरमीणि च। अङ्के निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥ ८७ ॥ पार्श्वर्यार्धराणं(णी)लीले महिष्यः परितस्तथा । विमलोत्किष्णीत्याद्याः पूर्वमेव मकीर्तिताः ॥ ८८ ॥ चण्डा-दिद्वारपालांश्र कुमुदादींस्तथाऽर्चचेत् । तथैवाऽऽवरणाधीशाः पूजनीयाः समन्ततः ॥ ८९ ॥ वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उपापतिः । दिक्षु कोणेषु तत्पत्न्यो छक्ष्मी-रेव रती उषा ॥ ९० ॥ द्वितीयावरणं पश्चात्केश्ववाद्याः सशक्तयः । संकर्षणाद्यः पश्चान्मत्स्यकुर्माद्यस्तथा ॥ ९१ ॥ श्रीर्रुक्षीः कमला पद्मा पद्मिनी कमलालया । रमा वृषाकपेर्धन्या ष्टर्तिर्यज्ञान्तदेशता ॥ ९२ ॥ शक्तयः केश्ववादीनां संशोक्ताः परमे पदे । हिरण्या हरणी सत्या नित्यानन्दा त्रयी सुखा ॥ ९३ ॥ सुगन्धा सुन्दरी विद्या मुक्तीला च सुलक्षणा । संकर्षणादिमूर्तीनां क्षक्तयः समुदाहृताः ॥ ९४ ॥ वेदा वेद-वती घात्री महालक्ष्मी: सुखालन्ना ी भार्गवी च तथा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥ ९५ ॥ मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनां शक्तयः संप्रकीर्तिताः । एवं सशक्तयः पूज्याः केश-वाद्याः सुरेश्वराः ॥ ९६ ॥ पश्चात्सग्रक्तयः पूज्याः शङ्कचक्रादिहेतयः । शङ्कं चक्रं गदां पद्मं भार्क्कः च मुँशलं हलम् ॥ ९७ ॥ बाणं च खड्गखेटं च च्छुरिका दिन्यहे-तयः । भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥ ९८ ॥ सुमङ्गला सुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी । शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः +सनार्तनीः ॥ ९९ ॥ वहिर्छोकेश्वराः पूज्याः साध्याश्च समरुद्गणाः । एवमावरणं सर्वमर्चयेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ पुनरध्योदिकं दश्वा धूपदीपैर्निवेदयेत ॥ १०१ ॥ प्रागुदीच्यां च सेनेशं नागराजं तथा परे । इस्तो वैनतेयं च पूजवैच्छक्तिभिः सह ॥ १०२ ॥

+ अत्र प्रथमार्थे द्वितीया बाध्या ।

९ क. पीठे नि°। २ क. °णाजो चं°। ३ क. °नं गन्धतैलाङ्गोद्वर्तने के°। ४ ख. °योरर्घधरणी महिष्यः पतितास्त°। ५ ख. °णीत्याषः पू°।६ ख. मुसलं । ७ इत. "रक्षणी । ८ ख. "तनाः । व° । ९ ख. सदृशं ।

सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम् । भद्रां चै वैनतेयस्य पूज्येद्वैष्णवीत्तमः ॥ १०३ ॥ गुँग्गुलं महिषाणां च सालनियासमेव च । अगरं देवदारं च उशीरं श्रीफलं तथा ॥ १०४ ॥ हीवेरं चन्दनं मुस्ता दशाङ्गं धूपमुच्यते । गवाज्येन च संयोज्यं द्याद्भृपं सुवासितम् ॥१०५॥ कार्पाममार्के श्लीमं च शाल्मलीक्षीरकोद्भवम् । अम्भोजं कौटजं काशतूलिकाऽष्टाङ्गमुन्यते ॥ १०६ ॥ गवाज्यं तिलतैलं वा कुसु-मैश्र सुवासितम् । संयोज्य विह्नना दीपं भक्त्या विष्णोनिवेदयेत् ॥१०७ ॥ नैवेद्यं शुभहृद्याः पायसापूपसंयुतम् । फलेश्च भक्ष्यभोज्येश्च पानकैर्व्यञ्जनैः सह ॥१०८॥ गवाज्यं च दिध क्षीरं शर्करां च निवेदयेत्। शुद्धं हिवष्यं हृद्यं च सुरुच्यं वे निवेदयेत् ॥ १०९ ॥ यच्छास्त्रेषु निषिद्धं तु तत्प्रयत्नेन वर्जयेत् । कोद्रवैं चौल्रकं छुब्धं यावः नालं तथा सितम् ॥ ११० ॥ निष्पावं च मसूँराश्च तुच्छधान्यानि सर्वशः । भु(शु)क्तं पर्युषितं रूक्षं यज्ञे कर्मणि वर्जयेत् ॥ १११ ॥ वर्जयेदारनालं च मद्यमांससमानि च । निर्यासान्वर्जयेत्सर्वान्विना हिङ्कुः च गुर्गगुलुम् ॥११२॥ छत्राकं मूलकं शिग्रु करक्षं लक्षुनं तथा। कुम्भीदलं च पिण्याकं श्वेतवृन्ताकमेव च॥११३॥ आत्रं(न्त्रं) (१) च नालिकाशाकं नारिकेलाल्यमेव च। पीछं च शणपुष्पं च भूस्तृणं भौतिकं तथा ॥ ११४॥ कोशातकीं विम्वफलं मद्यमांससमानि च । अभक्ष्याण्यप्यशेषाणि वर्ज-येबज्ञकर्मसु ॥ ११५ ॥ कलिङ्गं कतकं विम्बफलं जन्तुफलं तथा । वंजाङ्करमलाबुं च तालहिन्तालके फले ॥ ११६ ॥ अश्वत्थं प्रक्षनीपं च वटमारग्वधं तथा । कल. म्विका च निर्शुण्डी मुण्डी वार्ताकमेव च ॥११७॥ ऊषरं छवणं चैव श्वंत च बृहती-फलम् । नखचर्मातकं वैव चिश्चिलं चेति यत्नतः ॥ ११८ ॥ विज्ञेयानिं(नी)त्यभ-क्ष्याणि वर्जयेद्यज्ञकर्माणे । श्लेष्मातकं च विड्जानि प्रत्यक्षळवणं तथा ॥ ११९॥ अनिर्दशाहगोक्षीरमवत्सायास्तथाऽऽविकम् । औष्ट्रमेकश्चफं चैव पशूनां विड्भुजामपि ॥ १२० ॥ अतिदीणी तथा तक्रं करनिर्मन्थितं दिध । ताम्रेण संयुतं गव्यं क्षीरं च लवणान्वितम् ॥ १२१ ॥ घृतं लवणसंयुक्तं प्रयत्नेन विवर्जयेत् । सूपान्नं च गुडान्नं च शर्करामधुसंयुतम् ॥ १२२ ॥ मरीचिमिश्रं दध्यत्रं पायसात्रं फलैः सह । तुल्रसी-दलसंमिश्रं जलैं: संपोक्ष्य वाग्यतः॥ १२३॥ अष्टाविंशतिवारं तु मूलमन्त्राभिमः न्त्रितम् । मुद्रां च सौरभेयीं तां दर्शयेन्मन्त्रमुचरन् ॥ १२४ ॥ सुधाब्धिममृतं वीजं चिन्तयन्परमात्मनः । दद्यात्युष्पाञ्जाळि पश्चाइशवारं समाहितः ॥ १२५ ॥ आपोश्चन-क्रियापूर्वमन्नमस्पै निवेदयेत् । शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्टाश्रब्दं निनादयन् ॥ १२६ ॥

१ स. चलां तथा यै। २ क. "तमम्। गुँ। ३ स. गुग्गुलुं महिपार्झीं च। ४ क. "वं चोलकौलुर्घे याँ। ४ स. "सूरं च तुँ। ६ क, "गुलस्। ७ स. नालिकेर्याल्य'। ८ स. विल्वं। ९ स. "गुलिडसु- क्षिद्वा"। १० क. स्परं। ११ स. "नि च म"।

जपेत्पीयृपदै(दे;वत्यान्मन्त्रानेकाग्रचेतसा । इरेर्ग्रक्तवतः पश्चादद्यादारि सुवासितम् ॥१२७॥ पश्चादाचमनं द्याज्जलर्गन्यविमिश्रितैः। \*मुखवासं ततो दत्त्वा पुष्पाञ्चाली-मथाऽऽचरेत् ॥ १२८ ॥ हविःशेषेण देवानां विक्तं भ्रावि विनिक्षिपेत् । चण्डादिद्वारः पालानां सर्वेषां च दिवौकसाम् ॥ १२९ ॥ दद्यादुदकपूर्वेण हाविःश्वेषं द्विजोत्तमः । अभ्यर्ची पौरुपस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान् ॥ १३०॥ विष्ण्वर्षितचतुर्भीगं क्रमाद्धः व्यस्य चार्षयेत् । अनन्तताक्ष्यंसेनेश्चपवित्राणां निवेद्येत् ॥ १३१ ॥ तीर्थेन सहितं हव्यं पृथक्पात्रेषु निक्षिपेत् । सर्वेषां वारिपूर्वेण पश्चात्पुष्पाञ्चान्त्रं चरेत् ॥ १३२ ॥ नीराजनं ततो दत्त्वा ताम्बूळं च निवद्येत् । भणमेच ततो भक्तवा रम्यैः स्तोत्रैः शुभाह्वयैः ॥ १३३ ॥ प्रसार्ये वादू पादौ च वद्धेनाञ्जलिना सह । स्तुवन्स्तुतिभिरेवं च प्रणामो दीर्घ उच्यते ॥१३४॥ नत्दा दीर्घप्रणामैश्र स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । सर्वेश्र वैष्णवेर्भन्त्रेः कुर्यात्पुष्पाञ्जलिं ततः ॥ १३५ ॥ सूक्तेश्र विष्णुदै(दे)वत्येर्नामभिः ञार्ङ्गिणस्तथा ॥ १३६ ॥ ततः शुभासने स्थित्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम् । न्यासमुद्रादिपूर्वेण ध्यायन्वै कमलेक्षणम् ॥ १३७ ॥ अष्टोत्तरसद्भं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । जप्त्वा पुष्पाञ्जाहि दद्याद्यथाशक्त्या च मन्नतः ॥ १३८ ॥ नमेद्योगेन देवेशं हृदिस्थं कमलेक्षणम् । मे(मा)नसैर्वाऽर्वियत्बाऽस्मिन्स-मार्थो विरमेत्सुधीः ॥ १३९ ॥ पातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत् । आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्भिर्वा चु यज्ञियैः ॥१४०॥ तण्डुलैर्घृतमिश्रैर्वा बिल्वपत्रैरथापि वा। तिलैर्वा कुसुमैर्वाऽपि यवेर्मिश्रि (ब्रीहि)भिरेव च(१)॥१४१॥यज्ञरूपं हर्ति ध्यात्वा सर्ववे दमयं प्रभुंम् । दिव्याभरणसंपन्नं शङ्खक्षकगदाधरम् ॥१४२॥ वरदं पुण्डरीकाक्षं वामा-ङ्कन्स्थित्रियं हरिम् । यज्ञस्वरूपिणं बह्नौ ध्थायन्मन्त्रद्वयेन च ॥१४३॥ सर्वैश्व वैष्ण-वैर्मन्त्रेरेकैकेनाऽऽहुति तथा। नामभिः केशवाद्येश्च सूक्तेिष्णुत्रकाशकैः ॥ १४४ ॥ वैकुण्टपार्षदं सर्वे हुत्वा चैव ततो विलम् । क्षिपेचतुर्धिधाम्भूतानुः द्देश्य च ततो भुवि ॥ १४५ ॥ आचम्य पूजयेत्पर्श्वात्तदीयान्सुसमाहितः । तेभ्यः प्रणम्य भक्त्याऽय संतर्प्य पितृदेवताः ॥ १४६ ॥ वेदमध्यापयेच्छ्वत्या धर्मशास्त्रं च संहिताः । सान्वि-कानि पुराणानि सेतिहासानि वैष्णवः ॥ १४७ ॥ सर्वोपनिषदामर्थे सद्भिः सह विचिन्तयेत् । योगक्षेमार्थर्द्धींत च क्वर्योच्छक्त्या यथाईतः ॥ १४८ ॥ ब्राह्मणाः

<sup>\*</sup> इत आरभ्य द्विजोत्तम इत्यन्तं न विद्यते ख. पुस्तके।

१ क. श्रितम् । मु । २ क. पूर्णेन प । ३ क. भनिस वार्ज्ये. । ४ क. भिश्रिमि । ५ ख. विभुम् । ६ क. श्रीहीप्यानतस्तुस । ७ क. हितम् । ते । ८ ख. वृद्धि च ।

क्षित्रया वैश्याः शूद्रा वर्णा यथाऋमम् । आद्यास्त्रयो द्विजाः प्रोक्तास्तेषां वै मन्त्रसः त्कियाः ॥ १४९ ॥ सवर्णेभ्यः सवर्णोसु जायन्ते हि सजातयः । तेषां संकरयोगाच प्रतिलोगानुलोगजाः ॥ १५० ॥ विप्रान्मूर्घाभिषिक्तस्तु क्षत्रियायागजायत । वैश्यायां तु तथाऽऽम्बष्टो निषादः शूद्रैया तथा ॥ १५१ ॥ राजन्याद्वैश्यभूद्यां तु माहिष्योग्रौ तु तौ स्मृतौ । शूद्यां वैद्यानु करणंश्यिरैर्वा तेऽनुलोमजाः ॥ १५२ ॥ विपायां क्षत्रियात्सृतो वैश्याद्वैदेहिकस्तथा । चण्डालस्तु ततः श्रूद्रात्सर्वकर्मसु गर्हितः ॥१५३॥ मागधः अभियायां ने वैक्याअँ जातु जूद्रतः । जूदाद(दा)योगवं वैक्या जनयामास वै सुतम् ॥ १५४ ॥ स्थकारः करण्यां तु माहिष्येण प्रजायते । असँत्संततयो ज्ञेयाः प्रतिलोर्मानुलोमजाः ॥ १५५ ॥ प्रतिलोमासु वै जाता गर्हिताः सर्वेकर्मणाम् । एतेषां ब्राह्मणाद्याश्र षट्कर्मसु नियोजिताः ॥ १५६ ॥ त्रिकर्मसु क्षत्रविक्षावेकस्मिञ्सूद्रयो-निजः। प्रतिग्रहं च वृत्त्यर्थे ब्राह्मणस्तु समाचरेत् ॥ १५७॥ असदेवार्सतां प्रोक्तं निषिद्धं तद्विवर्जयेत् । पाषण्डाः पतिताः पापास्तयैव प्रतिलोगजाः ॥ १५८ ॥ कुल-टाश्र विकर्मस्था असतः परिकीर्तिताः । छवणं तिछकार्पासं चर्म च त्रपुसीसकम् ॥ १५९ ॥ आदसं मधु मांसं च विषमकं घृतं रूजम् । किल्विषं गजग्रुष्ट्रं च सर्षपं जलमेव च ॥ १६० ॥ तृंणं काष्ठं च कृष्पांण्डं श्विशपां च विवर्जयत् । महिषीं गर्दभं चैव वाजिनं च तथाऽऽविकम् ॥ १६१ ॥ \* दासी च जानं रूपभनावं चानडुहं तिला[:](1)। एवमाद्यमसद्द्रव्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ १६२ ॥ धान्यं वासांसि भूमिं च सुवर्ण रत्नमेव च।=पुष्पाणि फलमूलाद्यं सद्द्रन्यं मुनिभिः स्मृतम्॥१६३॥ सर्वत्र प्रतिगृह्णीयाद्भूमि धान्यं फलादिकम् ॥ १६३ ॥ भूमि यस्तु प्रगृहणाति भूमि यस्तु प्रयच्छाति । ताबुभौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ(णौ) ॥ १६४ ॥ धैन्यं करोति दातारं मग्रहीतास्मेव च । धान्यं नृपवरश्रेष्ठ इह लोके परत्र च ॥ १६५ ॥ तस्माद्धान्यं धरित्रीं च प्रतिगृहणीत सर्वतः ॥ १६६ ॥ कुँसूलधान्य एव स्यार्त्रुः म्भधान्योऽथ वा नृप । शिलोञ्छेनापि वा जीवेच्छ्रेयाने(ने)षां परोऽवरः ॥ १६७ ॥

श्रुतदर्धस्यानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—" दातीमजां यानवृक्षा न पश्चानबुद्दं तुलाम् " इति । = एत-दर्धं न नियते ख. पुस्तके ।

<sup>ी</sup> क. दिजां तै। २ क "णस्यं तं चेत्यंतु" । ३ ख. तथा । ४ क. "क्षचातु श्री। ५ क. "सस्यं तुं तथो । ६ क. "मानिलोम वै जी"। ७ क. "मान ते"। ८ क. "सत्यो"। ९ ख तृणका"। १० क. "ण्डे गां शप्यां च । ११ क. महिषसुष्टं च सर्पषं जलग"। १२ ख. धान्ये। १३ ख. कुसुम्मधा"। १४ ख. "स्कुसुम्भधान्यवाष्ट्र"।

जीवेद्यायावरेणैर विपः सर्वत्र सर्वदा । वर्जियत्वैव पाषण्डान्पतितांश्चान्यदैविकान् कृषिणा वाऽपि जीवेत सतां चानुमतेन वा ॥ १६८ ॥ न वाहयेदनहुइं क्षुंधितं श्रान्तमेव च । तस्य पुंस्त्वमहिन्वैव वाहयेद्द्विजपुंगवः ॥ १६९ ॥ कर्मछोप-मकुर्वन्वै कृषि कुर्वीत वै द्विजः । हरेः पूजां यथाकालं कृषिलोपे समाचरेत् ॥१७०॥ न ब्राहम्यं संत्यजेद्विशस्तथा यज्ञादिकर्म च । आपद्यपि न कुर्वीत सेवां वाणिज्यमेव च ॥ १७१ ॥ असत्प्रतिग्रहं स्तेयं तथा धर्मस्य विक्रयम् । अन्यायोपार्जितं द्रव्यमाप-द्यपि विवर्जयेत् ॥ १७२ ॥ भृतकाध्यापनं चैवँ न कुर्योद्वेद्विकयम् । विदित्वैवं च सद्वृत्तिमेवं जीवित धार्मिकः ॥ १७३ ॥ महाभागवते दत्तं यत्किंचिन्मिश्रितं भवेत्। असत्प्रतिगृहीतं त्वविमलं तन्न संशयः ॥ १७४ ॥ पीतये वासुदेवस्य यहत्तमसर्ता-मपि । महाभागवतस्पर्जात्तत्सदिन्युच्यते बुधेः ॥ १७५ ॥ तार्पोदिपञ्चसंस्कारैस्तथा-कारै स्त्रिंभिर्युतः । इरेरनन्य शरणो महागवतः समृतः ॥ १७६ ॥ यक्षराक्षसभूतानां ता-मसानां दिवीकसाम् । तेपां यत्भीतये दत्तं तथा यद्यपि वर्जयेत् ॥ १७७ ॥ बुद्धिः तथा वायुर्द्वर्गागर्णपर्भेरवाः । यमः स्कन्दो नैर्ऋतथ तामसा देवताः समृताः ॥१७८॥ एवं विरुद्धिं द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः । कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धर्म उच्यते ॥ १७९ ॥ प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापालनं तथा । कुसीदं चैव वाणि-ज्यं विशामेव प्रकीर्तितम् ॥ १८० ॥ सेवाद्यत्तिस्तु श्द्राणां कृषिर्वी संप्रकीर्तिता । अशक्तस्तु भवेद्राजा पृथिच्याः परिपालने । १८१॥ जीवेद्वाऽपि विशां वृत्त्या श्रुद्राणां वा यथासुखम् । कृषिर्भृतिः पाञ्चपार्लयं सर्वेषां न निष्ध्यते ॥ १८२ ॥ स्तेयं पर-स्त्रीहरणं हिंसा कुहककोतुके । स्त्रीमद्यमांसलवणविकयं पतितं स्मृतम् ॥ १८३ ॥ अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्मभिः । हीनं तु मतिलोमानामहीनमनुलोमिनाम् ॥ १८४ ॥ चर्मेंत्रैणववस्त्राणां हिंसाकर्मे च नेजनर्भे । गाणिक्यं यवनाद्यं च मद्यशंस-क्रिया तथा ॥ १८५ ॥ सारथ्यं वाहकानां च रथानां भूभृतामि। एवमादि निषिद्धं यत्प्रातिलोम्यं तदुच्यते ॥ १८६ ॥ यत्साम्य शिल्पं लोकेऽस्मिन्सीम्यं तद्नुलोम. कम् । मृद्दारुक्षेत्रलोहानां किल्पं सीम्यमिहोच्यते ॥ १८७॥ न्यायेन पालयेद्राजा पृथिवीं शास्त्रमार्गतः । स्वराष्ट्रकृतधर्मस्य सदा ५ड्भागसिद्धये॥ १८८॥ राज्ञां . राष्ट्रकृतं पापमिति धर्भविदो विदुः ।तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेद्भुवम् ॥१८९॥

९ स. क्षुघार्त । २ स. पिकोपे । ३ स. °व सदाऽसत्कर्मभावनम् । प्री ° । ४ स. °पादींन्प ° । ५ सं. °स्कारांस्तया° । ६ ख. °स्त्रिभिः श्रुतः । ७ क. °त् । बद्धः । ८ ख. °णसुर्भे । ९ ख. °कोशिके । १० क. हिंसं कर्म च ने ° । ११ ख. °म् । साणिक्यं वपनामिं च । १२ क. °त्सौम्यं शि ° ।

अग्निदं गरदं हिंस्नं चौरं दुईत्तमेव च धूर्तं पतितमित्यादीन्हन्यादेवाविचारयन् ॥१९०॥ अङ्कियित्वा श्वपादेन गर्दभे चाधिरोह्य वै। भवासयेत्स्वराष्ट्रातु ब्राह्मणं पतितं नृपः ॥ १९१ ॥ कुलटां कामचारेण गर्भन्नीं भर्नृहिंसिकाम् । निकृत्तकर्णनासोष्ठीं कृत्वा नारीं प्रवासंयेत् ॥ १९२ ॥ न्यायेन दण्डनं राज्ञः स्वर्गकी र्तिकरं भवेत् । अन्याय-दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीार्तीविनाशनम् ॥ १९३ ॥ अदण्डचान्दण्डयन्राजा तथा दण्डचाः नदण्डयन् । अयशो महदामोति नग्कं चाधिगच्छति ॥ १९४ ॥ दिग्दण्डस्त्वथ वा-ग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा। ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं कालमैथापि वा ॥ १९५ ॥ वयः कर्म च वित्तं च दण्डं न्यायेन पाँतयेत् । निश्चित्य शास्त्रमार्गेण विद्विद्धः सह पार्थिवः ॥ १९६ ॥ गुरूणां तु गुरुं दण्डं पापानां च लघोलिघुम् । व्यवहारान्स्वयं पश्यन्कुर्योत्सद्भिष्टीतोऽन्वहम् ॥ १९७ ॥ मिध्यापवादशुद्धचर्ये पश्च दिच्यानि कल्प-येत् । ×ज्ञात्वा शुद्धेषु दिव्येषु शुद्धान्वै मानयेत्तथा ॥ १९८ ॥ तन्मिथ्यात्रांसिनं दुष्टं जिह्वाछेदेन दण्डयेते ॥ १९९ ॥ परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमर्शनम् । यः कुर्योत्त बळात्तस्य इस्तच्छेदः प्रकीर्तितः॥२००॥ यो गच्छेत्पर्दारांस्तु बळात्कामाच वा नरः। सर्वस्वहरणं कृत्वा लिङ्गाच्छेदं च दापयेत् ॥२०१॥ दहेत्कटाग्निना देहं गुरुस्तीगामिनं(णं) तथा । ब्रह्मद्सं च सुरापं वा गोस्तीवालनिषूदनष्। देवविषस्वहन्तारं शूलमारोपयेन्नरम् ॥२०२॥ दैवतं ब्राह्मणं गां च पितृमातृगुकंस्तथा। पादेन ताडयेद्यस्तु तस्य तच्छेदनं स्मृतम् ॥२०३॥ तेषामुपरि इस्तं तु दोष्णोश्छेदं तु कामतः। प्रत्येकं दण्डनं कुर्याद्वर्द्धः त्तस्य परिस्त्रयाम् ॥ २०४ ॥ चुम्बने तालुविच्छेदो द्वौ हस्तौ परिरम्भणे । हस्त-स्याङ्गुलिविच्छेदः केशादिग्रहणे स्त्रियाः ॥ २०५ ॥ दाहयेत्तप्ततेलेन हस्तमुष्ट्या च ताँडनम् । सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छेदं च कामतः ॥ २०६ ॥ कामेङ्गितेषु सर्वत्र ताल्वोश्च दहनं स्मृतम् । दृष्ट्वा मुहुः भेरणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत् ॥ २०७ ॥ मानकूटं तुलाकूटं कूटसाक्ष्यकृतां नृणाम् । सहस्रं दापये ईण्डं वृत्त्या स्वस्यापनायने ।। २०८ ॥ येषु केषु च पापेषु शाँरीरं दण्डनं स्मृतम् । तेषु तेष्वङ्कानेनैव अक्षतो ब्राह्मणो त्रजेत् ॥ २०९ ॥

## × एतदाद्यर्धद्वयं न क. पुस्तकी

१ स. °तिविवर्धनम् । अदं । २ त. "मदोऽपि । ३ ६. पालयेत् । ४ स व त् । अपद्र । ५ क. बादने । ६ क. "दण्डचून्या स्वस्थापि ना" । ५ त. शारीरे !

पापानेवाङ्क्रियत्वाऽस्य ग्रुण्डियत्वा शिरोरुहान् । सर्वस्वहरणं कृत्वा राष्ट्रात्सम्यक्प-वासयेत् ॥ २१० ॥ अर्थेष्णवं विकर्मस्यं हरिवासरभोजिनम् । ब्राह्मणं गार्दभं यान-मारोप्येव विवासयेत् ॥ २११ ॥ न्यायेन पालयेद्राजा धर्मात्पड्भागमाँ हरेत् । त्रिभा-गमाहरेद्धान्याद्धनात्पड्भागमेव च ॥ २१२ ॥ गोभूहिरण्यवासोभिर्धान्यरत्नविभू-षणैः । पूजयेद्वाह्मणान्भक्त्या पोषयेच विशेषतः ॥ २१३ ॥ विम्बानि स्थापयेद्विः ष्णोग्नीमेषु नगरेषु च । चैत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कार्येत् ॥ २१४ ॥ वसुपुष्पोपहौराद्यं भूधेन्वादि समपयेत् । इतरेषां सुराणां च वैदिकानां जनेश्वरः ॥ २१५ ॥ धर्मतः कारयैच्छश्वचैत्यान्यायननानि तु ।वापीक्पूपर्तंडागादि फलपुष्पवन नानि च ॥ २१६ ॥ कुर्वात सुविशालानि पूर्वकाण्यपि पालयेत् ॥ २१७ ॥ \*फलितं पृष्पिनं वाशपि वनं छिन्द्यासु यो नरः। तडागसेतुं यो भिन्द्यात्तं शूलेना-नुरोहयेत् ॥ २१८ अग्निदं गरदं गोन्नं वालस्त्रीगुरुघातिनम् । भगिनीं मातरं पुत्री गुरुदारान्स्नुषामापि ॥ २१९ ॥ सार्घ्वां तपस्विनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम् । हिंस्रयन्त्रपयोक्तारं दाहयेद्दै कटाग्निना ॥ २२० ॥ अदण्डियत्वा दुर्द्वतांस्तत्पापं पृथि-वीर्षे[ तिः ] । संपाप्य निरयं गच्छेत्तस्मात्तान्दण्डयेत्तथा ॥ २२१ ॥ यः स्ववर्णाः श्रमं हित्वा अन्ये ( नये )न तु वर्क्षयेत् ( र्तते ) । तं दण्डयेत्पणशतं नाशयेत्तद्वि-देर्क्षतः ॥ २२२ ॥ सर्वेष्वेतेषु पापेषु धनदण्डं प्रयोजयेत् । पितेव पालयेङ्गत्यान्प्रजाश्च पृथिवीपतिः ॥ २२३ ॥ प्रजासंरक्षणार्थाय संग्राम कारयेत्रृपः । तस्मिन्मृत्युर्भवे-च्छ्रेयो राज्ञः संग्राममूर्धनि ॥ २२४ ॥ मृतेन लभते स्वर्गे जितेन पृथिवाचयम् । यशः कीर्तिविद्यद्वयर्थे धर्मसंग्राममाचरेत् ॥ २२५ ॥ मुक्तशीर्षे मुक्तवस्रं त्यक्तहेति पलायितम् । न इन्याद्धन्दिनं राजा युद्धे पेक्षणकृज्जनान् ॥ २२६ ॥ भग्ने स्वसैन्ये संग्रामे न यस्य विनिवर्तनम् । पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फल्लमश्चुते ॥ २२७ ॥ नातः परतरो धर्भे नृपाणां करशालिनाम् । युद्धर्लक्ष्म्या मही सम्यग्दीयते नृपसः त्तमैः ॥ २२८ ॥ जित्वा शत्रून्महीं लब्धैवा यत्नेन परिपालयेत् । पालितां वर्धयेः न्नित्यं द्रद्धं (द्धाः ) पात्रे विनिक्षिपेत् ॥ २२९ ॥ पात्रमित्युच्यते विमस्तपो-विद्यासमन्वितः । न विद्यया केवल्लया तपसा वाऽपि पात्रता ॥ २३० ॥

<sup>\*</sup> एनद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

१ क. °मादिशत् । २ ख. °हारौष भू°।३ ख °येदाश्च चैत्या°।४ क. °तटाकादि°।५ ख. °पितः। प्र° १६ ख. °शतम् । स° । ७ क. °वींचय° । ८ क 'तिंप्रवृत्त्यर्थे । ९ ख. °सैन्यपुञ्जे च सं° । १० ख. ैंसे विनिवर्तिनः । पदे पदे स<sup>°</sup> । ११ ख, "णां नर" । १२ ख. "लब्धा महीशस्य दीय" । १३ ख. "ब्ब्या लब्यां यत्नेन पा°।

श्रुतमध्ययनं शीलं तप इत्युच्यते बुधैः । ईश्वरस्याऽऽत्मनश्रापि ज्ञानं विद्योति चोच्यते ॥ २३१ ॥ तथाविधेषु पात्रेषु भूमिं दत्त्वा धनं नृषः । शासनं कारयेत्सम्यवस्वहः स्तिलिखितादिभिः ॥ २३२ ॥ उपजीव्योपसर्पेच रम्ये देशे नृपोत्तमः । दुर्गाणि तत्र कुर्वीत जनैकोशात्मगुप्तये ॥ २३३ ॥ तत्र कर्मसु निष्णातै।न्कुश्रलान्धर्मनिष्ठितान् । सत्यशौचयुताञ्जुद्धानध्यक्षान्स्थापयेत्रुपः ॥ २३४ ॥ अशीतिभौगो दृद्धिः स्यान्माँसे मासे सबन्धके । अवन्धके स्याद्द्विगुणं यथातत्कालंसांप्रतम् ॥ २३५ ॥ . छेखर्यैत्तहणं सम्यक्समामासादिकल्पनैः । देयं सदृद्वा(द्धि) धनिने पुरुषैस्त्रिभिरेव ततु ॥ २३६ ॥ निर्धनस्तु शनैर्दद्याद्यथाकालं यथोदयम् । औद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्धनिने ऋणम् ॥ २३७ ॥ दण्डियत्वा च तं राजा धनिने दापयेद्दणम् । छिन्ने दग्धेऽथ वा पत्रे साक्षिभिः परिकल्ययेत् ॥ २३८ ॥ वस्त्रधान्यहिरण्यानां चर्तुर्स्विश्व-हुणादिभिः । न सन्ति साक्षिणस्तत्र देशकालान्तरादिभिः ॥ २३९ ॥ शोधायित्वा तु दिन्येन दापयेद्धिनने ऋणम् । मध्यस्थस्थापितं द्रन्यं वर्धते न ततः परम् ॥२४०॥ कृते प्रतिग्रहे चाऽऽधौ पूर्वो वै वलवत्तंरः । आदि(धि)स्तु द्विविधं(धः) प्रोक्तं (क्तो) भोग्यं गोप्यं तथैव च ॥ २४१ ॥ क्षेत्रारामादिकं भोग्यं गोप्यं द्रव्यप्वर्षस्करम् । गोप्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपैई औरार्थदापिते ॥ २४२ ॥ नष्टं देयं विनर्टे च द्रव्यं राजकृताहते । उपस्थितस्य भोक्तैव्यमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ २४३ ॥ प्रयोजने सति घनं कुछेऽन्यस्याँऽऽधिमाप्नुयात्। तत्कालकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ठेदृदृद्धिकम्।।२४४।। विना धारणकाद्वाऽपि विक्रीणीत म(स)साक्षिकी । तं वनस्थमनारूयार्यं धान्यमस्य न दीयते(!) ।। २४५ ।। तैँदा यद्धिकं द्रव्यं प्रतिदेयं तथैव च। न दीष्योऽपहृतस्त्य-क्तराजदैविकतस्करैः ॥ २४६ ॥

९ ख. °नकस्याऽत्मगु°। २ क. °ताञ्चुद्वान्दक्षा°। ३ क. °भागवृ°। ४ ख. °न्मासि मासि स°। ५ ख. °लमात्रकम्। ६ क. °येत क्षणं। ७ ख. °यित्वेव तं। ८ ख. °तुस्त्रिद्विगुणा°। ९ क °ते प्रीतिरम्रहे चाऽऽदौ सर्वादेव चलोत्तराः। आ°।१० ख. °रः। अवधिर्द्विवि'। ११ क. °पस्मर°। १२ क °भोगे नो। १३ क. °पस्करा°। १४ ख. °स्कारे तथाऽपि। १५ क. °ष्टं देयं चेद्°। १६ ख. °क्तव्य आधिः। १७ क. °स्यादिमां। १८ क. °म् । वसने स्था । १९ क °य यदन्यस्थं न च दी । २० क. तदीयनिधि । २१ क. दायोऽपहनं न तु रा ।

नं १दद्यात्तु तन्मोहात्स दण्डचश्चोरवत्तदा । \*अजीवन्स्वेच्छया दण्डचो दाष्य(प्योऽ) र्थं चापि सोदयम् ॥ २४७॥ याचितान्वाहितन्यायान्निक्षेपादिष्वयं विधि: ॥ २४८॥ सुराकामद्यूतकृतं दृयादानं तथैव च । दण्डशुल्कांतुाशिष्टं च पुत्रो दद्यान्न पैतृकम् ॥ २४९ ॥ पितरि मोषिते मेते व्यसनाँधिष्ठिनेऽपि वा । × पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं निद्नुते चाक्षिचोदितम् ॥ २५० ॥ रिक्थग्राही ऋणं दद्याद्योषिद्ग्राहस्तर्थेव च । पुत्रो नैं स्वाश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ॥ २५१ ॥ प्रतिभाव्यमृणं साक्ष्यं देयं तस्मै यथोचितम् । दीयते स्यात्मितिभ्रुवा धनिने तु ऋणं यथा ॥ २५२ ॥ द्विगुणं तत्म-दातव्यं दण्डं राज्ञे च तत्समम् । पुत्रादिभिने दाहव्यं प्रविभाव्यमुणं स्त्रियाँ ॥२५३॥ प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या चैच हि यत्कृतम् । श्वयं कृतं तु यद्दणं नान्यत्स्ती दातु-मईति ॥ २५४ ॥ यत्पैतृकं धनं पुत्रा विभजेयुः सुँनिर्णयम् । मातृकं चेद्दुहितरस्तद-भावे तु तत्सुतः ॥ २५५ ॥ भगिन्यर्श्व तुरीयांशं पैतृकादाहरेद्धनात् । न स्त्रीधनं त दायादा विभजेयुरनापदि ॥ २५६ ॥ पितृमातृमुताभ्रातृंपत्यपत्याद्युपागतम् । अभिवेतनिकाद्यं च स्त्रीयनं परिकीर्तितम् ॥ २५७ ॥ अपुत्रा योषितश्चैव भर्तव्याः साधुव्रत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च ॥ २५८ ॥ नैव भागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। पाषण्डपतितानां च न चावैदिकर्मणाम् ॥२५९॥ विभक्तेष्वनुजो जातः स्वैवणों यदि भागभार्तः । अविभक्तपितृकाणां पिर्तृतो भागकः ल्पना ॥ २६० ॥ द्वैमातृणां मातृतश्च कल्पयेद्वा सैंमोऽपि वा(१) । विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुद्दितरस्तथा ॥ २६१ ॥ पितरौ भ्रातरश्चैव तत्सुताश्च सपिण्डिनः । संवन्धिवान्धवाश्चेव क्रमाद्वे रिक्थभागिनः ॥ २६२॥ सीम्नोऽपर्वाँदे क्षेत्रेषु सामन्ताः-स्थविरार्द्यः।गोपाः सीमाकृषाणां च सर्वे भवनगोचराः॥२६३॥ नयेयुरेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुँषदुर्भैः । न तु वल्पीकनिम्नास्थिचैत्याद्यैरुपशौभितम् ॥ २६४ ॥ औरसो दत्तकथैव क्रीतः कृत्रिम एव च । क्षेत्रजः कानिकथैव दौहितः सँवमः स्पृतः। पिण्डज(द)श्र परश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ २६५ ॥ पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रि-कापुत्र एव च । पुत्री च भ्रातरश्चेव पिण्डदाः स्युर्यथाक्रमांत् ॥ २६६ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—"ददीत स्वेच्छया दण्डं दापयेद्वाऽपि सोदरम " इति । × एतदाद्यर्थद्वयं न क. पुस्तके ।

१ क. स । २ क. "ल्कावशि" । ३ क. "नाभिष्ठते । ४ क. "नन्याश्रितं द्र" । ५ ख. श्वियाम् । ६ ख. "ति । पत्ये स्वकं । ७ ख. सुनिर्णितम् । ८ ख. "श्व प्रमुद्तिताः पे" । ९ क. "तृत्वयामयायु " । १० क. आदि-वेहनि" । ११ ख. सवर्णो । १२ क. "क् । पितृतो : १३ ख. "तृव्याद्भाग" । १४ क समेव च । वि । १५ क. "वादक्षे" । १६ क. "यः । गोपासीमाकषा" । १० क "तुपद्रवैः । न । १८ ख. "मैंः । सन्तु वल्मीकलिम्ना १९ ख. "मिताः । औ" । २० ख. सत्तमः ।

एवं धमेंणं नृपतिः शासयेत्सर्वदा प्रजाः । यदुक्तं मनुना धर्मं व्यवहारपदं प्रति ॥ २६७ ॥ विक्रोक्तितं च विद्वाद्धर्वीतरागैर्विमत्सरैः । विमृत्र्य धर्मविद्धिश्च विमृत्रेः पापभीक्षिः ॥ २६८ ॥ धर्मेणैव सदा राजा शासयेत्पृथिवीं स्वकाम् । विपरीतां दण्डयेद्वे यावहपोंपनाश्चम् ॥ २६९ ॥ सभ्या आप च दण्डचा वै शास्त्रमार्गिवरोध्याः । राजधर्मोऽयमित्येवं प्रसङ्गात्कथितो मया ॥ २७० ॥ कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्ययेन धीमता । नारदेन च संप्रोक्तं विस्तरादिद्मेव हि ॥ २७१ ॥ तस्मान्मया विस्तरेण नोक्तमत्र नृपोत्तम । परं भागवतं धर्म विस्तरेण व्रवीमि ते॥२७२ ॥ विष्णोरभ्यर्चनं यत्तु नित्यं नैमित्तिकं नृप । यदाह भगवान्धातुस्तेन स्वायंभ्रवस्य च ॥ २७३ ॥ नारदस्य च मे सम्यक्तद्य कथयामि ते ॥ २७४ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे प्राप्तका रूभगवत्समाराधन-विधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## ( अथाष्ट्रमोऽध्यायः । )

अम्बरीष उवाच---

भगवन्ब्रह्मणा यत्तु संशोक्तं स्यान्मनोः पुरा। तत्सर्वे परगं धर्मे वक्तुमईसि मेऽनघ॥१॥ हारीत जवाच--

सर्गादौ लोककर्नाऽसौ भगवान्पबसंभवः । मन्वादित्रमुखान्वित्रान्समृजे धर्मगुप्तये ।। २ ॥ मनुर्भृगुर्विसिष्ठश्च मरीविर्दक्ष एव च । अङ्गिराः पुलहश्चेत्र पुलस्त्योऽत्रिर्महात-पाः॥३॥वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम् । भगवन्परपं धर्म भववन्धापनुत्तये ॥४॥वद् सर्वमश्चेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्॥५॥इत्युक्तः स द्विजैः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनार्दनम् । वेदान्तरगोचरं धर्मे तेषां वक्तुं श्रवक्रमे ॥ ६ ॥ सर्वेषामेव लोकानां स्रष्टा धाता जनार्दनः । सर्वेवदान्ततत्त्वार्थसर्वयज्ञमयः प्रभुः ॥ ७ ॥ यज्ञो वे विष्णुः रित्यत्र प्रत्यक्षं श्रूयते श्रुतिः । इज्यते यत्तमुद्दिश्य परमो धर्म उच्यते ॥ ८ ॥ भगवन्तमनुद्दिश्य द्वयते यत्र क्रुत्र वे । तत्र हिंसाफलं पापं भवेदत्र विगर्हितम् ॥९॥ तस्मान्तसर्वस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हैरिम् ।ध्यात्वेव जुहुयात्तस्मै हव्यं दीप्ते हुताशने ॥ १० ॥ मुखमिप्तर्भगवतो विष्णोः सर्वगतस्य वे । तस्मिन्नेव यजिन्तत्र्यमुत्तमं मुनिसत्तमाः ॥ ११ ॥ यजेद्दिममुखे शक्त्या जलमन्नं फलादिकम् । प्रीतये वासुदेवस्य सर्वभूतिनवासिनः ॥१२॥ यजेद्दिममुखे शक्त्या जलमन्नं फलादिकम् । प्रीतये वासुदेवस्य सर्वभूतिनवासिनः ॥१२॥

९ ख. ° छोक्य तं । २ क. ° रीतान्द ° । ३ क. तत्तस्मात्सर्वय ° । ४ क. परम् ।

तमेव चार्चयेत्रित्यं नमम्कुर्यात्तमेव हि । ध्यात्वा जपत्तमेवेशं तमेव ध्यापयेद्धृदि ॥ १२ ॥ तन्नामैव प्रगातव्यं वाचा वक्तव्यमेव च । व्रतोपवासनियमांस्तमुद्दिश्यैव कारयेत् ॥ १४ ॥ तत्समर्पितभोगः स्याद्त्रपानादिभक्षेणैः । मतिः स्वार्थः स्वदा-रेषु नेतरत्र कदाचन ॥ १५ ।त्न हिंस्यात्सर्वभृतानि यज्ञेषु विधिना विना । सोऽन इं दासो भगवतो मम स्वामी जनाईनः। एवंद्वत्तिर्भवेद्स्मिन्स धर्मः परमो मतः ॥ १६॥ एष निष्कण्टकः पन्थास्तस्य विष्णोः परं पद्म् । अन्यत्तु क्रुपथं क्नेयं निरयपाप्तिः हेतुकम् ॥ १७ ॥ भगवन्तमनुद्दिस्य यः कर्म कुरुते नरः । स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्व छोकेषु गर्हितः ॥ १८ ॥ यो हि विष्णुं परित्य ज्य सर्व छोकेश्वरं हरिम् । इतरा-नर्चते मोहात्स लोकायतिकः स्पृतः ॥ १२ ॥ \* श्रुतिस्मृत्युद्तिं धर्ममकृत्वा यश्ररे-न्नरः। विकर्मस्थः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ २०॥ यो देवार्थं गर्हयति धर्माधर्मी न विन्दति । न बुध्येत्परलोकं यः स नास्तिक उदाहृतः ॥ २१ ॥ उक्तधर्मे परित्यज्य यो ह्यधर्मे च वर्तते । पतितः स तु विद्गेयः सर्वधर्मवहिष्कृतः॥२२ यः कर्म कुरुते वित्रो विना विष्णवर्चनं कचित् । ब्राह्मण्याद्भ्रश्यते सद्यश्रण्डालत्वं स गच्छति ॥ २३ ॥ ब्राह्मणो वैष्णवो विशो गुर्रुविषश्च वेद्वित् । पर्यायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य च ॥ २४ ॥ तस्मादवैष्णवत्वेन विमत्वाद्भ्रव्यते हि सः । अर्च-यित्वाऽपि गोविन्द्मितरानर्चयेत्पृथक् ॥ २५ ॥ अवैष्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्त्या भवेद्भुवम् । भोक्तारं सर्वयज्ञानां सर्वलोकेश्वरं हरिम् । ज्ञात्वा तत्भीतये सर्वाञ्जुहु-यात्सततं इविः ॥ २६ ॥ दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कर्म कीर्तितम् । तत्सर्वे भगव-त्भीत्यै कुर्वीत सुसमाहितः ॥ २७ ॥ तस्मात्तु वैष्णवा विषाः पूजनीया यथा हरिः ॥ २८ ॥ ये तु वै हेतुकं वाक्यमाश्रित्यैव स्ववाग्वस्रात् । वैष्णवं प्रतिषिध्यान्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ॥ २९ ॥ यो यत्तु वैष्णवं लिङ्गं धृत्वा च तमसाऽऽवृतः । त्यजेचेद्वेष्णवं धर्भ सोऽपि पाषण्डतां त्रजेत् ॥ ३० ॥ तस्मात्तु वैष्णवो भूत्वा वैदिकीं वृत्तिमाश्रितः । कुर्वीत भगवत्भीत्यै कुर्याद्यज्ञादि कर्म यत् ॥ ३१ ॥ तद्विशिष्टमिति मोक्तं सामान्यामितरं स्मृ( रत्स्मृ )तम् । फल्रहीना भवेत्सा तु सामान्या वैदिँकी क्रिया ॥ ३२ ॥ तोयवर्जितवापीव निर्स्थी भवति ध्रुवम् । नैसार्गेकं तु जीवानां

<sup>\*</sup> इत आरभ्य उदाहृत इलन्तं ने विद्यते ख. पुस्तके।

१ क. °क्षणे। म°। २ स. °क्रंच्यश्च। ३ क. °जेच वैदिंकं ध°। ४ स. °दिकांके°

दास्यं विष्णोः सनातनम् ॥३३॥ तद्विना वर्तते मोहादात्मचारः सनातनात् । तस्माज्ञ भगवद्दास्यमात्मनां श्रुतिचोदितम् ॥३४॥ दास्यं विना कृतं यत्तु तदेव कळुषं भवेत्। विशिष्टं परमं धर्मे दास्यं भगवतो हरेः ॥ ३५ ॥

ऋषय ऊचु: —

कथं दास्यं हि तद्द्विः कथं नैसर्गिकं नृणाम् । तत्सर्वे ब्रूहि तत्त्वेन लोकानुग्र-हकाम्थया ॥ ३६ ॥

ब्रह्मोवाच-

सुदरीनोध्वेषुण्ड्रादिधारणं दाश्यमुच्यते । अतान्त्रिकी वैदिकी या च तदी(दी)क्षा चोदितिक्रिया ॥ ३७ ॥ तत्राप्याराधनत्वेन कृता पापस्य नाशिनी । निर्देषणत्वाद्दा-स्यस्य धार्ये चक्रं महात्मनः ॥ ३८॥ अङ्गत्वात्सर्वधर्माणां वैष्णवत्वाच धर्मतः। +धृत्वा वै विधिना चक्रं हरेस्तप्तं द्विजोत्तमाः ॥ ३९ ॥ कर्म कुर्याद्भगवतस्तस्यै-वाऽऽज्ञामनुस्मरन् । विधिनैव प्रतप्तेन चक्रेणैवाङ्कुयेद्भुजे ॥ ४०॥ तथैव विभृयाद्भाले पुण्डुं शुभ्रतरं मृदा । विभृयादुपवीतं तु सन्यस्कन्धे विधानतः ॥ ४१ ॥ कण्ठे पद्मा-क्षमालां च कौशेयं दक्षिणे करे । एभिश्रिह्मैविना विप्रो न भवेद्धि कथंचन ॥४२॥ सं लभेत्कर्मणां सिद्धिं वैदिकानां विश्लेषतः। आश्रमाणां चतुर्णा च स्त्रीणां च श्रुति-चोदनात् । अङ्क्रयेच्छङ्कचक्राभ्यां शतप्ताभ्यां विधानतः ॥ ४३ ॥ एकैकपुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । गृहिणां च वनस्थानाम्रुपवीतद्वयं समृतम् ॥ ४४ ॥ सोत्त-रीयं त्रयं वाऽपि विभूयाच्छुभ्रतन्तुं वा ॥ ४५ ॥ त्रयमूर्ध्वेद्भयं तन्तु तन्तुत्रयमधोः वृतम् (१) । त्रिवृच्च ग्रान्थिनैकेन उपवीतिमहोच्यते ॥ ४६ ॥ अर्ककार्पासकौशेयक्षौर्मे शाणमयानि च । तन्तूनि चोपैवीतानां योज्यानि मुनिसत्तमाः ॥ ४७ ॥ सर्वेषामप्य लाभे तु कुर्यात्कुशमयं द्विजः । ऐणेयमुत्तरीयं स्याद्वनस्थ ब्रह्मचारिणाम् ॥ ४८ ॥ शुक्ककाषायवसने गृहस्थस्य यतेः कमात् । उक्तालाभेषु सर्वेषां कुशचीरं विशिष्यते ॥ ४९ ॥ मौञ्जी वै मेखला दण्डं पालाज्ञं ब्रह्मचारिणः । त्रयस्तु वैणवा दण्डा यतेः काषायवाससी ॥ ५० ॥ कुशचीरं वल्कलं वा वनस्थस्य विधीयते । = कटीसूत्रं च कौपीनं महच शुक्कवाससा।।५१॥ कुण्डले चाङ्कालीयानि गृहस्थस्य विधीयते। पुँगिष्डनौ सूक्ष्मिशिखिनौ यत्यन्तेवासिनावुभौ ॥ ५२ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके " तिद्विधवैंदिकी या च तदाज्ञा चोदिता किया " इति । +एत-दर्धे न ख. पुस्तके । = एतदावर्धद्वयं न विद्यते क. पुस्तके ।

१ क. °रूपिणस्वादास्यस्वं धा° । २ ख. न । ३ ख. °न्तुना । त्र° । ४ क. °र्घ्वगतं तन्तु ते तत्रय° । ५ ख. °मशोण े । २ क. °पजीवानां । ७ क. मुण्डिली ।

वानशस्था जटी वा स्यात्सदा व इमश्रुगमधृत । सुकेशी सुशिखो वा स्याद्गृहस्थः साम्यवेषवान् ॥ ५३ ॥ यतिश्र ब्रह्मचारी च उभी भिक्षांशिनी समृती । शाकमूल-फलाशी स्याद्वनस्थः सनतं द्विजः ॥ ५४ ॥ कुमूलकुम्भधान्यो वा ज्याहिको वा भवेद्गृही । प्रतिग्रहेण सौम्येन जीवेद्यायावरंण वा ॥ ५५ ॥ यम्हैवेकं दण्डमालम्ब्य र्धमें ब्राह्मं पॅरित्यजेत् । विकमेम्थो भवेद्वियः स याति नरकं श्रुवम् !!५६॥ शिखाय**ज्ञोपवी**-तादि ब्रह्मकर्मे यतिस्त्यजेन्। म जीवन्नेव चण्डास्त्रो मृतः श्वानोऽभिजायते॥५७॥ स्वरूपे-णैव धर्मस्य त्यागो हानिर्भवेद्धुवम्। कर्मणां फलसंत्यागः संन्यासः सँग्रुदाहृतः॥५८॥ अनाश्रितः कर्मफलं कृत्यं कर्म समाचरेत् । स संन्यासी च योगी च स म्रुनिः सार त्त्विकः स्मृतः॥ ५९ ॥ तुष्टचर्यं वासुदेवस्य धर्मं वै यः समाचरेत् । \* स योगी पर-मेकान्तं हरेः वियतमो भवेत् ॥ ६० ॥ मोहाद्दास्यं विना विष्णोः किंचित्कर्म समा-चरेत्। न तम्य फलमामोति तामसीं गतिमश्चते ॥६ ।। हित्वा यज्ञोपवीतं तु हित्वा चक्रस्य धारणम् । हित्वा शिखोध्वेपुण्डे च विष्ठत्वाद्भ्रश्यते ध्रुवम् ॥६२ ॥ ५असं-स्कारपूर्वेण मन्त्रमध्यापयेद्धुरः । संस्काराः पश्च कर्तव्याः पारमैकान्त्यसिद्धये ॥६३॥ प्रतिसंवत्सरं कुर्यादुपाकमे हानुत्तमम् । सर्वदेवदेवतं कृत्वा तैत्र संपूज्येद्धरिम् ॥६४॥ दद्याद्त्रीपवीतानि विष्णवे परमात्मने । ब्राह्मणेभ्यश्च दत्त्वाऽथ विभृयात्स्वयमेव च ॥ ६५ ॥ तद्यौ पूज्य संतर्ध चक्रं चैशङ्करेद्भुजे । एवं र्यत्याब्दिकं धार्यम्रुपवीतं सुद्र्भनम् ॥ ६६ ॥ पुड्रांम्तु प्रतिसंध्यं तु नित्यमेव च धारयेत् । द्वारवत्युद्धवं गो-पीचन्दनं वेङ्क्राटोद्भवम् ॥ ६७ ॥ सान्तरास्त्रं प्रकुरीत पुण्ड्रं हरिपदाकुर्तिम् । **आद्ध**-काले विशेषेण कर्ना भोक्ता च धारयेत्।। ६८ ॥ × सुदर्शनं चोर्ध्वपुण्ड्ं भधानं वैष्णवं स्मृतन् । न लभ्यते वैष्णवत्वमृते चक्रस्य धारणात् ॥ ६९ ॥ अर्थपत्रकः तत्त्वज्ञः पञ्चसंस्कारदीक्षितः। महाभागवतो विषः सततं पूजयेद्धारिम्॥ ७० ॥

\* एतदार्चार्धद्वयं न क. पुस्तके । × एतद्वचनं न नियते ख पुस्तके।

१ ख. °स्थो यतिर्वा स्या ° । २ ख. °क्षाशना । ३ क. 'स्त्वेकद ° । ४ क. धम्ये । ५ क. परिव्रजेत् । ६ ख. स उदा ° । ७ क. यत्र । ८ ख. प्रात्याह्निकं । ९ छ. "ति । श्रा ° ।

नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दैवतं सदा । तस्य भुक्तावशेषं तु पावनं मुनिसत्तमाः ॥ ७१॥ इरिभुक्तीजिङ्गतं दद्यात्पितृणां च दिवौकसाम्। तदेव जुहुयाहृह्वौ भुङ्गीयानु तदेव हि ॥ ७२ ॥ हरेरनर्षितं यत्तु देवानामर्षितं च यत् । मद्यमांससमं प्रोक्तं तद्भः ञ्जीयात्कदा च न । ७३ ॥ हरेः पादजलं प्राव्यं नित्यं नान्यदिवाकसाम् । सुरा-णामितरेषां तु फलपुष्पजलादिकम् ॥ ७४ ॥ निर्माल्यनशुभं श्रोक्तमस्पृक्ष्यं हि कदा-चन । विधिहीं ष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन ॥ ७५ ॥ शिवार्चनं त्रिपुण्ड्रं च सद्धा-णां चॅं विधीयते । तद्विधानामिदं ये च विषाः शिवपरायणाः॥ ७६॥ ते वै देवलका ज्ञेयाः सर्वकर्मवहिष्कृताः ॥ ७७ ॥ वैखानसाम्तु ये विषा हिरपूजनतत्पराः । न ते देवलका ज्ञेया हरिपादाञ्जसंश्रयात् ॥ ७८ ॥ नापहृत्य हरेर्द्रव्यं ग्रामार्चन १रो भवेत् । भक्त्या संपूज्य देवशं नासौ देवलकः समृतः ॥ ७९ ॥ भक्त्या योऽप्यर्चयेदेवं ग्राँ-मार्च हरिमव्ययम् । प्रसादतीर्थस्वीकागन्नासौ देवलकः स्मृतः ॥ ८०॥ शृङ्ख-चक्रोध्वेषुण्ड्रादिधारणं स्मरणं हरेः । तन्नामकीर्तनं चैव तत्पादाम्बुनिषेवणम्॥८१॥ तत्पादवन्दनं चैव तिन्नदेदितभोजनम् । एकादश्युपवासश्च तुल्रस्यैवार्चनं हरः ॥८२॥ तदीयानामर्चनं च भक्तिः नेर्वावधा समृता । एतैनेविविधेर्युक्तो वैष्णवः शोच्यते बुधैः ॥ ८३ ॥ एतैर्गुणैर्विहीनस्तु न विमो न च वैष्णवः । कर्मणा मनसा वाचा न प्रमा-द्येज्जनार्दनम् ॥ ८४ । भक्तिः सा सात्त्रिकी ज्ञेया भवेदव्यभिचारिणी । नान्यं देवं नमस्कुर्यानान्यं देवं प्रपूज्येत् ॥ ८५ ॥ नान्यप्रसादं भ्रुद्धीत नान्यदायतनं विशेत्। न त्रिपुण्डूं तथा कुर्यार्त्पदाकारं तथैव च ॥८६॥ न चान्यदेवताभिक्तरापद्यपि कदाचन । ध्यायन्यजनमैशं वै विष्णवत्वमवाष्तुयात् ॥ ८७ ॥ विष्णवः सर्वदेवानां पूजनीयो यथा हरिः। तस्मिन्संपूज्यमाने वै मसन्नोऽभूद्धरिः क्षणात् ॥ ८८ ॥ पूजिते वैष्णवे विने पूजितं स्याज्जगञ्चयम् । यतिर्यस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हरिः स्वयम् ॥८९॥ हिरियेस्य गृहे भुँङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते जगन्नयम् । महाभागवतो विषः सततं पूजये-द्धिम् ॥ ९० ॥ पाश्चकल्पविधानेन निमित्तेषु विशेषतः । अप्स्वयौ हृद्ये सूर्ये स्थिण्डिले प्रतिमासु च ॥ ९१ ॥ षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव विश्लोषतः । स्नान-काले तु संपाप्ते नद्यां पुण्यजले शुभे ॥ ९२ ॥ ध्यात्वा नारायणं देवं नागपर्यङ्करू शायिनम् । द्वादशार्णेन मनुना सोऽर्चियित्वाऽऽक्षतादिभिः ॥ ९३ ॥ अष्टोत्त-रशतं जप्त्वा ततः स्नानं समाचरेत् । एतदेवाचैनं प्रोक्तं ब्राह्मणस्य जगत्पतेः ॥ ९४ ॥

१ क. "यणपदं व्र<sup>°</sup>।२ ख. 'कोऽपि तं।३ क. "क्तंन त"।४ ख. तु।५ क. प्रामार्चो।६ ख. "त्परथाकारं जगत्त्र"। ७ भुक्तो यस्य भु"। ८ ख. विधीयते।

होमकाले तु सनतं परिस्तीर्यानलं ग्रुभम् । यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयेन्पुरुषोत्तमम् ॥ ९५ ॥ साङ्गत्रयीवयं र्युद्धं दिव्याङ्गोपाङ्गरोतिनम् । सर्वेळक्षणसंपन्नं शुद्धजाम्बू-नदमभम् ॥ ९६ । युवानं पुण्डरीकाक्षं कञ्चचक्रधनुर्धरम् । सर्वयज्ञमयं ध्यायेद्वामारे ङ्काश्रितपद्मया ॥ ९७ ॥ संपृत्रय चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत् । प्राणाग्निहोत्रस-मेंयं सम्यगाचम्य वारिणा ॥ ९८ ॥ कुशासने समासीनः वाग्वा प्रत्यङ्गुखोऽपि वा । परिविश्वासमा( च्याथ चाऽऽ )त्मानं प्राणायामं समाचरेत् ॥ ९९ मन्नेणोर द्बुध्य हुर्दंथ पङ्कानं केश्गान्वितम् । तस्मिन्वह्न्यकेशीतांग्रुविम्वान्यनुविचिन्तयेत् ॥ १०० ॥ सर्वोक्षरमयं दिँग्यं रत्नपीठं तदुत्तरे । तन्मध्येऽष्टः हरं पद्मं ध्यायेत्करूपः तरोरघः ॥ १०१ ॥ वीरासने समासीनं तस्मित्रीतं विचिन्तयेत् । स्त्रिग्यदूर्वीद-ल्डियामं सुन्दरं भूषणैर्युतम् ॥ १०२ ॥ पीताम्वरं युवानं च चन्देनस्रिग्विभूषितम् । शरत्पद्मानं रैकतेपद्माभाङ्श्विकरद्वयन् ॥ १०३ ॥ स्त्रिग्धवर्णे महावाहुं विशास्त्रोन रस्कभव्ययम् । चक्रचर्द्वांगद्वां णपाणि रघुवरं हरिम् ॥ १०४ ॥ जानकीलक्ष्मणो-पेतं मनकेवार्चयेद्विभुम् । मस्त्रद्वयेनार्चयित्वा जप्त्वा चैव षडक्षरम् ॥ १०५ ॥ पश्चाद्वै जुहुयात्पश्च प्राणानभ्यच्ये तं पुनः । ध्यायन्वे मनता विष्णुं सुखं ग्रुज्जीत वाग्यतः ॥ १०६ ॥ एवं हुन्चर्वनं विष्णोरुत्तमं मुनितत्तमाः । अत्यन्तामितता विष्णोर्हृत्यूजा परमात्मनः ॥ १०७ ॥ संध्याकाल तु संशप्ति रिवमण्डलमध्यगम् । हिरण्यगर्भे पुरुषं हिरण्यवपुषं हरिम् ॥ १०८ ॥ श्रीवत्सकोस्तुमोरस्कं वैजयन्तीविराजितम् । शृङ्ख-चकादिभिर्भुक्तं भूषितैदीिभैरायतैः ॥ १०९ ॥ शुक्कान्वरधरं विष्णुं मुक्ताहारैर्विभू-षितम् । ध्यात्वा समर्चयेद्देवं कुर्सुमैरक्षतैरिया। ११० ॥ प्रणवेन च साविज्या पश्चात्सूक्तं निवेदयेत् । ध्यायक्षवं जपेद्वष्धुं गार्यत्रीं भक्तिसंयुतः ॥ १११ ॥ तयै-वाभ्यच्ये गोविन्दं नम्स्कृत्वा(त्य) विसर्जयेत्। एवमभैयच्ये देवेशं त्रिसंध्यासु तथा हरिन् ॥ ११२ ॥ वैश्वदेवावसाने तु पुरस्ताद्वै विभावसोः । उपछिप्य स्थण्डिले तु जुहुयाद्वेलिकभे तत् ॥ ११३ ॥ ध्यात्वा सर्वगतं विष्णुं घनदयामं सुलोचनम् । कौस्तुभोद्धासितोरस्कं तुल्लक्षीवनमालितम् ॥ ११४ ॥ भीताम्वरघरं देवे रत्नकुष्डः छशोभितम् । इरिचन्दनछिप्ताङ्गं पुण्डरीकायतेक्षणम् । ४१५ ॥ मौक्तिकान्वितना-साम्रं जगन्भोहनविग्रहम् । गोपाजनैः परिष्टतं वेणुं गायन्तमच्युतम् ॥ ११६ ॥ ध्यात्वा कृष्णं जनन्नार्थं पूजियत्वा यथाविषि । जुहुर्यौद्भरिचकं तदेवानुद्दिश्य सत्तमाः ॥ ११७ ॥ जप्त्वा कृष्णमनुं पश्चादभ्यच्ये मनसा हरिम् । आचम्य प्रयतो भृत्वा नमस्कृत्य विसर्भयेत् ॥ ११८ ॥

१ ख. छुन्नदि° । २ ख. पतिष्यासनमा° । ३ ख. °दयप° । ४ ख. दिव्यर° । ५ क. °सने र° । ६ ख. रत्नप° । ७ क. °ङ्बधनुर्व णपाणिनं स्वव° । ८ क. °यत्रीभ° । ९ ख. विवर्जयेत् । १० ख. °भ्यर्च-यदेवं त्रि° । ११ ख. °द्वक्तिक° । १२ क. °वं त्रिसंध्याशोभितं हरिम् । १३ क. °याट्बर्लं चकं यदना° । स्यण्डिलेऽभ्यर्चनं विष्णोरेवं कुर्याद्वियाननः । त्रिसंध्याम्बर्चयेद्विष्णुं प्रतिमासु विशे-षतः ॥ ११९ ॥ सुवर्णरजनाद्यैवी शिलादावीदिनाऽपि वा । कृत्वा विम्बं हरेः सम्यवसर्वावयवं संयुतम् ।। १२० ॥ सर्वलक्षणसंपन्नं सर्वायुवसमन्वितम् । ततोऽधि-वासनं कुर्याञ्चिरात्रं शुद्धवारिषु ॥ १२१ ॥ तत्रार्चयद्विधानेन जपहोमादिकमेभिः । स्नाप्य पश्चामृतैर्गव्येस्तथा मन्त्रजलैरिष ॥ १२२ ॥ थैं बनेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । मङ्गलद्रव्यसंयुक्तेः पूर्णकुम्भः सँगन्त्रितेः ॥ १२३ ॥ करानेद्रव्यसंपूर्णैः पताकैस्तोरणादिभिः । कुम्भेषु वासुदेवादीन्सुरान्संपूजयेन्क्रमात् ॥ १२४ ॥ वासुदेवो इयग्रीवस्तथा संकर्षणो विभुः । महावराहः प्रद्युम्नो नारसिंहस्तथैव च ॥ १२५ ॥ अनिरुद्धो वामनश्र पूजनीया यथाक्रमात् । तस्य पूर्णशरावेषु लोकेशानर्चयेत्ततः ॥ १२६ ॥ मध्ये तु वारुणं कुम्भं पश्चरत्नसमन्वितम् । पूजयेद्गन्धपुष्पाद्यैध्यत्विाडः स्मिञ्जलशायिनम् ॥ १२७ ॥ ततः संपूजयेदेवं धान्योपरि निधाय च । व्याघ्रवर्म सँमास्तीर्य तास्मिन्कौशेयवासिस ॥ १२८॥ निवेद्य(इय) पूजरेद्धिम्बं मूलमन्त्रेण वैष्णवः । तोरणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादीनर्चयेत्तैथा ॥ १२९ ॥ कुमुदादिसुरान्दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः । संपूज्य विधिना तस्मिन्पश्चाद्धोमं समाचरेत् ॥ १३० ॥ आग्नेयं कल्पयेत्कुण्डं मेखलाद्युपश्चोभितम् । अश्वत्थाद्वा श्वमीगर्भादाहृत्याँग्निं विनिक्षिपेत् ॥ १३१॥ वैष्णवस्य गृहाद्वाऽपि समानीयानलं द्विजः। गृह्योक्तविधिने(नै)वात्र प्रति-ष्ठाप्य हुताश्चनम् ॥ १३२ ॥ इध्माधानादिपर्यन्तं कृत्वा होमं समाचरेत् । पायसेन गवाज्येन तिलैबीहिभिरेव च ॥ १३३॥ चतुर्भिवैष्णवैः सूक्तैः पायसं जुहुयाद्धाविः। हिरण्यगर्भसूक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च ॥ १३४ ॥ अहं रुद्रेमिरिति वा गवाज्यं जुहु-यात्ततः। त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तेन पत्यृचं र्तिलैः ॥१३५॥ अस्य वामेति सूक्तेन प्रत्युचं त्रीहिभिस्तथा। अप्तिं नरो दीथितिभिः सूक्तेन प्रत्युचं तथा॥ १३६॥ समिद्धिः(ध्मैः) पिप्पलीरौद्दै(लस्याऽऽद्दैं)र्शेतन्यं म्रानिसत्तमाः। अष्टोर्सरं सहस्रं वा शतम-ष्टोत्तरं तु वा ॥ १३७ ॥ होतन्यमाज्यं पश्चातु तथा मन्त्रचतुष्ट्यम् । वैकुण्ठपार्षदं होमं पायसेन घृतेन वा ॥ १३८ ॥ समाप्य होमं हिवपः श्चषं तस्मै निवेद्येत्। चतुर्मन्त्रांश्रतुर्वेदांश्रतुर्दिक्षु जपेत्ततः ॥ १३९ ॥ तत्र जागरणं क्रुयोद्गीतवादित्रनर्तकैः (नैः)। रजन्यां तु व्यनीतायां तु स्नात्वा नद्या विधानतः ॥ १४० ॥ वैक्कण्ठतपर्ण कुर्याद्दिविग्भिर्जाह्मणैः सह। तर्पयित्वा पितृन्देवान्वाग्यता गृहमाविशेत्॥१४१॥आचम्य पूर्ववत्पूजां कृत्वा होमं समाचरेत्। जुहुयाद्र(द्रा)ह्मैणस्पत्यैः सूक्तैश्र घृतपायसम्॥१४२॥

१ ख. विशोभित । २ क. °जप्ता नामा । ३ ख. यज्ञपेट्यां स । ४ ख. समन्वितः। ५ क. समास्थाय । ६ ख. °त्तदा । कु । ७ ख. °त्यामी वि । ८ क. °धिना वा । ९ ख त्रिभिः। १० ख. कत्तरम । ११ ख. °तो भवनं वि । १२ ख. °द्वाणः स्तुत्यैः स ।

पौरुषेण तु सृक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च विकुण्डपार्षदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्॥१४३॥ नयनोन्मीलनं कुर्योत्सुमुहर्तन विष्णवः । महाभागवतश्रेष्ठः सूक्ष्महेमश्रलाकया ॥१४४॥ द्वयेनैव प्रकुर्वीत नयनोन्भीलनं हरेः। निवेश्य भद्रपीठे तु स्नापयेत्सुसमाहितः॥१४५॥ सर्वेश्व वैष्यवैः सूक्तेऋत्विजः कलगोद्कैः । तर्नेन्तु मध्यमं कुम्भमादाय द्विजसत्तमः ॥ १४६ ॥ स्त्रापयेन्मन्त्रगन्नेन शतवारं समाहितः । सावर्णेन च ताम्रेण शङ्खेन रजतेन वा ॥ १४७ ॥ स्नाप्य पश्चामृतंर्विच्यैरुद्धत्य शुभचन्दनैः । मन्त्रेण स्नापयित्वा तु तुल्रसीमिथिनैर्नलैः ॥ १४८ ॥ वासोभिर्भूषणैः सम्यगलंकृत्य च वैष्णवः । उपचारैः समभ्यचर्य पश्चाक्रीगानयेत्तदा ॥ १४८ ॥ अलंकृते शुभे गेहे पीठे संस्था-पयेद्धारिष् । सूक्तेने तानपादस्य दृढं स्थाप्य सुखासने ॥ १५० ॥ अष्टोत्तरशतं(न) वारं शभमन्त्रचतुष्ट्यात् । ध्यात्वा पुष्पाञ्चार्छे दद्यान्महाभागवतोत्तमः ॥ १५१ ॥ नत्वा ग्रुं एरं थाम्न स्थितं देवं जनार्दनम् । ध्यात्वैवं मन्त्ररत्नेन तस्मिन्विम्वे निवेशयेत् ॥ १५२ ॥ अर्चियित्वोपचारैस्तु मङ्गलानि निवेदयेत् । \* दर्पणं कपिलां कन्यां शङ्खं दूर्वोक्षतान्पयः ॥ १५३ ॥ सौवर्णमाज्यं लाजांश्व मधु सर्षपमञ्जनम् । एवं त्रयोद्शे मासि मङ्गलानि निवेदयेत् । तथैव दश्च मुद्रास्तु मन्त्रेणैव समीन क्षयेत् ॥ १५४ ॥ नैहियं पूर्तिमन्त्रेण पश्चाइश्चश्चतानि तु । पुष्पाणि दद्याद्भकत्या च जपेच सुसमाहितः ॥ १५५ ॥ स्रतिलेस्तिष्डलेः शुश्रेर्जुहुयाच द्विजोत्तमाः । आशिषो वाचनं कृत्वा द्षिनीराजयेत्तदा ॥ १५६ ॥ भोजायित्वा ततो विमान्दक्षिणाभिश्र तोषयेत । अवार्यमृत्विजश्वाप विशेषेण समर्चयेत् ॥ १५७ ॥ तद्भिं×संग्रहेन्नित्यं होमार्थे परमात्मनः। त्रिरात्रमृत्सवं तत्र क्वर्याच्छक्त्या यतात्मवान् ॥ १५८ ॥ वैष्णवैः पावमानेश्च तत्र पुष्पाञ्चाल चरेत् । आज्येन चरुणा वाऽपि होमं कुर्वात वैष्णवः ॥ १५९ ॥ प्रत्यहं भोजयद्विपान्वेष्णवान्धृतपायसम् । तन्मूर्तिभीतये क्षक्त्या दद्याद्वां-सांसि दक्षिणाः ॥ १६० ॥ द्वर्योददभूर्येष्वेवं महाभागवतैः सह । सहस्र-नामिभिविष्णोः सूक्तिविष्णुप्रकाशकैः। नद्यामवभूथं कृत्वा तर्पयेत्पितृदेवताः॥ १६१॥ अस्यवामिति सूक्तेन पायस मधुसंयुत्तत् । आज्येन मूलमन्त्रेण सहस्रं जुहुयात्तदा ॥ १६२ ॥ आशिषे। वाचनं कृत्वा भे जयेद्द्विजसत्तमान् । एवं संस्थापयेद्देवमर्चये-द्विधिना , सँद ॥ १६३ ॥ ग्रहाचीयां स्थापने तु छघुतन्त्रं समावरेत् । अधिवासर्ने-वैद्यादिमन्त्रतन्त्रं विवर्जेयत् ॥ १६४ ॥ एकत्र पश्चगव्येषु विनिक्षिप्य परेऽहनि ।

<sup>\*</sup> इत आरभ्य निवेदयेदित्यन्तं न क. प्रस्तके । x विकरणव्यत्ययः ।

१ ख. "तस्तन्मध्य"। २ क. "न्त्रवन्त्वेन । ३ क. "रं पृथामन्त्र"। ४ ख. गुरून्परं । ५ ख. सनातनम् । ६ ख. तद्विम्बम्°। ७ ख. °पापमाप्तुश्च । ८ ख. 'थेष्टिंच म°। ९ ख. तदा । १० क. आदिवासने वे°। ११ ख. °नमेद्या । १२ ख. °न्त्रमत्र वि°।

पश्चामृतैः स्नापियत्वा पश्चादुदूर्तनादिकम् ॥ १६५ ॥ आदाय कल्लशं शुद्धं पवित्रो-दकपूरितम् । निक्षिप्य पश्च रत्नानि सुवर्णे तुल्लसीदलम् ॥ १६६ ॥ चन्दनाक्षतः दुर्वाश्च तिल्लान्धात्रीं च सर्षपम् । अभिमन्त्रय क्रुत्रीः पश्चान्मन्त्ररत्नेन वैष्णवः ॥१६७॥ शतवारं सहस्रं वा मन्त्रेणैवाभिषेवयेत् । सर्वैश्व वैष्णवैः सूक्तैर्गायत्र्या वैष्णवेन च ॥ १६८ ॥ नामभिः केशवाद्येश्व सर्वेर्मन्त्रेश्व वैष्णवैः । स्त्राप्य मन्त्रेर्भूषणेश्व शुभे धान्ये निवेशयेत् ।। १६९ ॥ स्थण्डिलेऽग्निं प्रतिष्ठाप्य इध्मधानादि पूर्ववत् । होमं क्रयीह्रवाज्येन पायसान्नेन वैष्णवः॥१७०॥कर्तुरौपासनाम्भौ तु होममत्र(तन्त्रं) विश्वि-ष्यते । प्रत्यृचं वैष्णवैः सूक्तैर्जुहुयाद्घृतपायसम् ॥ १७१ ॥ अस्यवामेति सूक्तेन गवाज्यं जुहुयात्ततः । मन्त्ररत्नेन जुहुयादृष्ट्रीत्तरसहस्रकम्॥१७२॥तद्विम्बमूर्तिमन्त्रेण तिल्रहोमं तथैव च । अविज्ञानस्तु(ते तु) तन्मन्त्रं (न्त्रे) मूल्लमन्त्रेण वा यजेत् ॥१७३॥ यँनेच्छ्रिभू(भू)पकाशैश्र गायच्या विष्णुसंज्ञया । वैकुण्ठपार्षदं होमं कृत्वा होमं समापयेत् ॥ १७४ ॥ नयनोन्मीलनं कृत्वा सौवर्णेन कुर्यन वा । निवेश्याऽऽवाहये-त्वीडे मन्त्ररत्नेन वैष्णवः ॥ १७५ ॥ मन्त्रेणैवार्चनं कृत्वा पश्चात्पुष्पाञ्जात्रं यजेत् । तस्मिन्बिम्बे तु तन्मूर्ति ध्यात्वा नियतमानसः ॥ १७६ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं तु दद्याः त्पुष्पाञ्जिलि ततः । सर्वेश्व वैष्णवैः सूक्तेर्दद्यात्पुष्पाणि वैष्णवः ॥ १७७ ॥ ब्राह्मणा-न्भोजयेत्पश्चात्पायसात्रं घृतान्वितम् । शक्त्या च दक्षिणां दत्त्वा विशेषेणार्चयेद्भुरुम् ॥१७८॥सहस्रनामभिः स्तुत्वा आशीभिरभिवादयेत्।पदक्षिणानमस्कारान्कुर्वीतात्र पुनः पुनः॥१७९॥प्रसीद मम नाथेति भक्त्या संपार्थयेद्विश्चम् । दीपैनीराजयेत्पर्श्वीच्छ्रीसूक्तेन समाहितः ॥ १८० ॥ हुतशेषं हविः पाश्य जप्त्वा मन्त्रमनुत्तमम् । ध्यायन्कमछपत्राक्षं भूमी स्वप्यात्कुशोर्त्तरे ।। १८१ ॥ एवं गृहाची विम्वस्य विष्णुं संस्थाप्य वैष्णवः। अर्चयेद्विधिना निर्त्यं यावदेहिनिपातनम् ॥ १८२ ॥ श्वालग्रामिश्वलायां तु पूजनं परः मात्मनः । कोटिकोटिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशयः ॥ १८३ ॥ न जपो नाधिवाः सञ्च न च संस्थापनक्रिया । शालग्रामार्चने विष्णुस्तस्मिन्संनिहितः सदा ॥ १८४॥ मूर्तीनां तु हॅरेः साक्षाद्यस्यां पीतिरनुत्तमा । तस्यामेव तु तां ध्यात्वा पूजयेत्तद्विधाः नतः ॥ १८५ ॥ मूर्त्यन्तरमिबम्बे तु न यष्टव्यं तदेव तत् । शालग्रामशिलायां तु यष्ट्रच्या इष्टमूर्तयः ॥ १८६ । अर्चनं वन्दनं दानं भणामं(मो) दर्शनं नृणाम् । शास्त्र-ग्रामिश्रिलायां तु सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ १८७ ॥ स स्नातः सर्वतिथिषु सर्वयज्ञेषु

९ ख. °प्य वस्त्रेर्भू° ।२ क. °द्विम्बं मू° ।३ क. यते श्रीमूप्र° ।४ ख. °श्चाच्छक्त्यातेन ।५ ख.

<sup>°</sup>त्तरम् । ए° । ६ क देहं । ७ ख हरेस्तस्य यस्यां । ८ क मूर्ति तर्हि न । ९ क. °न्तरं न बि° ।

दीक्षितः । यो वहेच्छिरसा नित्यं शास्त्रग्रामिश्चाजस्य ॥ १८८ ॥ असत्यकथनं हिंसामभक्ष्याणां च भक्षणम् । शालग्रामजलं पीत्वा सर्वे दहति तत्क्षणात् ॥ १८९॥ द्विजानामेव नान्येषां शालग्रामशिलाचेनम्। बालकृष्णवपुरेंवं पूजयेत्तद्द्विजः सदा।।१९० पठेट्टाऽप्यर्चेयेद्विष्णुं विशिष्टः शूद्रयोनिजः । स्थण्डिले हृदये वाऽपि पूजयेत्तद्द्विजः सदा ॥ १९१ ॥ वाराहं नारसिंहं च हयग्रीवं च वामनम्। ब्राह्मणः पूजयेद्धिणुं यज्ञमृतिं च केवल्रम् ॥ १९२ ॥ क्षत्त्रियः पूजयेद्रामं केशवं मधुसूदनम् । नारायणं वासुदेव-मनन्तं च जनार्दनम् ॥ १९३ ॥ शृद्धमनमनिरुद्धं च गोविन्दं चाच्युतं हरिम् । संकर्षणं तथा कृष्णं वैदयः संपूजयेत्तैया ॥ १९४ ॥ बाह्यं गोपालवेषं वा पूजयेन च्छूद्रयोनिजः । सर्व एव हि संपूज्या विशेण म्रानिसत्तमाः ॥ १९५ ॥ सर्वेऽपि भगः वन्मत्रा जप्तन्याः सर्वसिद्धिदाः। तस्माद्द्विजोत्तमः पूज्यः सर्वेषां भूतिमिच्छताम्॥१९६॥ पश्चसंस्कारसंपन्नो मन्नरत्नार्थकोविदः । शास्त्रग्रामशिस्रायां तु पूजयेत्पुरुषोत्तमम् । पूजितस्तुल्सीपत्रैदैदाति सकलं हरिः॥ १९७ ॥ यः श्राद्धं कुरुते विषः शालग्राम-शिलाग्रतः । पितृणां तत्र तृप्तिः स्याद्रयाश्राद्धादनन्तंकम् ॥ १९८ ॥ जप्तं हुतं तथा दानं वन्दनं च जलकिया । शालग्रामसमीपे तु सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ १९९ ॥ ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शालग्रामशिलोपरि । पौरुषेण तु सूक्तेन पूजयेत्पुरुषोत्तमभू ॥ २०० ॥ अनुष्टुबस्य सूक्तस्य त्रिष्टुबन्त्वा(न्त्याऽ)स्य देवता । पुरुषो यो जगद्धी-जकृषिर्नारायणः स्मृतः ॥ २८१॥ प्रथमां विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे । तृतीयां वामपादे च चतुर्थी दक्षिणे करे ॥ २०२ ॥ पश्चमी वामजानौ तु पष्टी वै दक्षिणे तथा। सप्तमीं वामकट्यां तु हाष्ट्रभीं दक्षिणेऽपि च ॥ २०३॥ नवभीं नाभिदेशे तु दश्रभी हृदि विन्यसेत् । एकाद्शीं कण्ठदेशे द्वादशीं वामवाहुके ॥ २०४ ॥ त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेशे चतुर्दशीम् । अक्ष्णोः पश्चदशीं मूर्धिन षोडशीं चैव विन्यसेत् ॥ २०५ ॥ एवं न्यासिविधिं कृत्वा पश्चाद्धचानं समाचरेत् । सहस्रार्कपतीकाशं कन्दः र्पायुतसंनिभम् ॥ २०६ ॥ युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितम् । पीनद्वतायतेदीं-र्भिञ्चतुर्भिभूषणान्वितै: ॥ २०७ ॥ चक्रं पद्मं गदां शङ्कं विश्वाणं पीतवास-सम् । शुक्कपुष्पानुलेपं च रत्नहस्तपदाम्बुजम् ॥ २०८ ॥ सुस्तिग्धनीलकुटिलकुन्त-हैकपशोभितम् । श्रिया भूम्या समाश्चिष्ठपार्थे ध्यात्वा समर्चयेत् ॥ २०९ ॥

९ ख. °त्तदा। बा°ा२ क. बालगो°ा३ ख. °देवादि स°ा४ ख. °न्तरम् । ५ क. त्रिविष्टलस्य। ६ क. °र्मिर्भूषितं भूष°।

यथः ऽऽत्मानि तथा देवे न्यासकर्म समाचरेत् । आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ॥ २१० ॥ तृतीयया च तत्पाद्यं चतुध्यीऽध्ये निवेदयत् । पश्चम्याऽऽच॰ मनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात् ॥ २११ ॥ षष्ट्या स्नानं च सप्तम्या वस्त्रमप्युपवीतकम् अष्टम्या चैव गन्धं तु नवम्या च सुपुष्पकम् ॥२१२॥ दशम्या धूपकं चैव एकादश्याऽथ दीपकम्। द्वादश्या च त्रयोदश्या नैवेवं च निवेदयेत्॥२१३॥ चतुर्देश्या नमस्कारं पश्चद्श्या प्रदक्षिणम् । \* षोडश्या श्रयनं दत्त्वा शेषकर्म समा-चरेत् ॥ २१४ ॥ स्नानवस्त्रोपवीतेषु चरौ चाऽऽचयनं चरेत् । हुत्वा षोडशिभर्मन्नैः षांडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात् ॥२१५॥ तथैव।ऽऽज्येन होतन्यमृग्मिः पुष्पाञ्जालि चरेत्। तच सर्वे जर्पेद्भयः पौरुषं सूक्तम्रत्तमम् ॥ २१६ ॥ कृत्वा माध्याह्निकं स्नानमूर्ध्वपु-ण्ड्रघरस्ततः । नित्यां संध्यामुपास्याय रिवमण्डलमध्यगम् ॥ २१७ ॥ हरिं ध्यायै-बुदुत्योध्व हंसः श्रुचिषदित्यृचा । सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन्त्राणानायम्य पूर्वतः॥२१८॥ सैौरेण चानुवाकेन उपस्थानजपं तथा । आत्मानं परिषिच्याथ दर्भान्तरपुटाञ्जिलिम् ।। २१९ ।। दक्षिणाङ्के तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । सन्याहृतिं सप्तणवां गायत्रीं तु जपेत्तदा ॥ २२० ।। शक्त्या च चतुरो वेदान्पुराणं वैष्णवं जपेतु । चरितं रघु-नाथस्य गीतां भगवतो हरेः ॥ २२१ ॥ ध्यायन्वै पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा वाऽप उप-स्पृश्चेत् । पूर्ववत्तर्पयेदेवं वैकुण्टपार्षदं तथा ॥ २२२ ॥ देवानृषीःन्विनृश्चैव तर्पयित्वा ।तिल्लोदकैः । निष्पीड्य वस्त्रमाचम्य गृहमाविश्य पूर्ववत् ॥ २२३ ॥ पूजियत्वाऽच्युतं भक्त्या पौरुषेण विधानतः । दैवं भूतं पैतृकं च मानुषं च विधानतः ॥ २२४ ॥ श्रीतये सर्वयज्ञस्य भोक्तिविष्णोर्यजेत्ततः । वैक्कण्ठं वैष्णवं होमं पूर्ववज्जुहुयात्तदा ॥ २२५ ॥ चतुर्विधेभ्यो भूतेभ्यो वार्ल पश्चाद्विनिक्षिपेत् । द्वारि गोदोहमात्रं तु तिष्ठे-द्तिथिव। ञ्छया ॥ २२६ ॥ भोजयेचा ऽऽगत। न्का छे फलमूलौद नादिभिः । महाभाग-वतान्विमान्विश्रेषेणैव पूजयेत् ॥ २२७ ॥ मधुपर्कप्रदानेने पाद्याँच्याचिमनादिभिः । गन्धैः पुष्पेश्च ताम्बूलेधूपदीपनिवेदनैः ॥ २२८ ॥ ब्रह्मासने निवेद्येव पूज्येच्छ्द-याऽन्वित: । सकुरसंपूजिते विमे महाभागवतोत्तमे ॥ २२९ ॥ पष्टिं वर्षसहस्राणि हरि: संपूजितो भवेत्। मोहादन( द्धि ना )चेयेद्यस्तु महाभागवतोत्तमम् ॥ २३० ॥

एतदाद्यर्धद्वयं न विद्यते कः पुस्तके ।

९ ख ° इया चर्छ दिव्यं नि° । २ ख. ° पेत्सरा पौ° । ३ ख. ° यन्नगदः स्यादेनसः शुाचिरित्यृ ° । ४ क. सौवर्णेनातु । ५ ख. °नं च परीक्याथ । ६ ख. °कुण्ठवे । ७ क. ° द्यार्घाच ° । ८ ख. ° धुपैदीपैनिंवे ° ।

कोटिजन्मार्जितात्पुण्याद्भश्यते नात्र संशयः । गृहे तस्यै न चाश्चाति शतवर्षाण केश्चवः ॥ २३१ ॥ मुखं हि सर्वदेवानां महाभागवतोत्तमः ॥ तस्मिन्संपूजिते विषे पूजितं स्याज्जगञ्चयम् ॥ २३२ ॥ अर्थपञ्चकतत्त्वज्ञः पञ्चसंस्कारसंस्कृतः । नवभ-क्तिसमायुक्तो महाभागवैतोत्तमः ॥२३३॥ काल्ले समागते तस्मिन्पूजिते मधुसूदनः । क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२३४॥ महाभागवतानां च पिवेत्पादो-दकं तु यः । शिरसा वाँ धरेद्धक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २३५ ॥ यस्मिन्कस्मिन्हि वसाति महाभागवतोत्तमे । अप्यकरात्रमथवा तद्देशस्तीर्थसंमितः ॥ २३६ ॥ भोजः यित्वा महाभागान्वैष्णवानतिथीनापि। ततो बालसुहृद्धुद्धान्वान्धवांश्च समागतान्॥२३७॥ भोजियत्वा यथाशक्त्या(िक) यथाकालं जितस्तुर्यः । भिक्षां दद्यात्प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥ २३८ ॥ शुद्रो वा प्रतिलोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः । मोजयेत्तं प्रयत्नेन गृहमभ्यागतो यदि ॥ २३९॥ पाषण्डः पतितो वाऽपि क्षुधार्तो गृहमागतः। नैव दद्यात्स्वपाकात्रमामनेव पदापयेत् ॥ २४० ॥ स्वशक्त्याः तर्पयेत्वा च ह्यतिथीः न्गृहमागतान् । सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥ २४१ ॥ प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च सम्यगाचम्य वारिणा । विष्णोरिभेष्ठुखं पीठे हेमदिग्धे कुशोत्तरे॥२४२॥ पाग्वा प्रत्यङ्मुखो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः श्चिः। उदङ्मुखो वा पै(पि) त्र्ये तु समासीताभिपूजितः ॥ २४३ ॥ वंशतालादिपत्रैस्तु कृतं वसनमञ्म चँ । कापालमि-ष्टकं वाऽपि पर्णे तृणमयं तथा ॥ २४४ ॥ चर्मासनं शुष्ककाष्टं शिल्पं पर्यङ्कमेव च। निषिद्धंदारुपीठं च दान्तमस्थिमयं च यत् ॥ २४५ ॥ दग्धं पैरावि(स्थि)तं तालमायः सं च विवर्जयेत् । विभीतकं तिन्दुकं च करक्कं व्याधिघातकम् ॥ २४६ ॥ भछातकं कपित्थं च हिन्तालं शिग्रुमेव च। निषिद्धतरवो ह्येते सर्वकर्मसु महिंताः ॥ २४७ ॥ शुद्धदारुमये पीठे समासीने कुशोत्तरे । पीठे त्वलाभे सीम्ये स्यात्केवलं कुशविष्टः रम् ॥ २४८ ॥ चतुरस्रं त्रिकोणं च वर्तुलं चार्धचन्द्रकम् । वर्णानामानुपूर्व्येण मण्ड-ल्लानि यथाऋगात्॥ २४९ ॥ स्वलंकृते मण्डलेऽस्मिन्विमलं भाजनं न्यसेत्। स्वर्ण कांस्यं च रौप्यं च पर्णे वा शास्त्रचोदितम् ॥ २५० ॥ चतुःषष्टिपल्लं कांस्यं तदर्धे पादमेव वा। गृहिगामेव भोज्यं स्यात्ततो हीनं तु वर्जयेत् ॥ २५१ ॥ पछाश्च-पद्मपत्रे तु गृही यत्नेन वर्जयेत्।यतीनां च वनस्थानां पितॄणां च ग्रुभप्रदम्॥२५२॥

१ क "स्य समस्तानि शः । २ खः "वतः स्मृतः । का । ३ खः वा श्रयद्भः । ४ खः "त्स्वपक्षात्रः । ५ खः "यित्वैवमतिथीनागतान्गृहे । सः । ६ कः पैत्रे । ७ खः च । कपाः । ८ खः वर्णे । ९ खः खछं । १० खः "द्धपासुपीः । ११ कः जयातितं । १२ खः पाँठत्वः । १३ कः सौम्यस्य केवः । १४ कः "त्रेषु गृहिणां तु विवः ।

वटाश्वत्थार्कपर्णानि कुँम्भीतिन्दुकयोस्तथा। एरण्डतालैविल्वेषु कोविदारकुरुक्कके ॥ २५३ ॥ भळातकाँश्च पर्णानां पर्णानि परिवर्जियेत्। मोचागर्भपळाशं च वर्जियेत्सर्वे कर्मसु ॥ २५४ ॥ मधुकं कुटजं चैव ब्राह्मं प्रक्षमुदुम्बरम् । मार्तुं छुङ्गं पानसं च मो चाचमदलानि च ॥ २५५॥ पालाँशपर्ण श्रीपर्ण श्रुमानीमानि भोजने । यथालाभो-पपनेन भोजने घृतसंस्कृते ।। २५६ ॥ पत्न्यादिभिर्द्त्तैमन्नं वासुदेवापितं शुभम् । गायच्या मूलमन्त्रेण संप्रोक्ष्य शुभवारिणा ॥ २५७ ॥ ऋतसत्याभ्यामिति च मन्ना-भ्यां परिषचयेत् । अन्नरूपं विशेद्युरुषं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्बुधः ॥ २५८ ॥ ध्यात्वा हृत्पङ्काने विष्णुं सुधांशुसद्दश्युतिम् । शङ्काचक्रगदापद्मपाणि वै दिव्यभूषणम्॥२५९॥ मनसैवाचियित्वाऽथ मूलमन्त्रेण वैष्णवः। पादोदकं हरेः पुण्यं तुलसीदलामिश्रितम्॥२६०॥ अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राक्षयेत् । उद्दिश्येव हरिं प्राणाञ्जुहुयात्सघृतं हविः ॥ २६१ ॥ अन्नालाभे तु होतन्यं शाकमूलफलादिभिः । पश्चपाणाद्याहुतयो मन्त्रै-स्तैर्जुहुयाद्धरेः ॥ २६२ ॥ श्रद्धायां प्राणे न(नि)विष्टोति मन्त्रेण यथा कैंमम् । तर्जनी-मध्यमाङ्किष्ठैः प्राणायेति यजेद्धविः ॥ २६३ ॥ मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैरपानायेत्यनन्त-रम् । कनिष्ठानामिकाङ्गुष्ठैर्च्यानायेत्याहुति ततः ॥ २६४ ॥ कनिष्ठातर्जन्यङ्गुष्ठैः रुदानायेति वै यजेत् । समानायेति जुहुगात्सवैरङ्कालिभिद्धिंजः ॥ २६५ ॥ अयमग्नि-वैंत्र्वार्नेरिरित्यात्मानमनन्तरम् । अतमष्टोत्तरं मन्त्रं मनसैवें जपेत्ततः ॥२६६॥ धैयाये-श्वारायणं देवें भोजनं तु यथाक्रमम्। वक्त्राद्पातयन्त्रासं चिन्तयन्मधुसूदनम् ॥२६७॥ नाऽऽसनारूढपादस्तु न वेष्टितशिरास्तथा । न स्कन्दयन्न च हसन्वहिनीप्यवलोकयन् ॥२६८॥ नाऽऽत्मीयान्प्रलपञ्जल्पत्विक्षित्तिकरो न च। न पादारोपितकरः पृथिव्यामपि वा न च ॥२६९॥ न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गकृतभाजनः । नाश्चीयाद्वार्यया सार्धे न पुत्रैर्वो कदाचन ॥२७०॥ न शयानो नातिसङ्गो न विम्रक्तशिरोरुहः। असं वृथा न विकिरित्रष्ठीवैन्निनिकाङ्कर्या ॥२७१॥ नातिशब्देन भुञ्जीत न वस्नार्घोपवेष्टितः। प्रगृह्य पात्रं हस्तेन भुक्षीयात्पैतृ तं यदि । चषके पुटके वाऽपि पिवेचोयं द्विजोत्तमः॥२७२॥ तकं वाऽप्यथवा क्षीरं पानकं वाऽपि भोजने।वक्त्रेण सान्तर्धानेन दत्तमन्येन वा पिबेत्॥२७३॥

१ क. कुम्मिति । २ क. 'लपत्रेषु । ३ ख. 'काश्वप' । ४ ख. 'येत्तत्तु सर्वदा । म' । ५ ख. 'जं ब्राह्म-जम्बुष्ठ' । ६ ख. 'तुलङ्गं । ७ ख. 'लाक्स्वणं श्री । ८ ख. 'थाकालोपपत्रे तु भो । ९ ख. 'त्तवस्तु वास्तु देवार्पिते शुभे । गा । १० क. ऋतं स । ११ ख. 'राजं संध्या' । १२ ख. 'णे निष्ठेति । १३ ख. 'कमात्। त' । १४ क. 'नरेखा' । १५ क. 'व यजेत्त' । १६ ख. ध्यायना । १० ख. 'वं मुझीयात्त यथासुखम् । १६ ख. न वादकोपितनरः । १९ ख. 'वीऽपि विह्वलः । न । २० ख. 'वन्नाति' ।

ग्रासशेषं न चाश्रीयात्पीतशेषं पिवेन्न तु । शाकमूलफलादीनि दन्ताच्छिनं न खाद-येत् ॥ २७४ ॥ उद्धृत्य वामहस्तेन तोर्यं वक्त्रेण यः पिवेत् । स सुरां वां पिवेद्-व्यक्तां सद्यः पताति रौरवे ॥ २७५ ॥ इब्देनापोश्चने पीत्वा शब्देन द्धिपायसे । शब्देनान्नरसं क्षीरं पीत्वैव पतितो भवेत् ॥ २७६ ॥ प्रत्यक्षलवणं श्रुक्तं क्षीरं लव-णसंयुतम् । दिधे हस्तेन मथितं सुरापानसमं समृतम् ॥ २७७ ॥ आरनालरसं तद्वः त्तर्यवानिर्पतं हरेः । आयसेन तु पात्रेण नैव दद्याद्धतादिकम् ॥ २७८ । नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्पैतृके भोजने विना । तथैव तु पुरोडाशं पृषदाज्यं च माक्षिकम् ॥२७९॥ पानीयं पायसं क्षीरं घृतं लवणमेव च । इस्तदत्तं न गृह्णीयात्तुर्यं गोमांसभक्षणम् ॥ २८० ॥ अपूरं पायसं माँषं यावकं कृसरं मधु । केवलं यो दृथाऽश्नाति तेन भुक्तं सुरासमम् ॥ २८१ ॥ करञ्जमूलकं क्षिग्रु लक्षुनं तिलिपिष्टकर्म् । तलास्थिष्वे-तवृन्ताकं सुरापानसमं विदुः ॥ २८२ ॥ अन्यच फल्लांदि भक्ष्यपानादिकं च यत्। स्रक्चन्दनादि ताम्बूलं यो भुङ्क्ते हर्धनिर्वतम् ॥ २८३ ॥ कल्पकोटिसहस्राणि रेतो-विष्मूत्रभाग्भवेत् ॥ २८४ ॥ तस्मात्सर्वे सुविमलं इन्भिक्तं यथोक्तवत् । सपवित्रेण यो भुङ्क्ते सर्वयद्गफलं लभेत् ॥ २८५ ॥ ध्यायन्नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्म-वान् । कुँक्त्वा व(चा)नतितृष्त्यै(प्यै)व प्राश्चयेदम्बु निर्मस्रम् ॥ २८६ ॥ अमृतापिधा-नमसीति मन्त्रेण कुश्चपाणिना । किंचिद्त्रम्धपादाय पीतश्चेण वारिणा ॥ २८७ ॥ पैतृकेण तु तीर्थेन भूमी दद्यात्तदर्धिनाम् । रौरवे नरके घोरे वसतां क्षुत्पिपासया ।। २८८ ।। तेषामत्रं सोदकं च अक्षय्यमुपतिष्ठतु । इति दत्त्वोदकं तेषां तस्मिन्नेवाऽऽ-सने स्थितः ॥ २८९ ॥ प्रक्षाल्य हिस्तौ पादौ च मुखं संशोध्य वारिभिः । द्विराः चम्य विधानेन मन्त्रेण पाञ्चयेज्जलम् ॥ २९० ॥ पीत्वा मन्त्रजलं पश्चादाचम्य हृद-याम्बुजे । रामिनदीवरक्यामं चक्रशङ्खधनुर्धरम्। युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्धर्थः॥२९१॥विभावसुमुपस्पृत्रय समासीनः सुखासने। वेदमध्यापयेच्छिष्याञ्जास्त्रं वा धर्मसंहिताम्॥२९२॥रवावस्तिमिते संध्यां वहिः कुर्वात पूर्ववर्त्। वहिः संध्या शत(दश) **गुणं** गोष्ठे <mark>शतगुणं तथा।।२९३॥गङ्गाजले सहस्रं</mark> स्यादनन्तं विष्णुसंनिधौ।।२९४॥<mark>उपा-</mark> स्य पश्चिमां संध्यां जप्त्व। जप्यं समाहितः।पूर्ववत्पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥२९५॥ अष्टाक्षरविधानेन निवेदयैवं समाहितः । सायमीपासनं हुत्वा वैष्णवं होममाचरेत्

१ क. "त्वा पैतृके पतित रौरवे। शब्देनापोशनं पीत्वा पैतृके पति । २ क. युक्तं। ३ ख. मांतं। ४ ख. "म्। ताला"। ५ ख. "लायं भक्षं पा"। ६ क. मुङ्क्तेदवं न। ७ ख. "धः। मुखासने समासीनो वेद्-मध्यापयेत्ततः। सच्छिष्यान्यांस्तु शास्त्रं वा स्नेहाद्वा धर्मसंहिताम्। इतिहासपुराणं वा कथयच्छृणुयाच वा रवा-वस्तं गते। ८ क. "त। संध्या कोटिगुणितं गो"।

॥ २९६ ॥ ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं ज्ञतम् । तिस्त्र्वीह्याज्यचरुभिस्तत्रैः केनापि वा यजेत् ॥ २९७ ॥ वैश्वदेवं भूतवां छे हुत्वा दत्त्वा च आचमेत् । शय्यायां विन्यसेदेवं पर्यङ्कः समछंकैतम् ॥ २९८ ॥ सविताने गन्धपुष्पधूपैरामोदिते शुभे । शायित्वा च देवेशं नारायणमनामयम् ॥ २९९ ॥ कालजीमृतसंकाशं मन्दरमेरमु-स्वाम्बुजम् । कोटिकन्दर्पलावण्यं देवीभ्यां सहितं हरिम् ॥ २००॥ हिरण्यगर्भसूक्तेन नास्दासीदनेन च । कृत्वा पुष्पाञ्जलि पश्चादुपचारैः समर्चयेत् ॥ २०१ ॥ पश्चादर्घ्यं निवेदयेत् ॥ ३०२ ॥ सुवाससा य(ज)वानिकां विन्यस्याय समाहितः । द्वादशाणी महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम् ॥ ३०३ ॥ अह्नेश्र शङ्खचक्राद्यैर्दिक्ष रक्षां सुविन्यसेत् । स्तोत्रैः स्तुत्वा नमस्कृत्वा(त्य) पुनः पुनरनन्तरम् ॥ ३०४ ॥ वैष्णवैश्र सुहृद्भिश्च भुङ्गीयादिर्पतं हरे:। आचम्याग्निमुपस्पृत्यसमासीनस्तु वाग्यतः। ध्यायन्हृदि शुभं मन्त्रं जपेदृष्टोत्तरं शतम् ॥ २०५॥ शेषाहिशायिनं देवं मनहीवार्चयेत्ततः। श्रयीत शुभश्रय्यायां विमल्ले शुभमण्डले ॥ ३०६ ॥ ऋतौ गच्छेद्धर्भपत्नीं विना पश्चसु पर्वसु । पुत्रार्थीं चेत्तु युग्मासु स्त्रीकामी विषमासु च ॥ ३०७ ॥ न श्राद्धः दिवसे चैव नोपवासदिने तथा । नाशुचिर्माछनो वाऽपि न चैव मछिनां तथा ।। ३०८ ॥ न क्रुद्धां न च क्रुद्धः सन्न रोगी न च रोगिणीम् । न गच्छेत्क्रूरादिवसे मघामूल्द्वयोरापि।। ३०९ ॥ ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय आचामेत्प्रयतात्मवान्। यतिश्र ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा॥ ३१०॥ अजिने कम्बले वाऽपि भूमौ स्वप्या-त्कुशोत्तरे । ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरान्विजितेन्द्रियाः ॥ ३११ ॥ अर्पयेद्वाऽर्चये-द्विष्णुं त्रिकालं श्रद्धयाऽन्वितः। आचरेयुः परं धर्मै यथाद्यस्यनुसारतः ॥३१२ ॥ प्रातः कृष्णं जगन्नायं कितयेत्पुण्यनामभिः । शौचादिकं तु यत्कर्भ पूर्वोक्तं सर्वमाचरेत् ॥ ३१३ ॥ नैमित्तिकविश्लेषेण पूजयेत्पतिमन्ययम् । तत्तत्काले तु तन्मूर्तेरर्चनं म्रानिभिः स्मृतम् ॥ ३१४ ॥ प्रसुप्ते पद्मनाभे तु नित्यं मासचूतुष्ट्यम् । द्रोण्यां दोलायामपि वा भक्त्या संपूजयेदिश्चम् ॥३१५॥ क्षीराव्धौ शेषपर्यङ्को शयानं रमया सह । नीलजी-मूतसंकाशं सर्वाछंकारसुन्दरम् ॥३१६॥ कौस्तुभोद्धासितत्नुं वैजयन्त्या विराजितम् । लक्ष्मीघनकुचस्पर्शशुभोरस्कं सुवर्चसम् ॥३१७॥ ध्यात्वैवं पद्मनाभं तु द्वाद्शार्णन नित्यशः । पूजयेद्गन्धपुष्पाद्यैत्ह्रसंध्यास्वापे वैष्णवः ]॥ ३१८॥ निवेद्य पायसात्रं तु दद्यात पुष्पाञ्जलि ततः । सहस्रं शतवारं वा द्वयं मन्त्रं जपेत्सुधीः॥३१९॥ द्वादशाणी मनुं चैव जष्त्वाऽऽज्येन तिस्रेश्च वा। केवस्रं चरुणा वाऽपि जुहुयात्प्रतिवासरम् ॥३२०॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतो प्रन्थः ख. पुस्तक एवास्ति ।

अयःशायी ब्रह्मचारी सर्वभोगविवर्जितः । वार्षिकांश्रतुरो मासानेवमभ्यचर्य केशः वम् ॥ ३२१ ॥ बोधियत्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात्पुष्पाण्यनेकत्तः । साज्यैस्तिलैः पाय-सेन मधुना च सहस्रशः ॥ ३२२ ॥ मूलमन्त्रेण जुहुयात्मुक्तैश्रावभृथं ततः । सहस्रनामिः कृत्वा दद्याद्दर्पणमेव च ॥ ३२३ ॥ गृहं गत्वाऽथ देवेशं पूजियत्वा यथाविधि । मोजन येद्वैष्णवान्विपान्दाक्षिणाभिश्च तोषयेत् ॥ ३२४ ॥ शुक्कपक्षे नभोमासि द्वादक्यां वैष्णवः शुचिः । पवित्रारोपणं कृत्वा नाभिमात्रायतं न्यसेत् ॥ ३२५ ॥ तथा वक्षासि पर्यन्तं सहस्रं तान्तवं समृतभ् । कुशग्रन्थिसहस्रं तु पादान्तं विन्यसेत्ततः ॥ ३२६ ॥ सीवर्णा राजतीं मालां शतग्रन्थियुतां न्यसेत्। मृणालतान्तत्रं पश्चात्पृष्पमालां ततः परम् ॥ ३२७ ॥ श्रतमौक्तिकहाराणि नानारत्नमयान्यपि । उपोर्ध्येकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । अभ्यर्चयेज्जगन्नाथं गन्धपुष्पफलादिभिः ॥ ३२८ ॥ नीत्वा रात्रि नर्तनाद्यैः प्रभाते विमले नदीम् । गत्वा स्नात्वा च विधिना तर्पयित्वेशमर्चयेत् । सर्वैश्र च जपन्सूक्तं सुपावनम् । निवेदयेत्पवित्राणि तथा विष्णोर्यथात्रमम् ॥ ३३१ मन्दिरं कुश्चयोक्त्रेण वेष्ट्रयन्परमात्मनः। वितानपुष्पमालाद्यैरलंकृत्य च सर्वतः॥ ३३२॥ सहस्रं द्वादशणेन भक्त्या पुष्पाञ्जलि न्यसेत् । अथोपनिषदुक्तानि पञ्च सूक्तान्यनु-क्रमातुँ ॥३३३ ॥ त्वयाहन्पीतिमञ्यादि (!) जपन्पुष्पाञ्जलि ततः । ब्राह्मणान्भोज-येत्पश्चात्स्वयं कुर्वीत पारणम् ॥ ३३४ ॥ श्रीकश्चेदुत्सवं कुर्याचिरात्रं वैष्णवोत्तमः। प्रत्यब्दमेवं कुर्वीत पवित्रारोपणं हरे: ॥ ३३५ ॥ क्रतुकोटिसहस्रस्य फलं प्रामोत्य-संज्ञयः । तत्र दुर्भिक्षरोगादिभयं नास्ति कदाचन ॥ ३३६ ॥ संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह्ने पूजयेद्धितम् । हृद्यैः पुष्पैश्च जातीभिः कोमछैस्तुलसीदलैः ॥ ३३७ ॥ अर्च-येद्विष्णुं गायच्याऽनुवाकैर्वैष्णवैरपि । पावमान्यैश्च तन्मासं भक्त्या पुष्पाञ्जिष्ठं न्यसेत् ॥ ३३८ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वाँ । अष्टाविंशतिं वा शक्त्या दद्याद्दीपान्सुपालिकान् ॥ ३३९ ॥ सुवासितेन तैलेन गन्येनाऽऽज्येन वा हरेः । अष्टोत्तरश्चर्तं नित्यं तिस्रहोमं समाचरेत् ॥ ३४० ॥ मनुना वैष्णवेनापि गायत्र्या विष्णुसंज्ञया । द्वत्वा पुष्पाञ्जास्त्रं दैद्यात्ताभ्यामेव र्तथा विभोः ॥ ३४१ ॥

इत आरभ्य न्यसेदित्यन्तप्रन्थव्यत्यासः क. पुस्तके ।

१ क. °म् । शुक्क प्र° । २ ख. ° ब्णवैः सूक्तेर्म° । ३ ख. °कमात् । म<sup>°</sup> । ४ ख. °त् । त्वेहयत्पीत° । ५ ख. शक्त्या वा चोत्स<sup>°</sup>। ६ क. वा । शक्त्या दद्यादृद्विज्ञान्सर्वोन्सपरिपा<sup>°</sup>। ७ ख. दत्त्वा ताभ्या<sup>°</sup>। ५ ख. तदा।

हिविष्यं मोदकं शुद्धं नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः ॥ २४२ ॥ तैलं शुक्कं तथा मांसं निष्पा-वान्माक्षिकं तथा । चणकानपि माषांश्च वर्जयेत्कार्तिकेऽहनि ॥ ३४३ ॥ भोजयेद्वैष्ण-वान्विमात्रित्यं दानानि शक्तयः । अन्ते च भोजयेद्विमान्दक्षिणाभिश्र तोषयेत ।। ३४४ ॥ एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके कृतकोटिभिः । पुण्यं पाष्यानघो भूत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ३४५ ॥ दशभीमिश्रितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोदये । उपो-ष्यैकादशीं शुद्धां द्वादशीमिप वैष्णवः ॥ ३४६ ॥ स्नात्वाऽऽमलक्या नद्यां तु विधा-नेन हरिं यजेत् । सुगन्धकुसुमैः शुभ्रैरुपचारेश्व सैर्वशः । रात्रौ जागरणं कृत्वा पुराणं (ण) संहितां पठेत्।। ३४७।। जागरेऽस्मिन्नशक्ते(क )श्रेदर्भानास्तीर्थ वैष्णवः। पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वष्यात्समाहितः ॥ ३४८ ॥ ततः प्रभातसमये तुल्लसीमिः . श्रितैर्ज्ञेडः । स्नात्वा संतर्प्य देवेशं तुर्ह्यसीमूरुमन्त्रतः ॥ ३४९ ॥ द्वयेन वा विष्णु-सूक्तैः कुर्यात्पुष्प। खर्ळीस्ततः । तथैव जुहुयादाज्यं मन्त्रेणैव शतं ततः ३५०॥ पायसानं निवेद्येशे ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। ध्यायन्कमळपत्राक्षं स्वयं भ्रञ्जीत वाग्यतः ॥ ३५१ ॥ अहः शेषं तु निनयेत्पुराणं वाचयन्र्डंधः । सायाह्ने समनुप्राप्ते दोल्रायां पूजयेद्धिरम् ॥ ३५२ ॥ अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैर्भक्ष्यैर्नानाविधरपि । ब्राह्मणस्य तु ( स्पत्य )सूक्तेश्व क्रनेदींलां भैवालयेत् ॥ ३५३ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाद्यैः प्रवन्धकैः । एवं संपूजयेदेवं तस्यां निश्चि समाहितः ॥ ३५४ ॥ मध्याह्ने पूर्वयेदेवं वैष्णवर्से समाहितः । चम्पकैः शतपत्रेश्च करवीरैः सितरिप ॥ ३५५ ॥ वैष्णवेनैव मन्त्रेण पूज्येत्कमलापतिम् । न करीन्द्रेति सूक्तेन दद्यात्पुष्पाञ्जलिं हरेः ॥ ३५६ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरकृतं दद्यात्युष्पाणि भक्तितः । तथैव होमं कुर्वीत तिल्लैर्वीहिभिरेव वा ॥ ३५७ ॥ सुद्ध्यनं फलयुतं नैवेद्यं विनिवेद्येत् । दीपैनीराजनं कृत्वा वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ ३५८ ॥ मन्द्वारे तु सायाह्ने तावत्सम्यगुपोषितः । तिलैः स्नात्वा विधानेन संतर्थ च सनातनम् ॥३५९ ॥ नृतिंहवपुर्ष देवं पूजयेचिद्विधानतः । मन्त्र-राजेन गायज्ञ्या मूलमन्त्रेण वा यजेत् ॥ ३६० ॥ अखण्डाबेल्वपत्रैश्च जीतिकुन्दैश्च यूथिकै: । पत्रैश्र पश्चशान्त्या च त्वैमग्ने द्युभिरिति च ॥ ३६१ ॥ दद्यात्पुष्पाञ्जिलि भक्त्या मन्त्रेत्रेणेव शतं यथा। आभ्यामेवानुवाकाभ्यां प्रत्यृचं जुहुयाद्घृतम् ॥ ३६२ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरक्षतं विल्वपत्रैर्धृतान्वितैः । वैर्कुण्ठपार्षदं हुत्वा होमक्षेषं समापयेत् ॥३६३॥

१ ख. शुक्तं । २ ख. दानादि । ३ क. नित्यशः । ४ ख. °लस्या मू° । ५ ख. °षं समानीय पुरा । ६ क. °न्वुपैः । सा । ७ क. प्रचारयेत् । ८ ख °येद्विष्णुं वैष्णवेन स । ९ क. कलिन्द्रे । १० क. जाती । कुन्देश्व यूथकैः । ११ ख. °कैः । छन्नः पञ्चोशनाशान्त्यास्त्वम । १२ क. त्वरमाने शुतिरिति । १३ क. °न्त्रेणावश । १४ क. °कुण्ठं पा ।

मधु शर्कर संयुक्तानपूपान्मोदकां स्तथा । मण्डकान्त्रिविधान्भक्ष्यान्सूपान्नं मधुमिश्रितस् ॥ ३६४ ॥ सुवासितं पानकं च नृसिंहाय समर्पयेत । नृत्यं गीतं तथा वाद्यं कुर्वीत पुरतो हरेः ॥ ३६५ ॥ भोजयेच ततो विभान्नव सप्ताथ पश्च वी । तदापैतहविष्यात्रं भुजीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ ३६६ ॥ धैयायत्रृत्तिहं मनसा भूमी स्वष्याजितेन्द्रियः। एवं शनिदिने देवमभ्यर्च्य नरकेसरिम् । सर्वान्कामानवामोति सोऽश्वमेषफळं लभेत् ॥ ३६७ ॥ षष्टिवर्षसहँस्रं स पूजां प्राप्ताति केशवः । कुलकोटिं समुद्धृत्य वैकुर्ण्ठपद-माप्तुयात् ॥ ३६८ ॥ प्रायश्चित्तिदं गुह्यं पातकेषु महत्स्विप । अपुत्रो लभते पुत्र-मधनो धनमाप्नुयात् ॥ ३६९ ॥ पक्षे पक्षे पौर्णमास्यामुदितेऽस्मिँनिशाकरे । स्नात्वा संपूजयेद्विष्णुं वामनं देवमव्ययम् ॥ ३७०॥ समासीनं महात्मानं तस्मिन्पूर्णेन्दुमः ण्डले । संतर्पयेच्छुभजलैः कुसुमाक्षतमिश्रितैः ॥ ३७१ ॥ तत्र मूलेन मन्त्रेण पूज्येत्पः रमेश्वरम् । तुल्लसीकुन्दकुसुमैरथ पुष्पाञ्जालि चरेत् ॥ ३७२ ॥ त्वं सोम इति सूक्तेन प्रत्यृचं कुसुमैर्यजेत् । पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसाम्नं सन्नर्करम् ॥ ३७३ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रो-त्तरक्षतं सूक्तेन प्रत्युचं तथा । आप्रसोमानुवाकेन समिद्धिः पिष्ग्छैर्यजेत् ॥ ३७४ ॥ सहस्रनामभिः स्तुत्वा नमस्क्रत्वाँ त्य) जनार्दनम् । वैष्णवान्भोजयेत्पश्चात्पायसान्नेन शक्तितः ॥ ३७५ ॥ स्वयं भ्रुक्त्वा हविःशेषं श्चरीत नियतेन्द्रियः । एवं संपूज्य देवेर्ज्ञ पौर्णमास्यां जनार्दनम् ।। ३७६ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्तुयात् ।। ३७७ ।। मघायामिप पूर्वोह्वे स्नात्वा कृष्णं जलैंद्विजः । संतर्ष्ये मूलमञ्जेण तिलः ३७८ ।। तर्पयित्वा पितृन्देवानर्चयेदच्युतं ततः । मिश्रितवारिभिः ॥ कृष्णैश्र तुलसीपत्रैः केतकैः कमंलैरपि ॥ ३७९ ॥ शोणितैः करवीरैश्र जपाकुटजपा-टलै: । अस्यवामेति सृक्तेन द्यात्शुष्पाञ्जालि हरेः ॥ ३८० ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरक्षतं र्कुष्णैश्च तुल्लसीदलैः । तथैव जुहुयादमौ तिलैः कृष्णैः सकर्भरैः ॥ ३८१ ॥ आज्येन पौरुषं सूक्तं प्रत्यृचं जुहुयात्ततः । नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनार्दने ॥३८२॥ सुसंयावैः सोहदैश्र शाल्यन्नं विनिवेदयेत् । वैष्णवान्भोजयेत्पश्चात्स्वयं ग्रुञ्जीत वाग्यतः ॥ ३८३ ॥ तस्यां रात्री जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसांनिधौ । बैष्णवैरनुवाकैश्र दत्त्वा पुष्पाञ्जालि ततः ॥ ३८४ ॥ पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कुशोत्तरे । एवं संपूज्य देवेशं मघायां वैष्णवोत्तमः ॥ ३८५ । उद्धृत्य वंशजान्सर्वान्वैष्णवं पदमाप्तुयात् ।।३८६।।इयतीपाते तु संप्राप्ते हयग्रीवं जनादेनम् । पुँग्पैश्च करवीरैश्च पुण्डरीकैः समर्चयेत्

१ क. °वा। हर्यापि । २ ख. ध्यायेतृ । ३ ख. भेघायुतं छ । ४ क. हम्रस्य पू । ५ ख. °ण्ठपुरमा । ६ ख. °स्मिन्दिवाक । ७ क. भिष्टोमा । ८ क. शयने । ९ क. 'शं पूर्वाहणे सुद्युमैर्जिक्षेः। सं । १० ख. कृष्णं श्रीतु । ११ क. भू। सूपेर्यावैः। १२ क. तिलैश्च।

॥ ३८७ ॥ योर्रयीत्यनुवाकेन प्रत्यृवं वै यजेद्बुधः । मन्त्रेण च क्रतं दत्त्वा पश्चाः द्धोमं समाचरेत् ॥ ३८८ ॥ यवैश्व तण्डुलैर्वाऽपि तिलैः पुष्पैरथापि वा । मन्त्रेणाष्ट्रो त्तरशतं जुहुयाद्वैष्णवोत्तमः ॥ ३८९ ॥ अमूरेकाद्यष्टसूक्तैः प्रत्यृचं जुहुयाचरुम् । शेषं निवेद्य हर्रये संवाक्याऽऽचमनं चरेत्।।३९०॥ सहस्रवीर्षे सूक्तेन ह्युपस्थाय जनार्दनम्। बाल्योदनं सूपयुतं विविधेश्च फलैरपि ॥ ३९१ ॥ गैवाज्येन युतं दत्त्वा दीवैनीराज-येत्ततः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाहिसणाभिश्च तोषयेत् ॥ ३९२ ॥ हविष्यं तु स्वयं भुक्तवा भूमौ स्वष्याज्जितेन्द्रियः । एवं संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम् ॥३९३॥ दशवर्षसहस्रस्य पूजायाः फल्लमाप्नुयात्। ग्रहणे रविसंकान्तौ वराहवपुषं हरिम्।।३९४॥ कुमुदैर्रुज्जवलैः पद्मैस्तथा दूर्वीकुरण्टकैः । अर्चयेद्भूधरं देवं तन्मन्त्रेणेव वैष्णवः ॥ ३९५ ॥ दूँरादिहोति सूक्तेन दद्यात्धुष्पाञ्जालि द्विजः । मन्त्रेण च सहस्रं तु शतं वाऽपि यजेत्वया ॥ ३९६ ॥ तिलैश्च जुहुयात्तद्वत्सूक्तेन प्रत्यृचं घृतम् । सूपानं क्रसः सराम्नं च भक्ष्यापूपान्घृतप्छतान् ॥ ३९७ ॥ नैवेद्यं विनिवेद्येशे ब्राह्मणान्भोजये त्ततः । एवं संपूज्ये देवेशं संक्रान्तौ ग्रहणे हरिम् ॥ ३९८ ॥ कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुलोके महीयते । वैधृतौ पूजयेद्रामं काकुत्स्थं र पुरुषोत्तमम् ॥ ३९९ ॥ सीताल-क्ष्मणसंयुक्तं मध्याह्ने पूर्वयद्विभुम् । पुनागकेतकीपबैक्तपछैः करवीरकैः ॥ ४०० ॥ चाम्पेयैर्वकुछैः पूजां पडणेनैव कारयेत् । जातये वातिसूक्तेन कुर्यात्युष्पाञ्जिलं ततः ॥ ४०१ ॥ संक्षेपेण शनक्षीक्या प्रतिस्ठोकं यजेत्तथा । पुष्पाञ्जलिं(लि)सहस्रं त मन्त्रेणैव यर्जेत्ततः ॥ ४०२ ॥ त्वमग्र इति सूक्तेन पायसं जुहुयादृचा । पश्चान्मन्त्रे-णाऽऽज्यहोमो नैवेद्यं पायसं घृतम् ॥ ४०३ ॥ कदलीफलं शर्करां च पानकं च निवेद्येत्। पश्च सप्त त्रयो वाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः ॥ ४०४ ॥ सुहुद्यैः रन्न । नाधैर्गोहिरण्यादिदक्षिणैः । इविष्यानं स्वयं अक्तवा पठेद्रामायणं नरः ॥४०५॥ एवं संपूज्य विधिवद्राघवं जानकीयुतम् । सुक्त्वा भोगान्मनोरम्यान्विष्णुलोके मही-यते ॥ ४०६ ॥ लक्ष्मीनारायणं देवं भागवे वासरे निश्चि । अखण्डविल्वपत्रैश्च तुल-सीकोमलैंदेलैः ॥४०७:.अर्चयेन्मन्त्ररत्नेन वामाङ्कस्थित्रया सह । चन्दनं कुङ्कुमोपेतं कस्तूर्यो च समर्चेयेत् ॥ ४०८ ॥ श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जलिं ततः । मन्त्रद्वेयेन पुष्पाणां सहस्रं च निवेदयेत् ॥ ४०९ ॥ त्वमग्न इति सूक्तेन प्रत्यूचं कुसुमान्य( मैर्य )जेत् । अखण्डबिल्वपत्रैर्वा पद्मपत्रैष्ट्रिनेन वा ॥ ४१० ॥ श्रीसूक्तपु-रुषसूक्ताभ्यां पत्यृचं जुहुयात्ततः। अधि नैरो(रे)ति सूक्तेन तिलैर्वीहिभिरेव च ॥४११॥

१ क. °र इ.स. १२ ख. अभूदेका । २ क. गन्याज्ये । ४ क. °रूपलैः। ५ ख. °द्मैस्तुलासीिभः कु । ६ क. दूर्वादि । ७ ख. °त्तदा। ति । ८ ख. वैशाखे। ९ क. जातिये वासू । १० ख. °श्लोक्यां प्रति-श्लोक्यां य'। ११ ख. जेदमाम् । स्व । १२ ख. नवेति । १३ क.

मन्त्ररत्नेन जुहुयात्सुगन्धकुसुमैः श्रंतम् । मण्डकान्क्षीरसंयुक्तान्पायसान्नं सशकरम्। शाल्यन्नं पृषदाज्यं च भक्त्याऽसौ विनिवेदयेत् । ४१२ ॥ अभ्यर्च्य विप्रभिथुनान्वासोलंकारभूषणैः । भोजयित्वा यथाशक्त्या(क्ति) पश्राद्धुञ्जीत वा-ग्यतः ॥ ४१३ ॥ मन्वन्तरञ्चतं विष्णुं दुग्धाव्धौ हेनपङ्क्ष्णैः । संपूच्य यदवाझोति तत्फलं भृगुवासरे ॥ ४१४ ॥ एवं संपूज्यमानस्तु तस्मिन्नहाने वैष्णवैः । लक्ष्म्या सह हरिः साक्षात्मत्यक्षं तत्क्षणाद्भवेत् ॥४१५॥ कृष्णाष्टम्यां चतुर्देश्यां सायंसंध्याः समागमे । गोपाँछं पुरुषं कृष्णमर्चयेच्छ्रद्याऽन्वितः ॥ ४१६ ॥ मछी(छि)कामाल-तीकुन्द्यूर्थीकुटजकेतकैः । स्रोधनीपार्जुनैनिः कर्णिकारैः कदम्वकैः ॥ ४१७ ॥ कोविदारैः करवीरैर्विल्वैरास्फोटकैरपि । दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्पुरुपोत्तमम् ॥४१८॥ ये त्रिंशतीति सूक्तेन दद्यात्पुष्पाञ्जिलं ततः । श्रीकृष्णं तुलसीपत्रेः पत्यूचं पूजयेदि. सम् ॥ ४१९ ॥ श्रीकृष्णाय नम इति मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् । पूजायित्वाऽथ होमं तु तिल्ठैः कृष्णैर्धृतान्वितैः ॥ ४२० ॥ पत्यृचं वैष्णवैः सूक्तैर्जुहुयात्पुरुषोत्तमम् । समि-द्धिः पिप्पलैश्वापि मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं कतम् ॥ ४२१ ॥ नामिभः केजवाद्येश्व चर्रु पश्चा-द्घृतप्रुतम् । वैष्णव्या चेव गायत्र्या पृषदाज्यं शतं तथा ॥ ४२२ ॥ गुडौदनं सर्पि-पांडकं मध्याणि विविधानि च । क्षीरात्रं शर्करापेतं नैवेद्यं च समर्पयेत् ॥ ४२३ ॥ वैष्णवान्भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुद्धीत वाग्यतः। एवमभ्यचर्य गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां वि-शेषतः ॥ ४२४ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्तुयात् । द्वयोरप्यनयोः श्रीशं कूर्मरूपं समर्चियत् ॥ ४२५ ॥ ससागरां महीं सर्वी छनते नात्र संज्ञयः । अर्चियन्मू-लमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ ४२६ ॥ अर्चीयत्दा विधानेन हविषयं व्यञ्जने र्धुतभ् । सुद्धियन्त्रजान्सूपघृतिमश्रान्निवेदयेत् ॥ ४२७ ॥ अईं पूर्वेति सूक्तेन क्वर्यात्युः ष्याञ्जान्ति ततः । सहस्रं मूलमन्त्रेण पूजयेतुलसीद्लैः ॥ ४२८ ॥ तिलमित्रेव पृथुकैः र्जुहुयाद्धव्यवाहने। प्रयंद्वे इति सूक्ताभ्यां नासदासीत्यनेन च ॥४२९॥ मन्त्रेणाऽऽज्यं सहस्रं तु जुहुयाद्दैष्णवोत्तमः । भोजयेद्वष्णवान्भक्त्या विश्वेषेणार्चयद्गुरुष् ॥ ४५० ॥ कों भें तु शतवर्ष तु समभ्यच्ये विधानतः । अत्राप्यचेनमात्रेण तत्फळं समनाष्त्र-यात् ॥ ४३१ ॥ मधुशुक्कपतिपदि केशवे विधिपूर्वकम् । स्नात्वा मध्याह्मसमये पूजः

९ क. शर्तेः । २ ख. °पाळपु° । ३ क. °यूधकुरङ्गके° । ४ क. °म् । यो त्रिं(यक्ति)° । ५ ख. °ति ्सू-केनाष्टो<sup>°</sup>। ६ ख. विधानतः। ७ क. म्°। सदीं°। ८ ख. °न्त्रराजा°। ९ ख. °हं यवोते। १० क. °ह्रय ह्° । ११ ख °वं पूजयेट्द्विजः । स्ना° । १२ खः °ये करवीरैः सुगन्धिभिः । अ° । ३८

चेत्करवीरकैः ॥ ४३२ ॥ अग्निमीळ इत्याँद्येन प्रत्यृचं कुसुमैर्यजेत् । मन्त्ररत्नेन वाऽः भ्यर्च्य चरुपायसहोमकृत् ॥ ४३३ ॥ ईळे द्यावाते सूक्तेन यदिन्द्राग्नीत्यनेन च। विष्णुस्केश्र जुहुयाद्वायञ्चा विष्णुसंज्ञया ॥ ४३४ ॥ अपूपान्कटकाकाराञ्ज्ञाल्यकं घृतसंयुतम् । फल्लेश्च भक्ष्यभोज्येश्च नैवेद्यं विनिवेदयेत् ॥ ४३५ ॥ भोजयेद्वाह्मणाः ञ्जाक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् । साग्रं संवत्सरं तत्र सम्यक्संपूजयेद्धरिम् ॥४३६॥ सर्वान्कामानवामोति इयमेघायुतं लभेत् ॥४३७॥ तस्मिन्नवम्यां शुक्के तु नक्षत्रेऽदिति-दैवते । तत्र जातो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ॥ ४३८ ॥ तस्मिन्नुपोष्य मध्याह्ने स्नात्वा संध्यां विधानतः । तर्पयित्वा पितृन्देवानर्चयेद्राघवं हरिम् ॥ ४३९ ॥ षड-क्षरेण मन्त्रेण गन्धमाल्यानुलेपनैः। अभ्यन्धं जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः। ४४०॥ शान्ति शास्त्रं पुराणं च नाम्नां विष्णोः सहस्रकष् । पावमानैविष्णुसूक्तैः कुर्यात्पुष्पाः ञ्जिलि ततः ॥ ४४१ ॥ रामायणशतश्लोक्या दद्यात्पुष्पाणि वैष्णवः । संशक्तरं पा-यसात्रं कपिलाघृतसंयुतम् ॥ ४४२ ॥ रम्भाफलं पानकं च नैवेद्यं विनिवेदयेत् । सिंतानि नागपर्णानि स्त्रिग्धपूर्गीफलानि च ॥ ४४३ ॥ कर्पूरेण च संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयेत् । दीषात्रीराजयेद्भवत्या नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ ४४४ ॥ भीतये रघु-नाथस्य कुर्योद्दानानि शक्तितः। षडक्षरेण साहस्रं तिछैर्वा पायसेन वा ॥ ४४५ ॥ कमलैबिंग्वपत्रैर्वा घृतेन जुहुयात्ततः । अस्य वामोते सुक्तेन समिद्धिः पिपलस्य च ॥ ४४६ ॥ वैकुण्डपार्षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रतियामं प्रपूजयेत् ॥ ४४७ ॥ प्रभाते विमल्ले चापि ततो भरतजन्मनि । तृतीयेऽहनि मध्याह्ने सोमित्रेर्जन्मवासरे ॥ ४४८ ॥ सानुजं जगतामीशमर्चयेत्पूर्ववद्द्विनः । पूजां पुष्पा-अिं होमं जपं ब्राह्मणभोजनम् ॥ ४४९ ॥ अविच्छित्रं ततः कुर्याद्गिहोत्रं त्रिवाः सरम् । एवं त्रिरात्रं कुर्वीत राघवाणां विधानतः ॥ ४५० ॥ महोत्सवं जन्मभेषु पत्यब्दं चैत्रभासके । चतुर्थेऽह्मि तथा नद्यां कुर्यादवभृथं द्विजः ॥ ४५१ ॥ वैष्णवै-रतुवाकैश्र रामनामभिरेव च । चरितं रघुनाथस्य जपन्नवभृथं चरेत् ॥ ४५२ ॥ देवा-न्पितृंश्च संतप्ये गृहं गत्वाऽर्चयेत्मभ्रम् । कुर्यादवभृथेष्टिं च चरुणा पायसेन वा ॥ ४५३ ॥ अस्य वामेति सूक्तेन परोमात्रेत्यनेन वा ॥ प्रत्यृचं जुहुयात्पश्चान्मभ्रेण शतसंख्यया ॥ ४५४ ॥ हुत्वा समाप्य होमं तु श्रेषं संप्राशयेचरम् । आचम्य पूजयेदेवं वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ ४५५ ॥ स्वयं भुञ्जीत तद्रात्रावधःशायौ समा-हित:। एवं दौरारथि: पूज्यश्रेत्रे नावांभेके तथा ॥ ४५६ ॥ षष्टिर्व(ष्टिं व)र्षसहस्राणि श्वेतदीपनिवासिनम् । संपूज्य यद्वाभोति तदेवात्र समश्चते

१ क. "त्याज्येन । २ ख. पातानि । ३ ख. "णं कुर्याद्वित्रियामं समर्चये" । ४ ख. "मासिके । ५ ख. द्वादशाभिः ।

यज्ञायुत्रवतं लब्ध्वा विष्णुलोके महीयते । तस्यैव पौर्णमास्यां च श्रीतांशोरुद्ये तथा ॥ ४५८ ॥ स्नात्वा संपूजयेदेवं माधवं रमया सह । शुद्धजाम्बूनद्भरूयं कन्दर्पम-तसंनिभम् ॥ ४५९ ॥ छक्ष्म्या सह समाभीनं विमें छे हेमपङ्काते । चन्दनेन सुग-न्धेन करवीराब्जेंचम्पकैः ॥ ४६० ॥ कर्पूरकुङ्कुमोपेतचन्द्रनेन च पूजयेत् । तन्म-न्त्रमन्त्ररत्नाभ्यां माधवं विधिन। यजेत् ॥ ४६१ ॥ मण्डकान्क्षीरसंयुक्ताव्याल्यनं **घृतसंयुतम् । कृष्णरम्भाफ**ळैर्जुष्टं नैवेद्यं विनिवेदयेत् ॥ ४६२ । असजीवत्व इत्याद्यैः षट्सुक्तैः क्रुसुमैर्यजेत् । मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरशतं कोमलैस्तुलसीदलैः ॥ ४६३ ॥ संपूज्य होमं कुर्वीत साज्येन चरुणा ततुः । विहीभोतोरित्यनेन सूक्तेनैं प्रत्यृवं द्विजः ॥ ४६४ ॥ कमलैर्बिल्वपत्रेवी मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् । हुत्वाऽथ पौरुषं सूक्तं श्रीसूक्तं जुहुयांत्ततः ॥ ४६५ ॥ सहस्रनामिः स्तुत्वा वैष्णवान्भोजयेत्ततः । हुतशेषं स्वयं भुक्त्वा भूगौ स्वप्याज्जितेन्द्रियः ॥ ४६६ ॥ एवं संपूज्य देवेशं माधव्यां मधुसूदनः । सर्वान्कामानवामोति हरिसायुज्यमाष्तुयात् ॥ ४६७ ॥ वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु मध्याह्ने पुरुषोत्तमम् । अर्चयेद्रक्तकमलैक्तपलैः पाटलैरपि ॥ ४६८ ॥ हीवेरकरवीरैश्र गायञ्या विष्णुसंज्ञया । दध्यन्नं फल्लसंयुक्तं पायसं च निवेदयेत् ॥ ४६९ ॥ प्रैत्यृचं चेदिवं सूक्तैः प्रत्यृचं जुहुयात्तर्तः । पौराष्ट्रं वेति सूक्तेन दीपैनीराजयेत्ततः ॥ ४७०॥ शक्त्या विपानभोजियत्वा पूजयेदेशिकं तथा । तस्मिनसंपूजितो (ते ) देवः पत्यक्ष-स्तत्क्षणाद्भवत् ॥ ४७१ ॥ शयने भोजयोद्विष्णुं पूजयेच्छ्रद्धयाऽन्वितः । कुश्रपसून-दुर्वाग्रपुण्डरीककदम्बकैः ॥ ६७२ ॥ मूलमन्त्रेण श्रीविष्णुं गायत्र्या च समर्चेयेत् । सत्यैनोत्तमसूक्तेन ऋग्भिः पुष्पाञ्जालि धैजेत् ॥ ४७३ ॥ मन्त्रेणाष्टोत्तरक्षतं तुलसी-पह्नवैस्तथा । पश्चाद्धोमं शक्कवीत विष्णुसूक्तैः सुपायसम् ॥ ४७४ ॥ मन्त्ररत्नेन जुहुः यादाज्यमष्टोत्तरं शतम् । सशकेरं पायसैन्त्रमपूर्णान्विनिवेदयेत् ॥ ४७५ ॥ विश्वजि-तोति सूक्तेन कुर्यानीराजनं ततः । भोजयेद्दैष्णवान्विपान्पूजयेच विशेषतः ॥ ४७६ ॥ सर्वन्कामानवामोति इयमेघायुतं छभेत्। प्राजापत्यर्भसंयुक्ता नभःकृष्णाष्ट्रमी यदा ॥४७७॥ नभस्येव भवेत्सा तु जयन्ती परिकीर्तिता । तस्यां जातो जगनाथः केशवः कंसमर्दनः।।४७८।।तस्मिन्नुपोष्य विधिवतस्र्रीपापैः प्रमुच्यते।।४७९।।अष्टमीरोहिणीयोगो मुहूर्ते वा दिवानिशम्। मुख्यकाल इति ख्यौतो यत्र जातः स्वयं हरिः॥४८०॥ मासद्वये

<sup>9</sup> क. "मलोऽसितप"। २ ख. "डजपङ्कजैः। क"। ३ क. "तः। न हि वो अस्सोने"। ४ क. "न जुहुयाद्द्विजः। ५ ख. "याद्द्विजः। स"। ६ क. "लैः कमले"। ७ क. प्रहृत्वे दिवं। ८ ख. "तः। सारा-ष्टेद्वेति। ९ क. "ने बोधने विष्णुं। १० क. "त्येन सप्तचत्वारिंशद्दिभः। ११ क. वदेत्। १२ क. "साज्यम"। १३ क. ख्यातस्तत्र।

यद्यलाभे योगे तस्मिन्दिवा निश्चि । नवमीरोहिणीयोगः कर्तव्यो चैष्णवैर्द्विजैः ॥ ४८१ ॥ रात्रियोगस्तु बलवांस्तस्यां जातो जनार्दनः। तिथ्यन्तं(न्ते) वाऽथ भान्ते वा पारणा यत्र चोच्यते ॥ ४८२ ॥ यामत्रयावियुक्तायां प्रातरेव हि पारणम् । पूर्वेद्युर्नियमं क्रुर्याः इन्तथावनपूर्वकम् ॥ ४८३ ॥ पातः स्नात्वा विधानेन पूजयेत्कृष्णमन्ययम् । षड-क्षरेण मन्त्रेण बालकृष्णवपुर्हारेम् ॥ ४८४ ॥ सुकृष्णतुलसीपत्रैरर्चयेच्छ्द्रयाऽन्वितः। दुग्धं क्षीरं शर्करां च नवनीतं निवेदयेत् ॥ ४८५ ॥ सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम् । गवाज्यं जुहुयादृह्नौ कृष्णमन्त्रेण पायसम् ॥ ४८६<sup>ँ</sup>॥ सहस्रं शतवारं वा मत्यूचं विष्णुसूक्तकैः । हुत्वा सुगन्धिपुष्पाणि तैरेव च समर्चयेत् ॥ ४८७॥ सहस्रनाम्नां गीतानां पठनं गुरुपू ननम् । वैष्णवान्भोजयेच्छक्त्या हुतशेषं सकृत्स्वयम् ॥ ४८८ ॥ भुक्त्वा कुशोत्तरे स्वष्याद्भूमौ नियमवाञ्क्याचिः । परेऽह्न्युपोध्य विधिवत्स्तात्वा नद्यां विधानतः ॥ ४८९ ॥ तर्पयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तर्पयत् । पूर्ववत्पूजियत्वेशं जपहोमादिकं चरेत् ॥ ४९० ॥ अवैष्णवं द्विजं तस्मिन्वाङ्मात्रे-णापि नार्चयेत् । पुराणादिपपाठेन रात्रौ जागरणं चरेत् ॥ ४९१ ॥ शीतांशाचुदिते स्नात्वा शुक्काम्बरघरः शुचिः। नवो नवो भवतीति ऋचाऽर्घ्ये विनिवेदयेत् ॥४९२॥ अर्चयेन्मातु रूत्सङ्गे स्थितं कृष्णं सनातनम् । तुल्रसीगन्धपुष्पेश्च कस्तुरीचन्द्रचन्दनैः ॥ ४९३ ॥ षडशरेण मन्त्रेण भक्त्या संपूजयेद्धरिम् । वसुदेवं नन्दगोपं वस्रभद्रं च रोहिणीम् ॥ ४९४ ॥ यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक्षु प्रपूजयेत् । प्रहलादादीन्वै-ष्णवांश्च तथा लोकेश्वरानिष ॥ ४९५ ॥ धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च समर्पयेत् । अनुनमिति सूक्तेन भक्त्या नीराजनं तथा ॥ ४९६ ॥ शं न इत्यादिसूक्तैश्र दद्या-त्पुष्पाणि वैष्णवः । दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ॥ ४९७ ॥ सहस्रनामभिः स्तुत्वा शब्यायां विनिवेशयेत । गीतं नृत्यं च वाद्यं च यथाशक्त्या(क्ति) च कारयेत ॥ ४९८ ॥ ततः प्रभातसमये संध्यामन्वास्य वैष्णवः । दश्वाक्षरेण मन्त्रेण तुल्लिः चन्दनादिभिः ॥ ४९९ ॥ संपूज्य वैष्णवैः सूक्तैः कुर्यात्पुष्पाञ्जात्रं ततः । मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्रं हव्यवाहने ॥ ५०० ॥ ममाग्र इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । परोमात्रेति सूक्तेन चरुं तिल्लविमिश्रितम् ॥ ५०१ ॥ सर्वैश्च भगवन्मन्त्रैरेकै-कामाहुतिं यजेत् । नामाभिः केशवाद्येश्र तथा संकर्षणादिभिः ॥ ५०२ ॥ वैक्कण्ठपा-र्षदं हुत्वा होमक्षेषं सवापयेत् । ततो मङ्गलवादित्रैर्यानैर्योक्त्रैश्च चामरैः ॥ ५०३ ॥ लाजैहीरद्राचूणैंश्च गन्धैः पुष्पैः सुगन्धिभिः । मुदा विकीरयन्स(किरेयुः स)वें बालः वृद्धाश्च मध्यमाः ॥ ५०४ ॥

१ ख. तिलेन वै भवान्ते । २ ख. "ध्यतनुं हरि" । ३ क. सूक्तेभ्यो ।

नार्यश्र रमणैः सार्घ सुवासिन्यश्र योषितः । आरोप्य विविकायां तु देवकीनन्दनं हरिम् ॥ ५०५ ॥ अकर्दमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम् । गच्छेयुग्रीहरीवाल र्जलेशेकादिविवर्जितम् ।। ५०६ ॥ क्रुयोदवभृथं तत्र पावमान्यैः पवित्रकैः । विष्णुसू-क्तैश्र सुस्नात्वा(य) देवान्पितृंश्र तर्पयेत्॥ ५०७ ॥ विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र शुभान्वितः । यहं गत्वीऽथ देवेशं पूर्ववत्पूजयेद्द्विजः भोजयित्वा ततो विमान्दक्षिणा-भिश्च तोषथेत् । हिरण्यवस्ताभरणैराचार्यं पूजयेत्रतः ॥५०९॥ स्वयं च पारणौं कृत्वा पुत्रपौत्रसमन्वितः । सायाह्ने समनुशाप्ते दोलायामर्चयेद्धरिम् ॥५१० ॥ चतुःस्तम्भां चतुर्धामवितानाचैरलंकृताम् । धूपैदींपैश्रेव रम्यां दोलां संपूजयेदद्विजः ॥ ५११ ॥ स्तम्भेषु वेदान्मन्त्रांश्च धामस्वभ्यचर्य कच्छपम् । पादेष्वाज्ञागजान्पीठे सप्त चछन्दां सि चाऽऽस्तरे ॥ ५१२ ॥ प्रणवं चाऽऽतपत्रे तु शेषं केतौ खगेश्वरम् । इतिहासप्रुरा-णानि सर्वतः परिपूजयेत् ॥ ५१३ ॥ तस्यां निवेश्य दोलायां वासुदेवं श्रियः परिस्। उपचारैरचियत्वा शनैदींलां च दोलयेत् ॥ ५१४ ॥ वेदावैर्व्व(र्व्वा)ह्मणस्पत्यैः सूक्ते रङ्गेदिंजोत्तमः । सामगानैः पवन्धेश्च गायन्कृष्णं जगहुरुम् ॥ ५१५ ॥ सुवा-सिन्यो दोलियत्वा वैष्णवान्पूजयेत्रतः । एवं संपूज्य देवेशं पापैर्श्वको हिर्दे व्रजेत ॥५१६ ॥ दोल्लायां दर्भनं विष्णोर्भहापातकनाश्चनम् । कोटियाँगानुजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥५१७ ॥ शिवब्रह्मादयो देवा नारदाद्या महर्षयः । दोलायां दर्शनार्थ वै प्रयान्त्यनुचरैः सह ॥ ५१८ ॥ गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिंनराः । गायन्ति सामगानेश्व दोलायामचितं हरिम् ॥ ५१९ ॥ गवाज्यसंयुतैदींपैर्भक्त्या नीराजनं चरेत् । मरुत्व इन्द्रसूक्तेन मङ्गलाशीर्भिरेव च ॥ ५२० ॥ ताम्बूलफलपुष्पाद्यैवैष्णवानभोजयेत्रतः । आशिषो वाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा(त्य) विसर्जियेत् ॥ **५२१ ॥ एवं संपूज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्** । सर्वाङ्काँकान्भोजन यित्वा याति विष्णोः परं पदम् ॥ ५२२ ॥ मासि भाद्रपदे शुक्ते द्वादक्यां विष्णु-दैवते । अदित्या**मुदभूद्विष्णुरुपेन्द्री वामनोऽव्ययः । ५२३।। तस्यां स्नानो**पवासाद्यम-क्षर्यं परिकीर्तितम् । श्रीकृष्णजन्मवत्सर्वे कुर्यादत्रापि वैष्णवः ॥ ५२४ ॥ सर्वाः न्कामानवामोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् । माघमासे तु सप्तम्यामुदिते चैव भास्करे ॥ ५२५ ॥ स्नात्वा नद्यां विधानेन पूजयेत्पुरुषोत्तमम् । रक्तैश्च करवीरैश्च इसुदेन्दीः वरादिभि: ॥ ५२६ ॥ मन्त्ररत्नेनार्चयित्वा पायसात्रं निवेद्येत् । यतश्च गोधा

१ क. °जलूका । २ ख. °त्वा तथैवे° । ३ ख. °णां कुर्यात्पुत्र° । ४ क. °यागजं । ५ ख. °काङ्कपेच्याशु या° । ६ क रत्वाशु वि° । ७ क. °न्द्रो नाम अव्य° । ८ क °न प्रयजेत्पु ।

इत्यादि दश्च सूक्तान्यनुक्रमात् ॥ ५२७ ॥ पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वै पत्यृचं वैष्णवी-त्तमः । सहस्रं शतवारं वा मन्त्रेणापि यजेत्ततः ॥ ५२८ ॥ पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत तिलैः कृष्णैः सत्तर्करैः । वैष्णवैरनुवाकैश्च मन्त्ररत्नेन मन्त्रवित् ॥ ५२९ ॥ वैकुण्टपार्षदं हुत्वा शेषं कर्म समाचरेत् । नीराजनं ततो दद्याद(दाऽ)यं गौरित्यनेन तु ॥ ५३०॥ इति वा इति सृक्तेन उपस्थाय जनार्दनम् । सहस्रनामभिः स्तुत्वा वैष्णवान्भोजये• त्ततः ॥ ५३१ ॥ गुरुं संपूजयेद्भक्तया भुर्द्धीय।त्तद्धाविः सकृत् । अधःशायी ब्रह्म-चारी भवेद्रात्री समाहितः ॥ ५३२ ॥ एवं संपूज्य देवेशं तस्मिन्नहिन् वैष्णवः । त्रिकोटिकुलमुद्धृत्य वैष्णवं पदमाप्नुयात् ॥ ५३३ ॥ द्वादश्यामपि तस्यां वै यज्ञवारा-हमच्युतम् । वैष्णव्या चैव गायत्र्या पूजयेत्प्रयतात्मवान् ॥ ५३४ ॥ महिषाख्यं घृताक्तं वे धूपं दद्यात्प्रयत्नतः । दद्यादृष्टाङ्गदीपं च गवाज्येन च वैष्णवः ॥ ५३५॥ सज्ञर्कराज्यं सूपात्रं मोदकान्क्रसरं तथा । इक्षुदण्डानि रम्याणि फ्लानि च निवेद-येत् ॥५३६॥ प्र ते महीति सूक्तेन दद्यात्युष्पाणि भक्तिमान् । सर्वेश्च वैष्णवैः सूक्ते-अरुणा पायसेन वा ॥ ५२७ ॥ मधुसूक्तेन होतव्यं गायच्या विष्णुसंज्ञया । आज्येन वैष्णवैर्मन्त्रेस्त्रिशतं त्रिभिरेव च ॥ ५३८ ॥ वैकुण्ठपः षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्। भोजयेद्रैष्णवान्भवत्या गुरुं चापि प्रपूजयेत् ॥ ५३९ ॥ सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यं सर्वः दानेषु यत्फल्रम् । तत्फलं रूभते मत्यों विष्णुसायुज्यमाष्तुयात् ।। ५४० ॥ कोद-ण्डस्थे दिनकरे तस्मिन्मासि निरन्तरम् । अरुणोदयवेळायां प्रातः स्नानं समाच रेत् ॥ ५४१ ॥ × तर्पयत्वा विधानेन मूलमन्त्रेण वा यजेत् । तर्पयत्वा विधानेन कृतकृत्यः समाहितः ॥ ५४२ ॥ नारायणं जगन्नाथमर्चयेद्विधिवद्द्विजः । पौरुषेण विधानेन मूळमन्त्रेण वा यजेत् ॥ ५४३ ॥ शतपत्रेश्च जीतीभिस्तुलक्षीविन्वशुष्करैः। गन्धैश्र धूपैर्दीपैश्र नैवेदीर्विविधैरिप ॥ ५४४ ॥ पायसान्न शर्करान्नं मुद्गान्नं सप्टतं हविः । सुवासितं च दध्यन्नमपूपान्मधुमित्रितान् ॥ ५४५ ॥ मोदकान्पृथुकाल्लाँ जाँ-न्सकुभिश्रणकानिषे । विविधानि च भक्ष्याणि फलानि च निवेद्येत् ॥ ५४६॥ वेदपारायणेनैव मासमेकं निरन्तरम् । ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पश्चशतानि च ॥ ५४७ ॥ ऋचामशीतिपाद(दा)श्च पारायणं प्रकीर्तितम् । वेदपारायणेनैव प्रत्यृचं-कुसुमान्य(मैर्य)जेत् ॥ ५४८ ॥ रात्री होमं शक्कवींत िल्लेत्रीहिभिरेव वा । सर्ववेदेष्व-कक्तस्तु होमकर्माण वैष्णवः ॥ ५४९ ॥ वैष्णवैरनुवाकैर्वा पत्यहं जुहुयाद्**बुधः ।** यजुषाऽपि दुष्पाञ्जालं साम्नां चरेत शक्त्या तथा

<sup>×</sup> एतदर्धे न विद्यते क. पुस्तके।

१ ख. ° ज्ञीत तद्धः । २ ख ° री जपेद्राः । ३ ख. महिसाक्षं । ४ ख. जािभिः । ५ क. विनिवे-दितः । पाः । ६ ख. ° जाञ्चाष्क्रकीश्वः ।

अञ्चक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम् । मूलमन्त्रेण साहस्रं द्यात्युष्पाञ्जलि द्विजः ॥ ५५१ ॥ तेनैव जुहुयाद्भक्त्या सहस्रं विह्नमण्डले । अथवा रघुनाथस्य चारि-त्रेण महात्मनः ॥ ५५२ ॥ पतिश्लोकेन(कं च) पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम् । अधःशायी ब्रह्मचारी सकुद्धोजी भवेन्नरः ॥ ५५३ ॥ मासान्ते तु विशेषेण पूजरे द्वैष्णवान्द्विजान् । एवमभ्यर्च्य गोविन्दं धर्नुमासे निरन्तरम् ॥ ५५४ ॥ दिने दिने वैष्णवेष्टचाफलं प्रामोत्यसंशयः । यं यं कामयते चित्ते तं तमामोति पूरुषः ॥५५५॥ महद्भिः पातकैर्युक्तो विष्णुलोके महीयते । तपोमास्युदिते भानौ मासमेकं निरन्तरम् ॥ ५५६ ॥ स्नात्वा नद्यां तडागे वा तर्पयेत्पतिमच्युतम् । अर्चयेन्माधवं नित्यं तन्म-न्त्रेणैव तत्र वै ॥ ५५७ ॥ मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधर्वीचूतचम्पकैः । मण्डकानि विचित्राणि शर्कराज्ययुतानि च ॥ ५५८ ॥ शाल्यत्रं दिष्तंयुक्तं मोदकांश्र निवे दयेत । वैष्णवैः पावमानैश्र कुर्यात्पुष्पाञ्चालि ततः ॥ ५५९ ॥ तिलैश्र जुहुयादृह्वौ मधु वर्करामिश्रितैः । प्रत्यृचं पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेनापि वैष्णवः ॥ ५६० ॥ सहस्रं मूळमन्त्रेण तन्मन्त्रेणापि वै द्विजः । सहस्रं वा शतं वाऽपि शक्त्या च जुहुयाद्बुधः ॥ ५६१ ॥ यैज्ञेयज्ञमिति ऋचा दीपात्रीराजयेत्रतः । रात्रौ दोळार्चनं कुर्याद्वेष्णवै-र्द्विजसत्तमैः ॥ ५६२ ॥ मासान्ते भोजयेद्विपान्वासोलंकारभूषणैः । एवं संपूजिते तस्मिन्मसन्नोऽभू( न्नः स्या )ज्जनार्दनः ॥ ५६३ ॥ ददाति स्वपदं निँत्यं योगिगम्यं सनातनम् । फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वै उदिते च निशाकरे ॥ ५६४ ॥ उपोष्य विधिवद्विष्णुं पूज्येद्वेष्णवोत्तमः । तिलैश्च करवीरैश्च कर्णिकारैश्च पाटलैः ॥ ५६५ ॥ क्कुँङ्कुमागरुकर्पूरैरर्चयेत्कमल्रापतिम् । + क्षी<mark>राणां पायसान्नं वा मण्डकान्विनिवेदयेत</mark>् ।।५६६॥ अस्य वामेति सूक्तेन दद्यात्युष्पाणि शाङ्गिणे। षडक्षरेण मन्त्रेण सहस्रं कुसुमै-र्यजेत् ॥ ५६७ ॥ विष्णुसूक्तैः प्रत्यृचं च चरुणांऽऽज्येन मन्त्रतः । ब्रह्मा देवानाम-नेन दीपाकीराजयेत्ततः ॥५६८॥ प्रक्षेत्रो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम् । वैष्ण-वान्भोजयेद्भक्त्या भुङ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ ५६९ ॥ एवं संपृष्टय देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम् । पष्टिवर्षसहस्रस्य पूजामान्नोत्यसंग्रयः ॥ ५७० ॥ एवं संपूजये-द्विष्णुं निमित्तेषु विशेषतः । यथाकारुं यथादणै यथाश्वन्या(क्ति) यथाबरुम् ॥५७१॥ यथोक्तपुष्पालाभे तु तुलस्या वै समर्चयेत् । नैवेद्यस्याप्यलाभे तु हविष्यं वा निवे-

<sup>+</sup> इत आरभ्य यजेदिखन्तं न विद्यते ख. पुस्तके।

९ ख. ° वेट्द्विजः । मा° । २ क. ° वी्नृतकैः सह । म° । ३ क. यज्ञैयतिमि ° । ४ ख. दिन्यं ५ ख. कुन्दसहस्रकुतुमैर्यजेतं कमें । ६ क. °समैतिरिख ।

द्येत् ॥ ५७२ ॥ स्कानि वैष्णवान्येव स्कालाभे यथा जपेत् । एकेन वा पौरुषेण स्केन जुहुयात्तथा ॥५७३॥ सर्वत्राऽऽज्यं प्रश्नस्तं स्याद्धोपद्रव्याद्यलाभतः । मन्त्राक्लाभे मूलमन्त्रं सर्वतन्त्रेषु योजयेत् ॥ ५७४ ॥ उपस्थानं तु सर्वत्र तिद्वष्णोरिति वा ऋचा । नीराजनं तु सर्वत्र श्रिये जातेत्यनेन वा ॥ ५७५ ॥ तत्तत्कालोचितं सर्वे मनसा वाऽपि पूजयेत् । तुलसीिपश्रितं तोयं भक्त्या वाऽपि समर्पयेत् ॥ ५७६ ॥ सर्वेषु च निमित्तेषु महाभागवतोत्तमान् । संपूज्य परिपूर्णत्वमाष्नोत्त्यत्र न संश्वयः॥५७७॥

् इति श्रीवृद्धहारीतस्प्रतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे मगवन्नित्यनैमित्तिकः समाराधनविधिनीमाष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥

( अथ नवमोऽध्यायः )

हारीत उवाच-

महोत्सविविर्धे कृत्वा देवस्य परमात्मनः । ग्रामार्चायाः प्रकृ्वीत यथोक्तिविधिना तृप ॥१॥ यात्रोत्सवे कृते विष्णोः श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गतः । अनावृष्ट् चित्रद्विभिक्षभयं नास्त्यत्र । किंचन ॥ २ ॥ वारिजं वातजं वाऽग्रिसपिविद्युद्द्विषत्कृतम् । महारोगग्रहेश्वेवं यद्धयं ग्रामवासिनाम् ॥ ३ ॥ कृते महोत्सवे तत्र भयं नास्ति न संश्चयः । तस्य दासा भविष्यन्ति नाना जनपदेश्वराः ॥ ४ ॥ सार्वभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम् ॥ ५ ॥ नवाह्निकं च सप्ताहं पश्चाहं प्रत्यहं तथा । संवत्सर ऋतो मासि पक्षे कुर्यात्क्रमेण तु ॥ ६ ॥ तस्मिन्नादौ द्युभदिने स्वस्तिवाचनपूर्वकम् । अङ्कुरापेणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छूयेत् ॥ ७ ॥ याश्च पित्रत्योषधयः केतुँको वेद इत्यापे। अश्वत्याख्यश्चमीगर्भश्चमामरणिमाहरेत् ॥८॥ विर्माश्चिति च । आभ्यां च प्रत्यृचं तस्मिन्निध्माधानादि पूर्वत् ॥ ९ ॥ चर्वाच्यर्यमंग्नीति चपस्थायार्चयेत्तथा । तदिग्नं संग्रहेत्तावदुत्सवः परिपूर्यते ॥ १० ॥ दीक्षितः स भवेत्तावदाचार्यो विजितेन्द्रियः । वेदवेदाङ्गविच्छ्री-तस्मितंकर्मविधानवित् ॥ ११ ॥ महाभागवतो विभस्तान्निकः सर्वकर्ममु । छौकिके वा मद्भवित मिथताग्निकं चेद्यदि ॥ १२ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्ध न दिखते ख. पुस्तके।

९ ख. ° धिं कुर्याद्देव १ । २ क. निखदं । ३ क. °त्। पादाष १ । ४ क. °तुकीरों वं १ । ५ ख. भन्नाति ।

आभ्यामेव च सुक्ताभ्यामग्री देवं यजेदबुधः। प्रातीः स्नात्वा विधानेन धौतवस्नोर्ध्व-पुण्ड्रघृत् ॥ १३ ॥ ऋत्विग्भिर्बोह्मणैर्दान्तैर्यागभूमि विशेद्गरः । देवालयस्य मध्ये तु वैदि रम्यां प्रकल्पयेत् ॥ १४ ॥ अङ्कुरार्पणपात्रेश्च भद्रकुम्भैरलंकृताम् । वितानकुसु-माद्यु(मैर्यु)क्तां कृत्वा तत्र सुखासने ॥ १५ ॥ महोत्सवाहि विम्वं च निवेश्यास्मिन्य-पूजरेत् । श्रीभूनीलादिसंयुक्तं नित्यैः परिजनैर्द्वतम् ॥ १६ ॥ मन्त्ररत्नविधानेन पूज-यित्वा जगद्गुरुम् । इमे विशस्येत्यादिभिह्मिभिः सूक्तेश्च पूजयेत् ॥ १७ ॥ सुरभीणि च पुष्पाणि पत्युचं विनिवेदयेत् । चक्किदिक्षु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवि-चमाः ॥ १८ ॥ वाराहं नारसिंहं च वामनं राघवं मनुम् । ईशान्यादिषु चत्वारो विर ष्णुमन्त्रान्विदिश्च च ॥ १९ ॥ वेद्या दक्षिणतः कुम्भं छैक्षणाद्यं च तत्र तु । हुताक्षनं मतिष्ठाप्य इध्माधानादिकं चरेत् ॥२०॥ सर्वेश्व वैष्णवैः सूक्तेश्वरं तिलविमिश्रितम् । परयृचं जुहुयादृह्वी मध्वाज्यगुडिमिश्रितम् ॥२१॥ आज्यं श्रीभूभिसूक्ताम्यां त्वं सोम **इति पायस**म् । पूर्वोक्तेर्वेष्णवेर्मन्त्रेस्ति छेर्द्रोहिभिरेव च ॥ २२ ॥ प्रत्येकं जुहुयात्पश्चादः ष्टोत्तरभतं क्रमात्। वैकुण्डपार्षदं हुत्वा होमशेष् समाप्येत् ॥ २३ ॥ सुद्ध्यत्रं फल-युतं पानकं च निवदयेत्। ताम्बूलं च सम्पर्धाय ऋत्विजश्रापि पूजयेत्। २४।। ततः स्यन्द्नमानीय पताकाछत्रसंयुतम्। खेतैः सलक्षणे रुष्टमानमधेः प्रकल्पितैः॥२५॥ वस्त्रपुष्पमणिस्वर्णभूषितं तत्र चित्रितम् । तस्मिन्धदुतरश्चक्षणपर्यङ्कं स्थाप्य देशिकः ॥ २६ ॥ तस्मिनिवेश्य देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम् । अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्येर्ध्यपृतीपा-दिभिस्तथा ॥ २७ ॥ रथचक्रेषु वेदांश्र धर्मादीनिष पूजयेत् । आधारशक्तिमाधार 'ईपादण्डे पुराणकम् ॥ २८ ॥ छन्दांसि कूबरे सप्तपर्यङ्के ग्रुजगाधिपम् । हयेषु चतुरो मन्त्रान्योकेष्वङ्गानि षट् च वै॥ २९ ॥ ध्वजे पताकर,जानं छत्रेऽनन्तं स्वराणि तु । तालृहन्ते चामरे च अक्षराणि च पूज्येत् ॥ ३० ॥ अभ्यच्यैवं रथं दिव्यं पश्चात्सं-पुजयेद्धरिन् । दिक्पालावरणांश्रेवमर्पे । देश ॥ निमृतस्येति सूक्तेन तत्र पुष्पाञ्जलि चरेत् । मरुत्वानिन्द्रेति सूक्तेन कृत्वा नीराजनं ततः ॥ ३२ ॥ वन-स्पतीति सूक्तेन वादयेत्पटहादिकम्। गीतैर्नृत्यैश्र वादित्रैः पुण्यैः स्तोत्रैर्मनोहरैः॥३३॥ इयोर्गजैः स्यन्दनैश्च परितस्तर्पयेत्प्रभुम् । ऋत्विजः पुरतो वेदानङ्गानि च जपेत्तदा ॥ ३४ ॥ गायेत्सामानि भक्त्या वे पुरतः पार्श्वतो हरेः। कुङ्कुमैः कुसुमैर्छीजैर्विकि-रन्वै समन्ततः ॥ ३५ ॥ स्वलंकृतेषु विधिषु पर्यटनसेव्येत्प्रभुम् । प्र(ग्र)हद्दारेषु मार्गेषु भक्ष्यैरिक्षभिरेव च ॥ ३६ ॥ कुसुमैर्धूपदीपैश्च ताम्बूलैश्वापि सेवयेत् । एवं निषेच्य देवेशं पुनर्गेहं निवेशयेत् ॥ ३७॥ तॅर्मैभि भगायतेति जपन्सूक्तं निवेशयेत् । शसम्रा-जमित्यनेन दीपात्रीराजयेत्ततः ॥ ३८ ॥

९ ख. °तः.स्मार्तिवि°। २ ख. कुण्डं। ३ ख. लवणाढ्यं। ४ ख. °ह्ययान°। ५ क. तसुभि प्र°। ६ ख. °सभिः प्र°।

पीठे निवेद्दय देवेदाम्रुपचारान्समर्पयेतुं । वयम्रुपेत्य ध्यायेम आद्विषो वाचनं चरेत् ॥ ३९॥ अनेन विधिना कुर्योदुत्मवं शतिवासरम् । जपेहींमैस्तथा दानैविंपाणी भा-जनरिप ॥ ४० ॥ समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यादवभृथं शुभम् । नेदीं स्नातं तहागं वा देवेन सहितो व्रजेत् ॥ ४१ ॥ स्यन्दनादिषु यानेषु स्थिता नार्यः स्वलंकृताः। पुरुषाश्च इरिद्राश्च चूर्णादीन्विकरैनिव ॥ ४२ ॥ कुर्यादवभृथं तत्र विशिष्ठे-र्क्रोह्मणैः सह । वासुदेवोत्सवे स्नानमश्वमेयफलं लभेत् ॥ ४३ ॥ स्नात्वा संतर्पे देवादीन्प्रविश्य हरिमन्दिरम् । यजेदवभृथेष्टी च अस्य वामोति सुक्ततः ॥ ४४ ॥ चरू माज्यं तिलेवीऽपि अनुवाकेश्व वैष्णवेः ॥ ४५ ॥ एवं हुत्वाऽवभृथेष्टिं वैष्णवानभोजन थेत्ततः । गुरुं च ऋत्विजश्रेव पूजयेद्धक्तितस्ततः ॥ ४६ ॥ पिवा सोमेत्यध्यायेन क्क्यीत्स्वस्त्ययनं हरे: । इच्छन्ति त्वेत्यध्यायेन प्रत्यृचं च द्वयेन च ॥ ४७ ॥ अष्ट्री-चरकातं जुहुयात्कुसुमेरेव वैष्णवः । हिरण्यगर्भसूक्तेन तथैवाऽऽज्यं द्विजोत्तमः ॥४८॥ पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वैकुण्टपार्षदम् । होमशेषं समाध्याथ वैष्णवान्भोजयेद्धि ॥ ४९ ॥ सर्वयज्ञसमाप्ती तु पुष्पयागं समःचरेत् । सर्वे संपूर्णतां याति परितृष्टो ज-नार्दनः ॥ ५० ॥ एवं महोत्सवं कुर्यात्प्रत्यब्दं परमात्मनः ॥ ५१ ॥ अथ निस्योन स्सवे पूजा होमश्रात्र विधीयते । शिबिकायां निवेश्येशं पूज्यित्वा विधानतः ॥५२॥ छत्रचामरवादित्रभूक्षारेस्तालहन्तकैः। दीपिकाभिरनेकाभिर्द्वीग्रकुसुमास्तरैः॥ ५३॥ फलमोदकहस्तामिनीरीभिः समलंकृतम् । देवस्याऽऽयतनं रम्यं त्रिः मद्क्षिणमाच-रेत् ॥५४॥ तत्तन्मन्त्राञ्जपेदिश्च सर्वासु द्विजदुंगवः । बिल च निक्षिपेत्तासु देवानुदिश्य पूर्वतः ॥ ५५ ॥ र्शाची विश्वजिते सून्त्रम् तव अनन्तरम् । साम्ये परेयिवांसं तु मोषुणस्तु तद(स्तदन)न्तरम् ॥ ५६ ॥ यःचिद्धितोते भतीच्यां तुविहिहोत्रेत्यनन्तरम्। ससोम इति सीम्यां तु कटुद्रायेत्यनन्तरम् ॥ ५७ ॥ भजापतिस्तथा चोध्वें अधय पृथिवीं क्षिपत । एवं दिक्षु बिंह दत्त्वा पैरिणीय जनाईनम् ॥ ५८ ॥ स्तुतिभिर्वहुः लाभिश्र भवनं संप्रवेशयत् । पीठे निवश्य देवेशं पूजियत्वा विधानतः ॥५९४। विहि-सोतेति सूक्तेन द्यात्पुष्पाणि बाङ्गिणे। नीराजनं ततो द्याद्धुवसूक्तेन वैष्णवः ॥ ६० ॥ शायथित्वाऽथ शब्यायां द्वात्युष्पाणि मन्त्रतः । इमं महेति स्काभ्यो पूज्येद्विष्णुमन्ययम् ॥ ६१ ॥

१ क. °त्। ययमुपेल च द्वात्पुन आं। २ क. नदीतीरं तं । ३ ख. °रिमयः। इं । ४ खं कैतावभृयोधं च । ५ ख. धं वै वैष्णं। ६ क. पिहिसों। ५ ख. 'त्रभृङ्गा'। ८ ख. प्राचीं(च्यां)। ९ कः भूके असये तव नएं ११० क. परमध्यजं। ११ ख. 'तिभिः पुष्कछाभि'।

सीद्भेनेन मन्त्रेण रक्षां कुर्यात्समन्ततः । एवं नित्योत्सवं कुर्याद्रात्री चाहनि सर्वदा 154२ । गुरूणामन्त्यदिवसे भगवङ्जन्मवासरे । कार्तिक्यां श्रोवणे वाऽपि कुर्याः दिष्टिं च वैष्णवीम् ॥ ६३ ॥ उपोष्य पूर्वदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः। स्वस्तिवा-चनपूर्वेण कारयेदंड्कुरार्पणम् ॥ ६४ ॥ नद्यां स्नात्वा च ऋत्विग्भिश्रतुर्भिर्वेदपारगैः। पीरुषेण विधानेन पुजरेन्पुरुषोत्तमम् ॥ ६५॥ गन्धेनीनाविधेः पुष्पेर्धूपैर्दापैनिवेदनैः। फलेश मंध्यभोज्येश ताम्बूलाचैः प्रपूज्येत् ॥ ६६ ॥ \* ऋण्त्रेदसंहितायाश्च प्रत्यृचं इसुमैर्यजेत् । अर्घ्याद्यैरुपचारैस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धारेम् ॥ ६७ ॥ अध्यायान्ते मण्ड-छान्ते नैवेदीर्विविधैरपि । पूजायित्वा हार्रे भक्त्या वैष्णवान्भोजयेत्तथा ॥ ६८ ॥ आज्येन चरुणा वाऽपि तिलेः पद्मैरथापि वा । समिद्धिर्विल्वपत्रैर्वा होमं कुर्वीत वैरुणवः ॥ ६९ ॥ यज्ञरूपं हार्रे ध्यायन्त्रन्युचं वेदसंहिताम् । होमः समाप्यते याव-चावद्वे-दीक्षितो भवेत् ॥ ७० ॥ जुहुयाद्वे गाईपत्ये सोऽग्निमभ्यर्च्य भूँतछे । अग्न(ग्ने) र्षणमृष्युक्तं यावादिष्टिः समाप्यते ॥ ७१ ॥ विशिष्टान्वैष्णवान्विमान्भोजयेत्प्रति-बासरम् । ऋत्विजश्र पठेत्तावचतुर्मन्त्रान्समाहितः ॥ ७२ ॥ यजेदवभृथेष्टि च पाव-मान्येश्च वैष्णवैः । अन्ते संपूजयेद्विमान्वाभीछंकारभूषणैः ॥ ७३ ॥ ऋत्विजश्च गुरुं चैव पूजयेच विशेषतः । एवमिष्टिं तु यः कुर्योद्देष्णवीं वैष्णवीत्तमः ॥ ७४ ॥ ऋतूनां दशकोटीनां फलं पामोत्यसंशयः। यस्मिन्देशे वैष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७५॥ दुर्भिक्षरोगाग्निभयं तस्मिन्नास्ति न संशयः ॥७६॥ अशक्तः सर्वदेवे(वेदे)न कर्तुमिष्टि च वैष्णवीम् । सर्वेश वैष्णवैः स्कैर्जुहुयात्मत्यृचं हविः । तैरेव पुष्पाञ्जलि च कुर्यादिर ष्ट्रचा प्रपूर्तेये । अथवा मूर्लभेन्त्रेण लक्षं जप्त्वा हुनाशने ॥७८॥ अयुतं जुहुयात्तद्व-त्युंष्पाणि च सनातने । इष्टिः संपूर्णतां याति सर्ववेदाः सदक्षिणाः ॥ ७९ ॥ एव-मिष्टिं प्रकुर्वीत प्रत्यब्दं वैष्णवोत्तमः । तुष्ट्यर्थे वासुदेवस्य वंशस्योज्जीवनाय च । में हुद्ध्यर्थमिप लाकेस्य देवतानां हिताय च ॥ ८० ॥ पिता वा यदि वा माता भ्राता वाँऽन्यसुहुज्जनः। यदि पश्चत्वमार्पन्नः कथं कुर्याद्विजोत्तमः ॥ ८१ ॥ कनिष्ठवः र्जमेवात्र वैपनं मुनिभिः स्मृतम् । स्नात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत्पूजनं हरेः ॥८२॥ रङ्गवस्त्यादिभिस्तत्र कुर्यात्सर्वत्र मङ्गलस् । रोदनं वर्जियत्वैव गोमयेन शाची स्थलम् ॥ ८३ ॥ विलिप्य मण्डले तत्र धान्यस्योपर्युलूखलम् । कलशांस्तु चतुर्दिश्च तण्डुलोपरि निक्षिपेत् ॥ ८४ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धे न ख. पुस्तके + एतदर्धे न क. पुस्तके।

९ क. श्रवणे। २ क. भक्षभो°। ३ ख. भूपते। ४ ख. °मन्त्रं तुल°। ५ ख. वाऽन्ये सुहज्जनाः। व°। ६ स. °प्ताः क°। ७ क. °पवनं।

हिरण्यपश्चगव्यानि पञ्च त्वक्पछवान्न्यसत् । वाससा तन्तुना वार्जप वेष्ट्येस्त्रिः पदिक्षणम् ॥ ८५ ॥ जलूखले वासुदेवं कलशेषु क्रमेण तु । प्रद्युम्नमानिरुद्धं च संक-र्षणमधोक्षजम् ॥ ८६ ॥ संपूज्य गन्धपुष्पाद्यैभक्त्या भक्ष्यं निवेदयेत् । अभ्यन्धे मुसलं पुष्पैर्गायच्या प्रणवेन च ॥ ८७ ॥ हरिद्रामवहन्याचु परोमात्रेति वै जवन्। भगवन्मन्दिरे विष्णुं इरिद्राद्यैः प्रपूजयेत् ॥ ८८ ॥ पितुः शरीरं विधिवत्स्नापयेत्कस्रः भोदकैः । तिलैश्च पञ्चगव्यैश्च गायञ्या वैष्णवेन च ॥ ८९ ॥ उद्दर्र्यं धात्रि(त्री)-चूर्णेन तिछै:पञ्चामृतैस्तथा। संवांकर्मेति सूक्तेन गायञ्या वैष्णवेन च ॥९०॥ न वां कर्मणोति [ततः]स्त्रापयेत्पितरं सुतः । नारायणानुवाकेन चैवं स्त्राप्य तैतः पितुः ॥९१ धौतवस्नं च संवेष्ट्य भूषणेर्भूषयेत्ततः । गन्धमार्व्येरलंकृत्य छुचौदेशे कुशोत्तरे ॥ ९२॥ तिल्लोपर निधायैनं वस्त्रं हित्वाऽन्यतः सुँतः । धारयेदुत्तरीये द्वे यावत्कर्म समाप्यते ॥ ९३ ॥ हुत्वैवोपासनं तस्यँ आर्द्रयज्ञी(ज्ञि)यकाष्ठकैः । शिविकां कारायित्वाऽथ वस्त्रमालादिभिः शुभाम् ॥ ९४ ॥ तस्मिनिवेश्य तं प्रेतं वाहकान्वरयेत्ततः । स्ववर्णन वैष्णवानेव पूजयेत्स्वर्णदक्षिणैः ॥ ९५ ॥ \* पूजयेत्तान्हिरण्याद्यैवस्त्रालंकारभूष्णैः । प्राणिपातनमस्कारैर्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ९६ ॥ वहेयुस्तेऽपि भक्त्या तं पठन्विष्णु-स्तवान्मुदा । हरिद्रालाजपुष्पाणि विक(कि)रन्वैष्णैवो मुदा ॥ ९७ ॥ वादित्रनृत्य-गीत। द्यैत्रेजेयुः कौर्तयेद्धरिम् । हुताग्निमग्रतः कृत्वा गच्छेयुस्तस्य बान्धवाः ॥ ९८ ॥ वाहकानामलाभे तु शकटे गोवृषान्विते । निवेश्य शिबिकां रम्यां व्रजेयुर्नगराद्धहिः ॥ ९९ ॥ दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेषु यथासंख्यं द्विजातयः ॥ १०० ॥ प्राग्द्वारं सर्ववर्णानां न निषिद्धं कदाचन । गत्वा श्चभतरं देशं रम्यं शुभजलान्वितम् ॥ १०१॥ यज्ञवृक्षसमाकीर्णममेध्यादि।विवर्णितम् । खातयेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्त अयं तथा ॥ १०२ ॥ द्वाभ्यां त्रिभिर्वा विस्तारं चतुः रायतमेव च । ततः संमार्जनं कुःवा गोमयान्वितवारिणा ॥ १०३ ॥ संबोध्य यार्ज्ञयैः केँाष्ठैश्रिति कुर्याद्यथाविष्य । आस्तीर्य दक्षिणामेवमेणाजिनमनुत्तमम् ॥ १०४॥ तास्मिन्नास्तीर्य दर्भान्वे विकीर्य च तिल्लास्तथा । तास्मिन्निवेश्य तं प्रेतं घृताक्तं नवः वस्नकम् ॥ १०५॥ ईपद्धौतं नवं श्वेतं सद्शं यत्र धारितम् । अहतं तद्विजानीयादैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ १०६ ॥

इत आरभ्य पुष्पाक्षतादि।भिरिखन्तं न ख. पुस्तके ।

१ क तिलधात्रीप°।२ क. ° न्येगी'। ३ ख. 'त्यं सर्वक्रमणे'। ४ क. ततः परम्। धौ'। ५ ख. °रि विधा'। ६ ख. सुतम्। ७ क 'स्य शिविकां कारयेच्छुभाम्। आर्द्रयज्ञस्य काष्टेः। ८ क 'व वरयेत्तत्र वैष्णवैः। पू'। ९ ख. 'ष्णवा मु'। १० ख. 'त्येन्ह्रि'। ११ ख. तदा। १२ ख. काष्टेः स्थिति।

परिषिच्य चिति पश्चादापो अस्मानितीत्यृचा । परिस्तीर्य शुभैदेभैरपसम्बेत सञ्चल ॥ १०६॥ उरस्यप्ति निधायास्य पात्रासादन्माचरेत् । अभोक्षणं चमसाज्येन चर्मान-ध्यसुनी तथा ॥ १०७ ॥ आसाद्योक्तिविधानेन इध्माधानान्त्रधाचरेत् ॥ १०८ ॥ स्वगृद्धोक्तिविधानेन हुत्वा सर्वमञ्जेषतः । पश्चादाज्ययुतं सेर्वे जुहुयादुपनीवश्चान् ॥ १०९ ॥ सोमानामत्योदनेन प्रत्यृचं तत आज्यतः । तन्महेन्द्रोते स्केन हुत्वाः मृत्युचमेव च ॥ ११० ॥ एष इत्यनुवाकाभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः । सर्वेश्वः वैष्ण्ये-र्मन्त्रेः पृथगष्टोत्तरं भतम् ॥ १११ ॥ तिलैश्च जुहुर्यात्पश्चादष्टाविश्चतिमेव वा । एकैका-माहुति पश्चाद्वेकुण्टपार्षदं यजेत् ॥ ११२ ॥ ब्रह्ममेघ इति मोक्तं मुनिभिन्नेकातत्त्वरेः । मृद्दाभागवतानां च कर्तव्यमिद्युत्तमम् ॥ ११३॥ केशवार्षितसर्वाङ्गं श्रेंशिम् मङ्गुळा-द्वयम् । न दृथा दापयेद्विद्वान्त्रह्ममेघविधि विना ॥ ११४ ॥ परमावगतेनापि कर्तैर्व्य हि द्विजन्मनः । द्रैन्यास्त्राभेऽपि होतन्यं यित्रयेश्व प्रसूनकैः ॥ ११५ ॥ क्रूंद्रस्थापि विश्विष्टस्य परमैकान्तिनस्तथा । स्वाहाकारं च वेदं च हित्वा पुष्पैर्यजेच्छुभैः॥११६ तुष्णीमद्भिः परिषिच्य परिस्तीर्य कुशैस्तिछैः । नामभिः केशवाद्येश्च तथा संकर्तना-दिमि: ॥ ११७ ॥ मत्स्यकूर्मादिभिश्चैव वेदार्थे किमबन्धकैः । नमोन्तमेव शुक्रुया-स्वाहीकारं विवर्जयेत् ॥ ११८ ॥ अगन्त्रकं पैजुहुयाच्छूदः सर्वमश्रेषतः । दुग्ध्याः श्वरीरं विधिवदैष्णवस्य महात्मनः । ११९ ॥ यन्मरणं तदवभृथमिति मत्वा विच् क्षणः । स्नानार्थ पुण्यसिललं व्रजेद्धागवतैः सह ॥ १२० ॥ अनुलिप्यः **पृतं सर्दै** गोमयं वा तिलैः सह । दूर्वाग्रेरक्षतैर्लाजैः स्नानं कुर्वात मङ्गलम् ॥ १२१ सः स्य-युक्कोक्कविधानेन तस्य पुत्राः स्वगोत्रजाः । पिण्डोदकप्रदानायं कर्म वैवीध्वदेहिकम् ॥ १३२ ॥ निवेत्र्य विधिना धर्म सामान्येनावशेषतः । विशिष्टं परमं धर्मे नारायण-बर्कि ततः ॥ १२३ ॥ प्रकुर्योद्वैष्णवैः सार्धे यथार्शास्त्रमतन्द्रितः । निमन्त्रयेतु पूर्वाद्वै ब्राह्मणान्वैष्णवाञ्छभान् ॥ १२४ ॥ चतुर्विश्वतिसंख्याकान्महाभागवतीर्समः । केशवादीन्समुद्दिश्य चतुर्विशतिसंख्यकान् ॥ १२५ ॥ रात्रौ निमन्त्र्ये चौद्दिश्य केशवादीनतान्द्रितः । प्रातकत्थार्थं ते सर्वे गत्वा पुण्यां नुदी शुभाम् ॥ १२६ ॥ धात्रीफलानुलिप्ताङ्गो निमञ्ज्य विमले जले । जपन्वे वैष्णवान्सुक्तान्स्नानं कुर्वार्ते तेद्विजे: ।। १२७ ॥ वैकुण्डतर्पण कुर्यात्कुसुमैः सतिलाक्षतः ।

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

१ स. हुव्यं। २ स. वैतः। तं महे । ३ स. "यात्पादमष्टा । ४ क. शरीरं मङ्गस्यं इपक्म्। स बुधा भावये । ५ क. द्वयलाभे तु हो । ६ स. प्रकुर्वात शृदः। ७ क. नाख्यं क । ८ क. शाक्षं सथा । विधि नि । ९ स. पूर्वेद्यकां हा । १० क. "त्तम । के । ११ स. तिवैष्णवान्। रा । १२ स. नि संपूज्य तैः सार्घ विजितेन्द्रियः। प्रा । १३ स. य तेर्गत्वा नदीं पुण्यजलान्विताम् । १४ स. ति हिमः। वै ।

मत्मा अने ये से वीवरणसंयुत्तम् ॥ १२८ ॥ सुगन्धपुषु विवित्र श्रेति अने द्वीप्रदेशी विमेरीर्भक्षभोज्येश-पाछेनीराजनैरापि ॥ १२० ॥ अर्चयित्वाः विधानेन समूलगन्त्रेण वैश्णवः । पुरतोऽप्रिं प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेत् ॥ १३० ॥ व्यकं सन्नर्कराँच्यं तुः र्जुहुयाद्विह्मण्डले । प्रत्यृचे जुहुयान्मन्त्रेवैष्णवैः केशवादिभिः हिर्दर्शः । हुत्वाः तुः वैष्टुणवैर्धन्त्रेः पृथमिष्ट्रीत्तरं अतम् । × गवाज्येनैव जुहुयाचतुभिवैष्णवोत्तमः ॥ १३२ ॥ विक्विष्टपापदे हुत्वा होमशेषं समीपयेत् । अग्रेरुत्तरभागे च गोमयेनानुष्ठिप्य च भ १९६३ ॥ आस्तीरे दर्भान्मागग्रांश्रतुर्विशतिसंख्यया । उदक्षावणिकनेव केश्रावादी-नुकर्मण तु। अभ्यन्यं ग्रन्धपुष्पाद्यैस्तत्तन्मन्त्रैर्यथात्रमम् । मध्वान्यतिलमिश्रेण चरणा पार्यम् तु ॥ १३५॥ कुञेषु तेषु दद्यातु पिण्डास्तीर्थे तु देवते । स्वाह्यकारण मुनुसा केशवादी कमेण वै ॥ १३६ ॥ दत्त्वा विण्डानसम् अय न्ये गन्धपुष्पा भौतीहेके: क्ष्मित्ये भ्यश्चेव मुक्तेभ्यो वैष्णवेभ्यस्तथैव च ॥ १३७ ॥ दश्चात्पिण्डश्चर्ये पक्षातेर्पा दक्षिणतः क्रमात् । विष्णोर्नुकेति सूक्तेन उपस्थायः सम्राहितः ॥ १३८ ॥ मदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्त्याऽथ वैष्णवः । पिण्डांस्तु स<del>ञ्</del>छिले दत्त्वा क्रास्ट्रि सैपूर्व सेशवप् । १३९॥ बाह्मणान्भोजयेत्पश्चात्पाद्यकालनादिकिः। केशवादीनसप् इयेंच्ये नित्यानमुक्तांश्च वैष्णवान् ॥ ४४० ॥ संपूच्य विश्विश्वसम्बद्धा महाभीगवत्रीः वर्षीत् विपायसं सगुडं साज्यं शुद्धानं पानकैः फलैः प्रिश्रिणा संभोज्य विमानाः बुद्धिः अणिपूर्य विसर्त्तेयेत् । इविष्यं च सकुद्धक्तवा भूमौ स्वर्षास्तुःशौत्तरे॥१४२॥ अर्थ नारायणविष्ठिमुनिभिः संप्रकीतितः । स्वर्गस्थानां च सर्वेषा करिन्यो विष्णविष् क्ष्में: ॥ १४३ ॥ अलाभेषु तु विभेषु सर्वे कृत्वाऽप्यशक्तितः । केशवादीन्समुद्दिश्य निहुर्याम्बुक्तांश्च वैष्णवान् ॥ १४४॥ एकं तुं भोजयेदिम् महाभागवतीत्तमम् श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मे विशिष्टाद्यः समाचरेत् ॥ १४५ ॥

## × एतदर्भे न विद्यते क. पुस्तके ।

विकावं परमें अधिर महाभागवतोत्तमम् । तस्मिन्संपूजिते विशे सर्व है पूर्वितं अमत् ाँ १४६ । इरिश्च देवताश्चेव पितस्थ महर्षयः । तस्मिन्संपूजिते विमे तुर्व्यस्तिक न संत्रयः ॥ १४७ ॥ अर्चनं मन्त्रपटनं ध्यानं होतश्च वन्दनम् । मन्त्रार्थनिन्तने योगी विकारीमां च पूर्णमेष् ॥ १४८ ॥ प्रसादतीर्थसेवा च नवेज्याकर्म उद्येगते । प्रश्नर्सः स्कारसंपन्नी नवेड्याकर्मकारकः ॥ १४९ ॥ आकारत्रयसंपन्नो - महाभागवतो स्वाहः। श्रीद्वीनामण्यकाभे तु एकं नारायणं विलम् ॥ १५० ॥ कुर्वीत परयो "भवत्या मेहे-क्टिपरमान्त्रयात निर्तरं च प्रतिमासं च पित्रोः श्राद्धं विधानतः ा। १५१०मा सीद-्कुम्भे प्रदेशांच यार्वेदर्शात्रि(ब्दान्ति)कं नरः। प्रत्यब्दं पार्वपश्रादं पातापित्रोक्ति हेन भी १५३ मा विकासित्वाऽच्युतं भक्त्या पश्चात्कुर्याद्विभानतः । विकासित वित्रास्ति सर्वकर्मसु⊭योजर्यत् ॥ १५३ ॥ सर्वत्रावैष्णवान्विमान्पतिर्तासित्र संस्थ<mark>णेत् ।</mark> श्रिक्कचर्कविहीनोस्तुःदेवेतान्तरपूजकाः ॥ १५४ ॥ द्वादशीविमुखा विमाःशैर्कक्रावै-्रणविश्व स्त्रताः । अविश्णवानां संसर्गातपूजनाद्दन्दनादपि ॥ १५५ ी स्य(या) निवास्त्री-पनारसद्यो बैष्णवत्वास्युत्तो भवेत्।श्रुतिस्मृत्युदितं धर्भ नातिक्रम्याऽऽव्योहस्तद्या। १५६१।। रक्कीस्वीक्तविधानेन बैक्कण्टाचेनपूर्वेकम् । कर्तृत्वफलसङ्गित्वे परित्यङ्ग् सम्मूबनेत् भारि ५७ । । धर्मेह्य करती ल्योक्ता च परमात्मा सनातनः । अधर्मे सनस्य वाह्या क्रिमेणां और त्येजेत्सदा अ१५८॥ अकृत्यकरणाद्विमः कृत्यस्याकरणाद्वि । अभिक्रहा-विन्द्रियाणी सद्यः पत्तनमृद्धंति ॥ १५९ ॥ अनिकं मनसा यस्तुः पापमेवाभिविन्त-येत्। कल्पकोटिसहस्राणि निर्दं चाधिगच्छाति ॥ १६० ॥ यस्तुःवाचा वदेरपर्षम-सत्यक्रयनादिकम् किंग्लरायुतसहस्राणि तिर्यग्योनिषु जायते ॥ १९६१ विस्तरमधं क्किते नित्यं । चोपख्यास्करणादिभिः । युगकोटिसहस्राणि विष्टायौ**ानवि**क्कित्रिः । १६२॥ दान्तः श्रुविस्तपस्वी च सत्यवाग्विजितेन्द्रियः । स<sup>्</sup>समे<del>रिककः श्रमेशुतः</del> . सरयोनिय जायते ॥ १६३ ॥ यस्त्वर्धकामनिरतः सदा विजयतत्परः । संज्ञानसो बिहुक्षेषु भूयो भूयोऽभिजायते ॥ १६४ ॥ क्रोधी प्रशादवान्द्रप्तो नास्तिकोऽब्रिक्सित-जाक्त् अनिद्राह्यस्तामसी याति बहुको मृत्यक्षिताम् ॥ १६५ ॥ महाप्राप्ते क्षातिकार पातकं चोपपातकम् ॥ प्रासिङ्किकं नरः कृत्वा नरकान्याति दारुणान् ॥ श्रेक्ष्रिः॥ तामिस्रक्रियतामिस्र महारौरवरौरवी । संघातः कालसूत्रं च पूराशोणितकर्दमस् ॥ १६७ ॥ कुम्भीपाकं स्रोहकङ्कुस्तथा विष्मूत्रसागरः । तप्तायसास्त्रयो घोरास्त्रप्ता-यस्ययं गृहम् । १६८ ॥ शृंद्या तप्तायसमयी पानकं चाशिसानिभम् । शृंद्धमुद्गरसं-

<sup>ा</sup>र् , ११ ख. "विं संपूर्ण १९ क. "ध्यन्ते नात्र सं" । ३ ख. "वदिष्टवान्तिकं द्विष्ण । इत्र के कि खा "के कि खा विषय

्यातं औष्ट्रकङ्कोलदंशितम् ॥१६९ ॥ सिंहन्य। घ्रमहानामभीकरं संप्रतापनम् । क्रिमि-ः राजियदाञ्चारं तथा विष्मृत्रभोजनम् ॥१७०॥ असिपत्रवनं घोरं तप्ताङ्कारमयी नदी संजीकनं महाक्षेत्रमित्याचा नरकाः स्मृताः ॥ १७१ ॥ महापातकजेर्घारै रूपपातकजे स्तुश्य । क्रजतीमान्महाघोरान्दुर्देत्तैरन्वितश्च यः ॥१७२॥ प्रायश्चित्तैरपैत्येनो यदकार्यकृतं महत् । कामतस्तु कृतं यतु मरणात्सिद्धिमृच्छाते ॥ १७३ ॥ ब्रह्महत्या सुरापानं विषयम् इत्रणम् । गुरुदाराभिगमनं तत्संयोगश्च पश्चमः ॥ १७४ ॥ संस्रापाः त्स्यभेनाद्वासोदकशस्यासनाश्चनात्। सौहार्दाद्वीक्षणाद्दानात्तेनैव समतां व्रजेत्।।१७५॥ मुर्वाक्षेत्रक्षयीनिन्दा सुहृदां वध एव च । ब्रह्महत्यासमं क्षेत्रमधीतस्य च नाशनम् 🛊 १७६ ॥ यागस्यं क्षत्रियं वैदयं विशिष्टं शूद्रमेव च । शरणागतं स्वामिनं च पितरं : भ्रातरं गुरुष् ॥ १७७ ॥ पुत्रं तपरिवनं शिष्यं भार्यो तेषां च सर्वतः । अन्तर्वतनी **ीसको गाश्च तथा**ऽऽत्रेथी रजस्वलाः ॥ १७८ ॥ देवताप्रतिमां साध्वी बालांश्चेव तपः विकासिक । घात्यित्वा समाम्रोति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥ १७९ ॥ जैहरूयमात्मेश्च-. 🖏 स्मारं निविद्धौर्भ च भक्षणम् । रजस्वलामुखास्वादः पश्चयक्कादिवर्जनम् ॥ १८०॥ अनुतं कूटसाक्ष्यं च महायन्त्रभवतेनम् । आकर्षणादि ५ट्कर्मः छ।शास्त्रक्णविक्रयः १६ १८१ । प्रापण्डकं स्कन्न इकवेदवाह्यविधिक्रिया । यक्षराक्षसभूतानामर्चनं वन्दनं क्रमा । १८२ ॥ वक्त्रेणेव। म्बुपानं च सुरापस्ती निषेवणम् । मर्वा निष्पीडनं क्षीरं बाह्यस्थं गन्यमेव च ॥ १८३ ॥ \* सलवणं शीरपानं निषिद्धानां च भैक्षणम् । कोन्यास्वादः पश्चयज्ञराहित्यं मिलनं तथा ॥ १८४ ॥ पात्रान्तरमतं येतु नारिकेल-क्षकाम्बु च । तालहिन्तालमाधूकफलानां रसमेव च ॥ १८५ ॥ खरोष्ट्रमानुषीक्षीरं **कुक्तपानसमानि वै । मानकृट**तुलाकूटं निक्षेपहरणानि च ॥ १८६ ॥ भूरँत्ननारी-**इन्नणं स्सामस्तेयमेव च । गुडकार्पासलवॅणं तिलकं सामिषाम्बु चे ॥ १८७ ॥** का(क) प्रवक्ते च इत्वा च लोहानां हरणं तथा । विषाग्निदीपनं चैव सुवर्णस्तेयसं-मित्रम्।। १८८ ।। सित्रभार्या कुमारी च सगोत्रा श्वरणागता । साध्वी प्रविजेता राक्नी निक्षिप्ता च रजस्वली ॥ १८९ ॥ वर्णीत्तमा तथा शिष्या भाषी भ्रातृपितृः ः **च्यमोः । मातामही पितामही वितुर्मातुश्र सोदराः ॥ १९० ॥** 

<sup>\*</sup> इत आरभ्य तथेत्यन्तं न विद्यते ख. पुस्तके।

१ ख. कालकङ्खों । २ ख. श्रेमस्तवं कूरं । ३ ख. द्वानां च । ४ क. करुकेह्रकवात्यस्वादिकमेष खा चापस्यकोक्ष्यत्वादि वे । ५ क. क्षारे । ६ क. य नारिकेला वृत्विषणम् । तथास्तिहि । ७ क. रस्ता-शिक्ष्या । १० ख. वणतिस्रकास्तामि । ९ क. च । रीष( प्य )व । १० ख. दाह्यनं । ११ क. छा । क्षारो । १६ ख. शिष्युमा ।

अन्या मा(भ्रा)तृव्यदुहिता मातुलानी पितृष्वसा । जननी भगिनी धात्री दुहिताऽऽ-चार्यभामिनी ॥ १९१ ॥ श्रस्तुषाऽऽचार्यसुता चैव तत्पत्नी सुमहातपाः । मातुः स-पत्नी सार्वभौमी दीक्षिता चैव भामिनी ॥ १९२ ॥ कपिछा महिषी धेनुदेवतापति-मा तथा । आसामन्यतमां गच्छेद्भुक्तल्पग उच्यते ॥१९३॥ महापातिकनामत्र तत्सं-योगिन एव च । प्रायश्चित्तं नास्ति तेषां भृग्वग्निपतनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥ हीनवणी-भिगमनं गर्भन्नं भर्तृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणां पुंसां च यानि तु ॥१९५॥ स्त्रीशूद्रविद्श्रत्रवयो गोवालहननं तथा। फल्रपुष्पदुमाणां च ओषयीनां च हिंसनम् ॥ १९६ ॥ वापीकूपतडाकानां ध्वंसनं ग्रामघातनम् । अभिचारादिकं कर्म सस्यध्वं-सनमेव च ॥ १९७ ॥ जद्यानारामहननं प्रपाविध्वंसनं तथा । मातापितुसुतत्यागो दारत्यागस्तथैव च ॥१९८॥ स्वाध्यायाश्चिगुरुत्यागस्तथा धर्मस्य विक्रयः। कन्या-या विक्रयश्रेव स्वाध्यायमद्याविक्रयः ॥ १९९ ॥ परस्त्रीगमनं चैव परद्रव्यापहारणम्। तथा पुंसोऽभिगमनं प्रजूनां गमनं तथा ॥ २०० ॥ दृषक्षुद्रप्रजूनां च पुंस्त्वविध्वंसनं तथा ॥ २०१ ॥ मानुषाणां प्रजूनां च नासाद्यङ्गाविभेदनम् । ग्रामान्त्यजस्त्रीगमनं विज्ञेयमनुपातकम् ॥ २०२ ॥ नित्यनैमि-त्तिकश्राद्धवर्जनं पशुहिंसनम् । मृगपक्षिमहासर्पयादसां इननिक्रया ॥२०३॥ साधा-रणस्त्रीगमनं पत्न्यास्ये भैथुनं तथा । पारवित्तं पारदार्थे निन्दितार्थोपजीवनम्॥२०४॥ तथैवानाश्रमे वासो देवद्रव्यो जीवनम् । पयोद्धितिलानां च विक्रयं लवणक्रयम् ॥ २०५ ॥ शाकमूलफलस्तेयमतिष्टद्रचुपजीवनम् । निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्पतिग्रहमेव च ॥ २०६ ॥ ऋणानाभप्रदानत्वं संध्याकालातिवर्तनम् । दृथैवाऽऽत्मपरित्यागः संग्रामे च पलाविता ॥ २०७ ॥ दुर्भोजनं दुरालापं स्वयमस्य च कीर्तनम् । परेषां दोषवचनं परदारिनरीक्षणम् ॥ २०८ ॥ नास्तिक्यं व्रतछोपश्च स्वाश्रमाचारवर्जनम् । असच्छास्त्राभिगमनं व्यसनान्यात्माविक्रयः ॥ २०९ ॥ व्रात्यतात्मार्थवचनभेकैक-मुपपातकम् । इन्धनार्थे द्वनच्छेदः कृमिकीटादिहिंसनम् ॥ २१० ॥ भावदुष्टं कालदुष्टं क्रियादुष्टं च भक्षणम् । मृचर्मतृणकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यक्षनं तथा ॥ २११ ॥ अनृतं वि-षयचापत्यं दिवास्वप्नमसत्कर्या । तच्छ्रावणं परान्नं च दिवाभैशुनमेव च ॥ २१२ ॥ रजस्वलास् तिकां च (कयोः) परस्नीमिभ (णां च) दर्शनम् । उपवासिदिने श्राद्धे दिवा पर्वणि मैथुनम् ॥ २१३ ॥ जूदमेष्यं क्षानसच्यमुच्छिष्टस्पर्शनादिकम् । स्त्रीभिर्द्यस्यं कामजरुषं मुक्तकेश्यादिवीक्षणम् ॥ २१४ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

१ सं. °तिकाच।

इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीणीः परिकीर्तिताः। महापापं पातकं च अनुपातकमेव च ॥ २१५ ॥ उपपापं प्रकीर्ण च पश्चर्धां च प्रकीर्तितम् । महापातकतुल्यानि पापाः न्युक्तानि यानि तु ॥ २१६ ॥ तानि पातकसंज्ञानि तन्यूनमनुपातकम् । उपपापं ततो न्यूनं ततो हीनं प्रकीर्णकम् ॥ २१७ ॥ संसर्गस्तु तथा तेषां प्रसङ्गातसंप्रकीर्ति-तम् । ऋमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥२१८॥ यो येन संवसेत्तेषां तस्यैव व्रतमाचरेत् । संसर्गिणस्तु संसर्गस्तरसंसर्गस्तथैव च ॥ २१९ ॥ चतुर्थस्य न दोषः स्तु पतत्येषु यथाऋषम् । प्रकीर्णकादिदोषाणां प्रासिङ्गकैस(कं न) विद्यते ॥२२०॥ स्वल्पत्वात्पतनाभावात्तत्संसर्गात्र दुष्यति । स्नानाच शुद्धिदीषस्य संसर्गात्पतितं विना ।। २२१ ।। साविज्या वाऽपि शुध्येत कर्तुरेव व्रतिक्रया। कृते पापे यस्य पुंसेः पश्चात्तापोऽनुजायते ।। २२२ ।ः पायश्चित्तं तु तस्यैव कर्तव्यं नेतरस्य तु । जातानुता-पस्य भवेत्प्रायश्चित्तं यथोदितम् ॥ २२३ ॥ नानुतापस्य पुंसस्तु प्रायश्चित्तं न विद्यते । नाश्वमेधफल्लेनापि नानुतापी विशुध्यते(ति) ॥ २२४ ॥ तस्माज्जातानुतापस्य प्राय-श्चित्तं विधीयते । चरेदकामतः कृत्वा पैतनीयं महत्पुमान् ॥ २२५ ॥ न कामतश्चरे-द्धर्म भग्विमपतनं विना । × यः कामतो महापापं नरः क्कर्यात्कथंचन ॥ २२६ ॥ न तस्य शुद्धिनिदिष्टा भूग्विशयतनं विना । इत्युक्तं ब्रह्मणा पूर्वे मनुना च महिषिभिः ॥ २२७ ॥ पातकेषु च सर्वत्र कामतो द्विगुणं त्रतम् । कामतः पतनीयेषु मरणाच्छु-द्धिमृच्छाते ॥ २२८ ॥ इयमेयाय न शुद्धिः सार्वभौमस्य भूपतेः । कामतस्त्वनुपापै-षु स्रोके न व्यवहार्यता ॥२२९॥ महत्सु चातिपापेषु प्रदीप्तज्वस्रनं विशेत्। प्रायिश्वतैरपै-स्येनो यदकामकृतं भवेत् ॥ २३० ॥ कामतो व्यवहार(र्घ)स्तु वचनादिह जायते । इति योगेश्वरेणोक्तमुपपापेषु तत्र तत् ॥ २३१ ॥ तस्मादकामतः पाँपः प्रायश्चितेन श्रध्यति । तेषां ऋमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्तं विश्रद्धये ॥ २३२ ॥ श्चिरःकपालध्वज-वान्मिक्षाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि पुण्यतीर्थे समाविशेत् ॥ २३३ ॥ प्रयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षेत्रेषु पापकृत्। तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वकल्मषमशेषतः ॥ २३४ ॥ तत्रस्थैर्क्रोह्मणैरेवानुज्ञातो व्रतमाचरेत् । चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पर्ष-दित्यभिधीयते ॥ २३५ ॥ तैरुक्तमाचरेद्धभैमेको वाऽध्यात्मवित्तमः । जटी वरुकरु-वासाश्च बहिरेव समाविश्चन् ।। २३६ ।। स्नानं त्रिषवणं कुर्विन्क्षितिशायी जितेन्द्रियः । नक्तेन फलैरनशनेन च ॥ २३७ ॥ समाप्यैत्कर्मफलं यथाबलम् । राममिन्दीवरक्यामं पौलस्त्यञ्चमकल्मषम् कालं

<sup>×</sup> एतदाद्यर्धद्वयं न विद्यते क. पुस्तके।

१ ख. °धा तत्र की ° । २ ख. °कमिव ° । ३ ख. विद्युष्यते । ४ क. तपनीयं । ५ ख. मः । ६ ख. पापं । ७ क. वेद्येत् । ८ क. °येत तत्कालं यथाविधि यथाव ° ।

ध्यात्वा षडक्षरं मनत्रं नित्यं तावदहर्निश्चम् । एवं द्वादश्च वर्षाणि पुण्यतीर्थे समा-चरेत् ॥ २३९ ॥ मुच्यते ब्रह्महत्यायास्तपसा वीतकल्मषः ॥ २४० ॥ चरितव्रंत आयाते यवसं गोषु दापयेत् तैस्तस्य च सुसंस्काराः कर्तव्या वान्धवैर्जनैः ॥ २४१॥ विषमुख्याय गां दत्त्वा ब्राह्मणान्मोजयेत्ततः । प्रारम्भ( भ्य ) व्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमाप्तुयात् ॥ २४२ ॥ विद्युद्धिस्तस्य विद्येया द्युभां गतिमवासुयात् । असं-स्कृतस्तु गोषु स्यान्युनरेव व्रतं चरेत् ॥ २४३ ॥ अशक्तस्तु व्रते दद्याद्गीसहस्रं द्विज-न्मने । पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा शुद्धिमवामुयात् ।। २४४ ॥ ब्रह्महत्यासमेष्वेवं कामतो व्रतमाचरेत् । अकामतश्ररेद्धर्मे पापं मनिस चीच्यते ॥ २४५ ॥ आज्ञापाये-ताऽतुमन्ताऽनुग्राहकस्तथैव [ च ]। उपेक्षिताऽशक्तिमांश्वेत्पादोनं व्रतमाचरेत् ॥ २४६ ॥ कामतस्तु चरेत्पूर्ण तत्रापि द्विगुणं गुरौ । अन्तर्वत्न्यां तथाऽऽत्रेय्यां तथैव व्रतमा-चरेत् ॥ २४७ ॥ आचार्ये च वनस्थे च मातापित्रोर्गुरौ तथा । तपस्विनि ब्रह्मविदि द्विगुणं व्रतमाचरेत् ॥ २४८ ॥ याँ[ ग ]स्थं क्षञ्चियं वैक्यं विशिष्टं ग्रूद्रमेव च । कपिलां गर्भिणीं गां च हत्वा पूर्णव्रतं चरेत् ॥ २४९ ॥ अकामस्तु तेष्वर्धं मुनिभिः संश्वतीतितम् । विधेः प्राथमिकादस्माद्द्वितीये द्विगुणं चरेत् ॥ २५० ॥ तृतीये त्रिगुणं शोक्तं चतुर्थे नास्ति ।निष्कृतिः । चतुर्णानाश्रमाणां [ च ] शौचवत्साधनं चरेत् ॥ २५१ ॥ प्रायाश्चित्तान्तरं मध्ये केचिदिच्छन्ति सूरयः । गोब्राह्मणपरित्रा-णमश्वमेधावभृथं तथा ॥ २५२ ॥ इयं विशुद्धिरुदिता प्रहृत्याकामतो द्विजान् । अग्निपतनं केचिदिच्छान्ति मुनिसत्तमाः ॥ २५३ ॥ छोमभ्यः स्वाहा इत्यादिम-न्त्रेहुत्वा पृथक्पृथक् अवाक्शिराः प्रविष्याग्नी दंग्यः शुद्धो भवेन्नरः ॥ २५४ ॥ \* अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि द्विजोत्तमः । पूर्ववद्द्वादशाब्दानि चरेद्व्रतम-चिह्नितम् ॥ २५५ ॥ जिपत्वा दश्चसाइस्रं त्रिसंध्यासु निरन्तरम् । द्वादशाब्दं मनुं जप्त्वा ततः शुद्धो भवेत्ररः ॥ २५६ ॥ यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु । अकामतश्चरेदर्धं कामतः पूर्णमाचरेत् ।। २५७ ॥ सर्वत्र पतनीयेषु चरित्वा व्रत-मुक्तैवत् । पुनः संस्कारमहीन्त त्रयश्चैते द्विजातयः ॥२५८॥ अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विष्मूत्रमेव च । मानुषीक्षीरपानेन पुनः संस्कारमईति ॥२५९ ॥ इत्युक्तं मनुना पूर्वम-न्यैश्वापि महर्षिभिः । कर( छ )झं छञ्जनं शिग्रु मूछकं ग्रामसूकरम् ॥२६०॥ छत्राकं कुक्कुँटं काकं पिण्याकं लग्जनं तथा। गृधमुष्ट्रं नृगांसं र्च खरं तत्तक्रमेव च ॥ २६१ ॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य भवेन्नर इत्यन्तं न विद्यते क. पुस्तके।

<sup>.</sup> १ क. चोद्यते। २ ख. वनस्थेन मा°। ३ ख. यावत्स्वक्ष°। ४ ख. तिथेः। ५ क. °मतोऽधिकान्। ६ क. °क्तवान् । पु°। ७ ख. °क्कुटाण्डंच कालंपि°। ८ क. <sup>च्</sup>न् गो°।

माहिषं माकरं मांससंवृ( मृ)क्षं वानरमेव च । निष्पीडितं च गोक्षीरमारनालं च मृषकम् ॥ २६२ ॥ मार्जारं श्वेतद्वन्ताकं कुम्भीनिम्बदलं तथा । क्रव्यादं च तथा भेकं जृगार्छं व्याघ्रमेव च् ॥ २६३ ॥ एवमादिनिषिद्धांस्तु भक्षयित्वा तु कामतः । चरेट्व्रतं तथा पूर्णे पादोनं वाऽप्यकामतः ॥ २६४ ॥ नारिकेलरसं पीत्वा वार्युवृः त्ताडितं द्विजः । जम्ध्वा ताँछं शलायंटं( टुं ) वा करानिर्माथेतं दिधि ॥ २६५ ॥ ताम्रपात्रगतं गव्यं क्षीरं च लवणान्वितम् । कराग्रेणेव यदत्तं घृतं लवणान्वु च ॥२६६॥ सूतकान्नं च शूद्रान्नं कदर्याद्यसमेव च । श्वस्पृष्टं सूतिकादृष्टमुदायादृष्टमेव च ॥ २६७ ॥ पाषण्डभण्डचाण्डालद्वपलीपातेवीक्षितम् । दत्त्वाऽवाज्ञिष्टं यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा ॥ २६८ ॥ उद्धृत्य वामहस्तेन वक्त्रेणैव पिबेदपेंः । यचान्नमाघैको-र्इं छ उच्छिष्टमगुरोरपि ॥ २६९ ॥ इरेरनर्पितं भुक्त्वा न भुक्त्वा देवतार्पितम् । चरेद्धर्म चरेद्वेदमकामतः ॥ २७० ॥ अकामतः सकुज्जम्बा चरेचान्द्रायणं व्रतम्। म्लेच्छचण्डालपतितपाषण्डाँन्नमकामतः ॥ २७१॥ उदर्क्या सह भुक्तवा च चरेद्धर्मत्रतं द्विजः (१) । चण्डालकूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च ॥ २७२ ॥ पीत्वा समाचरेत्पादं कामतोऽर्धं समाचरेत् । मद्यगन्धं समान्नाय कामतो व्रतमाचरेत् ॥ २७३ ॥ अकामतस्तु निष्ठीव्य चरेदाचमनं द्विजः । अभिमन्त्र्य जस्रं प्राज्य साविज्या च समन्वितम् ॥ २७४ ॥ दृथाभांसाज्ञनं चैव भावदुष्टादिभक्षणे । चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं चान्द्रायणम्थापि वा ॥ २७५ ॥ कामतस्तु चरेत्पादमभ्यासे पूर्णमाचरेत् । कामतम्तु सुरां पीत्वा सत्ततं चाग्निसंनिभम् ॥ २७६ ॥ गोमूत्रमम्बु वो पीत्वां मरणाच्छाद्धिमृच्छति । सुरायाः प्रार्तिषेधस्तु द्विजानामेव कीर्तितः ॥२७७॥ विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छिन्ति सूरयः । अनृतं मद्यमांसं च पर्स्निस्वाप-हारणम् ॥ २७८ ॥ विशिष्टस्यापि शूद्रस्य पातित्यं मनुरब्रवीत् । सुरा वे मलम-न्नादेः पापाद्वै मलमुच्यते । तरमाह्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवत् ॥ २७९ ॥ चकाराद्विशिष्टस्य शूद्रस्यापि पूर्वयचनात् ॥ २८० ॥ यत्तु राजन्यवैश्ययोर्गवाज्याः दिमध(द्य)स्यामतिषेधस्तन मतं स्यानं च निषिद्धादीनां सतां मतं च, विशिष्टश्रूद्रस्य ·मद्यमांसनिषिद्धत्वात्, इच्याध्ययनादिश्रौतस्मार्तकर्माईक्षत्रवि।शिष्टस्यापि तद्वद्वैश्चयस्यै च पातिषेधात्र तु प्रायश्चित्ताल्पत्वप्रतिपादनपराण्येव न त्वप्रतिषिद्धपराणि ॥ २८१॥ ब्राह्मणस्य मरणान्तिकमुपदिष्टम् ॥ २८२ ॥ राजन्यवैश्यविशिष्टशूद्राणां पूर्णपादो-नार्धीनत्रतचर्या उक्ताः ॥ २८३ ॥ सुरायास्तु सर्वेषां द्विजानां मरणान्तिकमेर्वे, शूद्रस्य गोसहस्रदानं वा परिपूर्णव्रतं वाऽऽचरितंव्यं न तु मरणान्तिकम् ॥ २८४ ॥

१ खा °नं पादका° । २ ख. °युना ताडि° । ३ ख. ताल्पलाशं वा । ४ क. °णमेव च । ५ क. °पः पक्षत्रं मा° । ६ ख. °द्दिष्ठमुच्छि° । ७ ख. °ण्डानाम° । ८ ख. °दन्या स° । ९ क. °त्र चानि° । १० ख. °ह्दिय क्ष° । ११ क. °स्य प्र° । १२ क. °व च । शूद्रस्यार्घनगो° ।

अग्निवर्णी सुरां पीत्वा सुरायास्तु द्विजातयः। मरणाच्छुद्धिमृच्छन्ति शूद्रस्तु व्रतमाचः रेत् ॥ २८५ ॥ मद्यं पीत्वा राजन्यवैद्या चरेतां व्रतमेव च । शूद्रस्त्वर्थं चरेत्तदृद्वाः ह्मणो मरणाच्छुविः। यक्षरक्षःपिज्ञाचात्रं मद्यमांमसुरासमम् ॥ २८६ ॥ नात्रव्यमेव विमेण भुक्तवा तु ज्वलनं विशेत्। मद्यं वार्राप सुरां वार्राप यः पिबेद्वाह्मणाधमः॥२८७॥ अग्निवर्णे तु गोमूत्रं पिबेदञ्जलिपञ्चकम् । गरणाच्छुद्धिमाम्नोति जीवेद्यादे विशुध्याति ॥ २८८ ॥ \* मद्यस्य प्रतिषिद्धचर्थे घृतं श्लीरमथाम्बु वा । प्राञ्चायित्वाऽग्निवर्णे तु तद्भतां शुद्धिमाप्नुयात् ॥ २८९ ॥ दत्त्वा सुदर्णे विशाय गां च दत्त्वा विशुध्यति। क्षत्रविद्शुद्रजातीनां सुवर्णे तु यथाक्रमम् ॥ २९० ॥ पादोनमर्थे पादं वा चरेद्वतं यथोक्तवत् । समेष्वर्धे प्रकुर्वीत कामतः पूर्णमाचरेत् ॥ २९१ ॥ कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञे मुज्ञलमर्पयेत् । स्वकर्म रूयापयंश्रेव इतो मुक्तोऽपि वा ज्ञाचिः ॥ २९२ ॥ राज्ञा यदि विमुक्तः स्यार्र्प्ववद्त्रतमाचरेत् । आत्मतुल्यसुवर्णे वा दद्याद्विमस्य तुष्टिकृत् ॥ २९३ ॥ तत्समव्यतिरिक्तेषु पादमेव त्रतं चरेत्। चान्द्रायणं पराकं वा क्रुर्याद्रयेषु सैवतः ॥ २९४ ॥ द्रव्यप्रत्यर्पणं कर्तुस्तन्मूलं द्रव्यमेव वा। व्रतं समाचरेत्कृत्वा यथा परिषदीरितम् ॥ २९५ ॥ = बलाच्छौर्येण वा स्नेहाव्यवहारादिनाऽपि वा । समाह-राति यद्दव्यं तत्सर्व स्तेयग्रुच्यते ॥ २९६ ॥ देशः(शं) कालं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य सर्वतः । प्रायाश्चेत्तं प्रदातव्यं धर्मविद्धिर्मनीषिभिः ॥ २९७॥ भागनी मातरं पुत्रीं स्नुषामाचार्ययोर्षितः । अकामतः सकुद्दत्वा चरेत्पूर्णव्रतं नरः ॥ २९८॥ पश्चिमाभिमुँखीं गङ्गां काल्टिन्द्या सह संगताम् । फलक्षप्रस्वणं पुण्यं द्वारकां सेतु-मेव च ॥२९९॥ चन्द्रपुष्करणीं वाऽपि वेणीसागरसंगमम्। गोदावर्याः शबयी वा गत्वा तत्राऽऽचरेद्व्रतम् ॥ ३०० ॥ पूर्ववद्द्वादशाब्दानि चरेद्व्रतमनुत्तमम् । कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वोघनाश्चनः ॥ ३०१ ॥ इममेच जपन्मन्त्रं ध्यात्वां हृदि सनातनम् । त्रिसंध्यास्वयुतं भक्त्या नित्यं द्वादश्चत्सरम् ॥ ३०२ ॥ चान्द्रायणैः पराकैर्वा कुच्छ्रैर्वा शमयेत्समाः । जीवे श्लीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डप-पाटलै: ॥ ३०३ ॥ निवसित्वा बहिग्रीमात्क्षितिशायी जितेन्द्रियः । मनःसंतापकरण-मुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥ ३०४ ॥ सदा कृष्णं हर्रि ध्यायञ्जपन्मन्त्रमनुत्तमम् । द्वादशाः ब्दाद्विमुच्येत पापादस्मात्तपोवछात् ॥ ३०५ ॥ भगिन्यादिषु योषितसु यो गच्छे-त्कामतो नरः । प्रतप्तामायसीं नारीं समास्थिषा हुताशने ॥ ३०६ ॥ श्रायित्वा सुम-

इत आरभ्य पूर्णमाचरेदिखन्तं न विद्यते क. पुस्तके । = एतद्वचनद्वयं न विद्यते क. पुस्तके ।

१ इ. सर्वशः । २ ख 'वितम् । अ' । ३ ख. 'मुखां ग' । ४ ख. 'प्राप्तमतोयेन स' ।

हृद्(हाव)ह्नौ दम्धः शुद्धिमवाप्तुयात् । एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो ब्रजेत् ।। ३०७ ॥ एवमाप्तिं विशेदीमाःपापं विज्ञाप्य पर्षदि । अकामतः सकुद्गत्वा चरेद्धर्म-त्रतं नरःः।। ३०८ ।। [ \* अभ्यासे तु चरेत्पूर्णं कामतः सकृदेव च । कामतोऽ• भ्यासिवषये तत्रापि मरणान्तिकम् ॥ ३०९ ॥ समेष्वर्थं प्रकुर्वीत सकृदेव ह्यकामतः । कामतस्तु चरेत्पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम् ॥ ३१० ॥ अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्ण-मेव व्रतं चरेत्। अन्यास्विप च नारीषु सकृद्धस्वाऽप्यकामतः ॥ ३११ ॥ पाद-मेवाऽऽचरेद्धीमानभ्यासे त्वर्धमाचरेत् । साधारणासु सर्वीसु चरेचाद्रायणव्रतम् कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे व्रतमाचरेत् ॥ ३१२ ॥ स्वदारास्वास्यगमने पुंसि तिर्यक्षु कामतः । चान्द्रायणं पराकं वा शाजापत्यमथापि वा ] ॥ ३१३ ॥ उद्क्यां सूतिकां गत्वा चरेत्सांतपनं व्रतम् । चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो द्विगुणं चरेत् ॥ ३१४ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वाण मैथुनम् । कृत्वा सचैलं स्नात्वा च वारुणीभिश्र मार्जियेत् ॥ ३१५ ॥ चण्डाठी पुंश्रठी म्लेच्छी पाषण्डी पतितामपि । रजकी बुरव्हीं (बुरुहीं) व्याधां सर्वी ग्रामान्त्यजाः स्त्रियः ॥ ३१६ ॥ अकामतः सकृद्धत्वा चरेचान्द्रायणं व्रतम् । अभ्यासे तु व्रतं पूर्णे ताभिश्व सह भोजने।।३१७॥ कामतस्तु सकृद्धत्वा अन्त्वा त्वैर्थे समाचरेत् । तत्र भूयश्चरेत्पूर्णमभ्यासे मरणान्ति-कम् ॥ ३१८ ॥ + यो येन संवसेदेषां तत्पापं सोऽपि तत्समः । संलापस्पर्शनादेव श्रुयाश्चनासनादिभिः ॥ ३१९ ॥ तद्वदेवाऽऽचरेत्सर्वे व्रतं द्वादशवार्षिकम् । अका-मतश्ररेद्धर्मे षण्मासात्पादमाचरेत् ॥ ३२० ॥ मासत्रये द्विवर्षे स्यान्मासमात्रे तु वत्सरम् । कामतो द्विगुणं तत्र चरेदब्दादिकं व्रतम् !। ३२१ ।। ऊर्ध्वे तु वत्सरात्पूर्णं द्वैगुण्याद्यमतः ऋगात् । कामतो वत्सरादूर्ध्वे द्विगुणव्रतमाचरेत् ॥ ३२२ ॥ ऊर्ध्वे द्विव-र्षात्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते । य(या)जनाध्यापनाद्दानात्पानाच सह भोजनात् । सद्य एव पतत्यस्मिन्पतितेन सहाऽऽचरन् ॥ ३२३ ॥ तत्राप्यकामतस्त्वर्ध कामतः पूर्णमाचरेत् । षण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्मृतम्।। ३२४।। ऊर्ध्वे तु निष्कृतिर्न स्याद्भृग्वग्निपतनं विना । द्वितीयस्य तृतीयस्य नेष्यते मरणा-न्तिकम् ॥ ३२५ ॥ अर्घपःदं सम्रुद्धिं कामतो द्विगुणं तथा । ब्रह्मकूर्चीपवासेन चतुर्थस्य विनिष्कृतिः॥ ३२६ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्थः खः पुस्तक एवास्ति । + इत आरभ्य मरणान्तिकमुच्यत इन्त्यन्तप्रन्थः कः पुस्तके न विद्यते।

पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धर्मविदो विदुः॥ ३२७॥ अन्येषामपि संसर्गात्प्राय-श्चित्तं प्रकल्पयेत् । पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिकमुच्यते ॥ ३२८ ॥ अकामतश्चरे-द्धमैत्रतं पृथु यथोदितम् । व्याभिचारे तु सर्वत्र कामतो मरणाच्छुचिः ॥ ३२९ ॥ अकामतश्चरेत्पूर्ण पातिलोम्यं गता सर्ता । अर्थमेवाऽऽनुलोम्येषु तयैव भ्रूणहादिषु ॥ ३३० ॥ यतिस्तु ब्रह्मचारी च गत्वा स्त्रियमकामतः । गुरुतल्पगमु(मो) दिष्टं पूर्णपर्थ(र्ध) समाचरेत्।। ३३१ ।। कामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेव ssचरेद्वतन्। यतेस्तु मरणाच्छुद्धिः शिश्नस्योत्क्रन्तनेन वा ॥ ३३२ ॥ तयोस्तु रेतःस्खळने क्रुच्छ्रं चान्द्रायणं चरेत् । जप्त्वा सहस्रं गायच्या गृहस्थः शुद्धिमाष्तुयात् ॥३३३ ॥ द्विस-इसं वनस्थस्तु जपेद्रेतोनिपातने । तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुगत्रिगुणादिकम् ॥ ३३४॥ परिव्राजनकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा। एवं समाचरेद्धीमान्पायश्चित्तमतान्द्रतः ॥३३५॥ भायश्चित्तमकुर्वाणः पापेषु निरतः सदा। कल्पायुतकातं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते ॥३३६॥ धृत्वा गोचर्ममात्रं तु सममेकं निरन्तरम् । पश्चगव्यं पिबन्गोच्नो गुरुगामी विशुध्यति ।।३३७॥ गोमूत्रेणैव च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः । विष्णोः सहस्रनामानि जपेनित्यं समाहितः ॥ ३३८ ॥ शयीत गोत्रजे रात्रौ गवां हितमनुस्मरन् । व्याघ्रादिः भिर्शृहीतां गां पङ्के निपतितां तथा ॥ ३३९ ॥ मोचथेदथ वा प्राणांस्तदर्थ वै परि-त्यजेत् । तेनैव हि विशुद्धः स्यादसंपूर्णव्रतोऽपि वा ॥ ३४० ॥ व्रतान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः शुद्धिमवाप्नुयात्। गोस्वामिने च गां दत्त्वा पश्चादेतद्वतं चरेत् ॥३४८॥ दद्यात्रिरात्रमुपोष्य द्रषमेकं च गा दश्च । योक्त्रेण गृहदाहा चैर्बन्धनेवी हता यदि ॥ ३४२ ॥ मितिपूर्वेण गां हत्वा चरेश्रेवार्षिकं व्रतम् । द्विवर्षे पूर्ववद्वाडापे चर्मणाडड-र्द्रेण वाससा ॥२४३॥ कपिलां गर्भिणीं वाऽपि द्वषं हत्वा च कामतः । व्रंत द्वादश वर्षाण चरेद्रह्मत्रतोदितम् ॥ ३४४ ॥ अत्चार्यदेवित्राणां इत्वा तु द्विगुणं चरेत् । होमधेनुं प्रसूतां च दाने च समलंकृताम् ॥ ३४५ ॥ उपभ्रुक्तां रूपेणापि तां च द्वादश्चार्षिकम्। निष्पीडनं वाऽपि तेषु दोषेष्वरुपमतिद्रतः ॥ ३४६ ॥ शरणागतवा-लक्षीघातुकैः संवसेत्र तु । चीर्णत्रतानिप चरन्कृतन्नानिप सर्वदा ॥ ३४७ ॥ अग्निदां गरदां चण्डीं भर्तृष्टीं लोकघातिनीम् । हिंस्रयंस्तु विधानस्त्रीं इत्वा पापं न गच्छिति ॥ ३४८ ॥ गुरुं वा बालवृद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन् ॥ ३४९ ॥ नाऽऽत्ततायिवधे दोषो इन्तुर्भवति कश्चन । प्रख्यान तदाषं कुर्नीत परिष( र्ष )दुक्तं यथोदितम् ॥ ३५० ॥ अनभिख्यातदोषस्तु रहस्य-

<sup>ी</sup> ल. 'क्ने च ए' । २ क. मृ( ऋ )च्छति । ३ ल. 'दोषः कु' । ४ ल. 'रित्यक्तं ।

वृद्धहारौतस्मृतिः।

व्रतमाचरेत् । कण्डमात्रज्ञ स्थित्वा राममञ्जं समाहितः ॥ ३५१ ॥ जपेद्द्वादशसाः इसं ब्रह्महा शुद्धिमाष्तुयात् । सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदशक्षरं तथा ॥ ३५२ ॥ लक्षं जप्त्वा कृष्णंमन्त्रं मुच्यते गुरुतत्त्पगात् । उपोष्यान्तर्जले स्थित्वा वासुदेवमनुं शुभम् ॥ ३५३ ॥ जपेदद्वादशसाहस्रं गोघ्नः प्रयतमानसः । असंख्यानि च पापानि अनुक्तान्यि यानि च ॥ ३५४ ॥ चित्तस्थो भगवान्कृष्णः सर्वे इरति तत्क्षणात्। एकाद्रश्यपवासस्य फलं प्रामोति मानवः ॥३५५॥ आषाढादिचतुर्मासे कृते भ्रुक्तवा जितेन्द्रियः । दुग्याब्धौ शेषपर्यङ्को शयानं कमलापतिम् ॥ ३५६ ॥ ध्यात्वा सम-**र्चियेत्रित्यं** महद्भिच्यते हाघैः ॥ ३५७ ॥ a Dilla

## इति रहस्यशायश्चित्तम् ।

रजस्वलां स्तिकां वा चण्डालं पतितंत्रधा। पाषण्डिनं विकर्मस्थं श्रेवं स्पृष्टाऽप्यका-मतः ॥ ३५८ ॥ गोपयेनानुश्चिमाङ्गः सवासा जलगाविशेत् । गायत्र्यष्टशतं जप्त्वा घृतं शश्य विशुध्यति ॥ ३५९ ॥ स्पृष्टा तु कामतः स्नात्वा चरेत्सांतपनं व्रतम् । श्वपचं पतितं स्पृष्टा गीवास्त्रव्यजनादिभिः ॥ ३६० ॥ विड्बराहं शुनं काकं गदर्भ युपमेव च। मर्थ मांसं तथैवौष्ट्रं विष्मू अं शवमेव च ॥ ३६१ ॥ करकं जलफेनं च वृक्षनिर्यासमेव च । करक्कं लशुनं चाैिश्य कम्बलं शिग्रुमेव च ॥ ३६२ ॥ आर-ण्वधटुमं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् । क<sup>र्</sup>नध्ये तु मार्जारं स्पृष्ट्वा स्नानं समाचः रेत् ॥३६३॥ बौद्धशैविपशाचानामाल्यं योऽनुगच्छति । सचैलमवगाह्यापः साविशीं त्रिश्चतं जपेत् ॥ ३६४ ॥ तत्स्पृष्टस्पृष्टिनौ स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत् । ऊर्ध्वमाच-मनं प्रोक्तं धर्भविद्भिरकरमषैः ॥ ३६५ ॥ उच्छिष्टकेशभस्मास्थिकपालं मलमेव च । स्नानाद्रेधरणीं स्पृष्टा स्नानं चैव सनाधरेत् ॥ ३६६ ॥ प्रक्षाल्य पादौ संक्रम्य तथै-बाऽऽचम्य वारिणा । मन्त्रसंमार्जित्जलं वृष्ट्वा गाँ च विशुध्याते ॥ ३६७ ॥ विश्विं-ष्टानां च विपाणां गुरूणां व्रतशास्त्रिनाम् । विनेतराणामुच्छिष्टं स्पृष्टा स्नानं समाच-रेत् ॥३६८॥ शैवानां पतितानां च बाह्याचां त्यक्त.कर्मणाम् । उच्छिष्टस्पर्शनं कृत्वा गां वा दद्यात्पयस्विनीम्।।३६९॥ उन्डिछ्टेन स्वयं चान्यम्रुच्छिष्टं यद्यकामतः । स्पृक्षा सचैछं स्नात्वा च साविज्यष्ट्रशतं जपेत् ॥ ३७० ॥ कामतश्राऽऽचरेत्कुच्छूं ब्रह्मकूर्चे द्विजोत्तमः । राजानं च विशं शूदं वरेचान्द्रायणं द्विजः । तौ च स्नात्वा चरेत्क्रच्छ्रं गां वा दद्यात्पयस्विनीम् ॥ २७१ ॥ इन्छिष्टेन स्पृश्चश्रूद्रमुच्छिष्टं श्वानमेव च । सवासा जलमाष्ट्रत्य चरेत्सांतपनं ब्रतम् ॥ ३७२ ॥ तत्रापि कामतः स्पृष्टा पराकद्व-यमाचरेत् । पश्चगव्यं पिवेच्छूदः स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ३७३ ॥

९ स. शवं । २ स. गोपालव्यजनाष्टतम् । वि° । ३ स. "त्रं दशमे" । ४ स. चातुगच्छीत स्वस्य शुद्धे । सचैलमेकबाह्या । ५ ख. तां ,६ ख. विनीत । ७ खे. रेखा चरेचान्द्रायणं वतम् । ८ ख. उच्छित्।

चण्डालं पतितं मद्यं सूतिकां च रजस्वलाम् । उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः पराकत्रयमाः चरेत् ॥ ३७४ ॥ उच्छिष्टेन चिरं कालमुषित्वा स्नानमाचरेत् । उच्छिष्टाशौचमरणे चरेद(रन्त्व)ब्दं द्विजातयः ॥३७५॥ रजस्वला सूतिका वा पश्चत्वं यदि चेद्गता।पश्च गन्यैः स्नापियत्वा पावमान्येर्द्विजातयः ॥ ३७६ ॥ मत्यृचं कलशैः स्नाप्य सपिवत्रै-र्जलैः शुभैः । शुभवस्त्रेण संवेष्ट्य दाहं क्रुर्योद्विधानतः ॥ ३७७ ॥ चण्डालाह्नाह्मणा-रसर्पोत्ऋव्यादादुदकादिभिः । हतानामपि क्चर्वीत पूर्ववद्द्विज्युगवः ॥ ३७८ ॥ तत्रा-रि कामतः क्रुर्यात्षडब्दं तस्य वान्धवाः । विषाधैर्घनशस्त्राधैरात्मानं यदि घातयेत् ॥ ३७९ ॥ गोशतं विषमुरूयेभ्यो दद्यादेकं दृषं तथा । नारायणवर्छि कृत्वा सर्वम-प्यौर्ध्वदेहिक ॥ १८० ॥ रजस्वला तु या नारी स्पृष्टा चान्यां रजस्वलाम् । च-ण्डालं पतितं वाऽपि शुनं गर्दभमेव च ॥ ३८१ ॥ तावित्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सांतपनं व्रतम् । स्पृष्ट्वाऽप्यकामतः स्नात्वा पश्चगव्यैः शुभैर्जलैः ॥ ३८२ ॥ चातुर्वर्ण्यस्य गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि वा। अन्तर्वत्नी भवेत्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कृतिः ॥ ३८३ ॥ तद्गृहं तु परित्यक्तवा(ज्य) दग्ध्वा वाऽन्यत्र संस्थितः । संसर्गोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत् ।: ३८४ ।। अपृथकपृथकप्रकुर्वीरन्सर्वे गृहनिवासिनः । दाराः पुत्रश्च सुहृदः प्रायिश्वत्तं यथोदितम् ॥ ३८५ ॥ सभर्तृकाणां नारीणां वपनं तु विवर्जयेत् । सर्वा-न्केशान्समुद्धृत्य च्छेदयेदङ्कुछित्रयम् ॥ ३८६ ॥ केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रत-माचरेत्। प्रायश्चित्ते तु संपूर्णे कृत्वा सांतपनं व्रतम् ॥ ३८७ ॥ ब्रह्मकूर्चोपवासं वा विशुध्यति तदेनसः ॥ ३८८ ॥ अर्घाक्संवत्सरार्घातु गृहदाहं न चोदितम् (१) । यहूहे पातकोत्पत्तिस्तत्र(च) यत्नेन दाहयेत् ॥ ३८९ ॥ त्यजेद्वा संनिकृष्टाच शुद्धि चैवाऽऽत्मनस्ततः । संबन्धाचैव संसर्गात्तुल्यमेव नृणामघम् ॥ ३९०॥ तस्मात्संसर्गः संबन्धान्पतितेषु विवर्जयेत् ॥ ३९१ ॥ चण्डालपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । पराकं कामतः कुर्याद्वस्रकूर्चमकामतः ॥ ३९२ ॥ अभ्यासे तु षडब्दं स्याचान्द्राय-णमकामतः । चण्डालानां तडागे वा नदीनां तीर्थ एव वा ॥ ३९३ ॥ स्नात्वा पीत्वा जल्ञं विप्रः प्राजापत्यमकामतः । कामतस्तु पराकं वा चान्द्रायणमथापि वा ॥३९४॥ अभ्यासे तु त्रतं पूर्णे षडब्दं स्यादकामतः। सर्वेवां प्रतिलोमानां पीत्वा सांतपनं ·चरेत् ॥ ३९५ ॥ चान्द्रायणं पराकं वा व्यब्दं वाऽपि यथात्रमम् । भोजने गमनेऽ-ुष्येवं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥३९६॥ चाण्डाछपतितादीनां गृहेष्वन्नमपि द्विजः। भुक्त्वाऽ-ब्दमाचरेत्क्रुच्छ्रं चान्द्रायणमकामतः ॥३९७॥ चण्डालवाटिकायां तु सुप्त्वा **अ**क्त्वाऽ-

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके । + एतदाद्यर्घद्वयं न क. पुस्तके ।

प्यकामतः । चरेत्सांतपनं कुच्छं चान्द्रायणमथापि वा ॥३९८॥ चण्डालवाटिकायां तु मृतस्याब्दं विशोधनम्। स्नापनं पञ्चगव्येश्व पावमान्येः शुभैर्जलैः ॥३९९॥ श्रूद्रान्नं सूतिकानं वा शुना स्पृष्टं च कामतः। भ्रुक्त्वा चान्द्रायणं कृच्छ्रं पराकं वा समाच-रेत् ।। जलं पीत्वा तयोर्विपः पश्चगव्यं पिवेद्द्रचहम् ।। ४००॥ चाण्डालः पतितो बाऽपि यस्मिन्गेहे समाविशेत् । त्यक्त्वा मृन्मयभाण्डानि गोभिः संक्रामयेइयहम् ा।४०१।। मासादूर्ध्व दशाहं तु द्विमासं पक्षमेव च । षण्मासात्तु तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेत् ॥ ४०२ ॥ ऊर्ध्व तु दहनं शोक्तं लाङ्गूलेन च खात(न)नम् । ब्रह्मकूर्च तथा कुच्छूं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ४०३ ॥ अतिकुच्छूं पराकं च ज्यब्दं वाऽपि समाचरेत् । पडव्दमूर्ध्वे षण्मासात्प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ४०४॥ वत्सरादृर्ध्वे संपूर्ण व्रतमेवाऽऽचरेद्बुधः । अमेध्यशवचण्डालमद्यमांसादिदूषितात् ॥ ४०५ ॥ कूपादुद्धृत्य कलबैः सहस्रं रेचयेज्जलम् । निक्षिप्य पश्च गन्यानि वारुणैरपि मन्त्रयेत् ॥ ४०६ ॥ तडागस्यापि शुद्धचर्थ गोभिः संक्रामयेज्जलम् । धान्यं(न्ये) तु क्षालनाच्छुद्धिबाहुन्यं श्रीक्षणादिष ॥ ४०७ ॥ रसानां तु परित्यागश्राण्डालादिप्रदूषणात् । प्रासाद्देवह-म्योणां चण्डालपतितादिषु ॥४०८॥ अन्तःभविष्ठेषु तथा शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा । गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्रेणैव लेपयेत् ॥ ४०९ ॥ पुण्याहं वाचियत्वा तु तत्तो-यैर्दर्भसंयुतैः । संत्रोक्ष्य सर्वतः पश्चादेवं समभिषेचयेत् ॥४१०॥ पश्चामृतैः पश्चगव्यैः स्तापियत्वाऽथ वैष्णवः। प्रत्यृचं पावमान्यैश्च वैष्णवैश्वाभिषेचयेत् ॥४११॥ अष्टोत्तर-सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । चतुर्भिवैष्णवैर्मन्त्रेः स्नाप्य पुष्पाञ्जालि तथा ॥ ४१२ ॥ श्रीमुक्तेन तदा दिव्यैर्दयान्नीराजनं द्विजः । अत्रैष्णवस्पर्शनेऽपि एवं कुर्वात वैष्णवः ॥ ४१३ ॥ भिन्ने विम्बे तथा दग्ये परित्यक्तै( ज्ये )व तं ग्रंहे । वैदेहीं वैष्णवी-मिष्टा पुनः स्थापनमाचरेत्।। ४१४ ॥ चेःराचपहृते नष्टे वासुदेवं यजेचरुम् । स्थाना-न्तरगते विम्वे पुनः स्थापनमाचरेत् ॥ ४१५ ॥ तोयाधिवासनं वेद्यामधिरीपणमेव च । नयनोन्मीलनं दीक्षां वर्जियित्वाऽन्यमाचरेत् ॥ ४१६ ॥ पश्चगव्यैः स्नापयित्वा पश्चत्वक्पछवाश्चितैः । मङ्गलद्रन्यसंयुक्तैःराद्धः समभिषेचयेत् ॥ ४१७ ॥ सूक्तेश्र ब्राह्मणस्पत्ये रविगवेष्णवीस्तया । चतु िर्वेष्णवेर्मन्त्रेः पृथमष्टोत्तरं शतम् ॥ ४१८ ॥ वैष्णव्या चैव गायत्र्या शङ्क्षेन स्नापयेद्बुधः । ध्रुवसूक्तमृचं स्मृत्वा जपन्संस्थापये-द्धरिम् ॥ ४१९ ॥ ततस्तन्मूर्तिमन्त्रेण मूलमन्त्रेण वा द्विजः । दद्यात्पुष्पसद्वसाणि देवतां समनुस्मरन् ॥ ४२० ॥ पश्चात्सादरणं विष्णोरर्चियत्वा विधानतः। इन्द्रसोमं सोमपतेरिति सूक्तमनुत्तमम् ॥ ४२१ ॥

१ ख. ततः । २ क. ब्रहेत् । ३ ख. "रोहुण" ।

जपन्भक्त्याऽथ देवेंस्तु दद्यात्रीराजनं द्विजः । प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रांस्तु भोज्येत् ॥ ४२२ ॥ अर्वेष्णवेन विशेण शूद्रेणैवार्चिते हरी । सहस्रमभिषेकं च पुष्पा-**झिलसदस्रकम् ॥ ४**२३ ॥ महाभागवतो विषः कुर्यान्मन्त्रद्वयेन च । देवतोत्तरसं पर्क विना स्वाहरणं हरौ ॥ ४२४ ॥ अदेष्णवानां मन्त्राणां पकान्नस्य निवेदने । कृत्वा नारायणीमिष्टिं पुनः संस्कारमाचरेत् ॥ ४२५ ॥ देशान्तरगते विम्वे चिर-कालमनार्चेते । अधिवासादिकं सर्व पूर्ववद्वैष्णवोत्तमः ॥ ४२६ ॥ विष्णोहत्सवमध्ये तु विद्युत्स्तानितसंभवे । रथे भङ्गे ध्वजे भग्ने विम्बे च पतिते भुवि ॥ ४२७ ॥ ग्रामदाहेऽइभवर्षे च गुराष्ट्रत्विजि वै मृते । नालंकृतेषु विधिषु परिणीते जनार्दने ।। ४२८ ॥ अवैदिकि कियोपेते जपहोमादिवार्जिते । कुर्वीत महतीं शान्ति वैष्णवीं -वैष्णवोत्तमः ॥ ४२९ ॥ अग्निनाञ्चे तु तन्मध्ये पुनराँधानमाचरेत् । कुर्वीत वैनते**-**येष्टिं वैष्वक्सेनीमथापि वा ।। ४३० ।। श्वसूकरादिसंपर्के पवित्रेष्टिं सगाचरेत्। [ \* वैष्णवेष्टिं प्रकुर्वात पाषण्डादिश्दृषिते ॥ ४३१ ॥ अथास्य संष्ठवे विष्णोर्थत्र यत्र च संकरम् । तत्र तत्र यजेदिष्टिं पादमानीं द्विजोत्तमः ॥ ४३२ ॥ स्वापचारै-स्तथाऽन्यैर्वा मुच्यते सर्विकिल्बिषैः । अवैष्णवेन विप्रेण स्थापिते मधुसूदने ॥ ४३३ ॥ तद्राष्ट्रं वा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति । कुर्वीत वासुदेवेष्टिं सर्वे पापं प्रशामयेत् ॥ ४३४ ॥ महाभागवतेनैव पुनः संस्कारमाचरेत् ] । सेनेशवैनतेयादिनित्यानां च दिवौकसाम् ॥ ४३५ ॥ मुक्तानामपि पूजार्थे विम्वानि स्थापयेद्यदि । निवेश्याप्येक-रात्रं तु गव्यैः स्नाप्याथ देशिकः ॥ ४३६ ॥ सर्वैश्च वैष्णवैः सूक्तैस्तद्रायत्र्या सह-स्नकर्म् । कुम्भेनैवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत् ॥ ४३७ ॥ स्थण्डिलेऽप्रिं प्रति**ः** ष्ठाप्य यजेच पुरतो हरेः। अस्य वामेति सूक्तेन पायसं मधुमिश्रितम्॥ ४३८॥ अष्टोत्तरक्षतं पश्चादाज्यं मन्त्रचतुष्ट्यात्। सुपर्णताक्ष्यसूक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः ॥ ४३९ ॥ तिल्लेर्ट्याहितिभिर्हत्वा पथादष्टः तरं शतम् । वैकुण्टं पार्षदं चैव होमशेषं समापयेत् ॥ ४४० ॥ अहमस्मीति सूक्तेन पीठे संस्थापयेद्बुधः । प्रणवादिचतुर्थ्यः न्तनामभिस्तत्प्रकाशकैः ॥ ४४१ ॥ आवाह्य पूजियत्वाज्य दद्यात्पुष्पाञ्जलि ततः । द्वादशार्णेन मनुना सहस्रमथ वा शतम् ॥ ४४२ ॥ सोमरुद्रोति सूक्तेन दीपैर्नीरा-जयेत्ततः । भोजयित्वा ततो विप्रान्गुरुं सम्यक्पपूजयेत् ॥ ४४३ ॥ मत्स्यकूर्मादि-मृतीनामेवं संस्थापनं चरेत् । तत्तत्पकाशकैर्दन्त्रेजेपहोमादिकं चरेत् ॥ ४४४ ॥

<sup>\*</sup> एतचिह्नान्तर्गतग्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते ।

१ ख. "रांदान"। २ ख. "दि। सनिवैद्रमैक"। ३ ख. "म्। शङ्खेनै"। ४ ख. सुवर्ण"।

सहस्रनामिभिदेद्यात्पुष्पाणि सुर्भाणि तु । वापीकूपतडागानां तरूणां स्थापने तथा ॥ ४४५ ॥ वारुणीभिश्र सौम्पेश्र जपहोमादिकं चरेत् । तरूणां स्थापने गोपकुष्णं मातरमेव च ॥ ४४६ ॥ ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाद्धृतम् । वैनतेयािङ्कृतं स्तम्मं मध्ये संस्थापयेद्बुधः ॥ ४४० ॥ अवैष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टिं वैष्णवीं द्विजः । वैष्णवेः पश्चसंस्कारैः संस्कृतो वैष्णवो भवेत् ॥ ४४८ ॥ देवतान्तरशेषस्य भोजने स्पर्शने तथा । अनिर्वेते पद्मनाभे तस्यानिर्पतभोजने ॥ ४४९ ॥ अवैष्ण्यानां विप्राणां पूजने वन्दने तथा । याजनेऽध्यापने दाने श्राद्धे चैषां च भोजने ॥ ४५० ॥ अवैष्ण्यानां विप्राणां पूजने वन्दने तथा । याजनेऽध्यापने दाने श्राद्धे चैषां च भोजने ॥ ४५० ॥ अनिर्वेते भागवते हरिवासरभोजने । प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत वैयूहीमिष्टिमुत्तमाम् ॥४५१॥ पश्चाद्धागवतानां च पिवेत्पादजलं ग्रुभम् । एतत्समस्तपापानां प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ४५२ ॥ निर्णीतं भगवद्धक्तपादामृतनिषेवणम् । अङ्गीकृतं महाभागैर्महाभागवतैं-दिंजेः ॥ ५५३ ॥ सर्वापचारैर्मुच्येत परां वृत्तिं च विन्दति । प्रायश्चित्ते तथा चीर्णे महाभागवतादिद्वजात् । वैष्णवैः पञ्चसंस्कारैः संकृतो हरिमर्चयेत् ॥ ५५४ ॥ इति श्रीवृद्धहारीतस्तृतौ महापापादिप्रायिक्षित्तप्रकरणं नाम

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

effice and sector modes effice absolute emple security

( अथ दशमोऽष्यायः )।

अम्बरीष उवाच-भगवन्भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनाक्रियाः । प्रायश्चित्तमकृत्यान्तामसतां दण्डमेव च ॥ १ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि शाश्वतीं वृत्तिमुत्तमाम् । इष्टीनां च विधानानि विशेषांश्चोत्सवान्हरेः ॥ २ ॥ हारीत उवाच— शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि सर्वे निरवशेषतः । इष्टीनां च विधानं च हरेरुत्सवकर्मणाम् ॥ ३ ॥ नारायणी वासु-देवी गारुडी वैष्णवी तथा । वैयृही वैभवी पास्त्री (१) पवित्री पावमानिका ॥ ४ ॥ सौदर्शि(श्रे)नी च सेनेशी आनन्ती च शुभाह्वया । महाभागतीत्येताः सर्वपापहराः शुभाः ॥ ५ ॥ पायश्चित्तार्थमापे वा भोगार्थं वा समाचरेत् । पूर्वे विधनसे विष्णुः प्रोक्तवान्विधनसा भृगोः ॥ ६ ॥ प्रोक्तं ममेरितं तेन भृगुणा द्विव्यमुत्तमम् । गुद्धं तत्त्सर्ववेदेषु निश्चितं ते ब्रवीम्यहम् ॥ ७ ॥ अग्निवे देवानामवमो विष्णुरी-श्वरः । तदन्तरेण वै सर्वा देवता इति वै श्रुतिः ॥ ८ ॥ निवसन्ति पुरोडाशमग्नी वैष्णवमञ्ययम् । देवाश्च ऋषयः सर्वे योगिनः सनकादयः ॥ ९ ॥ अग्नौ यद्भयते ह्व्यं विष्णवे परमात्मने । तदग्नौ वैष्णवं प्रोक्तं सर्वदेवोपजीवनम् ॥ १० ॥

एतदेव हि कुर्वन्ति सदा नित्या अपीश्वराः । विम्रुक्ता अपि भोगार्थमेतमेव मुमुक्षदः ॥ ११ ॥ एतदेव परं शीतिः सश्रियः परमात्मनः । एतद्विना न तुष्येत भगवान्यु-स्पोत्तमः ॥ १२ ॥ यज्ञार्थमेव संस्रष्टमात्मवर्ग चतुर्विधम् । यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यतु तदेषां कर्मवन्धनम्।।१३।। वह्निर्जिह्ना भगवतो वेदा अङ्गाः सदाऽध्वरे (१)। अस्थीनि समिधः शोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीर्तिताः ॥ १४॥ स्वाहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवीं वि च ! सर्ववेदिकिया भोगा मन्त्राः पत्न्यः प्रकीर्तिताः ॥ १५ ॥ एवं यज्ञवः पुर्विष्णुविदित्वैनं हुताक्कने । जुहुयाहै पुरोडाशमज्ञात्वैवं पतेद्धः ॥ १६ ॥ यत्री यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गी यज्ञवाहनः । यज्ञ भृयज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाघनः ॥ १७ ॥ यज्ञान्तकृद्यज्ञगुद्धमन्नमभाद एव च । तस्मादेनं विदित्वैवं यज्ञं यज्ञेन पूजयेत ॥१८॥ नायं कोकोऽस्त्ययज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुभः । द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ॥ १९ ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र सदा कुर्वन्ति योगिनः । [ क्रहरेर्भोगतया कुर्याच साधनतया कचित् ॥ २० ॥ साधनं भगवान्ष्णिः साध्याः स्युर्वेदिकाः क्रियाः । श्रेषभूतस्य देहस्य तहास्यैकफळाः क्रियाः] ॥ २१ ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म तहास्यं परिकीतितम् । नैसर्गिकं तथा कुर्यात्तद्दास्यैकं विचक्षणः ॥ २२ ॥ वैदिकेनैव मार्गेण पूजयेत्परमेश्वरम् । अन्यथा नरकं साति कल्पकोटिशतत्रयम् ॥ २३ ॥ [ अतस्मा-च्छूत्युक्तमार्गेण यजेद्विष्णुं हि वैष्णवः । अर्चायामर्चयेत्युष्पैरयौ च जुहुयाद्वाविः। ध्यायेतु मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्सुवैदिकान् ] ॥ २४ ॥ एवं विदित्वा सत्कर्म भोगार्थ परमात्मनः । कुर्वीत परमैकान्ती पत्युः पत्नी यथा प्रिया ॥ २५ ॥ इदं प्रसङ्गेनोक्तं स्याद्विधानं तद्ववीमि ते । पूर्वपक्षे दशम्यां तु स्नात्वा संपूज्य केशवम् ॥२६॥ स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यादत्राङ्कुरापेण्यम्॥ इरि नारायणेष्टचर्थमिति+संकरण पूजयेत् ॥ २७ ॥ विष्णुशकाशकराज्यं भूसूक्तःभ्यां शतं ततः × । वैकुण्ठं (ण्ठ)-पार्षदं हुत्वाँ होमशेषं समापयेत् ॥ २८ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतो प्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते । + घ्यात्वेखर्थः । × एतद्ग्रे मन्त्रेण नैवेखिधकं विद्यते ।

९ क. तृप्येत । २ ख. निकीर्तितम् । ३ क. °म । नारयणेष्ट्या देवेशं पूजियत्वा च केशवम् । इति संकल्य । आवार्यत्वात्ततो देवमष्टाक्षरविधानतः । जुहुयादर्ह्यजपेतु विष्णुप्रकाशकैर्मन्त्रवित् । आवम्यान्तु (तः परं) परः श्रीभू । ४ ख 'त्वा स' ।

अयुतं तु जपैन्मन्त्र(न्त्रं) होमश्राष्ट्रोत्तरं इतम् । शेषं निवेद्य देवाय भुद्धीयारुस्वयमितः चु ॥ २९॥ ततो मौनी जपेन्मन्त्रं शयीत पुरतो हरेः । \* ब्राह्मे ग्रहूर्त उत्थायः ष्ट्यास्वा नारायणं शुचिः ॥ ३०॥ प्रभाते च नदीं गत्वा स्नात्वा संतुष्ये देवताः संध्यीमुपास्य चाऽऽगत्य स्वग्रहे समलंकते ॥ ३१ ॥ वेद्यां संप्रुच्य देवेशं मन्त्रस्तनः विधानतः । सप्तावरणसंयुक्तं महिषीभिः समन्वितम् ॥ ३२ ॥ अभ्यूच्ये गन्धनः पुष्पाद्येर्धूपदीपनिवेदनै: । अर्चियत्वा वियानेन कुण्डं दक्षिणभागतः ॥३३॥ विस्ता-र्रायामनिक्क्रेश्च इस्तमात्रं त्रिमेखलम् । तत्र वह्नि प्रतिष्ठा<u>प्य</u>ुइध्माघानान्तमाचरेत् ॥ ३४ ॥ ॐकारः स्यात्परं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकः । त्र्यक्षरं तञ्चयाणां च वेदानाँः ब्रीजमुच्यते ॥ ३५ ॥ अजायन्त ऋचः पूर्वमकाराद्विष्णुवाचकात् । श्रीवाचकादुकार रात्तु यज्ञंषि तदनन्तरम् ॥ ३६ ॥ अजायन्त तयोः सङ्गात्सामान्यन्यान्यनेकशः। अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चोच्यते ॥ ३७ ॥ तयोद्दीसो मकारेण प्रोच्यते सर्वदेहिनः । कारणं सर्ववर्णानामकारः शोच्यते बुधैः ॥ ३८ ॥ अकारो वै च सर्वाः वाक्सेषा स्पर्शोष्मभिः सँदा । वह्नौ सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥ ३९ ॥ अकार एव छप्यन्ति सर्वमन्त्राक्षराणि हि । अकारो वासुदेवः स्यात्तस्मिः न्सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ ४० ॥ मन्त्रो । हे बीजं सर्वत्र किया तच्छक्ति रूच्यते । मन्त्रतन्त्रः समायुक्तो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥ ४१ ॥ मन्त्रः पुमान्त्रिया स्त्री च तयुक्तं मिथुनं स्मृतम् । तस्माद्यजुंषि तन्त्राणि ऋचो मन्त्राणि चा(स्तथाऽ)ध्वरे ॥ ४२ ॥ मन्त्र-क्रियाजुष्ट्रमेव मिथुनं यज्ञ उच्यते । मन्त्रतन्त्रांशमेते ऋग्यजुषी यज्ञकर्माणे ॥ ४३॥ जद्गीतं(थं) तु भवेत्साम तस्मानद्वेष्णवं त्रयम् । ऋग्भिरेव तमुद्दिश्य पुरोडाशं यजेद्-बुधः ॥ ४४ ॥ ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कर्मसु बाङ्किणे । इन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु ॥ ४५ ॥ ज्ञेयानि विष्णोस्तान्यत्र नान्येषां स्युः कथंचने । अकारे रूढ इत्यामारिन्द्रत्वं परमेश्वरे॥४६॥औत्मनां प्रसवे सूर्यः सौम्यत्वात्साम इत्यतः। वायुः स्याज्जिगतः प्राणाद्वरुणः सर्वजीवनः ॥ ४७॥ मित्रः स्यात्सर्विमित्रत्वादात्मै-क्रत्वाद्बृहस्पतिः। रोगनाशाद्भवेद्वुद्रो यमः स्यात्त निर्धामकः ॥४८॥ हिरण्यत्विमिति पौक्तं नेति प्राप्यत्वमुच्यते । नित्यसत्त्वाद्धिरण्यः स्यात्तद्वर्भत्वाद्धिरण्यः ॥ ४९ ॥ हिरण्य-

\* एतदर्धे न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ ख. °ध्यामन्वास्य । २ क. पूर्वे म ° ३ क. °त्सामत्यस्यान्यमेकशः । ४ क. सह । ५ क. वा । ६ ख. °म्निमिन्द्रत्वं वर ईश्व । ७ क. आत्मानं प्रसवे सूर्य सौम्यतत्सोम । ८ क. °स्याजीवतः । ९ क. • नाशो भवे । १० क. °कः । हृतिसंत्व ।

गर्भिः इत्युक्तः सत्त्वगर्भो जनार्दनः।हिरणयः स भूतेभ्यो दहत्रे इति वै श्रुतिः ॥५०॥ सर्वीन्स त्राति सविता पिता च पितृतित्पता । स्वर्भूर्श्वव इति पोक्तो वेदवेद्येति चोच्यते ॥ ५१ ॥ यस्य च्छन्दांसि चाङ्गानि ससुपर्णपिहोच्यते । अत्राङ्ग<sup>े</sup> वे**र्ण**-मित्युक्तं छन्दोमयमुदाहृतम् ॥ ५२ ॥ गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पङ्क्तिरेव अ विष्टुप् च जगती चैव च्छन्दांस्येतान्यनुक्रमात ॥ ५३ ॥ एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्ण इहोच्यते । यस्पाज्जातास्त्रयो वेदा जातवेदाः स उच्यते ॥ ५४ ॥ पावमानः पावियत्वा त्रिवः स्यात्सर्वदा ग्रुभात् । सुजनैः सेव्यते यस्तु अतो वै शंधुरित्यर्जः ॥ ৪৬ ॥ अन्यान्यस्यैव नामानि वैदिकानि विवेचनात् । पुनामानि यानि विष्णोः इस्तीनीमानि श्रियस्तथा ॥ ५६ ॥ परस्य नैदिकाः शब्दाः समाक्रुष्येतरेष्वापे । व्यव-हियन्ते सत्ततं छोकवेदानुसारतः ॥ ५७ ॥ न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कि हिंचित् । एतन्नाम्नां गतिर्विष्णुरेक एव प्रचक्षते ॥५८॥ शब्दब्रह्मत्रयी सर्वे वैष्णवं सिदिहोच्यते । देवतान्तरशङ्का तु न कर्तव्या हि वैदिकै ॥५९॥ वषट्कृतं तु यद्देदे . तदत्यन्तिभियं हरेः । स्वाहास्वधाभ्यां मनसा हुतं तद्वैष्णवं स्मृतम् ॥ ६० ॥ समिदाः क्यैर्या आहुतीर्ये वेदेनैव जुह्वति । यो मनसा स वर इत्यृचां प्रोक्तः सदाऽध्वरे॥६१॥ वेदेनैव हार्रे तस्माद्यजेत द्विजसत्तमः। प्रमङ्गादेवमुक्तं स्याद्विधानं तद्ववीमि ते ॥६२॥ ऋग्वेदसंहितायां तु मण्डलानि दश कमात्। एकैकमिष्टचा होतन्यं चरुणा पायसेन वा ॥ ६३ ॥ घृतेन वा तिलैर्वाऽपि विल्वपत्रैरथापि वा । अग्निमीळ इति पूर्व मण्डलं मत्युचं यजेत् ॥ ६४ ॥ पुष्पाणि च तथा दचात्सुगन्धीनि जनार्दने । विष्णुसूक्तेई-विद्वुत्वा चतुर्भन्त्रैः शतं यजेत् ॥ ६५ ॥ वैकुण्ठपार्षदं होमं तर्पणं चापि पूर्ववत् । वैष्णवान्मोजयेत्रित्यमप्रि चापि सुसंप्रहेत् ॥ ५६ ॥ उपोषितो दीक्षितश्च यावदिष्टिः समाप्यते । अन्ते चावभूथेष्टिं च पुष्पयागं च पूर्ववत् ॥ ६७ ॥ आचार्यं ब्राह्मणां-श्वापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् । इमां नारायणेष्टिं च सक्रद्वाऽपि यजेत्तु यः ॥ ६८ ॥ अनैवद्या भवेचेष्टीम( ष्टिर )युतं मूलमन्त्रतः । होमं पुष्पाञ्जलिं वाऽपि तथैवायुतमा-चरेत्। ६९ ॥ पूजियत्वा ततो विमानिष्टा सम्यक्फलो भवेत् । अथवा पौरुषं स्कामष्टोत्तरशतं चर्म् ॥ ७० ॥ हुत्दा चतुर्भिमन्त्रेश्च छमेदिष्टिं न संशयः॥ ७१ ॥ अथ वासुदेवेष्टिरुच्यते— एकाद्रयां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनार्दनम् । समर्चयद्विधानेन रात्रौ जागरणान्वितः

<sup>ी</sup> ख. °नः । सञ्यान ° । २ ख. °तं यद्वेदेन त ° । ३ ख. °नधीतवेदश्रेष्टिम ° । ४ ख. विष्याः स ° । ५ ख. अवाक्ष्यपा ° ।

ा। ७२ ॥ द्वाद्रयां पातकत्थाय स्नायात्रद्यां तिलैः सह । द्वाद्त्रार्णेन मनुना सिश्चे-**दृष्टोत्तरं शतम् ॥ ७३ ॥ अभिमन्त्रय जलं पश्चात्तुल्लसीमिश्रितं पिवेत् । सर्वकर्मस्य-**मिहितभेतदेवाधमधेणम् ॥ ७४ ॥ तत्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं योजयेदधमधेणे । स्नात्वा संतर्थ देवधीन्कृतकृत्यः समाहित: ॥ ७५ ॥ गृहं गत्वाऽर्चयेहेवं वासुदेवं सनात-नम् । द्वादशार्णविधानेन कस्तुरीचन्दनादिभिः ॥ ७६ ॥ जातीकेतकर्कुन्दाधैः सुक्र-ष्णतुलसीदलै: । सुधाब्धौ शेषपर्यक्के समाभीनं श्रिया सह ॥ ७७ ॥ इन्दीकरदल-इंगामं शङ्खचकगदाधरम् । सर्वाभेरणसंपत्रं सदायौवनमच्युतम् ॥ ७८ ॥ अनन्तं विहगाधीशं सेनेशाद्यैरुपासितम् । त्रिदशेन्द्रैविंमानस्थैत्रेह्मरुद्रादिभिस्तथा ॥ ७९ ॥ स्तूयमानं इरि ध्यात्वा अर्चयेत्रयतात्म्वान् । सर्वमावरणं पश्चादर्चयेत्कुसुमादिषिः ॥ ८० ॥ प्रथमं महिषीसंघं लक्ष्मीभूम्यौ च नीलया । अनन्तरं च गरुडयमसेनादि-भिस्तथा ॥ ८१ ॥ ऐश्वर्यज्ञानवैराग्याः पूजनीया यथाऋमम् । सनन्दनश्च सनकः सनत्कुमारः सनातर्नः ॥ ८२ ॥ औडुश्र सोमकपित्रः पर्श्वमो नारदस्तथा । भृगु-विवनसोऽत्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥ ८३ ॥ **पुरुद्धः स्वीयंग्रुको दारुभ्यो** वसिष्ठार्थीस्ततः क्रमात् । वसिष्ठो वागदेवश्र हारि(री)तश्र पराक्षरः ॥८४॥ व्यासः शुक्रश्च मह्लादः शीनको जनकस्तथा। मार्कण्डेयो ध्रुवश्चेव पुण्डरीकश्च मारूतः॥८५॥ ्रक्माङ्गदः शिवो ब्रह्मा पूजनीया यथात्रमम् । तथा छोकेश्वराः पूज्याः शुङ्ककता-दिहेतयः ॥ ८६॥ वेदाश्च साङ्गाः स्मृतयः पुराणं धर्मसंहिताः । राशयो प्रहनक्षत्राः (कैः)पुजनीयाः समन्ततः॥ ८७ ॥ एवं संपूज्य देवेशमम्न्याधानादि पूर्वेवत् । द्वितीयं मण्डलमृचा(चां) जुहुयात्सपृतं चरुम् ॥८८॥ ध्यात्वा वह्नौ सामुदेवं दद्यात्युष्पाणि तत्र तु । वैष्णवांश्च यजेत्तत्रावभृथं पुष्पयागकम् ॥ ८९ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते गुरु चापि प्रपूजियेत् । इमां च वासुदैवेष्टिं यः कुर्योद्दैष्णवोत्तमः ॥ ९० ॥ कुलके टिं समु-द्धृत्य स गच्छेत्परमं पदम् । अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणैव द्विजोत्तमः॥ ९१॥ जुहुचादयुतं वह्नौ वैष्णवैः प्रत्यृचं तथा । पुष्पाणि दत्त्वा देवेशे समृगिष्ट्या स्रभेत्फ-छम् ॥ ९२ ॥ अथ वक्ष्यामि राजर्षे वैष्णवेष्टचा विधि ततः । अवणक्षे तु पूर्वीहे पूर्ववच समारभेत् ॥ ९३ ॥ उपोष्य पूर्विदिवसे पूजयेज्जागरे इरिम् । प्रभाते पूर्ववर रस्नात्वा तर्पयेज्जगतां पतिम् ॥ ९४ ॥ षडक्षरविधानेन परन्योम्नि स्थितं इरिम् । वह्नयर्कसोमविम्वाचैर्योगपीठे सुसंस्थितम् ॥ ९५ ॥

१ ख. 'हित एत' । २ ख. र्षणः । त' । ३ ख. 'कुमुदाद्यैः । ४ ख. 'शं सीनकार्यैः । ५ ख. 'धीसङ्गं । ६ क. 'मेरी च नी' । ७ मेशेराघपास्तुश । ऐ' । ८ क. 'ना । ओडुम्सममोम' । ९ क. 'म्राना' । १० क. स्वयंमुनो । ११ क. 'वास्तु सर्वतः । कमाद्वति' । १२ ख. 'वेकम् । द्वि' । १३ ख. 'केंद्रम' ।

चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं सर्वीभरणभूषितम् । शङ्खचक्रगदाशाङ्गं विभ्राणं दोर्भिरायतैः ॥ ९६ ॥ नामाङ्कस्थित्रया सार्धे गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नैवेद्यैश्व फलैर्भक्ष्यैर्दिन्यैः भोंज्यैः सुरानकैः ॥ ९७ ॥ अर्चयेदेवदेवेशं सर्वाभरणसंयुतम् । श्रीर्छक्ष्मीः कमला पद्मा सीता सत्या च रुक्मिणी ॥९८॥ सावित्री परितः पूज्या ततस्तु विमलादयः। अनन्तताक्ष्मिसेनेश्वसत्यँधर्मद्माः शमाः ॥ ९९ ॥ बुद्धिय पूजनीयास्ते दिक्षु सर्वी-स्वनुक्रमात् । ततो स्रोकेश्वराः पूज्यास्ततश्चकादिहेतयः ॥१००॥ महाभागवताः पूज्या होमकर्म संगाचरेत् । चतुर्भिवैष्णवैः सूक्तैः प्रत्यृचं जुहुयाचरुम् ॥ १०१ ॥ व्यापका मन्त्ररत्नं च चतुर्मन्त्रा उदाहृताः । तैरप्यष्टोत्तर्गतं पृथक्पृथगतो यजेत् ॥ १०२ ॥ तृतीयमण्डलं पश्चाज्जुहुयात्पत्यृचं तथां । तथा पुष्पेश्च संपूज्य कुर्यादवम्रथं ततः ॥ १०३ ॥ र्समाप्य पुष्पयोगेन(ण) वैष्णवान्भोजयेत्ततः । एवं कर्तुमशक्तश्रेद्वैष्णवीं वैष्णवोत्तमः ॥ १०४<sup>ँ</sup>॥ वैष्णव्या चैव गायञ्या पुष्पाञ्जल्ययुतं चरेत् । त्रिसहस्रं चकं हुत्वा वैष्णवेष्टचा फलं लभेत् ॥ १०५ ॥ इशां तु वैष्णवीमिष्टिं यः कुर्याद्वैष्ण-वोत्तमः । × त्रिकोटिकुलमुद्धृत्य याति विष्णोः परं पदम् ॥ १०६ ॥ प्रायश्चित्तमिदं कुर्याद्वृत्तिभङ्गेषु वैष्णवः । ज्ञान्त्यर्थ देवकार्येषु पापेषु च महत्स्विप ॥ १०७ ॥ अथ वैयुहीष्टिरुच्यते — शुक्के पक्षे तु द्वाद्श्यां संक्रान्त्यां ग्रहणेऽपि वा । उपोष्य विधिव-द्विष्णुं पूजियत्वा विधानतः ॥ १०८ ॥ अभ्यर्चयेद्गन्यपुष्पैः केशवादीन्पृथकपृथक् । संकर्षणादीनिष च पूजयेत्प्रयतात्मवान् ॥ १०९ ॥ तत्तन्मूर्ति पृथग्ध्यात्वा पृथगेव समर्चियेत् । केशवस्तु सुवर्णाभः क्यामो नारायणोऽन्ययः ॥ ११० ॥ माधवः स्या-दुत्पलाभो गोविन्दः शशिसंनिभः। गौरवर्णस्तथा विष्णुः श्रोणो मधुजिदव्ययः ।। १११ ॥ त्रिविक्रमोऽग्निसंकाञो वामनः स्फटिकपभः । श्रीघरस्तु हरिद्रामो हृषीः केशोंऽशुपान्यथा ॥ ११२ ॥ पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः । संकर्षण-स्तु मुक्ताभो वासुदेवो घनद्यतिः ॥ ११३ ॥ प्रद्युम्नो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्धो यथो-त्पलम् । अश्रोक्षजः शाद्वलाभो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तमः ॥ ११४ ॥ नृसिंहो मणिवर्णः स्यादच्युतो र्कसमप्रभः । जनार्दनः क्रुन्दवर्ण उपेन्द्रो विद्वमद्यातिः ॥ ११५ ॥ हरिवै सूर्यसंकाशः कृष्णो भिन्नाञ्जनद्यातिः। आयुधानि ब्रुवे चैषां दक्षिणाधःकरादितः॥११६॥ ्यं शङ्घं तः। चकं गदां द्घाति केशवः।शङ्घं पद्मं गदां चकं धत्ते नारायणोऽन्ययः

× एतदायर्धद्वयं न विद्यते क. पुस्तके।

<sup>.</sup> १ स. शङ्गीनिवभा°। २ स. °स्तु ते नला । ३ स. °स्पिदेवेशः । ४ क. °त्यभ्रमद् । ५ स. ततः। ६ स. समार्ष्यः

।। ११७ ॥ माधवस्तु गदां चक्रं शङ्कं पद्मं विभित्ते हि । चक्रं गदां तथा पद्मं शङ्कं गोविन्द एव च ॥ ११८ ॥ गदां पद्मं तथा शङ्कं चक्रं विष्णुर्विभित्ते हि । चक्रं शङ्कं तथा पद्मं गदां च मधुसूदनः ॥ १४९ ॥ पद्मं गदां तथा चक्रं शक्कं चैव त्रिविक्रमः । कक्क चक्रं गदां पद्मं वामनो विभृयात्तथा ॥ १२० ॥ पद्मं चक्रं गदां कक्कं श्रीपतिः श्रीधरो दधत्। गदां चक्रं हृषीकेंकः पद्मं क्रङ्कं विभर्ति हि ॥१२१॥ पद्मनाभस्तथा शक्कं पद्मं चर्क गदा धरेत । पद्मं शक्कं गदां चर्क धत्ते दामोदरस्तथा ॥ १२२ ॥ संकर्षणो गदां शङ्कं पद्मं चर्कं दथाति हि । वासुदेवो गदां शङ्कं चर्कं पद्मं विभर्ति हि ॥ १२३ ॥ चक्रं बङ्कं गदां ५इं शद्यम्त्रो विभूयात्तथा । अनिरुद्धस्तथा चक्रं गदां शक्कं च पङ्कलम् ॥१२४॥ चक्रं पद्मं तथा शक्कं गर्दा च परुषोत्तमः। पद्मं गर्दा तथा शक्कं चक्रं चाथोक्षजो धरेत् ॥ १२५॥ चक्रं पद्मं गदां शङ्कं नरिसंहो विभित्तें हि । अच्यु-तश्र गदां पद्मं चक्रं रुद्धं विभाति हि ॥ १२६ ॥ जनार्दनस्तथा पद्मं शृद्धं चक्रं गदां थरेत्। उपेन्द्रस्त तथा शङ्कं गदां चक्रं च पङ्करजम् ॥ १२७ ॥ हरिस्तु शङ्कं चक्रं च पृश्चं चैव गदा धरेत् । २ द्वं गदां पङ्करजं च चक्रं विष्णुर्वि(कृष्णो वि)भर्ति हि ।। १२८ ।। एवं चतुर्विंशतिं तु मूर्तांध्योत्वा समर्चयेत् । तत्ताद्धम्बेषु वा राजञ्ज्ञा-छप्रामिशिलासु वा ॥ १२९ ॥ गर्नेंधः पुष्पैश्र ताम्बूलैर्धूपैर्दींपौर्निवेदनैः । फलैश्र भक्ष्य-भोज्यैश्र पानीयैः शर्कसान्वितैः ॥ १३० ॥ नामभिस्तैश्रतुष्टर्यन्तैर्मूलमन्त्रेण वा यजेत् । देवानावरणीयांश्च पूज्यैत्परितः क्रमार्त् ॥ १३१ ॥ बह्वी त्वा नेति सूक्तेन कुर्यान्नीराजनं शुभस् । पुरतोऽभिं प्रतिष्ठाप्य स्वग्रह्योक्तविधानतः ॥ १३२ ॥ मण्डलेन चतुर्थेन प्रत्यूचं जुहुयाचरुम् । पुष्पैः संपूजयेद्भवत्या कुर्यादवभृयं नरः ॥ १३३ ॥ इमां वैयूहिकीमिष्टिं सम्यक्शाहुर्भहर्षयः । प्रायश्चित्तामिदं प्रोक्तं पातकेषु महत्स्विपि ॥ १३४ ॥ अनैर्थेष्विप बह्वीनां बान्त्यर्थे वा समाचरेत् । प्रायश्चित्तं विशिष्टं स्यादेयं प्रत्यृचकर्भेक्षु ॥ १३५ ॥ अनधीतः कथं कुर्याद्वैयुहीं वैष्णवीं द्विजः । प्रत्येकं कतमष्टौ च भन्त्रेस्तेषां यजेट्बुधः ॥ १३६ ॥ सर्वत्रावभूथेष्टिं च पुष्पयागं च वैष्णवः । द्रयेन मूलमन्त्रेण द्धवीत सुसमाहितः ॥ १३७ ॥ वैष्णवान्भोजयेद्भक्त्या कर्मान्ते सँवीसिद्धये । चतु विकातिसंख्यान्वै महाभागवतान्द्विजान् ॥ १३८ ॥ एकं वा भोजयेद्दिमं महाभागवतोत्तमञ् । सर्वं संपूर्णतामेति तस्मिन्संपूजिते द्विजे ॥१३९॥ यः करोति श्चभामिष्टि वैयृहीं वैष्णकोत्तमः । अनन्तस्याच्युतानां च विशिष्टोऽन्यतमो भवेत् ॥ १४० ॥

१ क. ° खंपद्मं चकं वि° । २ ख. द्विरः । ३ ख. ° येरप्रहितः । ४ ख. ° त् । यं हेत्वाहृति ° । ५ ख. ुँगुप्त्वपि च विम्बानां । ६ क. ° प्णवान् । द्व° । ७ ख. सत्त्विति ° ।

वैभवीमथ वक्ष्यामि सर्वेपापप्रणाज्ञिनीम् । पावनीं सर्वेस्रोकानां सर्वेकामपदां ग्रुभाम् ॥ १४१ ॥ भगवज्जन्मदिवसे वारे सूर्यसुतस्य वा । स्वजन्मर्सेऽपि वा कुर्याद्वैभवीं मङ्गलाह्वयाम् ॥ १४२ ॥ पूर्वेऽह्वयभ्युद्यं कुर्यादङ्कुरार्वणपूवर्कम् । उपोष्य पूज-येद्विष्णुमग्न्याधानं समाचरेत् ।। १४३ ।। स्नात्वा परेऽह्नि विधिना संतर्प्य पितृ-देवताः । विशिष्टैर्बाह्मणैः सार्धे त्वर्चियत्वा जनार्दनम् ॥ १४४ ॥ मत्स्यं कूर्मे च वाराहं नारसिंहं च वामनम् । श्रीरामं बलभद्रं च कृष्णं कल्किनमन्ययम् ॥ १९९५॥ हयग्रीवं जगद्योनिं पूजयेद्वैष्णवोत्तमः । नार्चयेद्धार्गवं बुद्धं सर्वत्रापि च कर्मसु ॥ १४६ ॥ कुत्रग्रन्थिषु विम्बेषु ज्ञालग्रामिज्ञिलासु वा । अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः प्रागुद्-क्पवणेन च ॥ १४७ ॥ पृथक्पृथक्च नैवेद्यं विविधं वै समर्पेयेत् । मोदकान्पृथुका-न्सक्तृनपूपान्पायसांस्तथा ॥ १४८ ॥ इविष्यमन्नमुद्रान्नं मण्डेकान्मधुसंयुतान्। दध्यनं च गुडानं च भक्त्या तेभ्यो निवेदयेत् ॥ १४९ ॥ कर्पूरसंयुतं दिव्यं ताम्बूछं च निवेदयेत् । इमा विश्वेति सूक्तेन दद्यान्नीराजनं तथा ॥ १५० ॥ सह-स्नामिभः स्तुत्वा भक्त्या च प्रणमेद्बुधः । इध्माधानादिपर्यन्तं कृत्वा होमं समा-चरेत् ॥ १५१ ॥ सर्वेस्तु वैष्णवैः सूक्तेंहुन्वा पूर्वे शुभं हिवः । पश्चमं मण्डलं पश्चा-त्प्रत्यृचं जुहुयाट्द्रिजः ॥ १५२ ॥ \* तथा पुष्पाञ्जाठि चैव दद्यात्तेवै( नै )व स द्विज ( द्विजः ) । यजेदवभृथेष्टिं च पुष्पयागं च पूर्ववत् ॥ १५३ ॥ अन्ते च वैष्ण-वान्विपानभोजयेदश संख्यया । आचार्यमृत्विजं चैव पूजयेच विशेषतः ॥ १५४ ॥ इमां तु वैभवीमिष्टिं कुर्याद्विष्णुपरायणः । अकृत्वा वैभवीमन्त्रं योऽध्यापयति देशिकः ।। १५५ ।। रौरवं नरकं याति यावदाभूतसंष्ठवम् । होमं विना सं शूद्राणां कुर्या-त्सर्वमशेषतः ॥ १५६ ॥ मन्त्रैर्वा जुहुयोदाज्यं तत्तन्मूर्तिमकाशकैः । पूजियत्वा द्विजवरान्पश्चान्मन्त्रं प्रदापयेत् ॥ १५७ ॥ अशक्तो यस्तु वेदेन कर्तुमिष्टिं द्विजोत्तमः । तत्तन्मृर्तिमयैर्मन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् ॥ १५८ ॥ हुत्वा चरुं घृतयुतं सम्यगिष्टचाः फलं केभेत्। वैष्णवत्वाच्च्युतस्यापि कारयेदिष्टिमुत्तमाम् ॥१५८ ॥ उद्दिश्य वैष्ण-वान्स्वस्विपितृनिप च वैष्णवः । यः कुर्योद्वैष्णवीमिष्टिं भक्त्या परमया युतः ॥१६१॥ वैष्णवत्वं कुछं सर्वे छभेत( तास्य ) न संशयः । अत अर्ध्व पवश्यामि आनन्ती । मघनाशिनीम् ॥ १६१ ॥ पौर्णमास्यां प्रकुर्वत पूर्वोक्तविधिना नृप । आधानं पूर्व-वत्कृत्वा अङ्कुरार्पणपूर्वकम् ॥ १६२ ॥ उपोष्याभ्यर्चयेद्देवमनन्तं पुरुषोत्तमम् । सहस्रशीर्ष विश्वेशं सहस्रकरलोचनम् ॥ १६३ ॥ सहस्रकिरणं श्रीशं सदैवाश्रित्व-त्सलम् । पौरुषेण विधानेन पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ॥ १६४ ॥ गन्धपुष्पैश्च धूपैश्च दीपैश्चापि निवेदनैः । पूजयित्वा जगन्नायं पश्चादायरणं यजेत् ॥ १६५॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य विशेषत इत्यन्तं न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ क. वा। २ क. नृपः। ३ ख. आदानं।

पार्श्वयोश्र श्रियं भूमिं नीलां च शुभलोचनाम् । हिरण्यवर्णा हरिणी जातवेदा हिर-ण्मयी ॥ १६६ ॥ चन्द्रौ सूर्यो च दुर्धर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी । नित्यपुष्टा सहस्राक्षी महालक्ष्मीः सनातनी ॥ १६७ ॥ पूजनीया समस्तेश्व गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । संक र्षणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ।। १६८ ॥ छक्ष्मणो नागराजश्च बछभद्रो हला-युधः । तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम् ॥१६९॥ रेवती वाचणी कान्ति-रैश्वर्या च इला तथा। भद्रा सुमङ्गला गौरी शक्तयः परिकीर्तिताः॥ १७०॥ अस्त्राक्षीकेश्वरान्पूच्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्। पश्चात्तु मण्डलं षष्ठं प्रत्यृचं जुहुयाचरुम् ॥ १७१ ॥ पुष्पाणि च तथा दत्त्वा कुर्यादवभृथादिकम् । अशक्तश्रेनृसूक्तेन शतम-ष्टोत्तरं चरुम् ॥ १७२ ॥ इष्ट्रैवेष्ट्याः फलं सम्यगामोत्येत्रं न संशयः। अनिन्तीयामि-मामिष्टिं वैकुण्ठपदमाम्चयात् ॥ १७३ ॥ न दास्यमीशस्य भवेद्यस्य दास्यं नृणा-मसत् । तत्र कुर्यादिमामिष्टिं दास्यैकफल्लसिद्धये ॥ १७४ ॥ अधुना वैनतेयेष्टिं वक्ष्यामि नृपसर्त्तम । पश्चम्यां भानुवारे वा किस्मिश्चिच्छुभवासरे ॥ १७५ ॥ उपोष्य पूर्ववत्सर्वे कुर्यादभ्युदयादिकम्। स्नात्वाऽर्चियित्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥१७६॥ लक्ष्म्या सह समासीनं वैकुण्ठेभवने शुभे । सर्वमन्त्रमये दिन्ये वाङ्मये परमासने ।। १७७ ॥ मन्त्रस्वरैरक्षरैश्र साङ्गेनेंदैः समन्वितः । तारेण सह सावित्र्या संस्तीणें शुभवर्चिस ॥ १७८ ॥ ईश्वर्या च समासीनं सहस्रार्कसमद्युतिम् । चतुर्भुजमुदाराङ्गं कन्दर्पश्चतसंनिभम् ॥ १७९ ॥ युवानं पद्मपत्राक्षं शङ्खचक्रगदाञ्जिनम् । वैष्णव्या चैव गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम् ॥ १८० ॥ श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगां च सुल्ल-क्षणाम् । ऐरावर्ती वेदवर्ती सुकेशीं च सुमङ्गलाम् ॥ १८१ ॥ अर्चयेत्परितो देवीः सुरूषा नित्ययौवनाः । ततः समर्चयेत्तार्क्ष्ये गरुडं विनतासुतम् ॥ १८२ ॥ सुपर्ण च चतुर्दिश्च विदिक्षु शक्तयस्तथा । श्रुतिस्मृतीतिहासाश्च पुराणानीति शक्तयः ॥१८३ अस्तादीनी वरान्पश्चादर्चयेत्कुसुमाक्षतैः । धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च समर्चयेत् ॥ १८४ ॥ अँहं यं होति मत्येति दद्यात्रीराजनं शुभम् (१) । मदाक्षणं नमस्कारं कृत्वा होमं समाचरेत्ँ ॥ १८५ ॥ विश्वि(सि)ष्टेन च संदर्ध सप्तमं मण्डलं धु(हु)नेत् । पुष्पाणि च ततो दत्त्वा कुर्यादवभृथादिकम् ॥ १८६ ॥ रैथयानादिभङ्गे च वाहन-नध्वंसने तथा । अवैदिकक्रियाजुष्टे कुर्यादिष्टिमिमां शुभाम् ॥ १८० ॥ अरिष्टे चोपपातेषु ज्ञान्त्यर्थमपि वा यजेत्। इष्टचाऽनया पूजितेज्ञे रोगसर्पाग्निभिः शमेत् ॥१८८॥ वैनतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरेः। वैष्वक्सेनी ततो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाज्ञिनीम्॥१८९॥

१ क. °न्द्रा सह च वर्या च दु°। २ ख. °मस्ताश्च। ३ क. °मीशः स भ°। ४ क. °त्तमः। प°। ५ क. °ण्ठभुव°। ६ ख. अयं हि ते चार्थीति द्°। ७ क. °त्। यदि शिष्टेन सं°। ८ क. भवेत्। ९ ख, °रद्या°।

खंपोष्यैकादशीं शुद्धां पूर्ववत्पूजयेद्धारिम् । तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्याम्रपचारैः सर्मचेयत् ॥१९० विष्वक्सेनं च सेनेशं सेनौन्यं च चमूपतिम् । अर्चियत्वा चतुर्दिक्षु शक्तयश्र विदिश्च च ॥ १९१ ॥ त्रयीं सूत्रवतीं सौम्यां सावित्रीं चार्चयेट्द्विजः। अस्त्रांन्दिगी-श्चान्संपूज्य होमं पश्चात्समाचरेत् ॥ १९२ ॥ कृत्वेध्माधानपर्यन्तमृष्टमं मण्डलं यजेत् । पायसेनाथ पुष्पाणि दद्यात्मयतमानसः ॥ १९३ ॥ अन्ते चावभृथेष्टिं च प्रसुनयजनं तथा। ब्राह्मणान्भोजयद्भवत्या दक्षिणाभिश्र तोषयेत् ॥१९४॥ अशक्तो यस्तु वेदेन कर्तुमिष्टिं च वैष्णवः । तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाचरम् ॥ १९५ ॥ कृत्वा पुष्पाञ्जलिं चापि सम्यागिष्टिं लभेन्नरः । वैष्वक्सेनीमिमां हुत्वा विष्वक्सेनसमो भवेत् ॥ १९६ ॥ प्रभूतधनधान्यादयमै वर्षे चैव विन्दाति । यक्षरा-क्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम् ॥ १९७ ॥ अभ्यर्चनेन दोषस्य विद्युद्धचर्थिमदं यजेत् । सीदर्शनीं भवक्ष्यामि सर्वपापमणाशिनीम् ॥ १९८॥ व्यतीपाते वैधृतौ वा सम्पोष्यार्चयेद्धारम्। अखण्डबिल्वपत्रैर्वा कोमलैस्तुलसीदलैः॥ १९९ ॥ अर्चेयित्वा हृषीकेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पश्चात्समर्चनीयाः स्युः श्रीभूनीलादिमातरः॥२००॥ सुद्रभेनसहस्तारं पवित्रं ब्रह्मणस्पॅतिम् । सहस्रीर्के शतोद्यामं लोकद्वारं हिरण्यस् ॥ २०१ ॥ अभ्यर्चयेत्क्रमादिश्च तथा कक्तीः समर्चयेत् । अँरिष्टध्वंसिनी माया छज्जा पुष्टिः सरस्वती ॥ २०२ ॥ प्रकृतिर्जगदाधारा कामधुन्चाष्ट शक्तयः । तथा ताश्रैव लोकेशाः पूज्या दिक्षु यथाऋमात् ॥ २०३ ॥ अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैनैवैद्यैर्वि-विधैरापे । ऋग्वेदोक्तस्य सूक्तेन ततो नीराजनं हरेः ॥२०४॥ निवमं मण्डलं पश्चा-द्धोतव्यं चरुणा नृप । आज्येन वा तिलैर्वाऽपि बिल्वैर्वाऽपि सरोरुहैः हुत्वा पुष्पा-ञ्जिलि दत्त्वा कुर्यादवभृथादिकम् ॥ २०५ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादुरुं चापि सम-चेयेत्। उद्वाह्य वैष्णवीं कन्यां याचित्वा वैष्णवीं तथा ॥ २०६ ॥ हुत्वा वा वैष्ण-वेनैव तथैवाऽऽदिःस्यभुज्यपि(१)। अन्यो छिङ्गधृतौ चापि कुर्यादिष्टिमिमां द्विजः॥२०७॥

९ ख. °नान्पञ्च चमू°। २ क. °त्रीं वाचयेट्द्विज । अ° । ३ ख. °स्नान्दीपांश्व संपू° । ४ ख. °येच्छक्त्या। ५ क. देवेश । ६ ख. °ने तहोष । ७ क. °स्रामं प । ८ °स्पतिः । स । ९ क. प्रारं श्रतोच्यानं लो°। १० ख. अनिष्ठ°। ११ ख. °धुक्काष्ट्रशक्तिका । त°। १२ क. °पि। स्नाकेद्रप्तस्य। १३ क. °त्यभाषयत् । अ° । १४ ख. अन्यलि° ।

सौदर्शनेन मन्त्रेण सहस्रं जुहुयाचरुम् । पुष्पाणि दत्त्वा साहस्रं सम्यगिष्टचाः फलं भवेत ।। २०८ ।। अथ भागवतीिमिष्टिं प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम । उपोष्यैकादशीं शुद्धां द्वाद्र्यां पूर्ववद्वरिम् ॥२०९॥ अर्चियत्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीमदृष्टाक्षरेण वा ॥२१०॥ अर्चयेज्जगतामीशं सर्वाभरणसंयुतम् ॥२११॥ ततो भागवतान्सर्वानर्चयेत्परितो द्विजः । पुष्पैर्वा तुलसीपत्रैः सलिल्छैरसतैरपि ।। २१२ ॥ प्रह्लादं नारदं चैव पुण्डरीकं विभीषणम् । रुक्माङ्गदं तत्सुतं च हैनुमन्तं शिवं भृगुम् ॥ २१३ ॥ वाशि(।से)ष्ठं वामदेवं च व्यासं शौनकमेव च । मार्कण्डेयं चाम्बरीषं दत्तात्रेयं पराज्ञरम् ॥ २१४ ॥ रुक्मदारुभ्यौ कश्यपं च हारीतं चात्रिमेव च। भारद्वाजं विक्तिभाष्ममुद्धवाकूरपुष्करान् ॥ २१५ ॥ गुहं सूतं च वाल्मीकं स्वायं भुवमनुं तथा । वैणं च रोमकं चैव मातङ्गं शबरीं तथा ॥ २१६ ॥ सनन्दनं च सनकं विघनं च सनातनम् । बोंधुं पश्चिशिखं चैव गजेन्द्रं च जटायुषम् ॥ २१७ ॥ सुज्ञीलां त्रिजटां गौरीं शुभां संध्याविल तथा। अनसूयां द्रौपदीं च यशोदां देवकीं तथा ॥ २१८ ॥ सुभद्रां चैव गोंपीश्र शुभा नन्दत्रजे स्थिताः । नन्दं च वसुदेवं च दिछीपं दशरंथं तथा ॥ २१९ ॥ कौसल्यां चैव जर्नकमन्यानिप च वैष्णवान् । अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैर्धूपैर्दापनिवेदनैः ॥ २२० ॥ ताम्बूळैर्भक्ष्यमोज्यैश्र धूपैनीराजनै-रापि । अहं भुवेति सूक्तेन दद्यान्नीराजनं हरेः । पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत अग्न्याधानादि पूर्ववत् ॥ २२१ ॥ दशमं मण्डलं सर्वे प्रत्यृचं जुहुयाद्धविः । तिलमिश्रेण साज्येन चरुणा गोघृतेन वा ॥ २२२ ॥ सर्वैश्व वैष्णवैः सूक्तैश्रतुर्भिश्राष्ट्रे।त्तरं क्रतम् । नाम-, भिस्तैश्चतुर्ध्यन्तेस्तान्सर्वान्वैष्णवान्यजेत् ॥ २२३ ॥ पुष्पैरिष्टा चावभृथं प्रसूनेष्टिं च कारयेत् । होमं कर्तुमशक्तश्चेद्देदेन नृपनन्दन ॥ २२४ ॥ चतुर्भिवैष्णवैर्मन्त्रेः सहस्रं वा पृथक्षृथक् । इमां भागवतीमिष्टिं [ क्ष्यः कुर्याद्वैष्णवोत्तमः।। २२५ ॥ अनन्त-गरुडादीनामयमन्यतमो भवत् ॥ २२६ ॥ पावमानैर्यदा ऋग्भिरिज्यते मधुसृदनः । तत्त्वावमानी मुनिभिः पोच्यते मधुसूटनः ॥ २२७ ॥ यदा तु द्वादशी शुक्ला भृगुवासरसंयुता ]। तस्यामेव प्रकुर्वात पात्री।मेष्टिं द्विजोत्तमः ॥२२८ ॥ महाभीतिकरं विष्णोः सद्यो मुक्तिप्रदायकम् । तस्यां कृतायामिष्टचां तु छक्ष्मीभर्ता जनार्दनः ॥ २२९ ॥ प्रत्यक्षो हि भवेत्तत्र सर्वकामफलपदः।

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रनथस्थाने क. पुस्तके-"कुर्याद्भागवतोत्तमः । अपचारविमुक्त्यर्थे वैष्णवानां हुरेरिप । मृतस्यापि प्रकुर्वीत पुत्रा " इति ।

१ स्न. लभेत्। २ सन विवर १ ।३ सन हनूम १ । ४ सन भरद्वां । ५ कन वैण्यं च । ६ सन रोमशं। ५ सन वोहुं। ८ सन किकन्यामि । ९ कन मण्डले । १० सन भिश्च चतु ।

श्रीघरं पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रेणैव वैष्णवः ॥ २३० ॥ सुवर्णनण्डपे दिव्ये नानार तने पदीपिते । **उदयादित्यसंका**शे हिरण्ये पङ्काजे छुने ॥ २३१ ॥ लक्ष्म्या सह समार सीनं कोटिशीतांशुसंनिमम् । चक्रशङ्खगेदापबपाणिनं श्रीधरं तैया ॥ २३२ ॥ पीताम्बरधरं विष्णुं वनमालाविराजितम् । अर्चयेज्जगतामीशं सर्वीभरणभूषितम् २३३ ॥ पद्मां पद्मालयां लक्ष्मीं कमलां पद्मसंभवात् । पद्ममौल्यां पद्महस्तां पद्म-नाभी सनातनीम् ॥२३४॥ प्रागादिषु तथा दिक्षु पूज्येत्कुसुमादिभिः । अस्नादीनी-श्वरान्पृज्य नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ २३५ ॥ ततो नीराजनं दस्या श्रीसूक्तेन तु वैष्णवः । पुरतो जुहुयादग्रौ पायसं घृतमिश्रितम् ॥ २३६ ॥ तन्मन्त्रेणैव साहस्रं मुक्ताभ्यां सकृदेव हि । हुत्वा मन्त्रेण साहस्रं दद्यात्पुष्पाणि वार्ङ्किणे ॥ २३७ ॥ वैष्णवं विश्वमिथुनं पूजयेद्धोजयेत्तथा । इमां पाद्धीं शुभामिष्टिं यः कुर्याद्वैष्णवोत्तपः ॥ २३८ ॥ प्रभूतधनेधान्याढचो महाश्रियमवाष्तुयात् । सर्वान्कामानवाष्नोति विष्णु-लोकं स गच्छति ॥ ॥ २३९ ॥ लक्ष्म्या युक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः समभूद्ध ( स्यात्त-दा ह)रि:। ददाति सकलान्कामानिह लोके परत्र च ॥ २४० ॥ पुण्यै: पवित्रदै(दे)-वत्यैरिज्यते यत्र केश्वतः । तां पवित्रेष्टिमित्याद्यः सर्वपापनगाशिनीम्॥२४१॥यत्ते पवि-त्रिमत्यादिऋग्भिर्यत्र यजेद्द्विजः । प्रायश्चित्तार्थं सहसा शान्त्यर्थं वा समाचरेत्॥२४२॥ एवं विधानमिष्टीनां सम्यगुक्तं महर्षिभिः।वैदिकेनैव विधिना यथाशक्त्या(क्ति)समा-चरेत् ॥२४३॥ अवैदिकिकियाजुष्टं प्रयत्नेन विवर्जयेत् । क्षीराव्यौ शेषपर्यङ्के बुध्य-माने सनातने ॥ २४४ ॥ अत्रोत्सवं प्रकुर्वीत पश्चरात्रं निरन्तरम् । नद्याश्च पुष्क-रिण्या वा तीरे रम्यतले शुची ॥ २४५ ॥ मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुर्भिस्तोरणेर्युतम् । वितानपुष्पमालादिपताकाध्वजशोभितम् ॥ २४६ ॥ अङ्कुरार्पणपूर्वेण यज्ञवेदि च करुपयेत् । ऋत्विग्भिः सार्धमाचार्यो दीक्षितो मङ्गलस्वनैः ॥ २४७ ॥ रथमारोप्य-देवेशं छेत्रचामरसंयुतम् । पठन्वे शाकुनान्यन्त्रान्यज्ञशालां प्रवेशयेत् ॥ २४८ ॥ स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यात्क्रौतुकवन्धनम् । पूर्णकुम्भाञ्यस्ययुतान्पालिकाः परितः क्षिपेत् ॥ २४९ ॥ अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैः पञ्चादावरणं यजेत् । वासुदेवमनन्तं च सत्यं यज्ञं तथाऽच्युतम् ॥ २५० ॥ महेन्द्रं श्रीपतिं विश्वं पूर्णकुम्भेषु पूजयेत् । पालिकाः सिंदगीशांश्र दीपिकास्वय हेतयः । तोर्णेषु च चण्डाद्याः पूजनीया यथाः क्रमम् ॥ २५१ ॥ वद्याश्च दक्षिणे भागे कुण्डं कुर्यात्वलक्षणम् । निक्षिप्याप्तिं विधा-नेन इध्माधानान्तमाचरेत् ॥ २५२ ॥ 🗯 आचार्यौपासनाग्नौ वा स्त्रीकिके वा नृपो-त्तम । आधानं पूर्ववत्कृत्वा पश्चात्कर्भ समाधूरेत् ॥ २५३ ॥ प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजियत्वा सनातनम् । प्रत्यृचं पावमानीभि जेहुयात्पायसं शुभम् ॥ २५४ ॥ वैष्ण-

<sup>\*</sup> संधिरार्षः ।

वैरतु वाकेश्व मन्त्रैः शक्त्या पृथक्पृथक् । चतुर्भिव्योपकेश्वान्यैः प्रत्येकं जुहुयाद्घृतम् । । १९५ ।वैकुण्टंपार्षदं हुत्वा होमशेषं समाचरेत्। ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याच्च जगतां पतेः ॥ २५६ ॥ उद्घोधियत्वा शयने देवदेवं जनार्दनम् । पश्चात्सर्विमिदं कुर्योदुत्सवार्थ द्विजोत्तमः ॥ २५७ ॥ अथ नावं सुविस्तीर्णो कृत्वा तस्मिञ्जले शुभे । पुष्पमण्डपः चिह्नादिसमास्तीर्णसमन्विताम् ॥ २५८ ॥ सुतोरणवितानाद्यां पताकाध्वजशोभि-ताम् । तस्मिन्कनकपर्यङ्केः निवेश्य कमलापतिम् ॥ २५९ ॥ अर्चीयत्वा विधानेन छक्ष्या सार्धे सनातनम् । पुष्पाञ्चिछिशतं तत्र मन्त्ररत्नेन कारयेत्॥ २६०॥ श्रीपौरुषाभ्यां सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्चालं ततः । परितः शक्तयः पूज्यास्तथाऽऽवरः णदेवताः ॥ २६१ ॥ दीपैनीराजनं कृत्वा बिंछ दद्यात्समन्ततः । नौभिः समन्ताद्ध-हुभिर्गीतवादित्रसंयुतम् ।। २६२ ।। दीपिकाभिरनेकाभिस्तोत्रैरपिः मनोर्गैः । ष्ठाव-यन्तो जगनायं तत्र तत्र जलाशये ॥ २६३ ॥ फलैभीक्षेत्र ताम्बूलैः कलशैर्दिधिमि-श्रितैः । कुङ्कुमैः कुसुमैरुजिविंकिरन्तः परस्पर्म् ॥ २६४ ॥ गानैवेंदैः पुराणैश्र सेवेत निशि केशवम् । ऋत्विजो वारुणान्सूक्ताञ्जपेयुस्तत्र भक्तितः ॥२६५॥ जपेच भगवन्मन्त्राञ्ज्ञान्तिपाठं चरेत्तथा। एवं संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिञ्जलाशये ॥२६६॥ प्रदेवत्रेति सूक्तेन यज्ञशालां प्रवेशयेत् । तत्र नीराजनं दत्त्वा कुर्योदर्घ्यादिपूजनम् ॥ २६७ ॥ घृतव्रतेति सूक्तेन तत्र नीराजनं द्विजः । स्नात्वा पूर्ववदभ्यचर्य हुत्वा पुष्पाञ्चित्रं तथा ॥ २६८ ॥ आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेद्वाह्मणाञ्ज्ञुभान् । ज्ञायः यित्वाऽथ देवेशं भुक्षीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ २६९ ॥ एवं प्रतिदिनं कुर्योद्धृत्सवं पञ्च-वासरम् । अन्ते चावभृथेष्टिं च पुष्पयागं च कारयेत् ॥ २७० ॥ आचार्यमृत्विजो विमान्पूजयेद्दक्षिणादिभिः । एवं क्षीराब्धियजनं प्रत्यब्दं कारयेक्र्रैपः॥ २७१॥ स्वसँम्यगर्थरृद्धचर्थ भोगाय कमलापतेः । रृद्धचर्थमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नामनाय च ॥ २७२ ॥ सर्वधर्मविद्यद्वचर्थे क्षीराव्धियजनं चरेत् । तत्र दुर्भिक्षरोगाग्निपापवाधा न सन्ति हि ॥२७३॥ गावः पूर्णेदुघा नित्यं बहुसस्यफला घरा । पुष्पिताः फलिता द्वक्षा नार्यो भर्तृपरायणाः ॥ २७४॥ आयुष्मन्तश्र शिशवो जायते भक्तिरच्युते । यः करोति विधानेन यजनं जलशायिनः ॥ २७५ ॥ ऋतुकोटिफलं तत्र पामोत्येव न संश्वयः । यस्त्वदं शृणुयात्रित्यं श्लीराश्चियजनं हरेः ॥ २७६ ॥ सर्वान्कामान-वामोति विष्णुलोकं च विन्दाति । पुष्पिते तु रसाले तु तत्राप्युत्सवमात्मनः।।२७७॥ त्रिवासरं प्रकुर्धात दोलानाममहोत्सँवम्। उपोषितः संयतात्मा दीक्षितो माधवं हरिम्। ।। २७८ ॥ छत्रचामरवाार्दंत्रैः पताकैः शिविकां शुभाम् । आरोप्यास्रंकृतं विष्णुं स्वयं च समछंकृतः ॥ २७९ ॥ .

९ ख. °तृप°। २ क. °सप्ताङ्गवृ°। ३ क °स्सवान्। उ°।४ क. °दिन्नैर्गन्धादौरिधकां। ५ कः ९क्काम् । दुः

हरिद्रां विकिरन्तो वै गायन्तः परमेश्वरम् । गच्छेयुराद्वमं प्रातनरनारीजनैः सह॥२८०॥ तत्राऽऽम्रद्वश्चच्छायायां वेद्यां संपूजयेद्धारेष् । चूतपुष्पैः सुगन्धीभिर्माधवीभिश्च यूथिकै: ।। २८१ ।। मरीचिमिश्रं द्ध्यन्नं मोदकं च समर्पयेत् । शष्कुल्यादीनि म-क्ष्याणि पानकं च निवेदयेत् ॥ २८२ ॥ सकर्पूरं च ताम्बूछं पूर्गीफलसमन्वितम् । सर्वमावरणं पूर्वयं होमं पश्चात्समाचरेत् ॥२८३॥ कृत्वेध्माधानपर्यन्तं विष्णुसूक्तैश्वरं यजेत् । माधवेनैव मनुना तिलाञ्शकरसंयुतान् ॥२८४॥ सहस्रं जुहुयाद्वह्रौ भक्त्या वैष्णवसत्तमः । वैर्क्कुण्ठपार्षदं हुत्वा होन्त्रेषं समापयेत् ॥ २८५ ॥ प्रत्यृचं पावमानी-भिर्देचात् पुष्पाञ्जिष्ठिं हो: । अथ दोलां शुभाकारां वद्ध्वाऽस्मिन्समलं कृताम् ॥२८६॥ वज्रवैद्र्यमाणिक्यमुक्ताविद्वमभूषिताम् । तस्यां निवेश्य देवेशं छक्ष्म्या सार्धे प्रपू-जयेत् ॥ २८७ ॥ गन्धेः पुष्पेर्धूपदीपैः फल्लेर्भक्ष्येनिवेदनैः । क्रुसुमाक्षतद्वीप्रतिलस-र्पिर्भपूदकम् ॥ २८८ ॥ सर्षेपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गार्ट्य निवेदयेत् । पादेषु चतुरो वेदान्मन्त्राण्योक्तेषु चास्तरे (१)॥ २८९॥ नागराजं च दोल्लायां पीठे सर्वस्वरानपि । व्यजने वैनतेयं च सावित्रीं चामरे तथा ॥ २९० ॥ दिशीशानर्चयेदिश्च ऊर्ध्वे ब्रह्मा बृहस्पातिः । अथस्ताचिण्डिकां रुद्रं क्षेत्रपालविनायकौ ॥ २९१ ॥ विताने चन्द्रसूर्यौ च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा। वेदाश्र सेतिहासाश्र पुराणं देवतागणाः ॥२९२॥ भूवराः सागराः सर्वे पूजनीयाः समन्ततः। एवं संपूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनार्द-नम् ॥ २९३ ॥ दोछ्येच ततो दोछां चतुर्वेदैश्रतुर्दिनम् । सूक्तैश्र ब्र(ब्रा)भ्रणस्पत्यैः सामगानैः प्रवन्धकैः ॥ २९४ ॥ नामिः कीर्तयन्देवं मन्दं मन्दं प्रदोलयेत् । स्त्रियः स्वलंकृताः सर्वो गायन्त्यो विभुगच्युतम् ॥ २९५ ॥ चरितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा। × दोल्येयुर्मुदा भक्त्या दोलायां परमेश्वरम् ॥ २९६ ॥ दोलाया दर्भनं विष्णोभेहापातकनार्यनम् । भक्तिपर्साधनं नॄणां जन्ममृत्युनिक्रन्तनम् ॥२९७॥ देवाः सर्वे विमानस्था दोल्लायामर्चितं हरिम् । दर्शयन्ति ततः पुण्यं दोल्लानामोत्सवं हरे: ॥ २९८ ॥ भक्त्या नीराजनं दद्याच्छ्रीसूक्तेनैव वैष्णवः । ब्राह्मणान्भोजयेत्प-श्चाद्दक्षिणाभिश्च तोषयेत् ॥ २९९ ॥ एवं त्रिवासरं क्रुर्यादुत्सवं वैष्णवोत्तमः । प्रद्यु-म्नमेव कुर्वीत तत्तत्काले तु वैष्णवः ॥ ३०० ॥ श्रीतेनैव तु मार्गेण जपहोमपुरः-सरम् । जत्सवं वासुदेवस्य यथाशक्त्या(क्ति) समाचरेत् ॥ ३०१ ॥

× एतदर्ध न विद्यते क. पुस्तके।

१ क. °ध्यन्नमाईकं। २ क. युज्य। ३ ख. °ना शर्करातंयुतास्तिलान्। ४ ख. °कुण्ठं पा°। ५ ख. श्रीबृहस्पती। अ°। ६ ख. °तादनं।

यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कर्तुमिच्छति वैष्णवः। होमं कुर्यात्तर्त्रं तत्र मन्त्रैर्विष्णुप्रकाश-कैः ॥ ३०२ ॥ अतो देवेति सूक्तेन तथा विष्णोर्नुकेन च । परो मात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुषेण च वैष्णवः ॥ ३०३ ॥ नारायणानुवाकेन श्रीसूक्तेनापि वैष्णवः । प्रत्यृचं जुहुयाद्वह्नौ चरुणा पायसेन च ॥ ३०४ ॥ चतुर्भिवैष्णवैर्मन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् । आज्यहोमं प्रकुर्वीत गायञ्या विष्णुसंज्ञया ॥ ३९५ ॥ वैकुण्ठपार्षदं हुत्वा शेषं पूर्व-वदाचरेत् । अनादिष्ठेषु सर्वेषु कुर्योदेवं विधानतः ॥ ३०६ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेद्विर्याः न्सर्व संपूर्णतां व्रजेत् ॥ ३०७ ॥ अथवा मन्त्ररत्नेन सहस्रं प्रतिवासरम् । हुत्वा पुष्णाणि दत्त्वा च शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥ ३०८॥ होमं विना न कर्तव्यमुत्सवं (उत्सवः) परमात्मनः । जपहोमविहीनं तु न गृह्णाति जनार्दनः ॥ ३०९ ॥ तस्माच्छ्रौतं प्रव-क्ष्यामि विष्णोराराघनं नृष । आश्वयुक्कृष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवौ ॥ ३१० ॥ आद्शित्सप्तरात्रं तु पूज्येत्पश्चमव्ययम् । स्नात्वा नद्यां विधानेन कृतकृत्यः समाहितः ॥ ३११ ॥ गृहीत्वा जलकुम्भं तु वारुणान्प्रवरान्त्रजेत् । पश्चत्वक्पल्लवान्युष्पाण्यभि-मन्त्र्य विनिक्षिपेत् ॥ ३१२ ॥ सौरभेथीं तथा मुद्रां दर्भियत्वा च पूजयेत् । त्रिवारं वैष्णवैर्मन्त्रैः शङ्क्षेनैवाभिषेचयेत् ॥ ३१३ ॥ पूजियत्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षता-दिभिः । \* अपूपान्पायसं सक्तून्क्रसरं च निवेदयेत् ॥ ३१४ ॥ मन्त्रेरष्टोत्तरशतं दत्त्वा पुष्पाणि चिक्रणः । पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत साज्येन चरुणा ततः ॥ ३१५ ॥ कस्यवानीत सूक्तेन वैष्णवैरापि वैष्णवः । हुत्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमष्टोत्तरं श्रतम् ॥ ३१६ ॥ वैकुण्ठं पार्षदं हुत्वा वैष्णवान्मीजयेत्ततः । सक्रद्धोजनसंयुक्तः क्षिति-शायी भवेत्रिशि ॥ ३१७ ॥ सायाह्नेऽपि समभ्यच्ये जातीपुष्पैः सुगन्धिभिः । बहु-भिर्दीपदण्डैश्र सेवेरन्पुरवासिनः ॥ ३१८ ॥ एवं महोत्सवं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत् । तत्तत्कालोचितं विष्णोरुत्सवं परमात्मनः । = द्रव्यक्षीनोऽपि कुर्वीत पत्रपुष्पैः फलादिभिः। समिद्भिर्वित्वपत्रैर्वा होमं क्वर्वात वैष्णवः ॥ ३१९ ॥ संतर्पयेच विप्रांस्तु कोमळैस्तुलसीदलैः ॥ ३२० ॥ भक्त्या वै देवदेवेज्ञः परितुष्टो भवेद्ध्रुवम् । आस्तिक्यः(कः) श्रद्दधानश्च वियुक्तमद्मत्सरः ॥३२१॥ पूजियत्वा जगन्नार्थं याव-ज्जीवमतन्द्रितः। इह भुक्त्वा मनोरम्यान्भोगान्सर्वान्यथेष्सितान् ॥३२२॥ सुखेन देह-मुत्स्रुज्य जीर्णत्वचिमवोरगः। स्थूल्रसूक्ष्मात्मिकां चेमां विहाय प्रकृतिं द्रुतम् ॥ ३२३॥

 <sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके । = इत आरम्य जातिपुष्पैः सुगिन्धिमिरित्यन्तप्रन्थः क. पुस्तके
 म विद्यते ।

१ ख. 'त्र मन्त्रेस्तथा विष्णु'। २ क. 'कुत्यसमो भवेत् । पृ'।

सारूप्यमीश्वरस्याऽऽशु गत्वा तु स्वजनैः सह । दिव्यं विमानमारु वैकुण्ठं नाम भौस्वरम् ॥ ३२४ ॥ दिव्याप्सरोगणैर्युक्तो दिव्यभूषणभूषितः । स्तूयमानः सुर-गणैर्गीयमान्थ किनरैः ॥ ३२५ ॥ ब्रह्मलोकमतिकम्य भिन्तां ब्रह्माण्डंमण्डलम् । विष्णुचकेण वै भित्तवा सर्वानाँवरणान्यनान् ॥ ३२६ ॥ अतीत्ये विरजामाशु सर्व-वेदस्रवां नदीम् । अभ्युद्गच्छाद्भिरव्यग्रैः पूज्यमानः सुरोत्तमैः ॥ ३२७ ॥ संप्राप्य परमं धाम योगिगम्यं सनातनम् । यद्गन्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरे: ॥३२८॥ तद्भिष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति योगिनः । शीतांशुकोटिसंकाशैः सर्वेश्च भवनै-र्युतम् ॥ ३२९ ॥ × आरूढयौवनैर्दिच्यैः पुंभिः स्त्रीभिश्व संकुलम् । सर्वलक्षणसं-पत्रैर्दिन्यभूषणभूषितैः ॥ ३३० ॥ अक्षरं परमं व्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः । इरावती घेतुमती व्यस्तम्ना सूयवासिनी॥ ३३१॥ यत्र गावो भूरिकृङ्गाः साऽयोध्या देवपूजिता । अनन्तव्यूहलोकेश्च तया तुल्यशुभावहैः ॥ ३३२ ॥ सर्ववेद्मयं तैत्र मण्डपं सुमनोहरम् । सहस्रस्थूँणसद्सि ध्रुवे रम्योत्तरे ग्रुभे ॥ ३३३ ॥ तस्मिन्म-नोरमे पीठे धर्माद्यैः सूरिभिर्वृते । सहाऽऽसीनं कम्लया दृष्ट्वा देवं सनातनम् ॥३३४॥ स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । प्रहर्षपुलको भूत्वा तेन वाऽऽलि-ङ्गितः कॅमात् ।। ३३५ ।। पूजितः संकल्लेभोंगैः श्रिया चापि प्रपूजितः । अनन्तवि-हगेशाद्यैरर्चितः सर्वदैवतैः ॥ ३३६ ॥ तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत् । येषु केषु च लोकेषु तिष्ठते कमलापतिः ॥ ३३७ ॥ तेषु तेष्वपि देवस्य नित्यदासो भवेत्सदा । दासवत्पुत्रवत्तस्य मित्रवद्धन्धुवत्सदा ॥ ३३८ ॥ अश्रुते सकलान्का• मान्सह तेन विपश्चिता । इमाँ छोकान्कामभीगः कामरूप्यनुसंचरन् ॥ ३३९ ॥ सर्वदा दूरविध्वस्तदुःखलेशलवांशकः । गुणांनुभवजपीत्या कुर्यादींस्यमशेषतः ।। ३४० ॥ इद( म )मेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः( णः ) । काङ्क्षन्ति परमं दौंस्यमुक्तमेवं महर्षयः ॥ ३४१ ॥ हरेर्दास्यैकपरमां भक्तिमालम्ब्य मानवः । इहैव मुक्तो राजर्षे सर्वकर्मनिवन्धनैः ॥ ३४२ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे नानाविधोत्सव-

विधानं नाम द्शमोऽध्यायः ॥ १०॥

× एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

१ खः भास्करम् । २ खः गत्वा । ३ खः °ण्डपम् । ४ कः °नाचरणानघनत् । अ° । ५ खः °त्य वीर° । ६ कः तन्त्रं । ७ कः °स्थूलस° । ८ कः प्रियात् । ९ कः °भोगकर्मरू° । १० कः °णाननुभवप्री° । ११ खः °द्दानम° । १२ खः °द्दासासुक्तमेकं म° ।

## ष्टद्धहारीतस्मृतिः ।

( अथैकादशोऽध्यायः।)

### हारीत उवाच-

अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र विष्णुपूजाविधि परम् । श्रौतं महर्षिभिः प्रोक्तं विश्व(सि )-ष्ठाद्यैः पुरातनैः ॥ १ ॥ वैखानसैश्च भृग्वाद्यैः सनकाद्येश्च योगिभिः। वैष्णवैर्वेदिकैः पूर्वेर्यदाचरितं पुरा ॥ २ ॥ तत्ते वक्ष्यामि राजेन्द्र महाप्रियतमं हरे: । ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥ ३ ॥ ध्यात्वा हैत्कमछे विष्णुं पूजयेन्मनसैव तु । × तं पत्तैवोति सूक्तेन बोधयेत्कमछापतिम् ॥ ४ ॥ वनस्प-तीति स्केन तूर्यघोषं निनादयेत् । क्वर्यात्प्रदक्षिणं विष्णोरतो देवेत्यनेन तु। ताद्विष्णो-ारीति मन्त्राभ्यां त्रिः प्रणम्याय वाग्यतः ॥ ५ ॥ कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधा-वनपूर्वकम् । स्नानं कुर्याद्विधानेन धात्रीश्रीतुल्लसीयुतम् ।। ६ ।। नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राधमर्पणम् । कृतकृत्यः शुचिर्भूत्वा तर्पयित्वा च पूर्ववत् ॥ ७ ॥ घृतोध्र्व-पुण्डूदेहश्च पवित्रकर एव च । प्रविक्य मन्दिरं विष्णोः संमार्जन्या विशोवयेत् ॥८॥ वास्तोष्पतेति वै सूक्तं जपन्संमार्जयेद्गृहम् । आगाव इति सूक्तेन गोमयेनानुरुपयेत् ॥९॥आ नो भद्रेति सूक्तेन रङ्गवार्छि च निक्षिपेत् । ततः कलश्रमादाय जपन्वै शाक्कनो-(नी)र्ऋचः॥१०॥ गत्वा जलाशयं रम्यं निर्मलं शाचि पाण्डरम् । इमं मे गङ्गोति ऋचा जलं भक्त्याऽभिमन्त्रयेत् ॥ ११ ॥ आपो अस्मानिति ऋचा कलशं क्षालयेद्द्विजः । सम्रुद्रज्येष्ट(ष्टा)मन्त्रेण गृह्णीयात्प्रयतो जलम् ॥ १२ ॥ उतस्मेनं वस्तुभिरिति(?) वस्त्रे णाऽऽच्छाद्य वैष्णवः । पसम्राजेति सूक्तं वै जपन्संप्रविशेद्गृहम् ॥ १३ ॥ धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेद्दक्षिणतो हरेः । इमं मे वरुणेत्यृचा मङ्गल्लद्रन्यसंयुतम् ॥ १४ ॥ अञ्जन्ति (= मित्र) त्वेति सूक्तेन कुर्यात्पुष्पस्य संचयम् । अर्वाश्चि सुभगे द्वाभ्यां गन्धांश्च पेषयेत्तथा ॥ १५ ॥ वाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्तेनैव वैष्णवः । विश्वानि न इति ऋचा दीपं दद्यात्सुदीपितम् ॥ १६ ॥ तत्तत्पात्रेषु सि छछं दत्त्वा गन्धांस्तु निक्षिपेत् । शं नो देव्या च साछिछं गायत्र्या च कुशांस्तथा ॥ १७ ॥

<sup>×</sup> एतदावर्धत्रयं न विद्यते क. पुस्तके । = मित्रेखिकम् ।

आयनेति च पुष्पाणि यवोऽसीति ऋचाऽक्षतान् । गन्धद्वारेति वै गन्धानोषध्या तिल्लसर्षपान् ॥ १८ ॥ काण्डात्काण्डोति दुर्वाग्रान्सहिरण्येति रत्नकम् । हिरण्यरूपेति ऋचा हिरण्यं निक्षिपेत्तथा ॥ १९ ॥ एवं द्रव्याणि निक्षिप्य तुलस्या च समर्पयेत् । सवितुश्चेत्यादि ऋचा दद्यादघ्योंदकं हरेः॥ २०॥ श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात्पाद-जळं तथा । भद्रं ते इस्तेत्यनेन इस्तमक्षालनं चरेत् ॥ २१ ॥ वयः सुपर्णेति ऋचा म्रुखसंमार्जनं तथा । आपो अस्मानिति ऋचा वक्त्रगण्डूषमेव च ॥ २२ ॥ हिरण्य-दन्तेत्यनेन दन्तकाष्ठं निवेदयेत् । वृहस्पते प्रथमेति जिह्वालेखनमेव च ॥ २३ ॥ आप इद्वा च भेषजीरिति गण्डूषमाचरेत्। आपो हि ष्ठा इत्यनेन कुर्यादाचमनीयकम् ॥ २४ ॥मूर्घामव इत्यनेन तैलाभ्यङ्गं समाचरेत् । मूर्घानं दिव इत्यनेन गन्धान्केशेषु छेपयेत् ॥ २५ ॥ तद्धियस्तस्थौ केशवं ते केशान्वै झालयेत्पुनः । श्रिये पृश्न [इ]ति ऋचा तद्वचों(चो)दूर्तनादिकम्(!) ॥ २६ ॥ आपो यम्बः प्रथममिति सूक्तेनाभ्यङ्ग-सूचनम् । कुत्वाऽदः स्नापयेत्सूक्तेवेष्णवेर्गन्थवारिणा ॥ २७॥ ततः पश्चामृतैर्गन्यैः स्नापयेत्तत्प्रकाश्चकः । आप्यायस्वेत्यृचा क्षीरं दिधिकाव्णेति वै दिधि ॥ २८ ॥ घृतं मिमिक्षेति घृतं मधु वातेति वै मधु । तत्ते वयं यथा गोभिरित्यृचेक्षुरसं ग्रुभम् ॥ २९ ॥ एभिः पश्चामृतैः स्नाप्य चन्दनं च निवेदयेत् । श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां पुनः संस्थापयेद्धारेम् ॥ ३० ॥ वनस्पतेति सूक्तेन क्वर्याद्धोषसमन्वितम् । श्रिये जात इति ऋचा दद्यान्नीराजनं ततः ॥ ३१॥ युवा सुवासीति ऋचा वस्त्रेणाङ्गं प्रमा-र्जयत् । प्रसेनानेति मन्त्रेण वस्त्रं संवेष्टयेत्ततः ॥ ३२ ॥ युवं वस्त्राणीति ऋचा उत्त-रीयं तथैव च । सर्वत्राऽऽचमनं दद्याच्छं नो देवीत्यृचा च तु ॥ ३३॥ उपवीतं ततो दद्याद्वाह्मणानिति वै ऋचा । ऋतस्य तन्तुवितते दद्यात्कुशपवित्रकम् ॥ ३४॥ पश्चा-दाचमनं दद्याद्भूषणैभूषयेद्धरिम् । विश्वजित्सूक्तेन दद्याद्भूषणानि शुभानि वै ॥३५॥ हिरण्यकेशीति ऋचा केशानसंशोषयेत्तथा । मुपुष्पैः कवरीं दद्याद्विहिसोतेत्यनेन तु ॥३६॥ क्रुपायमिन्दतेरथ इत्यृचा(?) तिलकं शुभम् । गन्धं च लेपयेद्वात्रे गन्धद्वारेति वै ऋचा ॥ ३७ ॥ त्रातारिमन्द्र इत्यृचा पुष्पमालां समर्पयेत् । चक्षुषः पितेति ऋचा चक्षुषोरञ्जनं ग्रुभम् ॥ ३८ ॥ सहस्रश्रीषेति ऋचा किरीटं शिरासि क्षिपेत् । ऋक्सा-माभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डले माकरेऽर्पयेत् ॥ ३९ ॥ दमूनसौ अपस इति केयूरादि-विभूषणम् । आश्वेते यस्येति ऋचा हाराणि विमलानि च ॥४०॥ हस्ताभ्यां दश शाखाभ्यामित्यृचा चाङ्कुलीयकम् । यस्य त्रीपूर्णामधुना सूर्याके(१)विन्यसेच्छुभे ॥४१॥

इन्द्रं त्वदुत्तर इति कटिसूत्रं सुरोचिषम् । स्वस्तिदा विशस्पतिरित्यायुधानि . समर्पयेत् ।। ४२ ।। द्यौनेय इन्द्रेति दद्याच्छत्रं सुविमल्लं तथा । सोमः पवतेति ऋचा चामरं हैममुत्तमम् ॥ ४३ ॥ सोमापूषणेति ऋचा तालवृन्तौ सुवर्चसौ । रूपं रूप-मिति ऋचा दद्यादादर्शकं शुभम् ॥ ४४ ॥ इन्द्रमेव धिषणत्यूचाऽऽसने विनिवेशयेत्। इहैवास्तमेति ऋचा दद्याच कुशविष्टरम् ॥ ४५ ॥ आप्स्वन्तरिति(च) ऋचा पाद्यं दद्याच भक्तितः । गौरीर्मिमायसूक्तेन अर्घ्य हस्ते निवेदयेत् ॥ ४६॥ नतमंहो न दुरितमित्याचमनं समर्पयेत् । पिवासोममित्यनेन मधुपर्के च प्राश्चयेत् ॥ ४७॥ अप्स्वग्ने सिष्धवेति पुनराचमनं चरेत् । अर्चन्तस्त्वा इवामहेत्यक्षतैरर्चयेच्छुभैः ।। ४८ ।। तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीर्तिताः । विष्णोर्नुकिमिति सूक्तेन धूपं दद्यादृतान्वितम्(तान्)॥ ४९ ॥ भावामितेति(१) सूक्तेन दीपान्नीराजये-च्छुभान् । इदं ते पात्रमिति [ च ] भाजनं विन्यसेच्छुभम् ॥ ५० ॥ तस्मा अरङ्गमामेति पात्रप्रक्षालनं चरेत्। अस्मिन्पदे पर् \* मेतिच्छवांस)-मिति गवाज्येनाभिपूरयेत् ॥ ५१ ॥ पितुं नुस्तोषमिति सूक्तेन दद्यादन्नादिकं इविः। तदस्यानिकमित्युचा सहिरण्यं घृतं तथा ॥ ५२ ॥ तस्मिन्रायवतय इति दद्यादापो श्वने घृतम् (?) । ततः प्राणाद्याहुतयो होतव्याः परमात्मनि ॥५३॥ अग्ने विवस्वदु-षसः ( \* इति ) पश्चभिश्च यथाक्रमम् । सम्रद्रादूर्माति सूक्तेन घृतधाराः समाचरेत् ॥ ५४ ॥ परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सिश्चयं हरिम् । तुभ्यं हिन्वान इत्यनेनं यथा-सर्वे निवेद्येत् ॥ ५५ ॥ इन्द्रपिवा इत्यनेन दद्यादापोश्चनं पुनः । पत आश्विनी पव-मानेत्यृ(नेति ऋ)चा इस्तपक्षालनं चरेत् ॥ ५६ ॥ सरस्वतीं देवयन्त इति (\*तिस्भिः) गण्डूषमेव च । वृष्टिं दिवीशस्तद्धारेति (\* द्वाभ्यां) दद्यादाचमनं ततः ॥ ५७ ॥ शिशुं जज्ञानिमत्यृचा मुखहस्तौ च मार्जयेत् । दक्षिणावतामित्यृचा दद्या-त्ताम्बूलम्रुत्तमम् ॥ ५८ ॥ स्वादुः पवस्वेति ऋचा दद्यादाचमनं पुनः । आऽयं गौरिति सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जलिं ततः ॥ ५९ ॥ दीपात्रीराजयेत्पश्चाद्धृतसूक्तेन वैष्णवः । यत इन्द्रेत्यादिषड्भिदिंश्च रक्षां प्रदापयेत् ॥ ६० ॥ यज्ञो देवानां (इति) सुक्तेन उपस्थानजपं चरेत् । तद्विष्णोरिति [च] द्वाभ्यां प्रणमेच्चैव भक्तितः॥ ६१ ॥

<sup>\*</sup> एतचिद्द्नान्तर्गतमधिकम्।

गौरीर्मिमायेति ऋचा दद्यादाचमनं ततः । सहस्रनामभिः स्तुत्वा पश्राद्धोमं समाच-रेत् ॥ ६२ ॥ पातरौपासनं हुत्वा तस्मिन्नग्नौ जनार्दनम् । ध्यात्वा संपूज्य जुहुयाः द्वैष्णवैः प्रत्यृचं हविः ॥ ६३ ॥ श्रीभूसूक्ताभ्यामपि च हुत्वा घृतयुतं हविः। याभिः सोमो मोदतेत्वनेन(ति) मातृभ्यां जुहुँयाद्भविः॥ ६४ ॥ किंस्वद्रनामित्या(ति ऋचा अ) नन्तं जुहुयाद्धविः । सुपर्णे विमा इत्यृचा सुपर्णाय महात्मने ॥ ६५ ॥ चमूषच्छयेन इति च सेनेशायापि हूयताम् । पवित्रं त इति द्वाभ्यां चक्रायामिततेजसे ॥ ६६ ॥ स्वादुषं स इति ऋवा हेतिभ्यो जुहुयाद्धविः । इन्द्रश्रेष्टानितीन्द्राय अग्निर्मूर्घोति पाव-कम् ॥ ६७ ॥ यमाय सोमेति यमं नैर्ऋतं मोषुणेत्यूचा । यचिद्धितेति वरुणं वाय-वायाहीति मारुतम् ॥ ६८ ॥ द्रविणोदा ददातु न।द्रविणाद्याशमेव च । ज्यम्बक ऋ( कमित्यू )चा रुद्रभानः प्रजां प्रजापतिम् ॥ ६९ ॥ यज्ञेनेत्यूचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च । यो नः सपत्नेति ऋचा वसुरुद्रेभ्य एव च ॥ ७० ॥ विश्वेदेवाः स च( वाश्व )तस्मिर्ये देवास ऋचा तथा । सर्वेभ्यश्वैव देवेभ्यो जुहुयादन्नसुत्तमम् ।। ७१ ॥ नासत्याभ्यामिति ऋचा अश्विच्छन्दोभ्य एव च । सोम( मा )पूर्वे(वणे)ति ऋचा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ ७२ ॥ संसामिद्युद(व)सूक्तेन वैष्णवेभ्यतस्था पुनः । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा भुक्तेभ्यश्च बिंछ क्षिपेत् ॥ ७३ ॥ नमो महभ्य ऋ( इत्यृ )चा बिंछ भुवि विनिक्षिपेत् । आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेत् ॥ ७४ ॥ एतच्छ्रौतं चपश्रेष्ठ मुनिभिः संप्रकीर्तितम् । सम्यगुक्तं मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम् ॥७५॥ एतत्प्रियतमं विष्णोस्त्रि( प्णोः श्रि )यो नाथस्य सर्वदा । श्रौतेनैव हरि देवमर्च-यन्ति मनीषिणः ॥ ७६ ॥ श्रीतस्मार्तागमैर्विष्णोस्त्रिविधं पूजनं समृतम् । एतच्छ्रौतं ततः स्मार्त पौरुषेण च यत्स्मृतम् ॥ ७७ ॥ मन्त्रेरष्टाक्षराद्यैस्तु तिहन्यागममुच्यते । श्रौतमेव विशिष्टं स्यात्तेषां नृपवरोत्तम ॥ ७८ ॥ श्रौतमेव तथा विमाः प्रकुर्वन्ति जनार्दने । यजन्ति केचित्रितयं त्रिसंध्यासु च देशिकाः ॥ ७९ ॥ यजन्ति केचि-चितयं त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः । शुश्रूषा च तथा नामकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥ ८० ॥ अपि परमे( म )कान्तिबालकृष्णवर्षुं हरिम् ( पुर्हरिः ) । स्त्रीणामप्यर्चनीयः स्यात्स्ववर्णस्याऽऽनुरूप( प्य )तः ॥ ८१ ॥ मन्त्ररत्नेन वै पूज्यो हित्वा श्रौतं विधानतः । एवमभ्यर्चनं विष्णोर्मुनिभिः संप्रकीर्तितम् ॥८२॥ श्रौतस्मार्तागमो-क्ताश्च नित्यनैमित्तिकाः कियाः । प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमप्याततायिनाम् ॥८३॥ इन्द्रं त्वदुत्तर इति कटिसूत्रं सुरोचिषम् । स्वस्तिदा विशस्पतिरित्यायुधानि समर्पयेत् ॥ ४२ ॥ द्यौर्नय इन्द्रेति दद्याच्छत्रं सुविषष्ठं तथा । सोमः पवतेति ऋचा चामरं हैममुत्तमम् ॥ ४३ ॥ सोमापूषणेति ऋचा तालवृन्तौ सुवर्चसौ । रूपं रूप-मिति ऋचा दद्यादादर्शकं ग्रुभम् ॥ ४४ ॥ इन्द्रमेव धिषणेत्यूचाऽऽसने विनिवेशयेत्। इहैवास्तमेति ऋचा दद्याच कुशविष्टरम् ॥ ४५ ॥ आप्स्वन्तरिति(च) ऋचा पार्द्य दद्याच भक्तितः । गौरीर्मिमायसूक्तेन अर्घ्य इस्ते निवेदयेत् ॥ ४६॥ नतमंहो न दुरितमित्याचमनं समर्पयेत् । पिवासोममित्यनेन मधुपर्के च प्राज्ञयेत् ॥ ४७॥ अप्स्वग्ने सिधष्टवेति पुनराचमनं चरेत् । अर्चन्तस्त्वा हवामहेत्यक्षतैरर्चयेच्छुभैः ।। ४८ ।। तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीर्तिताः । विष्णोर्नुकिमिति सूक्तेन ध्एं दद्याद्धृतान्वितम्(तान्)॥ ४९॥ भावामितेति(१) सूक्तेन दीपात्रीराजये । इदं ते पात्रमिति [ च ] भाजनं विन्यसेच्छुभम् ॥ ५०॥ तस्मा अरङ्गमामेति पात्रप्रक्षालनं चरेत् । अस्मिन्पदे पर( \* मेतच्छिवांस)-मिति गवाज्येनाभिपूरयेत् ॥ ५१ ॥ पितुं नुस्तोषमिति सूक्तेन दद्यादन्नादिकं इवि:। तदस्यानिकमित्यृचा सहिरण्यं घृतं तथा ॥ ५२ ॥ तस्मिन्रायवतय इति दद्यादापो क्वने घृतम् (१) । ततः शाणाद्याहुतयो होतव्याः परमात्मानि ॥५३॥ अग्ने विवस्वदु-षसः ( \* इति ) पञ्चिभिश्च यथाक्रमम् । सम्रुद्रादूर्मीति सूक्तेन घृतधाराः समाचरेत् ॥ ५४ ॥ परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सिश्रयं हरिम् । तुभ्यं हिन्वान इत्यनेनं यथा-सर्वे निवेदयेत् ॥ ५५ ॥ इन्द्रिपवा इत्यनेन दद्यादापोश्चनं पुनः । पत आश्विनी पव-मानेत्यृ(नेति ऋ)चा इस्तप्रक्षालनं चरेत् ॥ ५६ ॥ सरस्वतीं देवयन्त इति (\*तिस्भिः) गण्डूषमेव च । वृष्टिं दिवीशस्तद्धारेति (\* द्वाभ्यां) दद्यादाचमनं ततः ॥ ५७ ॥ शिशुं जज्ञानिमत्युचा मुखहस्तौ च मार्जयेत् । दक्षिणावतामित्युचा दद्या-त्ताम्बूलग्रुत्तमम् ॥ ५८ ॥ स्वादुः पवस्वेति ऋचा दद्यादाचमनं पुनः । आऽयं गौरिति सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जलिं ततः ॥ ५९ ॥ दीपात्रीराजयेत्पश्चाद्धृतसूक्तेन वैष्णवः । यत इन्द्रेत्यादिषड्भिदिंक्षु रक्षां प्रदापयेत् ।। ६० ।। यज्ञो देवानां (इति) सूक्तेन उपस्थानजपं चरेत् । तद्विष्णोरिति [च] द्वाभ्यां प्रणमेच्चैव भक्तितः॥ ६१ ॥

<sup>\*</sup> एतचिद्द्नान्तर्गतमधिकम्।

गौरीर्मिमायेति ऋचा दद्यादाचमनं ततः । सहस्रनामभिः स्तुत्वा पश्राद्धोमं समाच-रेत् ॥ ६२ ॥ पातरौपासनं हुत्वा तस्मिन्नग्नौ जनार्दनम् । ध्यात्वा संपूज्य जुहुया-द्वैष्णवैः प्रत्यृचं हविः ॥ ६३ ॥ श्रीभूसूक्ताभ्यामपि च हुत्वा घृतयुतं हविः। याभिः सोमो मोदतेत्वनेन(ति) मातृभ्यां जुहुँयाद्धाविः॥ ६४ ॥ किंस्वद्रनामेत्या(ति ऋचा अ) नन्तं जुहुयाद्धविः । सुपर्णे विशा इत्यृचा सुपर्णाय महात्मने ॥ ६५ ॥ चमूषच्छयेन इति च सेनेशायापि दूयताम् । पवित्रं त इति द्वाभ्यां चक्रायामिततेजसे ॥ ६६॥ स्वादुषं स इति ऋचा हेतिभ्यो जुहुयाद्धविः । इन्द्रश्रेष्ठानितीन्द्राय अग्निर्पूर्धेति पाव-कम् ॥ ६७ ॥ यमाय सोमेति यमं नैर्ऋतं मोषुणेत्यूचा । यचिद्धितेति वरुणं वाय-वायाहीति मारुतम् ॥ ६८॥ द्रविणोदा ददातु नाद्रविणाद्याशमेव च । त्र्यम्बक ऋ( कमित्यृ )चा रुद्रमानः प्रजां प्रजापतिम् ॥ ६९ ॥ यज्ञेनेत्यृचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च । यो नः सपत्नेति ऋचा वसुरुद्रेभ्य एव च ॥ ७० ॥ विश्वेदेवाः स च( वाश्व )तस्रिभेर्ये देवास ऋचा तथा । सर्वेभ्यश्वैव देवेभ्यो जुहुयादन्नसृत्तमम् ॥ ७१ ॥ नासत्याभ्यामिति ऋचा अश्विच्छन्दोभ्य एव च । सोम( मा )पूर्ष(षणे)ति ऋचा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ ७२ ॥ संसामिद्युद(व)सूक्तेन वैष्णवेभ्यतस्था पुनः । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा भुक्तेभ्यश्च बिंछ क्षिपेत् ॥ ७३ ॥ नमो महभ्य ऋ( इत्यृ )चा बिंछ भुवि विनिक्षिपेत् । आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेत् ॥ ७४ ॥ एतच्छ्रौतं चपश्रेष्ठ मुनिभिः संप्रकीर्तितम् । सम्यगुक्तं मया तेऽच निश्चितं मतमुत्तमम् ॥७५॥ एतत्प्रियतमं विष्णोक्ति( प्णोः श्रि )यो नाथस्य सर्वदा । श्रौतेनैव हार्रे देवभर्च-यन्ति मनीषिणः ॥ ७६ ॥ श्रीतस्मार्तागमैर्विष्णोस्त्रिविधं पूजनं स्मृतम् । एतच्छ्रौतं ततः स्मार्त पौरुषेण च यत्स्मृतम् ॥ ७७ ॥ मन्त्रेरष्टाक्षराद्येस्तु तिहन्यागममुस्यते । श्रौतमेव विशिष्टं स्यात्तेषां नृपवरोत्तम ॥ ७८ ॥ श्रौतमेव तथा विपाः प्रकुर्वन्ति जनार्दने । यजन्ति केचिश्चितयं त्रिसंध्यासु च देशिकाः ॥ ७९ ॥ यजन्ति केचि-त्रितयं त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः । शुश्रुषा च तथा नामकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥ ८० ॥ आपि परमे(म)कान्तिबालकृष्णवर्षुं हरिम् ( पुर्हरिः) । स्त्रीणामप्यर्चेनीयः स्यात्स्ववर्णस्याऽऽनुरूप( प्य )तः ॥ ८१ ॥ मन्त्ररत्नेन वै पूज्यो हित्वा श्रौतं विधानतः । एवमभ्यर्चनं विष्णोर्मुनिभिः संप्रकीर्तितम् ॥८२॥ श्रौतस्मार्तागमो-क्ताश्च नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः । प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमप्याततायिनाम् ॥८३॥

अधुना संप्रवक्ष्यामि वृत्तिमै(मे)कान्ति(न्त) छक्षणाम् । नारीणामपि कर्तव्यामहन्य-हाने शास्त्रीम् ॥ ८४ ॥ उत्थाय पश्चिमे यामे भर्तुः पूर्वमतन्द्रिता । कृत्वा शौचं विधानेन दन्तर्धावनमाचरेत् ॥ ८५ ॥ कृत्वाऽथ मङ्गलस्त्रानं घृत्वा शुक्काम्बरं तथा। आचम्य धारयेद्ध्वेपुण्ड्रं शुभ्रं मृदैव तु ॥८६॥ चन्दनेनापि कस्तूर्या कुङ्कुमेनापि वाऽसाति । जप्त्वा मन्त्रं गुरुं पश्चादिभवन्द्य च वैष्णवान् ॥ ८७ ॥ नमस्क्रत्वा(त्य) जगन्नाथं जप्त्वा च शरणागितम् । आत्मानं समलंकृत्य चिन्तयेन्मधुसूदनम् ॥८८॥ गृहभाण्डादिकं सर्वे वाग्यता नियतेन्द्रिया । संशोधयेत्प्रतिदिनं यज्ञार्थे परमात्मनः ॥ ८९ ॥ मार्जियत्वा गृहं पश्चाद्गोमयेनानुलिप्य च । रङ्गवल्ल्यादिभिः पश्चादछं-कृत्य समन्ततः ॥ ९० ॥ चतुर्विधानां भाण्डानां क्षालनं च समाचरेत् । पाचकानि बहिःष्ठानि जलस्याऽऽनयनानि च॥९१॥स्थापनानि जलार्थे वा चतुर्विधमुदाहृतम् । पृथक्पृथगुदञ्जानि तेषु तेष्विप विन्यसेत् ॥ ९२ ॥ नान्योन्यं संकरं कुर्याद्भाण्डानां सर्वकर्मसु। तानि तानि स्पृश्चेत्पाणि प्रक्षाल्यैव पुनः पुनः ॥ ९३ ॥ सम्यक्प्रक्षाल्य भाण्डानि दाहयेद्याज्ञियैस्तृणैः।पुनः प्रक्षाल्य संतप्त्वा(प्य) पश्चात्पचनमाचरेत् ॥९४॥ रसभाण्डानि सर्वाणि शाल्येदुष्णवारिणा । चतुर्भिः पश्चभिध्यत्वा सुक्सुवौ क्षालः येर्तथा ॥ ९५ ॥ बहिर्न निष्क्रामयाते पाचकानि गृहान्तिकात् । ताभिरेव तु दयातु भुँजीत हि कदाचन ॥ ९६ ॥ दत्त्वा पात्रान्तरे दद्यात्कांस्ये वा मृन्मयेऽपि वा । पुटे पर्णमये वाऽपि दद्यादत्र तु वैणवे ॥ ९७ ॥ स्नुवं दारुमयं कास्यं कुर्वीतायोमयं न तु । न दद्यादारनालस्य घटं तस्मिन्महाँनसे ॥ ९८ ॥ आरनालस्य यत्कुम्भं त्यजेन्मद्यघटं यथा । आरनालं काँलशाकं करज्ञं तिलिपृष्ठकम् ॥ ९९ ॥ लशुनं मूलकं शिग्नुं छत्रां(त्रं) कोशातकीफलस् । अलाबुं चान्त्रं शाकं च करनिर्मिथितं दिध ।।१००॥ × विम्बं विड्जं च निर्यासं पीछ श्लेष्मातकं फल्रम् । आरग्वधं चैं पिण्याकं श्वेतद्यन्ताकमेव च ॥ १०१॥ उष्ट्राविमानुषीक्षीरमवत्सानिर्द्शाहगोः। एतान्यकामतः स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥ १०२ ॥ + मत्या जम्ध्वा व्रतं कुर्यान्मुर्ज( र्ज १ ) जग्ध्वा पतेद्धः । केशानां रञ्जनार्थे वा न स्पृशेदारनास्त्रकम् ॥ १०३ ॥ चन्दनं घनसारं वा मकरन्दमथापि वा । माषमुद्रादिचूर्णे वा तक्रं जाम्बीरमेर्वं वा ॥१०४॥

× एतदर्धं न नियते क. पुस्तके । + एतद्भवनं न नियते क. पुस्तके ।

१ स. °त्तदी । १ ख. मुझती हि क्यं च । १ ख. 'हायने । आ' । ४ ख. कारबा । ५ स. च निर्मुण्डी कालिङ्कं नालिका तथा। नालिकेर्याख्यशाकं च श्वे । ६ क. 'व च । उ'!

तिन्तिडं च कछायं वा केशरञ्जनमाचेरत् ॥१०४॥ ऊर्ध्व मासात्त्यजेत्सर्व मुद्राण्डं वैष्णवोत्तमः । न त्यजेछोहभाण्डानि तापयेच हुताञ्चने ॥ १०५ ॥ दारूणां संत्यजेन द्वापि तक्षणं वा समाचरेत्। अञ्चनामञ्जनिभव्यत्वा गोवाळेर्वर्षयेत्तया ॥ १०६ ॥ सूतके मृतके वाऽपि शुनादिस्पर्शने तथा । स्पर्शने वाऽप्यभक्ष्याणां सद्य एव परि-त्येजेत् ॥ १०७ ॥ एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञार्थं याचयेद्धविः । संशोध्याद्भिः शुचौ देशे घान्यं संशीषयेद्बुधः ॥१०८॥ अवहन्याच्छुभतरं गायन्ती मधुसूदनम् । संशोध्य तण्डुछान्पश्चादद्भिः संक्षाछयेत्रिभिः ॥ १०९ ॥ अम्मस्निवारं वस्नेण शोध-यित्वा घटान्तरे । कुञ्जेनैव पवित्रेण तण्डुळान्निर्वपेच्छुमान् ॥ ११० ॥ अन्तर्घाय कुशं तत्र मन्त्ररत्नमनुस्मरन् । पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १११ ॥ उपविश्य शुभे कुण्डे विह्नं प्रज्वालयेत्ततः । अवैष्णवस्यं श्रेवस्य श्रुद्रस्य पतितस्य च ॥ ११२ ॥ पाषण्डस्याप्यश्चद्धस्य गृहेष्विधं विवर्जयेत् । संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन विह्न कुशजलैक्षिभिः ॥ ११३ ॥ यज्ञियैर्विमलैः काष्ठैर्व्यजनेन प्रदीपयेत् । सार्त्वर्धानम्रखे-नापि धर्मेथित्वा भदीपथेत्।। ११४ ॥ पाछात्रीः खादिरैविंख्वेगींशकृत्पिटकेरापि। अन्यैर्वा यज्ञियैः काष्ठेस्तृणैर्वा यज्ञियः शुभैः॥ ११५॥ वर्जयेन्मद्यदिग्धानि तथा वैभीतक।नि च । आरग्वधानि शिग्रूणि तथा नैर्गुण्डिकानि च ॥ ११६ ॥ नैपानि च कपित्थानि कार्पासैरण्डकानि च । अमेध्यानि सकीटानि दौर्गन्थानि तथैव च ११७ ॥ \* असद्वाहानि चैत्यानि काकखटुासनानि च ळयानि यौष्यानि तथोपकरणानि च ॥ ११८ ॥ महिषोष्ट्खरादीनीं कारीषपिटका-ाने च । अन्यानां पाकश्चेषाणि वर्जयेद्यज्ञकर्भाणे ॥ ११९ ॥ प्रदीप्याप्तिं ततोऽन्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः । चिन्तँयेत्परमात्मानं जपन्मत्रद्वयं तथा ॥ १२०॥ शुद्धं हुद्यं तथा रुच्यं पश्चादभ्यन्तरं शुभम् । निषिद्धानि च शाकानि फल्रम्लानि वर्जयेत् ॥ १२१ ॥ अतिरूक्ष्यं(क्षं) चातिदुष्टमतिरक्तं च वर्जयेत् । भावदुष्टं क्रियादुष्टं कालदुष्टं तथैव च ॥ १२२ ॥ संसर्भदुष्टं च तथा वर्जयेद्यज्ञकर्भणि । रूपतो गन्धतो वाऽपि यचाभक्ष्यैः समं भवेत् ॥ १२३ ॥ भावदृष्टं च तत्शोक्तं मुनिभिर्धर्भपारगैः । आरनालं च मद्यं च करनिर्मिथेतं दिधि ॥ १२४ ॥ इस्तदत्तं च लवणं क्षीरं घृत-पर्यासि च । इस्तेनोद्धृत्य तोयं च भीतं वक्त्रेण वैकदा ॥ १२५॥ शब्देन भीतं अक्तं च गव्यं ताम्रेण संयुतम् । क्षीरं च ्लवणोन्मिश्रं क्रियादुष्टमिहोच्यते ॥ १२६ ॥ एकादश्यां तु यचात्रं यचात्रं राहुदर्शने । सूतके मृतके चात्रं शुष्कं पर्शुषितं तथा ॥ १२७ ॥ अनिर्देशाहगोः क्षीरं षष्ट्यां तैलं तथाऽपि च । नदीष्वसमुद्रगासु सिंह-

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

९ ख. °शोधयेद्धवि । अ° । २ क. °रे । उ° । ३ ख. °स्य शूद्रस्य पतितस्य तथैव च । ४ क. °न्तर्धेन । ५ ख. °मयन्वा प्र° । ६ ख. °नां करीषपीठका° । ७ ख. °न्तयन्पर° ।

कर्कटयोर्जलम् ॥ १२८ ॥ निःशेषजलवाष्यादौ यत्मविष्टं नवोदकम् । नातीतपश्च-रात्रें तत्कालदुष्टिमहोच्यते ॥ १२९ ॥ शैवपाषण्डपतितैर्विकर्मस्थैर्निरिश्वरैः । अवैष्ण-वैर्द्विजैः शुद्रैईरिवासरभौकृभिः ।। १३० ॥ श्वकाकसूकरोष्ट्राद्यैरुदक्यासूतिकादिभिः। पुंअलीभिश्र नारीभिर्देषलीपतिभिस्तथा ॥ १३१ ॥ दृष्टं सपृष्टं च दत्तं चै भुक्तशेषं तथैव च । अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसर्गदुष्टमुच्यते ॥ १३२ ॥ विम्बं शिग्रु च का-छिङ्गं तिलिपिष्टं च मूलकम् । कोशातकीमलाबुं चँ तथा कट्फलमेव चँ॥ १३३॥ वाळीकानारिकेत्यादिजातिदुष्टामिहोच्यते(१) । एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सङ्गान्यिप संत्यजेत् ॥१३४॥ तथैवाभक्ष्यभोक्तृणां हरिवासरभोजिनाम् । लोकायतिकविपाणां देवतान्तरसेविनाम् ।। १३५ ॥ अर्वेष्णवानामपि च संसर्ग दूरतरूयजेत् । **पकाञाद्यं** यथा पक्कं वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १३६ ॥ संमार्जयेच्छुभतरं वारिणा वार्संसैव च। करकैरिपधायाथ चक्रेणैवाङ्कर्वे तथा ॥ १३७ ॥ गन्धेन वा हरिद्रेण जलेनाप्यथवा छिखेत् । सुदर्शनं पाश्चजन्यं भाण्डानां यज्ञयोगिनाम् ॥ १३८ ॥ कुशोत्तरे शुचौ देशे विन्यस्य कुशवारिणा । संशोध्य मन्त्ररत्नने वस्त्रेणाऽऽच्छाँच तत्परम् ॥ १३९ ॥ क्षालियत्वाऽथ देवस्य भाजनानि शुभैर्जलैः। अभिपूर्य ततो द्याद्धोजयेच विशेषतः ॥ १४० ॥ भोजयेदागतान्काले सखिसंबन्धिवान्धवान् । बालान्वृद्धान्भोजियत्वा भर्तारं भोजयेत्ततः ॥ १४१ ॥ स्वयं हृष्टा ततोऽश्रीयाद्धर्तुर्भुक्तावशेषितम् । पैशाचि-कानां यक्षाणां शाक्तानां छिङ्गधारिणाम् ॥ १४२ ॥ द्वादशीविग्रुखानां च संछा-पादि विवर्जयेत् । शैवबौद्धस्कान्दशाक्तस्थानानि न विशेत्कचित् ॥ १४३ ॥ वर्ज-येत्तत्सभीपस्थं जल्रपुष्पफलादि च । न निरक्षित देवे( वा )नाग्रत्सर्वादि कदा-चन ॥ १४४ ॥ स्तुर्तिं वाऽप्यन्यदेवानां न क्वर्याच्छ्रणुयान्न च । कामप्रसङ्गःसंला-पान्परिहासादि वर्जयेत् ॥ १४५ ॥ अन्यचिह्नाङ्कितं वस्त्रं भूषणासनभाजनम् । द्यक्षं पशुं कूपगृहान्भाण्डं चैव विवर्जयेत् ॥ १४६ ॥ अन्यास्रये हिरं दृष्टा देवतान्त-रसंसदि । नार्चेथेन्न प्रणमेच तीर्थसेवां विवर्जयेत् ॥ १४७ ॥ अवैष्णवस्य इस्तानु दिन्यदेशादुपागतम् । हरेः प्रसादतीर्थाद्यं यत्नेन पुरिवर्जयेत् ॥ १४८ ॥ आकारत्र-यसंपन्नो नवेज्याकर्मणि स्थितः । विष्णोरनन्यशेषत्वं तथैवानन्यसाधनम् ॥१४९ ॥

<sup>-</sup> १ क. °त्रं तु काल° । २ क. °भोजनैः । श्वं । ३ क. च मुक्तकेशे त° । ४ क. च पिचुरुलेभातं कं फलम् । वा° । ५ ख. च । नालिकानालिके° । ६ क. °सनैव । ७ ख. °त्ततः । ग° । ८ ख. °च्छादयेत्ततः । सा° । ९ ख. °वामिक° । १० क. °दि विवर्जयेत् । स्तु° । ११ क. °तिं चापि विशेषेण श्रोत्राभ्यां शृणु° । १२ क. °शेषित्वं ।

तथैवानन्यभोग्यत्वमाकारत्रयमुच्यते । अर्चनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वन्दनम् । ॥ १५० ॥ स्तुतियोंगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम् । एवं नवविधा प्रोक्ता चेज्या वैष्णवसत्तमैः ॥ १५१ ॥ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यं च प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ १५२ ॥ ज्ञातन्यमेतदर्थस्य पश्चकं मन्त्रवित्तमैः । जगतः कारणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च ॥ १५३ ॥ श्रीश्रत्वं सगु-करवं च ब्रह्मणो रूपमुच्यते । देहेन्द्रियादिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिग्रणौघता ॥ १५४॥ श्रीहरेदीस्यधर्मत्वं स्वरूपं प्रत्यगात्मनः । उपायाध्यवसायेन त्यक्तवा केर्भेधिमात्मनः ॥ १५५ ॥ हरेः कुपावल्रम्बित्वं प्राप्त्युपायमि( इ )होच्यते । सर्वेश्वर्यफलं त्यक्तवा शब्दादिविषयानिष ॥ १५६ ॥ दास्यैकसुखसङ्गितवं विष्णोः फलमिहो-च्यते । तज्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता ॥ १५७ ॥ कृत्यस्य च परित्यागो ह्मकृत्यंकरणं तथा । द्वादशीविमुखत्वं च विरोधि स्यात्फलस्य हि ॥ १५८ अर्थपश्चकमेताद्धि ज्ञातव्यं स्यान्यमुक्षभिः । विहितं सकलं कर्म विष्णोराराधनं परम् ॥ १५९ ॥ निबोध तस्रुपश्रेष्ठ भोगार्थ परमात्मनः । वृत्त्याख्यस्य तरोरस्य सुदृढं मूळमुच्यते ॥ १६० ॥ त्यागेन चैव धर्मस्य निषिद्धाचरणेन च । आज्ञातिक्रमेणं-(ण)) विष्णोः पतत्येव न संज्ञयः ॥ १६१ ॥ ज्योतिष्टोमादयः सर्वे यज्ञा वेदेषु कीर्तिताः । पुण्यव्रताः पुराणोक्ता दाना नैमित्तिकादिषु विष्णोभीगतया सर्वाः कर्तव्या वैष्णवोत्तमैः ॥ १६२ ॥ यस्तुपायतया कृत्यं नित्यनेमित्तिकादिकम् । सत्कृत्यं कुरुते विष्णोर्वेष्णवः स उदीरितः ॥१६३ ॥ विष्णोरज्ञतया यस्तु सत्कृत्यं कुरुते बुधः । स एकान्तीति मुनिभिः पोच्यते वैष्णवोत्तमः ॥ १६४ ॥ \* यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सदा । स भवेत्परमैकान्ती महाभागवतोत्तमः ॥ १६५ ॥ वर्जनीयमकृत्यं तु सर्वेषां करणैस्त्रिभिः । अकामतस्तु यत्प्राप्तं प्रायिश्व-त्ताद्विनश्यति ॥ १६६ ॥ अक्रत्यं वैष्णवः पापबुद्धचा आस्त्रविरोधतः । एकान्तपर-मैकान्तिरुच्यभावाच संत्यजेत् ॥ १६७ ॥ श्रुतिस्मृत्युद्भवं धर्मे यस्त्यजेद्दैष्णवाधमः। स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वे छोकेषु गर्हितः ॥ १६८ ॥ अकृत्यकरणाद्वाऽपि कृत्य-स्याकरणादि । द्वादशीविमुखत्वेन पतत्येव न संशयः ॥ १६९ ॥ तस्मात्सर्वप्रय-त्नेन सत्क्रत्यं सर्वदा चरेत् । आज्ञातिक्रमणाद्विष्णोर्भुक्तोऽपि विनिबध्यते ॥ १७०॥ समस्तयज्ञभोक्तारं ज्ञात्वा विष्णुं सनातनम् । दैवं पित्र्यं तथा यज्ञं कुर्यात्र तु परि-त्यजेत् ॥ १७१ ॥ त्रिदण्डमवल्रम्बन्ते यतयो ये महाधियः । तेषामि च कर्तव्यं

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके ।

१ क. °गुणान्विता । २ क. कर्माद्यनात्म ° । ३ क. °त्यस्य च कारणम् । द्वा ° । ४ ख. °मणाद्विज्ञः प ° । ५ क. °क्णोराज्ञ ° । ६ ख. वैष्णवैः । ५ ख. °रोधितः । एकान्तिप ° । ८ ख. °त्युदितं घ ° ।

सत्कृत्यमितरेषु किम् ॥ १७२ ॥ ब्रह्म ब्रह्मा ब्राह्मणाश्च त्रितयं ब्राह्ममुख्यते । तस्माद्वाह्मेण विधिना परं ब्रह्माणमर्चियेत् ॥ १७३ ॥ समस्तयज्ञभोक्तारम-**ज्ञात्वा विष्णुमव्ययम् । वेदोदितं यः कुरुते स लोकायतिकः** ॥ १७४ ॥ यस्तु वेदोदितं धर्मे त्यक्त्वा विष्णुं समर्चयेत् । स पाषण्डीति विज्ञेयो नरकं चाधिगच्छाति ॥ १७५ ॥ वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सर्वदा । तदुक्तः कर्माक्कवीणः पाणहर्ता भवेद्धरेः ॥१७६ ॥ विष्णोराराधनाद्वेदं विना यस्त्वन्यकर्मणि प्रयुक्षीत विमूहात्मा वेदहन्ता न संश्वयः॥ १७७॥ वत्सं माता लेहि तथा यथा लेहि स मातरम् । श्रुंतिं विष्णोः प्रियं(यां) ज्ञात्वा विष्णुं वेदेन वे यजेत् ॥ १७८॥ तस्माद्वेदस्य विष्णोश्र संयोगो यस्तु दृश्यते । स एव पर्मो धर्मो वैष्णवानां यथा नृष ।। १७९ ।। कश्चित्पुरा नृपश्चेष्ठ काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः । ज्ञाण्डिल्य इति विख्यातः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ १८०॥ स तु धर्मप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति । अवैदिक्नेन विधिना कृतवान्धर्मसंहिताम् ॥ १८१ ॥ अवलम्ब्य मतं तस्य केचि-दत्र महर्षयः। अवैदिकेन मार्गेण पूजयन्ति स्म केशवम् ॥१८२॥ अशास्त्रविहितं धर्मे सर्वै क्कर्वन्ति मानवाः । स्वाहास्वधावषट्कारवर्जितं स्यान्महीतस्रम् ।। १८३ ॥ ततः कुद्धो जगनाथः शङ्खचक्रगदाधरः । इदमाह मुनिश्रेष्टं शाण्डिल्यममितौजसम् ॥ १८४ ॥ दुर्बुद्धे मामकं धर्मे परमं वैदिकं महत् । अवैदिकित्रियाजुष्टं प्रागल्भ्यात्कु-तवानिस ॥ १८५ ॥ यस्मादवैदिकं धर्मं प्रवर्तयोसिमां(त्वं) द्विज। तस्मादवैदिकं छोकं निरयं गच्छ दारुणम् ॥ १८६ ॥ तस्य देवस्य वाक्यात्तु ज्ञाण्डिल्योऽभूद्भयाकुलः। स्तुवन्पाह जगन्नार्थं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १८७ ॥ त्राहि त्राहीति लोकेन मां विभो सा(स्वा)पराधिनम् । ततः स कृपया विष्णुर्भगवान्भूतभावनः ॥ १८८॥ दिन्यं वर्षशतं वित्र भुक्त्वा निरययातनाम् । उत्पत्स्यसे भृगोर्वशे जमदग्निरितीः रितः ॥ १८९ ॥ तत्राऽऽराध्य पुनर्मा तु वैदिकेनैव धर्मतः । गच्छ तास्मन्मुनिश्रेष्ठ मम लोकं सुनिर्मलम् ॥ १९० ॥ इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुस्तत्रैवान्तरधीयत । शाण्डिन ल्यो निरयं पाप्य पुनरुत्पद्य भूतले ॥ १९१ ॥ वेदोक्ताविधिना विष्णुमर्चियत्वा सनातनम् । विशुद्धभावात्संपाप्तस्तेद्धाम परमं हरेः ॥ १९२ ॥ तस्मादवैदिकं धर्म दूरतः परिवर्जयेत् । वैदिकेनैव विधिना भक्त्या संपूजयेद्धरिम् ॥ १९३ ॥ श्रौतेन विधिना चत्रं घृत्वा वै बाहुमूलयोः । घृतोर्ध्वपुण्डुः शुद्धात्मा विधिनैवार्चयेद्धरिम् ।। १९४ ॥ कर्मणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्सनातनम् । न प्रमाद्येत्परं धर्माच्छुति-स्मृत्युक्तगौरवात् ॥ १९५ ॥ सुशीलं तु परं धर्मं नारीणां नृपसत्तम । शीलभङ्गेन नारीणां यमलीकः सुदारुणः ॥ १९६॥

९ ख. श्रुतं । २ क. °ष्णवो नान्यथा । ३ क. नृपः । ४ ख. तद्वाक्याद्देवदेवस्य शा° । ५ क. °लोकाः सुदारुणाः । मृ° ।

मृते जीवाति वा पत्यौ या नान्यम्रपगच्छिति । सेह् कीर्तिमवामोति मोदते रमया सह ॥ १९७ ॥ पति या नातिचरात मनोवाकायकर्मभिः । सा भर्तृछोकमामोति यथैवारुन्धती तथा ॥ १९८ ॥ आर्ताऽऽर्ते मुद्तिता हुष्टे मोषिते मिलनाम्बरा । मृते म्त्रियेत या पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतित्रता ॥ १९९ ॥ या स्त्री मृतं परिष्वच्य दग्या चेद्धव्यवाहने। सा भर्तृलोकमामोति हरिणा कमला यथा॥ २०० ॥ ब्रह्मध्नं वा सुरापं वा कृतन्नं वार्शि मानवम् । यमादाय मृता नारी तं भर्तारं पुनाति हि ॥ २०१ ॥ साध्वीनामिह नारीणामग्निपपतनाहते । नान्यो धर्मीऽस्ति विद्वेयो मृते भर्तिरि कुत्रचित् ॥ २०२ ॥ वैष्णवं पतिमादाय या दृश्या हन्यवाहने । सा वैष्ण-वपदं याति यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ २०३ ॥ मृते भर्तारे या नारी भवेद्यादे रजन स्वला ॥ चितायि संग्रहेत्तावत्स्नात्वा तास्मिन्यवेश्वयेत् ॥२०४॥ गर्भिणी नातुगन्तव्या (च्छेतु) मृतं भर्तारमर्व्ययम् । ब्रह्मचर्यव्रतं कुर्याद्यावज्जीवमतन्द्रिता ॥ २०५ ॥ **केश**-र्ञ्जनताम्बृङ्गन्धपुष्पादिसेवनम् । भूषणं रङ्गवस्तं च कांस्यपात्रेषु भोजनम् ॥ २०६ द्विवारभोजनं चाक्ष्णोरञ्जनं वर्जयत्सदा । स्नात्वा शुक्राम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ।। २०७ ।। नकल्कर्कुंहका साध्वी तन्द्रालस्याविवार्जेता । सुनिर्मला शुभाचारा नित्यं संपूजयेद्धरिम् ॥ २०८ ॥ क्षितिशायी भवेद्रात्रौ शुचौ देशे इशो-त्तरे । ध्यानयोगपुरा नित्यं सत्तां सङ्गे व्यवस्थिता ॥ २०९ ॥ तपश्चरणसंयुक्ता यावज्जीवं समाचरेत् । तावत्तिष्ठेनिराहारा भवेद्यादे रजस्वला ॥ २१०॥ सभर्तृका सती वाऽपि पाणिपु(पू)रान्नभोजँना । एकवारं समश्रीयाद्रज्सा प्छता ॥ २११ ॥ एवं सुनियताहारा सम्यग्त्रतपरायणा । भर्त्रा सह समामोति वैकुण्ठपदमन्ययम् ॥ २१२ ॥ दम्धन्या साऽग्निहोत्रेण भर्तुः पूर्वे मृता तु या। स्वांश्रमप्रिं स्मादाय भर्ता पूर्ववदा्चरेत् ॥ २१३ ॥ कृत्वा कुश्रमयीं पत्नीं यावज्जीवमतिन्द्रतः । जुहुयादिग्निहोत्रं तु पश्चयज्ञादिकं तथा ॥ २१४ ॥ अथ च प्रव्रजेद्विद्वान्कन्यां वाऽपि समुद्रहेत् । प्रव्रर्ज्यापि च क्रवींत कर्म वेदोदितं महत् ॥ २१५ ॥ आत्मन्यप्रिं समारोष्य जुहुयादात्मवान्सदा । मनसा वा प्रकुर्वीत नित्य-नैमित्तिकक्रियाः ॥ २१६ ॥ गृहस्यो वा वनस्यो वा यतिर्वाऽपि भवेद्द्विजः । अनाश्रमी न बिष्ठेत यावज्जीवं द्विजोत्तमः ॥ २१७ ॥ वर्णाश्रमेषु सर्वेषां पूजनीयो जनार्दनै: । सन्यापकेन मन्त्रेण सदैव च महीपते ॥ व्यापकानां च सर्वेषां ज्याया-नष्टाक्षरो मनुः ॥२१८॥ अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षात्रारायणः स्वयम् । सन्यासं च समुद्रं च सर्षिच्छन्दोधिदैवतर्भुं ॥२१९॥ सदीक्ष्य(क्षा)विधि सध्यानं सार्थ मन्त्रमुदाहृतम् । स्नात्वा शुद्धः पसन्नात्मा कृतकृत्यो जनार्दनम् ॥ २२० ॥ मनसाऽप्यर्चियत्वा वा जपेन्मन्त्रं सदा बुधः । दानप्रतिग्रहौ यागं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् ॥ २२१ ॥ पितृ-

१ ख. °ित । सैव की ° । २ ख. °ना कृशा । मृं। ३ क. या नारी सा विज्ञे ° । ४ ख. °व्यया । ज्ञ । ५ ख. भूषितं । ६ क. °कुहुना कुर्यात्तन्द्रा ° । ७ ख. °जनम् । ए ° । ८ ख. °ज्यामिप कु °। ९ ख. निः । न व्या । १० ख. °म् । नदीश्वाविधि न घ्यानं सा ।

क्रियाष्टाक्षरस्यक्षजप्त्वा क्रुर्यादतिन्द्रतः । धृतोर्ध्वपुण्ड्देहश्च चक्राङ्कितभुजस्तथाः ॥ २२२ ॥ अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम् । जपेद्धोगतया मन्त्रं सततं वैष्णवोत्तर्यः ॥ २२३ ॥ ससाधनतया जप्यं कर्तव्यं विष्णुतत्परेः । अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥२२४॥ त्रिसंध्यासु जपेन्मन्त्रं तदर्थमनुचिन्तयन् । उपोध्य पुवादवस नद्यां स्नात्वा विधानतः ॥ २२५ ॥ आचार्य संश्रयेतपूर्व महाभागवतं द्विजः । आचार्यो विष्णुमभ्यर्च्य पवित्रं वाऽपि पूजयेत् ॥ २२६ ॥ पुरतो वासुदे-वस्य इध्माधानान्तमाचरेत् । स्रकेद्रप्सस्य सूक्तेन पवित्रं ते वितेत्युचा ॥ २२७॥ पवमानस्य आद्येन ऋग्भिश्रतसृभिः ऋगात् । आज्यं हुत्वा ततश्रकं तदशौ प्रतपे हुरु: ।। २२८ ।। चरणं पवित्रमिति (= यजुषा) तच्चक्रेणाङ्क्रुयेद्धजम् । वामांसं प्रत-पेत्पश्चात्पाश्चजन्येन देशिकः ।। २२९ ॥ अग्निर्मन्वेति यजुर्षा तद्धोमान्नौ पतप्य वै । ततस्तु पार्थिवैर्ऋग्भिर्हुत्वा पुँण्ड्रादि धारयेत् ॥ २३० ॥ अतो देवेति सूक्तेन विष्णो-र्कुकमनेन च । पूजयेट्दादशभिर्वे केशवादीननुक्रमात् ॥२३१ ।। कुशग्रान्थिषु संपूज्यः जुहुयात्ताभिरेव तु । हुत्वाऽथ चरुणा सम्यङ्मृदा शुभ्रेण देशिकः ळळाटादिषु चाङ्गिषुः ऋग्भिस्ताभिः क्रमेण वै । नामभिः केशवाद्यैस्तु सच्छिद्राण्येवः भारयेत्।। २३३ ॥ श्रिये जात इति ऋचा कुङ्कुमं तेषु धारयेत् । परो मात्रोति सुक्तेन उपस्थाय जनार्दनम् ॥ २३४ ॥ होमशेषं समाप्याथ मूर्त्युद्वासनमाचरेत् । एवं पुण्डिक्रियां कृत्वा नार्मं कुर्यात्ततः परम् ॥ २३५ ॥ प्रवःपान्तमिति सूक्तेन नाममूर्ति समर्चयेत्। गवाज्यं प्रत्यृचं हुत्वा नामं कुर्याच वैष्णवम् ॥ २३६ ॥ अभि-प्रियाणीति सूक्तेनोपस्थाय जनार्दनम् । प्रदक्षिणनमस्कारौ कृत्वा शेषं समीपयेत् ॥ २३७ ॥ मन्त्रदीक्षाविधानं तु श्रौतं मुनिभिरीरितम् । नैवाहिता भवेदीक्षा न पृथक्त्वेन वक्ष्यते ॥ २३८ ॥ अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वैष्णवमूत्तमम् । अर्चनं वाऽपि कुरुते न संसिद्धिमवाष्त्रयात् ॥२३९॥ नादीक्षितः प्रकुर्वीत विष्णोराराधन क्रियाम् । श्रौतं वा यदि वी स्मार्ते दिव्यागममथापि वा ।। २४० ।। र्तत्राप्युक्तप्रका-रेण दीक्षितो हरिमर्चयेत् । पूर्वेऽह्न्युपोष्य गुरुणा नद्यां स्नात्वा कृतित्रियः ॥ २४१॥ आचार्यः पूजयेदिष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। ई्वान्यादिचतुर्दिक्षु संस्थाप्य कलभौन-वान् ॥ २४२ ॥ तेषु गव्यानि निक्षिष्य चतुर्भूतीन्समर्चयेत् । वाराहं नारसिंहं च

संधिरार्षः शेषत्विववक्षया च षष्ठा । = एतिच्चह्नान्तर्गतमधिकम् ।

१ ख. भाः। न सा। २ ख. °त्रं चापि। ३ ख. °त्। प्रजपेहस्य सू १४ क. °तेति ऋचा । ५ ख. पुण्ड्राणि घा । ६ ख. °तुंकमणेन। ७ ख. °ङ्कुमङ्केष्ठ । ८ ख. भ दद्यात्त । ९ ख. भ दद्याच वैष्णवः। अ । १० ख. भाचरेत् । ११ क वा कुर्याहिन्या । १२ ख. तस्मादुक्त । १३ ख, श्वाञ्युभान्।

वामनं कृष्णमेव च ॥ २४३ ॥ तद्विष्णोरिति च द्वाभ्यां वाराहं पूजयेत्ततः । प्रतद्विष्णु-रिति ऋचा नारसिंहमनामयम् ॥ २४४ ॥ न ते विष्णोरित्यनेन वामनं पूजयेत्तथा । वषट्ते विष्णविति [ च ] कृष्णं संपूजयेतत्तः ॥ २४५ ॥ संपूज्याऽऽवरणं सर्वे गन्धपृष्पैर्विधानतः । प्रतिष्ठाप्य ततो वह्निमिध्माधानान्तमाचरेत् ॥ २४६ ॥ चतुर्भिवैष्णवैः सूक्तैः पायसं मधुमिश्रितम्। हुत्वाऽऽज्यं जुहुयात्पश्चाच्छ्रीसूक्तेन समा-हितः ॥ २४७ ॥ अग्निमीळ इत्यनु( ळेतु )वाकेन साविष्या वैष्णवेन च । सर्वैश्व वैष्णवैर्मन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् ॥ २४८ ॥ हुत्वा वेदसमाप्तिं च जुहुयादेशिकोत्तमः। ततो भद्रासने शिष्यमुपवि( वे )श्याभिषेचयेत् ॥ २४९ ॥ चतुर्भिवैष्णवैर्भन्त्रैः सूक्तै-स्तत्कल शोदकैः । ऋत्विभिन्नीह्मणैः शिष्यमभिषिच्याय देशिकः ॥२५०॥ कौपीनं कटिसूत्रं चं वस्नयुग्मं च दापयेत । ऊर्ध्वपुण्ड्राणि पद्माक्षतुलसीमालिके आपि ॥२५१॥ क्रुबोत्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम् । अध्यापयेद्वैष्णवानि सूक्तानि विविधानि च ॥ २५२॥ व्यापकान्वैष्णवान्मन्त्रानन्यांश्रापि विधानतः । तद्र्थन्यास-मुद्रादि सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् ॥ २५३ ॥ तस्मिन्निवेश्य सद्द्वती शासयेच्छासनाः च्छ्तेः । शासितो गुरुणा शिष्यः सद्वृत्तौ सैत्पथे स्थितः ॥ २५४ ॥ अर्चयेत्प(त्पा)-रमैकान्त्यसिद्धये हरिमन्ययम् । आचार्यात्समनुपाप्तं विग्रहं सुमनोहरम् ॥ २५५ ॥ छब्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पूजयेत्तदनुज्ञया । पूर्वेऽह्वि पूर्ववत्पूज्यः श्रौतेनैवोपचाः रकैः ॥ २५६ ॥ ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्भिराज्यं तथा क्रमात्। शय्यासूक्तान्तमाः ज्येन हुत्वाऽभ्रि वैष्णवोत्तमः । २५७॥ अध्यापयित्वा+तान्मन्त्रावैदिकान्वैदिकोत्तमः । पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तर्मादिशेत् ॥ २५८ ॥ स्नानतर्पणहोमाँद्या जपाद्या विविधाः क्रियाः । ×वैशिष्येण( ष्टचेन ) गुरोर्ज्ञात्वा शक्त्या सर्वे समाचरेता।२५९॥ परमापद्भतो वाऽपि न भुज्जीत हरेदिंने। न तिर्यग्धारयेत्पुण्ड्रं नान्यं देवं प्रपूजयेत्।।२६०॥

<sup>+</sup> स्यवभाव आर्थः । × एतदाद्यर्धद्वयं न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ ख. °येद्द्विंजः। सं°। २ ख. च तथा वस्त्रं च धारये°। ३ ख. विमलानि। ४ क. संस्वधीः स्थि°। ५ कं. °कान्ला सि°। ६ ख. °माविज्ञो°। ७ ख. °मार्ची जध्याद्या।

वैष्णवः पुरुषो यस्तु शिवब्रह्मादिदेवतान्( ताः) । प्रणमेता( द )र्चयेद्वाऽपि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥ २६१ ॥ रजस्तमोभिभूतानां देवतानां निरीक्ष-णात् । पूजनाद्भन्दनाद्वाऽपि वैष्णवो यात्यधोगतिम् ॥२६२॥ शुद्धसत्त्वमयो विष्णुः पूजनीयो जगत्पतिः। अनर्चनीया रुद्राचा विष्णोरावरणं विना ॥ २६३ ॥ यस्तु स्वात्मे-श्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यजेत हि । स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्र संशयः ॥२६४॥ यद्गाध्ययनकाले तु नमस्यानि वषट्कता । तानि वै यद्भियान्यत्र यद्गो वै विष्णुर-व्ययः ॥ २६५ ॥ तस्यैवाऽऽवरणं शोक्तं यज्ञार्ध्ययनकर्मसु । स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः ॥२६६॥ तस्मादावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्सुरान् । ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि वै ॥ २६७ ॥ रुद्रः काली गणेशश्र कूष्माण्डा भैर-वादयः । मद्यमांसाशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिंताः ॥२६८॥ शुद्धानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽर्चनाक्रिया । सा दुर्गति नयत्येव वैष्णवं वीतकल्मषम् ॥ २६९ ॥ अर्चियत्वा जगन्नाथं वैष्णवः पुरुषोत्तमम् । तदावरणरूपेण यजेद्देवान्समन्ततः ॥ २७० ॥ अन्यथा नरकं याति यावदाभृतसंष्ठवम् । वासुदेवं जगन्नाथमर्चियित्वैव मानवः ॥ २७१ ॥ पामोति महदैश्वर्य ब्रह्मेन्द्रत्वादिकं क्षणात् । मनसाऽपि जैलेनापि जगन्नायं जनार्दनम् ॥२७२॥ संपामोत्यमलां सि।द्धं जगत्सर्वे समर्श्चितम् । हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीत्रं सर्वदं हरिम् ॥२७३ ॥ तं विना पुण्डरीकाक्षं कोऽर्चयेदितरान्सु-रान् । नारायणं परित्यज्य योऽन्यं देवसुपासते । १७४॥ स्वपति नृपति हित्वा यथा स्त्री पुरुषाधमम् । विष्णोनिवेदितं इन्यं देवेभ्यो जुहुर्यात्सदा ॥ २७५ ॥ पितृभ्यः श्रेव तद्द्यात्सर्वमानन्त्यमश्रुते । निर्माल्यमितरेषां तु यदन्नाद्यं दिवीकसाम् ॥२७६॥ जपभो(भु)ज्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः । नैवेद्यभोजनं विष्णोस्तत्पादाम्बु-निषेवणम् ॥ २७७ ॥ तुल्लॅंसीखादनं नृणां पापिनामपि मुक्तिदम् । एकादश्युपवा-**सथ शङ्खचक्रादिधारण**म् । तुल्लस्या पूजनं विष्णोस्तितयं वैष्णवं स्मृतम् ॥ २७८ ॥ अवैष्णवः स्याद्यो विषो बहुशास्त्रश्रुतोऽपि वा । स जीवन्नेव चण्डालो मृतः श्वानोऽ-भिजायते ॥२७९॥ क्रतुसाहस्मिणं वाऽपि लोके विषयवैष्णवम् । चण्डालमिक नेक्षेत वर्जयेत्सर्वकर्भसु ॥ २८० ॥ भगवद्भक्तिदीप्ताधिदग्यदुर्जातिकल्मषः । चण्डालोऽपि बुधैः श्लाघ्यो न तु पुज्यो ह्यवैष्णवः ॥ २८१॥

<sup>\*</sup> इद्मार्षम् ।

१ क. °ज्ञाध्यापन°। २ क. जयेना°। ३ क. चिरम्। ४ ख. °यात्तया। पि°ा५ कः °सी शोधनं।

शङ्कचकोर्ध्वपुण्ड्रादिरहिनं ब्राह्मणाधमम् । पूजियन्यति यः श्राद्धे सर्वेकर्मास्य नि-ष्फलम् ॥ २८२ ॥ तिर्यनपुण्डूघरं विमं यः श्राद्धे भोजियविषयति । पितरस्तस्य या-न्त्येव कालसूत्रं सुदारुणम् ॥ २८३ ॥ अर्ध्वपुण्ड्यरं विमं चक्राङ्कितभुजं तथा। पूजियद्यति यः श्राद्धे गयाश्राद्धायुतं लभेत् ॥ २८४ ॥ शङ्कचक्रोध्वेषुण्ड्राँदिधारिणं वैष्णवं द्विजम् । भक्त्या संपूजयेद्यस्तु दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥२८५॥ करपकोटिसहस्राणि करपकोटिशतानि च । प्रयौन्ति पितरस्तस्य विष्णुलोकं सुनिर्मलम् ॥ २८६ ॥ ऊर्ध्व-पुण्ड्धरं वित्रं तप्तचकाङ्कितांसकम्। श्राद्धे संपूजयेद्यस्तु गयाश्राद्धायुतं स्रभेत्।।२८७।। तप्तचित्रेण विधिना बाहुमूळेन काञ्छितः । पुनाति सक्छं छोकं नारायण इवाघ-भित् ॥ २८८ ॥ अविद्यो वा सविद्यो वा चक्रशङ्कोध्वेषुण्ड्धृक्(त्) । ब्राह्मणः सर्व-ळोकेषु पूज्यमानो इरियेथा ॥ २८९ ॥ दुरन्नाशी दुराचारी शङ्कचक्रोध्वेपुण्ड्र्यृत् । नृणां हन्ति समस्ताघं तमः सूर्योदये यथा॥२९०॥ चक्राङ्कितस्य वित्रस्य पादपक्षाछितं ज्ञम् । \* पुनाति संकलं लोकं यथा त्रिपथगा नदी ॥२९१॥ तिस्र कोव्य(त्र्योऽ)र्ध-कोटी च तीर्यानि भुवनत्रये । चक्राङ्कितस्य विषस्य पादे तिष्ठन्त्यसंश्रयम् ॥२९२॥ चकाङ्किन्तस्य वित्रस्य पादपक्षाछितं जलम् । पीत्वा पातकसाहसैर्मुच्यन्ते नात्र सं-शयः ॥ २९३॥ श्राद्धेदाने व्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने। चक्राङ्कितं विशमेव पूजिये। दितरान्न तु ॥ २९४ ॥ विष्णुचकाङ्कितो विमो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । न छिप्यते स पापेन तमसैव प्रभाकरः ॥ २९५ ॥ चक्राङ्कितभुजो विषः पङ्किमध्ये तु मोर्जे-येत्। पुनाति सकलां पङ्क्तिः गङ्गिवोत्तरवाहिनि(नी) ॥ २९६ ॥ चक्राङ्कितभुजं विषं यो भूम्यानभिवादयेत् । छलाटे पांसुसंख्यानि विष्णुलोके महीयते ॥ २९७ ॥ ब्राह्मणः क्षित्रयो वैदयः शूद्रो वा वैष्णवः पुमान्। अर्चियत्वेतरान्देवाश्विरयं यान्त्य-(त्य)संश्रयम् ॥ २९८ ॥ विष्णोरावरणं हित्वा पूजियत्वेतरान्सुरान् । वैष्णवः पुरुषो याति कालसूत्रमधोमुखः ॥ २९९ ॥ महापापोपपापाद्यैरन्वितो यदि वैष्णवः । मन्वा-दिघर्मशस्त्रेक्षं गायश्चित्तं समाचरेत्॥ २००॥ प्रायश्चित्तविशेषं तु पश्चात्क्वर्वति वैष्णवः । वैधासकीं वैष्णवीं च पवित्रीं च समाचरेत् ॥ ३०१ ॥ वैष्णवानां तु वि-प्राणां पश्चात्पादज्ञलं पिनेत् । वृत्तौ न परिपूर्णोऽथ कर्मस्वधिकृतो भवेत् ॥३०२॥ मन्त्र-रत्नार्थविच्छान्तो नवेज्याकर्पसंयुतः।द्वादशीनियतो विषः स एव पुरुषोत्तपः॥३०३॥

<sup>\*</sup> एतदाद्यधंचतुष्टयं न विद्यते क. पुस्तके ।

९ ख. ° ह्राहोरन्वितं वै°। २ यास्यन्ति । ३ ख. दुराशी वा दु° । ४ क. ° धर् । नृ° । ५ ख. १ ख. ° ङ्गेवेतरवाहिनीम् । च° । ७ ख. पापी महापापेर्° ।

किमत्र बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते नृष । एकादश्युपवासश्च शङ्खचकादिधार-णम् ॥ ३०४ ॥ तदीयानां पूजनं च वैष्णवं त्रितयं समृतम् । पुण्याद्विष्णुदिना-दन्यक्रोपोष्यं वैष्णवैः सदा ॥ ३०५ ॥ तथा भागवतादन्यो नार्चनीयो हि कुत्रचित्। भगवन्तमनुद्दिश्य न दद्यात्र यजेत्कचित् ॥ ३०६ ॥ नावैष्णवात्रं भुक्कीत दद्यात्रा-वैष्णवाय च । नार्चयेदितरान्देवात्र तिर्येग्धारयेत्तथा ॥३०७॥ एकादश्यां न भुर्ज्जीत वसेन्नावैष्णवैः सह । अष्टाक्षरस्य जप्तारं शङ्कचक्रधरं द्विजः ॥ ३०८ ॥ अवमत्य विमृढात्मा सद्यश्रण्डालतां व्रजेत्। वैष्णवं ब्राह्मणं गां च तुलसीं द्वादर्शी तथा॥३०९॥ अनर्चियित्वा मूढात्मा निरयं दुर्गतिं व्रजेत् । विष्णोः प्रधानतनवो विषा गावश्र वै-ष्णवाः ॥ ३१० ॥ शक्त्या संपूज्य तानेव याति विष्णोः परं पदम् । एकादश्युप-वासश्च द्वाद्क्यां वित्रपूजनम् ॥ ३११ ॥ नित्यमामलकस्नानं पापिनामपि मुक्तिदम् । पक्षे पक्षे हरिदिने चक्राङ्कितभुजे नृप ॥ ३१२ ॥ संपूज्यमाने विभेन्द्रे हरिस्तेषां प्रसिद्ति ॥ ३१३ ॥ अभावे वैष्णवे विषे संप्राप्ते हरिवासरे । तद्वत्संपूजयेहां तु तुलसी वाऽपि भैक्तितः ॥ ३१४ ॥ अग्निहोत्रं तु जुहुयात्सायं पातर्द्विजो-चमः । पश्च यज्ञान्प्रकुर्वीत वैष्णवान्विष्णुमर्चयेत् ॥ ३१५ ।। तदर्पितं वै भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि वै। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरापि॥ ३१६॥ पूजयेट्टैब्गवं विनं द्वादश्यामि वैष्णवः । विष्णोः प्रसादतुस्रसी तीर्थ वाशि द्विजोत्तमः ॥ ३१७ ॥ उपवासदिने वाऽपि पाशयेदविचारँतः । उपवासा-दिने यस्तु तीर्थं वा तुरुसीमापे ॥ ३१८ ॥ न प्राश्चयेद्विमूढात्मा रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ३१९ ॥ इर्यिपतं तु यचात्रं तीर्थं वा पितृकर्मणि । दद्यात्पितृणां यद्रक्ष्यं गया-श्राद्धायुतं लभेत् ॥ ३२० ॥ इरेनिवेदितं भक्त्या यो दद्याच्छ्राद्धकर्मीण । पितर-स्तस्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३२१ ॥ तीर्थे वा तुल्सीपत्रं यो दद्या-त्पितृदैवतम् । आकल्पकोटि पितरः परितृप्ता न संशयः ॥ ३२२ ॥ यः श्राद्धकाछे मुढात्मा पितृणां च दिवीकसाम्। न ददाति हरेर्ग्धक्तं तस्य वै नारकी गतिः।। ३२३॥ हर्थिपितं तु यचात्रं यच पादोदकं हरेः। तुल्लसी वा पितृणां च दत्त्वा श्राद्धायुतं छभेत् ॥ ३२४ ॥ सर्वयज्ञमयं विष्णुं मत्वा देवं जनार्दनम् । आमन्त्र्य वैष्णवान्विः मान्कुर्याच्छाद्धमतन्द्रितः ॥ ३२५ ॥ मत्यब्दं पार्वणश्राद्धं कुर्यात्पित्रोर्भृतेऽहनि । अन्यथा वैष्णवो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥ ३२६ ॥

१ क. रें चक्रशङ्खादिधार(रि)णम् । अ । २ ख. वैष्णवः। ३ ख. रयन्। उ । ४ ख. भीदलम्। न ।

अमायां कृष्णपक्षे च पित्रये वाऽभ्युद्ये तथा । कुर्याच्छ्राद्धं विधानेन विष्णोरा-ज्ञामनुस्मरन् ॥ ३२७ ॥ न कुर्याद्यो विधानेन पितृयज्ञं नराधमः । आज्ञातिक्रमणा-द्विष्णोः पतत्येव न संशयः ॥ ३२८ ॥ शङ्खचक्रोध्वपुण्ड्रादिचिह्नैः पियतमैईरेः। अन्वितान्ब्राह्मणानेव पूजयेत्सर्वकर्मसु ॥ ३२९ ॥ अश्राद्धिनोऽप्ययज्ञस्य कर्मत्या-गिन एव च । वेदस्याप्यनधीतस्य संसर्गे दूरतस्त्यजेत् ॥ ३३० ॥ पित्रोः श्राद्धं मकुर्वीत नैकादश्यां द्विजोत्तमः । द्वादश्यां तत्प्रकुर्वीत नोपवासदिने कचित् ॥ ३३१ ॥ विष्णोर्जन्मदिने वाऽपि गुरूणां च मृतेऽहनि । वैष्णवेष्टिं प्रकुर्वीत वैदिकं( कीं ) वैष्णवोत्तमः ॥ ३३२ ॥ अगम्यागमनं हिंसामभक्ष्याणां च भक्षणम् । असत्यकः थनं स्तेयं मनसाऽपि विवर्जयेत् ॥ ३३३ ॥ तप्तचकाङ्कनं विष्णोरेकादक्यामुपोष-णम् । धृतोध्वेपुण्ड्देहत्वं तन्मन्त्राणां परिग्रहः ॥ ३३४ ॥ नित्यमामस्रकस्नानं देवतान्तरवर्जनग् । ध्यानं मन्त्रं(न्त्रो ) जपो होमस्तुर्छंसीपूजनं हरे: ॥ ३३५ ॥ प्रसादतीर्थसेवा च तदीयानां च पूजनम् । उपायान्तरसंत्यागस्तथा मन्त्रार्थचिन्त-नम् ॥ ३३६ ॥ श्रवणं कीर्तनं सेवा सत्कृत्यकरणं तथा । असत्कृत्यपरित्यागो विषयान्तरवर्जनम् ॥ ३३७ ॥ दानं दमस्तपः शौचमार्जवं क्षान्तिरेव च । आनृः श्रंस्यं सतां सङ्गः पारमैकान्त्यहेतवः ॥ ३३८ ॥ वैष्णवः परमैकान्ती नेतरो वैष्णवः स्मृतः । नावैष्णवो व्रजेन्मुक्ति बहुशास्त्रश्रुतोऽपि वा ॥ ३३९ ॥ वैष्णवो वर्णबाह्योऽपि याति विष्णोः परं पदम् । एतत्ते कथितं राजन्प(न्पा )रमैकान्त्यः सिद्धिदम् ॥ ३४० ॥ वैशिष्ट्यं ( विशिष्टं ) वैष्णवं धर्मशास्त्रं वेदोपवृंहितम् । विष्वः क्सेनाय धात्रे व संशोक्तं परमात्मना ॥ ३४१ ॥ विष्वक्सेनाय संशोक्तमेतद्विघनसे पुरा । भृगोः प्रोक्तं विघनसा भृगुणा च महर्षिणा ॥ ३४२ ॥ वैवस्वतमनोः शोक्तं मनुना च ममेरितम् । मनुस्तु धर्मशास्त्रं तु सामान्येनोक्तवान्स्वयम् ॥ ३४३ ॥ तदेव हि मया राजन्वैशिष्ट्येन तवेरितम्। विशिष्टं परमं धर्मशास्तं वैष्णवश्चत्तमम् ॥ ३४४ ॥ य इदं शृणुयाद्भक्त्या कथयेद्वा समाहितः। पारमैकान्त्यसंसिद्धि पामो त्येव न संक्षयः ॥ ३४५ ॥ सर्वपापाविनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम् ॥ ३४६ ॥ यस्तिवदं भृणुयाद्भवत्या नित्यं विष्णोश्च संनिधौ । अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्तो-त्यसंश्रयः ॥ ३४७ ॥ हारीतमेतच्छास्त्रं तु परमां धर्मसंहिताम् । आलोक्य पूर्जेये-द्विष्णुं पारमैवान्त्यमश्चते ॥ ३४८ ॥ एतच्छ्रत्वाऽम्बरीषस्तु हारीतोक्तिः (क्तं) नृपोत्तमः । ववन्दे परया भक्त्या तमृषिँ वैष्णवोत्तमः ॥ ३४९ ॥

१ ख. °लस्याः पू १२ ख, 'नय्न्विष्णुं।

त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः । त्वदङ्ब्रियुगुर्छं प्राप्य सर्वसिद्धिमवाप्नुयाम् ॥ ३५० ॥ महामुनिमिति स्तुत्वा राजिषः स महातपाः । प्राप्तवान्य(न्पा)रमैकान्त्यं तत्त्रसादात्सुसिद्धिद्रम् ॥ ३५१ ॥ वैशिष्ट्यं प(पा)रमैकान्त्यमेतच्छास्त्रं ममार्व्ययम् । भारद्वाजादयः सर्वे नृपाश्च जनकादयः ॥ ३५२ ॥ योगिनः सनकाद्याश्च नारदाद्याः सुरर्षयः । वाशि(सि)ष्ठाचा वैष्णवाश्र विष्वक्सेनादयः सुराः ॥ ३५३ ॥ एतच्छाः स्नानुसारेण पूजयामासुँरीश्वरम् । परमं वैदिकं शास्त्रमेतद्वैष्णवशुत्तमम्। ज्ञात्वैव परमे-कान्ती पूजयेद्विष्णुमीश्वरम् ॥ ३५४ ॥

> इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे वृत्त्यधिकारो नामै-कादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

> > समाप्तेयं दृद्धारीतस्मृतिः।

## ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# वेदव्यासस्मृतिः ।

(तत्र प्रथमोऽध्यायः।)

बाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम् । पत्रच्छुप्रैनयोऽभ्येत्य धर्मान्वर्णस्यक् स्थितान् ॥ १ ॥ स पृष्टः स्मृतिमान्स्मृत्वा स्मृतिं वेदार्थगर्भिताम् । उनाचाय प्रसः श्वातमा मुनयः श्रूयतामिति ॥ २ ॥ यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृगः सद्ध । वरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितुमर्शति ॥ ३ ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र इश्यते । तत्र श्रीतं प्रमाणं स्याचयोद्वैधे स्मृतिर्वरा ॥ ४ ॥ ब्राह्मणः क्षाम्रयो वैद्याः स्त्रयो वर्णा द्विजातयः । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु ते नराः ॥ ५ ॥ श्रुद्धौ वर्णश्रतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धभेमहेति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिभिविना ॥ ६ ॥ विमवदिमविं मांसु स्वाविकासु विमवत्। जातकर्याणि कुर्वीत ततः शुद्रांसु श्रद्भवत् ॥अ। वैदयासु विषक्षणाभ्यां ततः श्रद्धांसु शूदवत् । अधर्मादुत्तमायां तु जातः शूदाधमः स्मृतः ॥ ८ ॥ ब्राह्मश्यां शूद्रजनितश्रण्डालो धर्मवर्जितः । कुमारीसंभवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ ९ ॥ ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्रण्डालिखिविधः स्मृतः । वर्षेकी नापितो गीप आश्रापः कुम्भकारकः ॥ १०॥ वाणाकिरातकायस्थमान्नाकारकृट्-म्बनः । x एते चान्वे च बहवः शूद्रा भिन्नाः स्वकर्मभिः ॥ ११ ॥ चर्मकासौ भेटो भिक्को रजकः वुष्करो नटः । वैराटो मेदचाण्डाली देशाः श्रवपचकोलिकाः ॥ १२ ॥ एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाश्चनाः । एषां संभाषणात्स्नानं दर्शनादकी शाम् ॥ १३ ॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्ती जातकर्म च । नामकिया . निष्कमोऽक्षपाञ्चनं वपनक्रिया ॥ १४ ॥

### × एतदार्चधंद्रयं न निद्यते ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. घ. इ. मृत्यते । २ ख. ग. इग्रणक्षत्रियविश्वत्र । ३ क. १तु नेतराः । श्र्वा ख. ग. १तु नेतरे । श्र्वे । ४ क. इ. वित्तास्तु श्रृत्रविप्रातः । जा । ५ घ. त्रास्तु क्षत्रविप्रतः । जा । ६ घ. द्रास्तु श्रृ । ७ घ. इग्रस्तु श्रृ । ७ घ. भायास्तु जा । ९ क. गोपो याशा यः कु । घ. इ. गोपा या । १० घ. को पा या । १० घ. वरो । १२ ख. ग. घ. वरटो । १३ ख. स. द्रासः । १४ ख. ग. को का । १५ क. इ. वरो नामक । १६ ख. ग. वरो । १२ ख. म. द्रासः ।

कर्णवेषो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केश्वान्तः स्त्रान्युद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः ॥ १५ ॥ त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः पोडग्र स्मृताः । नवैताः कर्णवेधान्ता मन्त्र-वर्ज क्रियाः स्त्रियाः ॥ १६ ॥ विवाहो यन्त्रतस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश्च । गर्भाः धानं प्रथमतस्तृतीय मासि पुंसवः ॥ १७ ॥ सीयन्तश्राष्ट्रमे मासि जाते जातिक्रिया भवेत् । एकादशेऽह्वि नामार्कस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥ १८ ॥ षष्ठे मास्यन्नमश्रीयाः च्चृडाकर्म कुलोचितम्। कृतचूडे च बाले च कर्णवेथो विधीयते ॥ १९ ॥ विशो गर्भाष्टमे वर्षे क्षत्रमेकादशे तथा । द्वादशे वैश्यजातीनां व्रतोपनयनिकया ॥ २० ॥ तस्य प्राप्तव्रतस्यायं कालः स्याट्ट्रिगुणाधिकः । वेदव्रतच्युतो व्रात्यः स वात्यस्तोममहीति ॥ २१ ॥ द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्मथमं तयोः । द्वितीयं छन्दसां मातुर्प्रहणाद्विधिवद्भरोः॥ २२ ॥ एवं द्विजातिमापत्रो विष्ठक्ती वाल्यदोषतः। श्रुतिस्मृतिपुराणानां भवेदंघ्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ उपनीतो गुरुक्कुछे वसेन्नित्यं सुमाहितः । विभूयादण्डकौपीनोपनीताजिनमेखलाः ॥ २४ ॥ पुण्येऽह्नि गुर्वेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । स्मृत्वोंकारं च गायत्रीमारभेद्वेदमाँदितः ॥ २५ ॥ शौचाचारः विचारार्थं धर्मशास्त्रमपि द्विजः । पठेत गुरुतः सम्यकर्म तिदृष्टमाचरेत् ॥ २६ ॥ त्रतोऽभिवाद्य स्थविरान्गुरुं चैव समाश्रयेत्। स्वाध्यायार्थे तदायक्तः सर्वदा हितः माचरेत् ॥ २७ ॥ नाँऽऽक्षिप्तोऽपि विरुच्येत नो ब्रजेत्ताडितोऽपि वा । विर्देशमर्पपैः शुन्यं हिंसानामकेवीक्षणम् ॥ २८ ॥ तौर्यत्रिकानृतोन्माद्पैरीवादानछंक्रियाम् । अञ्चनोदृर्तनादर्शस्राग्वछेपनयोषितः ॥ २९ ॥ दृथाटनमसंतोषं ब्रह्मचारी विवर्जयेत् । **ईषब्**छितमध्याह्नेऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम् ॥ ३०॥ अलोलुपश्चरेद्धैक्ष्यं(क्षं) त्रैंतेषूत्तम-इतिषु । सद्यो भिक्षात्रमादाय वित्तवत्तदुपस्पृश्चेत् ॥ ३१ ॥ कृतमाध्याह्निकोऽश्लीया-दंतुकातो यथाविधि । नाद्यादेकान्नग्रुच्छिष्टं भुक्त्वा चाँऽऽमिषतामियात् ॥ ३२ ॥ नान्यद्भिक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम् । अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्धे पित्र्येऽद्याद्गुरु चोदितः ॥ ३३ ॥ एकान्नमैविरोधेन वतानां प्रथमाश्रमी । भुक्त्वा गुरुग्रुपासीतः कृत्वा संधुक्षणादिकम् ॥ ३४ ॥ समिधोऽप्रावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम् । श्रयीत गुर्वेनुज्ञातः प्रैंबुद्धः प्रथमं गुरोः ॥ ३५ ॥ एवंभैन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी व्रतं चरेत् । हितोपवादः प्रियवाक्सम्यग्गुर्वर्थसाधकः ॥ ३६ ॥

१ क. ड. °केमीक्ष्यं मा°। २ ख. ग. °जातिस्तु व्रतोपनयमहीति। त°। ३ ख. ग. °क्तो वाऽन्यदो°। ४ ग. °माहितः। ५ क. तदृष्ट । ६ ख. ग. °यतः स°। ७ ख. ग नापिक्ष्तोऽपि भाषेत न व°। ८ ख. °द्रेषमथ पैशुन्यं हिंसनं वार्क । ९ ख. ग. परिवा° १० ग. व्रतिपू । ११ ख. ग. चाऽऽचामिता । ११ क. इ. संमुक्ष । ११ क. इ. संमुक्ष । ११ क. इ. संमुक्ष । १५ क. इ. संमुक्ष । १५ ख. ग. पह्रवश्च प्र । १६ । क, °मन्यामो व°।

नित्यमाराघयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रहाइ । अनेन विधिनाऽशीतो वेदमन्त्रो दिनं नयेत् ॥ ३७ ॥ शाषानुग्रहसामध्यमधीणां च सलोकताम् । पयोमृताभ्यां मधुभिः साज्येः भीणन्ति देवताः ॥ ३८ ॥ तस्मादहरहर्वेदमनध्यायमृते पठेत् । यदंकं तदनध्याये गुरोर्वचनमाचरेत् ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रमादसंपूर्णमनहंकृतिना च यत् । परत्रेह च तह्रस अनधीतमपि दिजम् ॥ ४० ॥ यस्तूपनयनादेतदा मृत्योर्वृतमाचरेत् । स-नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥ गुरुवेऽपि वसेक्यायो(य्यो) दिजः चोडकवार्षिकः । केशान्तवर्भणाँ विभात(स्त)द्वतान्यप्यनघ्नता ॥ ४२ ॥ समाप्य वेदान्वेदौ वा वेदं वा सत्ततं दिजः । स्वायीत गुर्वनुज्ञातः भृष्ट(द) त्तोदितदक्षिणः ॥४३॥

् इति श्रीवेदन्यासीये [ धर्मशास्त्रे ] ब्रह्मचार्थिषकारो नाम प्रथमोऽघ्यायः ॥ १ ॥

(अथ द्वितीयोऽध्यायः।)

एवं स्नातकतां प्राप्तां द्वितीयाश्रमकाङ्क्षया । प्रतीक्षेत विवाहार्थमिनन्द्यान्वयसंभवाम् ॥ १ ॥ अरोगादुष्ट्वेत्रोत्थामञ्चल्कादानद्षिताम् । सवर्णामसमानार्षाममातृपितृगोत्र-जाम् ॥ २ ॥ अनन्धंदत्तवागाप्तां ग्रुमलक्षणसंयुताम् । धृताधोवसनां गौरी विख्यां-तद्रभप्रवाम् ॥ ३ ॥ क्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः । दातुमिन्छोदुहि-तरं प्राप्य धर्मेण चोद्वहेत् ॥ ४ ॥ ब्राह्मोद्वाहविधानेन तद्भावेऽपरो विधिः । दातः व्येषा सेद्रक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ ५ ॥ पितृतत्पितृभ्रातृषु पितृव्यज्ञातिमातृषु । पूर्वाभावे परो द्यात्सर्वाभावे स्वयं व्यतेष् ॥ ५ ॥ पदि सा दातृवैकल्याद्रजः परयेन्त्रभारिका । भ्रूणहत्याश्र यावत्यः पतिषः स्याचद्यदः ॥ ७ ॥ तुभ्यं दास्याम्यहं-मिति प्रहीप्यामीति यस्तयोः । कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक् ॥ ८ ॥ त्यजन्नदुष्टां दण्डचः स्याद्द्वयंश्राप्यद्धिताम् । अतावन्न दुष्टं दुष्टं च स्वार्थभ्यो भेदयंश्र तत् ॥ ९ ॥ उदायां हि सवर्णीयामन्यां वा काममुद्वहेत् । तस्यामृत्पादितः

<sup>\*</sup> एतदर्धं न. ख. ग. पुस्तकयोः।

<sup>9</sup> क. इ. °मृतेक्षुमेदोभिः । २ क. इ. °दङ्गास्तमन । ३ ख. ग. °तिरावरेत् । ४ ख. ग. °ते । दे व व पक्कि । ५ ख. ग. °ते । ६ ख. ग. प्रसमं । ७ क. °वृत्तावित्तद । ८ ख. ग. प्रसमं । ७ क. °वृत्तावित्तद । ८ ख. ग. भ्रममं । ७ क. °वृत्तावित्तद । ८ ख. ग. भ्रममं । ७ क. इ. भ्रम्। स्मृता । १४ क. इ. °व्यातां द्रापौर । १९ क. इ. व्यातां द्रापौर । १९ क. इ. वृत्यं दास्याम्यहं दत्तो प्र । १४ क. इ. क. इ. वृत्यं दास्याम्यहं दत्तो प्र । १४ क. इ. वृत्यं दास्याम्यहं दत्तो प्र । १४ क. इ. वृत्यं दास्याम्यहं दत्तो प्र । १४ क. इ. वृत्यं विभाज्येत स । घ. न्यवि ।

श्रुत्री नै स्ववंणीत्महीयते ॥ १० ॥ उद्गहेत्सश्चियां विमो वैदयां च सामियोऽपि ताम्। त्रं तु श्रुद्धां द्विजः कश्चित्रार्धरः पूर्ववर्णजाम् ॥ ११ ॥ नानावर्णासु भार्यासु सवर्णो संह्वारिणी । धॅर्भे धर्मेण धर्मिष्ठा उँचेष्ठता तु संजातिषु ॥ १२ ॥ पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वमेक्देहः स्वयंभुवा । पतयोऽर्थेन चार्धेन पैत्न्योऽभूविशति श्रुतिः ॥ १३ ॥ यावका विन्दते जायां ताबदर्धो भवेत्पुमान्। नार्वे प्रजायते सर्वे प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ॥१४॥ कुर्चेषा भूक्षिवर्गस्य बोहुं नान्येन शक्यते। यतस्ततोऽन्वहं भूत्वा सँवासा विभूया-चया॥१५॥ कृतदारोऽग्निपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्। स्वकृतं विचमासाद्य वैताना-मिन दापयेत् ॥१६॥ स्मार्त वैवाहिके वह्नौ श्रीतं वैतानिकाप्तिषु । कर्भ कुर्यात्पतिदिनं विधिवैत्प्रतिपर्व च ॥ १७ ॥ सम्यग्यमीर्थकामेषु दंपतिभ्यामहर्निशम् । एकवित्त-तया भान्यं समानत्रतैधृत्तया ॥ १८ ॥ न पृथग्विद्यते स्त्रीणां त्रिवर्गविधिसाधनैर्ध् । भावतो इतिदेशाद्वा इति शास्त्रविधिः परः ॥ १९ ॥ पत्युः पूर्व सम्रत्थाय देहशुर्दि विभाग च । उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम् ॥ २०॥ मार्जनैर्छेपनैः माप्य सामित्राछं स्वमङ्गनम्। शोधयेदयिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१॥ भोक्षण्यै( णै )रिति तान्येव यथास्थानं भकल्पयेत् । द्वंद्रपात्राणि सर्वाणि न कदााचिः हिंयोजयेत् ॥ २२ ॥ श्रीघायत्वा तु वात्राणि पूरियत्बीऽनुधारयेत् । महानंसस्य बहिः प्रक्षाल्य सर्वेशः ॥ २३ ॥ मृद्धिश्र बोधयेच्चुर्छी सेन्धनं न्यसेत् । स्मृत्वा नियोगपात्राणि रैसान्नद्रविणानि च ॥ २४ ॥ मृतपूर्वीहः कैं।येंऽयं स्वगुरावभिवाद्येत् । ताभ्यां भैंतृपितृभ्यां वा भ्रातृमातुलवान्धवैः ॥२५॥ बसाळंकाररत्नानि पदत्तान्येव धारयेत् । मनोवाकमीभिः बुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ २६ ॥ छायेवानुगता स्वच्छा सस्वीव हितकर्मसु । दासीवाऽऽदिष्टकार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवेत् ॥ २७ ॥

<sup>े</sup> ख. ग. घ. म स व°। २ ख. ग. °यो विशाम् । ३ ख. ग. °धमः पु° । ४ ख. धर्माधमें ध्रिमें ।
ग. धर्म्या धर्में ध्रु धार्में । ५ ख. ग. ज्येष्ठा तस्य स्वजा । ६ क. इ. पतिरधें न चा°। ७ क. इ. °रन्यों वा॰ दिति । घ. °रन्यों वाम् दि । ८ ख. ग. गुर्वी सा भू । ९ ख. ग. °रवा स्वक्शो विभृयाच ताम् । कु । वि घ. सर्वोस्ता । १९ क. घ. °तामी म तु हा । १२ ख. वरप्रीतिपूर्वतः । स । ग. वरप्रीतिपूर्वकः । स । वि घ. ग. वरप्रीतिपूर्वकः । स । वि घ. वरप्रीतिपूर्वकः । स । वरप्रीतिपूर्वकः । स । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । स । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वरप्रीतिपूर्वकः । वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्ष

ततोऽन्नसाधनं कृत्वा अपतये विनिवेद्य सी। वैश्वदेवोद्धतैरत्रभीजनीयां अभोजयेत् ॥ २८ ॥ पति चैतद्तुज्ञाता शिष्टमैन्वाद्यमात्मना । भुक्त्वा नयेद्द् श्वेपमैक्विच्ययवि-चिन्तया ॥ २९ ॥ पुनः सायं पुनः पातर्गृहशुद्धिं विधाय च । कृतानसाधना साध्वी सुभूतं भोजयेत्पतिम् ॥ ३० ॥ नातिर्वृप्ता स्वयं भुक्त्वा गृहनीति विभाग सा । आस्तीर्य साधुश्रयनं ततः परिचरेत्पतिम् ॥ ३१ ॥ सुप्ते×पतौ तदभ्याके स्वपे-त्तद्वतमानसा । अनमा चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥ ३२ ॥ नोचैर्वदेन परुषं न बहुर्न्पतिमिषयम् । न केनचिद्विवदेच अपछापविछापिनी ॥३३ ॥ न चौति-व्ययशीला स्यात्र धर्मार्थविरोधिनी। प्रमादोन्मादरोषेष्यीव अवनं चातिमानिताम्॥३४॥ वैशुन्यहिंसाविद्वेषमहाहंकारपूर्वता । नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भानसाध्वी विवर्णयेत ॥ ३५ ॥ एवं परिचरन्ती सा पति परमदैवतम् । वैश्वस्यमिह यात्येवं परर्शे च सलोकताम् ॥ ३६ ॥ योषितो नित्यकर्मोक्तं नैमिचिकमथोच्यते । रेजसो दर्शनाद्दो-षात्सर्वभैव परित्यजेत् ॥ ३७ ॥ सर्वैरलक्षिता शीघ्रं लज्जिताऽन्तर्गृहे वसेत् । एका-म्बरीं कुशा दीना स्नानालंकारवर्जिता ॥ ३८ ॥ मोनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिपद्धि-रचश्चला। अश्लीयात्केवलं भक्तं नक्तं मृन्मयभाजने ॥ ३९॥ स्वपेद्धृगावपमत्ता क्ष(क्षि)पेदेवमहस्त्रयम् । स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचैल्लमुदिते रवौ ॥ ४०॥ विलोक्य भर्तृवद्नं छुद्धा भवति धर्मतः । कृतशीचा पुनः कर्म पूर्ववच समाचरेत ॥४१॥ रजेा-दर्शनैतः कात्स्न्योद्रात्रयः षोडशर्तवः । ततः पुंचीकिणमाक्तिष्टं शुद्धे क्षेत्रे परोहति॥४२॥ चेतस्रश्राऽऽदिमा रात्रीः पर्ववच विवर्जयेत् । गच्छेत्वुर्ग्नीस्वयं मुक्तवा पौष्णपित्रयर्ध-राक्षसान् ॥ ४३ ॥ प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्गच्छेत्स्वयोषिति । क्षामाऽलंकुद्वामोति पुत्रं पृजितलक्षणम् ॥ ४४ ॥ ऋतुर्के लिभिगाम्येवं ब्रह्मचार्येव धर्मतः । गच्छन्निप यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यैहृत् ॥४५॥ भ्रूणहत्यामवामोति ऋतौ भार्यापराङ्ग्रुखः। सा त्ववाप्यान्यतो गर्भे त्याज्या भवति पापिनी ॥ ४६॥

<sup>\*</sup> आर्षत्वात्साधुत्वमस्य । × आर्षः प्रयोगोऽयम्

१ ख. ग. तत्। ३ ख. ग. "देवकृते"। ३ घ. "मदायथात्म"। क. इ. "मत्राय"।। ४ क. घ. इ. "मादाय न्ययं व"। ५ क. इ. समृतिं। ६ ख. ग. "तृष्ला स्व"। ७ क. इ. आस्तृत्य। ८ ख. ग. "न्यत्यु" रिप्र"। ९ ख. चापि न्य"। १० क. इ. "इनात्राति"। ११ ख. ग. यशः शिमह्र"। १२ क. इ. "रते" मास"। १३ ख. ग. रजोदर्शनतो दोषा"। १४ ख. ग- "रावृता दी"। १५ ख. "नतो याः स्यू रात्र"। १६ ख. ग. "जमक्वि"। १० क. इ. "तमृष्णमा"। १८ ख. ग. मासु रात्रीषु पी"। १९ क. इ. "त् । पुष्ण-दितादित्यैः पु"। २० ख. ग. वितः। क्षा"। २१ ख. ग. कालेऽभिगम्येवं ब्रह्मच्ये न्यवस्थितः। २६ ख. ग. कर्लेऽभिगम्येवं ब्रह्मच्ये न्यवस्थितः। २६ ख. ग. कर्लेऽभिगम्येवं ब्रह्मच्ये

महापातकदुष्टी च पतिगर्भविनाशिनी । सद्युच्चारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पति धर्मतः ॥ ४० ॥ महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यो भवेत्पतिः । अशुद्धे क्षयमाद्दं स्थिताया-मनुचिन्तया(१) ॥ ४८ ॥ व्यभिचारेण हुष्टां तां पत्नीमा दर्शनाद्दतोः । हतत्रिवर्ग-करणां धिक्कृतां च वसेत्पतिः ॥ ४९ ॥ पुनस्तामार्तवस्तातां पूर्ववद्वयवहारयेत् । धृतीं च धर्मकामन्नीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम् ॥ ५० ॥ त्वयदुष्टां व्यसनासक्तामिद्दताम-धिवेदयेत् । अधिविन्नामपि विभुः स्त्रीणां तु समतामियात् ॥ ५१ ॥ विवर्णदीनव-दना देहसंस्कारवर्णिता । पतित्रता निरार्द्दारा शोष्यते शोषिते पतौ ॥ ५२ ॥ मृतं भतीरमादाय ब्राह्मणी चिह्नमाविशेत् । ब्राह्मणी चेन्यक्तकेशा तपसा शोषयेद्दपुः ॥ ५३ ॥ सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम् । तदेवानुक्रमात्कार्यं पिर्वृभा-तृसुतादिभिः ॥ ५४ ॥ जाताः सुरक्षिताया ये धुत्रपीत्रमपीत्रकाः । ये यजनित पिर्वृ-न्द्वर्गे मोक्षप्राप्तिमहोदयैः ॥ ५५ ॥ मृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विध्यूर्वकम् । आहरेद-विस्मवेन भीर्यामाप्रवजेत्तदा ॥ ५६ ॥

इति श्रीवेदव्यासीये रूयधिकारो नाम द्वितीयोऽध्याय: ॥ २ ॥

(अथ तृतीयोऽध्यायः )

नित्यं नैमित्तिकं कें। स्यं नैमित्तिकमतः परम्। त्रिविधं कर्म वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधा-र्यताम् ॥ १ ॥ यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तिनृद्दो हरिं स्मरेत् । आलोक्य मङ्गल-द्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत् ॥ २ ॥ कृतशोचोऽनिषेधेऽह्मि दन्तान्प्रक्षाल्य वारिणा । स्नात्वोपास्य द्विजः सं<sup>ध</sup>्यां देवादीश्चैय तर्पयेत् ॥ ३ ॥ + जुहोत्यगुदिते भानावि-त्येक जदिते रवौ । जपेदादिं त्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगिवत् ॥ ४ ॥

<sup>+</sup> इत आरभ्य नियोगविदित्यन्तं न ख. ग. प्रस्तकयोः ।

१ क. घ. ङ. °ष्टानां प° । २ ख. ग. °तीक्ष्यस्तया पतिः । ३ क स्थितया । ४ ख. ग. दुष्टानां पत्तीनां दर्शनादते । धिक्कृतायामवाच्यायामन्यत्र वाचयेत्प । ५ ख. ग. सुदुष्टां । ६ ख. ग. °धिवासये । ७ ख. ग. वर्णादि । ८ क. इ. °हासः प्यते । ९ ख. ग. जीवन्ती । १० ख ग. °तृभतृषु । ११ ख. ग. °तृभतृषु । ११ ख. ग. °तृभतृषु । ११ ख. ग. °तृन्यक्षैमों से । १२ क. इ. वेधिवत्पतिः । आ । घ. धिवत्पतिम् । १३ ख. ग. भ्। दाहयेद । १४ ख. ग. भार्या चात्र वजेत सा । इ । १५ ख. ग. कान्यमिति कर्म त्रिया मतम् । त्रिविधं तच व । १६ ख. ग. निषेच्याप्तिं द । १० क. घ. इ. विधा वेदार्दाक्ष त । १८ घ. विषेच्याप्तिं द । १० क. घ. इ. विधा वेदार्दाक्ष त । १८ घ. विषेच्याप्तिं द ।

वेदवेदाङ्गश्रीस्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत् । अध्यापयेच सच्छिष्यानसिंद्रगांश्र द्विजो-त्तमः ॥ ५ ॥ अलब्धं पापयेळुब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत् । समर्थो हि समर्थेन नाविः **द्वातः क**चिद्रसेत् ॥ ६ ॥ सरित्सरसि वापीषु गर्तत्रस्रवणादिषु । स्नायीत यावदु-दुत्य पश्च पिण्डोनि वारिणा ॥ ७ ॥ तीर्थाभावेऽप्यर्श्वकतो वा स्नायात्तोयैः समा-हुतैः । गृहाङ्गणगँतस्तत्र यावदम्बरपीडनम् ॥ ८ ॥ स्नानमन्दैवतैः क्रुर्यात्पावनैश्र समार्जनम् । मन्त्रैः पाणांस्त्रिरायम्य सौरैश्चार्कं विलोकयेत् ॥ ९ ॥ तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमाँचरेत् । ऋचां च यजुषां साम्नामथवीङ्गिरसामपि ॥ १० ॥ इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । शक्त्या सम्यक्पठेश्वित्यमल्पमप्या समा पनात् ॥ ११ ॥ स यज्ञदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात् । + वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विमः भूद्रतामियात् ॥ १२ ॥ तस्मादहरहवेंदं द्विजोऽर्थायीत वाग्यतः । धर्मशा-स्रोतिहासादि सर्वेषां शक्तितः पटेत ॥ १३ ॥ कृतस्वाध्यायः प्रथमं तर्पयेचाथ देवताः । जान्वांच्य दक्षिणं दर्भैः प्रागग्रेः सयवैस्तिलैः ॥ १४ ॥ + पुरः क्षिप्तैः कराग्राभ्यां निर्भतैः पाङ्मुखो द्विजः । एकैकाञ्जालिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १५ ॥ समजातुद्वयो ब्रह्मसूत्रहार उदङ्गुखः। तिर्यन्दभैंश्च वामाग्रैर्यवैस्तिलविमिश्चितैः॥ १६॥ अम्भोभिरुत्तरिक्षेत्रैः किनष्टामूलानिर्गतैः । द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां मनुष्यांस्तर्पये-चतः ॥ १७ ॥ दक्षिणाभिमुखः सब्यं जान्धीच्य द्विगुणैः क्रुकैः । तिलैर्जलेश्र ं देशिन्या मूळद्भीप्रविच्युतैः ॥ १८ ॥ दक्षिणांसोपवीतः ईयादञ्जर्राभिस्निभिस्निभिः । संतर्पयेष्टिव्यापितृत्स्वधापूर्वमितीरयेत् ॥ १९ ॥ स्वधार्वेजनमानेवमेक् इच्छन्ति तर्पणे । द्विजातिजीवत्पितृकोऽप्येतानन्यांश्च तर्पयेत् ॥ २० ॥ तर्पयेदिच्यापैतृंश्च पितृपूर्वान्पि-तृन्स्वकान् । भारतृपातामहांस्तद्वज्ञीनेवं हि त्रिभिस्त्रिभिः ॥ २१ ॥ माताभहीश्र येऽप्यन्ये गोत्रिणो ज्ञातिवर्जिताः । तानेक।ञ्जालिदानेनैपन्येकं च पृथक्पृथक् ॥ २२ ॥ असं-स्कृतप्रमीता ये शेतसंस्कारवर्जिताः।वस्त्रनिष्पीडनाम्भोभिस्तेषामाप्यायनं भवेत्॥२३॥ अतिर्पितेषु पितृषु वस्त्रं निष्पीडयेच यः। निराशः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषैः॥२४॥

+ एतदर्धे न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः।

<sup>9</sup> क. ङ. "शास्त्रीत इ"। २ क. घ. "ण्डान्परवा"। ३ ख. न. शक्त्यां वा। ४ क. ङ. "गता तन्न यावत्यम्ब"। ५ ख. ग. "नैश्चापि मा"। ६ ख. ग. "मारमेत्। ७ क. घ. ङ. "नां विद्योप"। ८ क. घ. "धीतेन्वहन्वहम्। ध"। ९ ख. ग. "न्वा च द"। १० ख. ग. "न्वा च दि"। ११ ख. ग. "मीद्विनिः मृतैः। १२ ख. ग. स्यात्क्रमेणाञ्जलिभिस्त्रिभिः। १३ ख. ग "पितृस्तत्परांश्च पितृन्स्व"। १४ घ. "वर्जन्यमेनैव। १५ क. "पितृतः पितृन"। १६ ख. ग. मातृमाता"। १० ख. ग. ङ. "महाश्च। १८ ख. ग. "णो दाहव"। घ. णो दात्व"। १९ ख. ग. "न तर्पयेच पृथकपृथक्।

पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलैभेवेत् । सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि विना वृथा ॥२५॥ अन्यचित्तेन यहत्तं यहत्तं विधिवर्जितम् । अनीसनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते ॥ २६ ॥ एवं संतर्पिताः कामैस्तर्पकांस्तर्पयन्ति च । ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमित्राव-रुणनामभिः ॥ २७ ॥ पूज्येछक्षितैर्पन्त्रेर्जलमन्त्रोक्तदेवताः । उपस्थाय रवैः काष्टां पूजियर्तवा च देवताः ॥ २८ ॥ ब्रह्मोग्निस्त्वोषधीजीवविष्णुनामहैतामभी ( ? ) । अपाँ पतये च सत्कारं नमस्कारैः स्वनामाभिः॥ २९॥ कृत्वा मुखं समालभ्य स्नानमेवं समौर्जयेत् । ततः प्रविश्य भवनमावर्सध्ये हुताशने ॥ ३० ॥ पाकर्थकांश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्द्विजः। अनाहितावसथ्याग्निरादायात्रं घृतप्छुतम् ।। ३१ ।। भाकलेन विधानेन जुहुयाङ्घौकिकेऽनले । व्यस्ताभिर्व्याहृतीभिस्तु सम-स्ताभिस्ततः परम् ॥३२॥ षड्भिर्देवकृतस्येति मन्त्रवद्भिर्यथात्रमम् । प्राजापत्यं स्वि-ष्ठकृतं हुत्वैवं द्वादश्चाऽऽहुतीः ॥३३॥ ओंकारपूर्वः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः । भ्रुवि दर्भीन्समास्तीर्थ वालिकर्म समीरभेत् ॥ ३४ ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सैँवेंभ्यो भूतेभ्य एव च । भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित् ॥ ३५ ॥ दद्याद्वास्त्रत्रयं चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः । पात्रनिर्णेजनं वारि वायव्यां दिशि निक्षिपत्॥ ३६॥ **उद्धृत्य पोडशग्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम् । इदमन्नं मनुष्येभ्यो इन्तेत्युक्त्वा समुत्स्ट**-जेत् ॥३७॥ गोत्रनामस्वधाकारैः पितृभ्यश्वापि क्यक्तितः । षड्भ्योऽस्रमन्वहं दद्यात्पि तृयज्ञाविधानतः ॥ ३८ ॥ वेदादीनां पठेत्किचिदल्पं ब्रह्ममखाप्तये । ततोऽन्यद्भमा-दाय निर्गत्य भवनाद्वहिः ॥ ३९ ॥ काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्वासमेव च । उपैस्पृत्य गृहद्वारि स्थितो यावन्ग्रहूर्तकम् ॥ ४० ॥ अर्थमत्तोऽतिथि लिप्सुभीवश्चाद्धिः प्रतीक्षितः । आगतं दूरतः श्रान्तं मोक्तुकाममकिंचनम् ॥ ४१ ॥ दृष्टा संमुख्यमभ्येत्य सत्कृत्यै श्रद्धयाऽर्चेनैः। पाद्धावनंसैन्मानाभ्यञ्जनादिभिर्चितः॥४२॥ त्रिद्विपापणे सोढा यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः । कालागंतोऽतिथिर्दृष्टवेदपारो गृहागतः ॥४३॥ द्वावेतौ पूजितौ स्वर्ग नयतोऽघस्त्वपूजितौ । विवाह्यस्नातकक्ष्माभृदाचार्यसुहृदृत्विजः ॥ ४४ ॥

अर्घ्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्षे गृहागताः । गृहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथा-विधि ॥ ४५ ॥ भक्त्योपकल्पयेदेकं महाभागं विसर्जयेत् । विसर्जयेदनुत्रज्य सुतृप्त-श्रोत्रियातिथीन् ॥ ४६ ॥ मित्रमातुल्रसंबन्धिबान्धवान्सैमयागतान् । भोजयेहृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽईति ॥ ४७॥ स्वाद्वन्नमश्रन्नस्वादु ददहच्छत्यघोगतिम् । गर्भिण्यातुरभृत्येषु वालदृद्धातुरादिषु ॥ ४८ ॥ बुग्नुक्षितेषु ग्रुङ्घानो गृहस्थोऽश्चाति किल्विषम् । नाद्याद्गृँध्येत्र पाकात्रं कदाचिदनिमन्त्रितः ॥ ४९ ॥ निमन्त्रितोऽपि निर्न्दोन<sup>े</sup>प्रत्याख्यानं द्विजोऽर्हति ॥ ५० ॥ क्षुद्राभिश्वस्तवाधुष्यवाग्दुष्टक्रूरतस्कराः । कुद्धापिद्धवद्धोग्रवधवन्थनजीविनः । शैलूषशौष्टिकानद्धोन्मत्तत्रात्यत्रतच्युताः ॥५१॥ नमनास्तिकनिरुज्जिपिश्चनव्यसनान्विताः । कद्रयस्त्रीजितानार्यपैरवादकृता नराः ॥५२॥ अँमित्राकीर्तिमन्तोऽपि राजदेर्वछकोद्धताः। श्रयनासनसंसर्गेकृतकर्मादिद्धिताः ॥ ५३ ॥ अश्रद्दधानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये । अभोज्यैान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः ॥ ५४ ॥ नापितान्वयमित्रार्धसीरिणो दासगोपकाः । शुद्रांणा-मध्यमीषां तु भुक्त्वाऽकं नैव दुष्यति ॥ ५५ ॥ धर्मेणान्योन्यभोज्याका द्विजास्तु विदितान्वयाः । स्वैद्वैत्त्योपार्जितं मेध्यमकेशकृमिमक्षिकम् ॥ ५६ ॥ अश्वलीढमगोः घातमस्पृष्टं श्रुद्रवायसैः । अनुःच्छिष्टम्पर्युषितमेव च ॥ ५७ ॥ अम्र्लानवाष्य-मन्नाद्यमदान्नित्यं सुसंस्कृतम् । कुसरापूपसंयावपायसं बध्कुलीति च॥ ५८॥ नाश्रीयाद्वाह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन । ऋतौ श्राद्धे नियुक्ती बा अनश्रन्पति द्विजः ॥ ५९ ॥ मृगयोपार्जितं मांसमभ्यर्च्ये पितृदेवताः । क्षियो द्वादश्चोनं तत्क्रीत्वा वैश्योऽपि धर्मतः ॥ ६० ॥ द्विजो जग्ध्वा दृथा मांसं इत्वाऽप्य-विधिना पश्नुत् । निरयेष्वक्षयं वासमाप्तोत्याचन्द्रतारकम् ॥ ६१ ॥ सर्वोन्कामान्समा-साद्य फल्डमश्वमखस्य च । मुनिसाम्यमवामोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः ॥ ६२ ॥

१ ख. ग. "न्समुपाग"। २ क. "दुगृक्षेत्र पाकादां क"। ३ ख. निन्देन । ४ घ. "न्धेत प्र"। ५ घ. "तामार्थानार्थाकार्यकृदातुराः । ६ क. पराशदकृतादराः । ७ ख. ग. अनीक्षाः की"। ८ ख. ग. "तस्वहारकाः। श"। ९ ख. ग. घ. "भैवृत"। १० क. ङ "ज्यान्ना इमेऽन्ना"। ११ क. ङ. "प्यन्यस्य भोज्यमानो न मुच्यते । ध"। घ. "प्यनन्यस्य भोज्यमानो न मुच्यते । ध"। १२ ख. ग. "त्तुतोपार्जितं मेध्यमाकरस्थममाक्षि"। १३ ख. ग. "संदुष्ट"। १४ ख. ग. "नपाह्म-मन्नाद्यमावं नित्यं।

द्विजभोज्यानि गन्यानि माहिषाणि पर्यासि च । निर्देशासंधिसंबन्धिवत्सर्वन्तीपर्यासि च ॥ ६३ ॥ अञ्चाद्विशिग्रुकवकच्छत्राकलञ्जनानि च । पलाण्डुश्वेतद्यन्ताकरक्तम्लः कैमेव च ॥ ६४ ॥ गृञ्जनारुणद्वक्षासृग्जन्तुगर्भफल्लाने च । अकालकुसुमादीनि द्विजो जग्ध्वैन्दवं चरेत् ॥ ६५ ॥ वाग्दूषितम्बिज्ञातमन्यपीडितकार्यपि । भूतेभ्योऽ-न्नमदत्त्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत् ॥ ६६ ॥ हैमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यात्सदा गृही। तदभावे साधुगँन्थे मेध्यदुमस्रतासु च ॥ ६७॥ पस्रात्रपद्मपत्रेषु गृहस्थो भोक्तुमहिति। ब्रह्मचारी यतिश्रेव श्रेयार्थ मोक्तुमहतः ॥ ६८ ॥ अर्म्युक्त्यात्रं नमस्कारैर्भुवि दद्या-द्वित्रयम् । भूपतये भुवनपत्ये भूतानां पैतये तथा ॥ ६९ ॥ अपः पारुय ततः पश्चात्पश्च प्राणाहुतीः क्रमात् । स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमद्याद्यथासुलम् ॥ ७० ॥ अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् । आ तृप्तेरन्नमश्रीर्थांदशून्यं पात्रमु-त्सृजेत् ॥ ७१ ॥ उीच्छष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत् । आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापैठैनेन र्चे ॥ ७२ ॥ पुरावृत्तकथाभिश्र शेषाहमतिवाहयेत् । सायं संध्याः मुपासीत हुत्वाऽभि भृत्यसंयुर्तः ॥ ७३ ॥ आपोशा(श)नित्रयापूर्वमश्रीयादन्वहं द्विजः । सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागती द्विजः ॥ ७४ ॥ श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रेयो हन्यादपूजितः । नातितृप्त उपस्पृत्रय प्रक्षाल्य चरणौ श्रुचिः ॥ ७५ ॥ अपत्यगुत्तरिशराः भयीत शयने शुभे । शक्तिमानुचिते काल स्नानं संध्यां न हाप-येत् ॥ ७६ ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते त्वानिद्रश्चिन्तयेद्धितमात्मनः । शक्तिमान्मतिमान्नित्यं वृत्तवेतत्समाचरेत् ॥ ७७ ॥

इति श्रीवेद्व्यासीये[ धर्मशास्त्रे]गृहस्थाहिको नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थोऽध्यायः )

### =इति व्यासकृतं शास्त्रं धर्मसारसमुचयम्। आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रयाणि च

एतदर्धे न ख. ग. पुस्तकयोः । = एष तुरीयाध्यायो घ. पुस्तके न विद्यते । अस्यैवाध्यायस्य छघुव्यासस्मृतिरिति संज्ञा च. छ. ज. संज्ञकेषु पुस्तकेषूपळभ्यते । छ. पुस्तक एतदर्धस्थाने पाठान्तरं वर्तते । तद्यथा-"वेदव्यास उवाच-व्यासकृतं धर्मशास्त्रं धर्मसारसमुचयम्" इति ।

१ क. घ. ङ. "वन्ति तसन्ति च । २ क. "किविद्धवः । गृ. । घ. "किविद्धवः । गृ" । इ. "किविद्धवः । गृ" । इ. "किविद्धवः । गृ" । इ. "किविद्धवः । गृ" । इ. "पिंडनका" । ४ ग. "गन्थलोप्रद्ध" । ५ क. ङ. "योयं भो" । ख. ग. "यो यद्भोक्तुमहिति । अ" । ६ क. घ. ङ. "म्युक्षणात्रम" । ७ घ. "नां पात्रसंतियो । अ" ८ क. ङ. पितिसंतियो । अ" । ९ क. घ. इ. "पितितेन । १२ क. ख. ग. घ. घ. इ. "वित्तदक्वित्तो वा" । १० ख. ग. "दक्षुणणं पा" । ११ क. घ. इ. "पितितेन । १२ क. ख. ग. घ. च । वृत्तवृद्धक" । १३ क. घ. इ. "त्यगणावृतः । १४ क. घ. इ. "तः । अपो" । १५ ख. ग. "तोऽनि-श्वम् । १६ ख. ग श्रुतं । १० घ. "ले न कासमिप हा" । १८ ख. ग. "तें चोत्थाय चिन्त" ।

॥ १ ॥ गृहाश्रमात्परो धर्मी नास्ति नास्ति पुनः पुनः । सर्वतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तुः पालयेत् ॥ २ ॥ गुरुभक्तो भृत्यपोषी द्याँवाननसूयकः । नित्यजापौ च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ स्वत्राँरे यस्य संतोषः परदारनिवर्तनम् । अपवादं न कुर्वीर्तं तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४ ॥ परदारान्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । सर्वतीर्थी-भिषेकेण तस्य पापं न नक्याति ॥ ५ ॥ गृहेषु से वनीयेषु सर्वतीर्थफळं ततः । अन्नः दस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥ ६ ॥ प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानां च तर्पणम् । न पापं संस्पृशेत्तस्य विछ भिक्षां ददाति यः ॥ ७ ॥ पादोदकं पादघृतं दीपमनं पतिश्रयम् । यो ददाति कैं। ह्मणेभ्यो नोपसपैति तं यमः ॥ ८ ॥ वित्रपादोः दकक्किना यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरी जलम् ॥९॥ यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे। तत्फलं पाण्डवश्रेष्ठविमाणां पादशोघने ॥ १० ॥ स्वागतेनाग्रयः शीता आसनेन शतक्रतुः । पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥ ११ ॥ मातापित्रोः परं तीर्थ गङ्गा गात्रो विशेषतः । त्राह्मणात्परमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि वैश्वीकृत्य यत्र यत्र वसेन्नरः । तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ गङ्गाद्वारं च केदारं संनिहर्द्ध<sup>ां</sup> तथैव च (१) । एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च चातुर्वः र्ण्यस्य पार्थिव । दानधर्मे प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम् ॥ १५ ॥ यहर्देसि विशिष्टेभ्यो यचार्श्वांसि दिने दिने । तेरी वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि॥१६॥ यहदाति यदश्राति तदेव धनिनो धनम् । अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ १७॥ किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो गत्वरायुषः । यद्वर्धयितुपिच्छॅन्ति तच्छरी-रमशायतम् ॥ १८ ॥ अशायतानि गात्राणि विभवो नैव शायतः । नित्यं संनि-हितो मृत्युः कर्तन्यो धर्मसंग्रहः ॥१९॥ यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीर्तये। यत्परित्यज्य गन्तन्यं तद्धनं किं दीयते ॥ २०॥ जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा

१ छ. °क्तं योऽनुपा° । २ च. °याक्षान्त्यनस्° । ज. °याक्षान्तिरहिंसकः । ३ ज. °पी निखहो° । ४ ज. दारिनिछसं° । ५ छ. °र्तकः । अ° । ६ च. छ. °त सर्वतीर्थफळं ळमेत् । प' । ७ क. क. वर्तिरारपद्रव्यार्थी हिनिस्ति च दिने दिने । च. ज. °दारपरद्रव्यहिंसते च दिने दिने । छ. °दारपरद्रव्यं यो हिनिस्ति दिने दिने । ८ ख. ग. सवनीयेषु । ९ छ. °पु तीर्थधर्मफ ° । १० क. इ. ज. °द्याणस्तर्पणं तथा । न । च. छ. °द्याणेभ्यो निवेदयेत् । ११ क. इ. छ ज. °पं पर्युषेत्त ° । १२ क. च. छ. सहस्राक्ष । १३ ख. ग. °राऽमृतम् । १४ ख. ग. °ळग्वया श्रेष्ठा वि' । १५ च. °तः । ब्रह्मपादोदं तीर्थे । १६ च. ज. वरं छत्वा यत्र य थ । छ. वशे कृत्वा गृहे यो निवसे । १० ख. ग. संनिह्ल । १८ ज. लां विशेषतः । ए । १९ क. ख. ग. °द्याति वि' । २० क. ख. ग. °श्राति दिने दि । २१ ख. ग. तच वित्त । २२ क. ख. ग. °स्याभिरक्षाति । य । २३ ख. ग. °च्छन्तस्तच्छ ।

मित्राणि बान्धवाः । जैवितं सफ्छं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ २१ ॥ क्रिमयः किं न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम् । परैलोकाविरोधेन यो जीवित स जीवति ॥ २२ ॥ पश्चवोऽपि हि जीवन्ति केवछात्मोदरंभराः । किं कायेन सुपुष्टेन बिलना चिरजीविना ॥ २३ ॥ ग्रासादर्धमिप ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते । इंच्छा-नुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २४ ॥ अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुञ्जति ॥ २५ ॥ प्राणनाशस्तु कर्तव्यो यः कृतार्थो न सो( र्थः स नो ) मृतः । अकृतार्थस्तु यो मृत्युं पाप्तः खरसमो हि सः ॥२६॥ अनाहृतेषु यहत्तं यच दत्तमयाचितम् । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२७॥ मृतवत्सा यथा गौर्श्वं तृष्णास्त्रोभेन दुह्यति । परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मैवत् ॥ २८ ॥ अँदृष्टे चाश्रुते दानं भोक्ता चैव न दृश्यते । पुनरा-गमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम् ॥ २९ ॥ मातापितृषु यद्तं भ्रातृषु श्वरुरेषु च । जायापत्येषु यो दद्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ ३०॥ पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । भौगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम् ॥ ३१ ॥ + इन्दुक्षयः पिता क्केयो माता चैव दिनक्षयः । संक्रान्तिर्भगिनी चैव व्यतीपातः सहोदरः ॥ ३२ ॥ ष्यति ॥ ३२ ॥ किंचिद्वेदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् । पात्राणामुत्तमं पात्रं श्रुद्राञ्चं यस्य नोदरे ॥ ३४ ॥ यस्य चैव गृहे मूर्खो दूरे चीपि गुणान्वितः । गुणा-न्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ३५ ॥ देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुछान्यकुछतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विमे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तमग्निम्रुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ३७ ॥ संनिकृष्ट-मधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् । भोजने चैव दाने च इन्यात्रिपुरुषं कुलम् ॥ ३८ ॥ यथा काष्ठमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यश्च विमोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३९ ॥ ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निर्जलः । यश्च विप्रोऽ-नदीयानस्रयस्ते नामधारकाः ॥ ४० ॥

<sup>\*</sup> एतत्पद्यं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । + एतद्वचनं च. पुस्तकेतरपुस्तकेषु नास्ति ।

१ छ. जीतितो यस्य जीवन्ति वि । २ क. इ. "रशोका"। ३ ख. ग. "ितनः । प्रा"। ४ ख. मृत्यु-माप्तः। ५ ख. ग. "श्र कृष्णालोभेन दुहाते। प । ६ ख. ग. "र्मतः । अ । च. "र्मिवित्। ७ च. छ. ज. दृष्टं चाश्रुते दानं भुक्त्वा वे । ८ ज. मुहाति। ९ क. इ. ज. "यामात्मिनि यो। १० ख. ग. "षु यद्द्या"। ११ ज. "ते। अनन्तं दुहितादा( तुर्दा) नं सोद्यें द । १२ ख. ग. "णेषु मुनीश्वराः। आ । १३ छ. बाह्ति गु । १४ छ. स्थानपथः शून्यो यथा कू ।

ब्राह्मणेषु च यद्दं यच वैश्वानरे हुतम्। तैद्धनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरर्थकम् ॥४१॥ सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । सहस्रगुणमाचार्ये अनन्तं वेदपारगे \*॥४२॥ ब्रह्मवीजसम्रत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्वाह्मणः समः ॥ ४३ ॥ गर्भाधानादिभिर्मन्त्रैर्वेदोपनयनेन च । नाध्यापयति नाधीते स भवेद्वा-ह्मणब्रुवः ॥ ४४ ॥ अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच यः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ ४५ ॥ इष्टिभिः पशुबन्धेश्र चातुर्मास्येस्तथेव च । अग्निष्टोमादिः भिर्यक्वैर्थेन चेष्टं सियंष्ट्रवान् ॥ ४६ ॥ मीमांसते च यो वेदान्षड्भिरङ्गैः सविस्तरैः। इतिहासपुराणानि स भवेट्रेदपारगः ॥ ४७ ॥ ब्राह्मंणो येन जायेत नान्यो वर्णः कथंचन । ईर्दैशं रथभाँस्थाय कोऽन्यस्तं त्यक्तुमुत्सहेत् ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणः स भवे-चैव देवानामिप दैवतम् । प्रत्यक्षं चैव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम् ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निँरूपरमकण्टकम् । वापयेत्तत्र वीजानि सा कृषिः सार्वकाः मिकी ॥ ५०॥ + सुक्षेत्रे वापयेद्धीजं सुपात्रे दापयेद्धनम् । सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्तं नैव विनश्यति ॥ ५१॥ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम् ॥ ५२ ॥ नष्टशौंचे व्रतभ्रष्टे विषे वेदविवर्जिते । दीयमानं रुदत्यत्रं किं मया दुष्कृतं कृतम् ॥ ५३ ॥ वेदपूर्णमुखं विशं सुभुक्तमपि भोजयेत् न च मूर्ख निराहारं पड़ात्रं चोपवासिनम् = ॥ ९४ ॥ यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत । तानि तस्य नियोज्यानि न शरीराणि देहिनाम् ॥ ५५ ॥ यस्य देहे सदाऽश्चन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ५६ ॥ थैद्रुङ्क्ते वेदविद्रुङ्के सत्कर्मनिस्तः शुचिः । दातुः फलमसंख्यातं मतिजन्म तदक्षयम् ॥ ५७ ॥

<sup>\*</sup> इत उत्तरमेतद्वचनमधिकं क. पुस्तके—"कीद्दशो ब्राह्मणसमः को वाऽसौ बुव उच्यते। आचार्थः स कथं ज्ञेयः कथं वा वेदपारगः" इति । + एतद्वचनं भङ्ग्यन्तरेण छ. पुस्तके—"सुक्षेत्रे वा सुपात्रे वा बुद्धिमान्दः पयेद्धनम् । सुक्षेत्रे च सुपात्रे च दत्तं च न विनश्यित " इति । = इतः परमेतद्वचनं ज. पुस्तके— "वठरश्च तपस्वी च विद्धश्च वृष्ठश्चेपतिः । द्वावेतौ द्वारि तिष्ठन्ति राजन्कस्य न रोचते " इति ।

१ ज. तदनं च समाख्यातं शेषमत्रं नि । २ ख. ग. ह्मणा येन जीवन्ति ना । ३ ख. ग. ह्क्पथ-धुपस्था । ४ छ भारुह्य कोऽ । ५ च. ज. म्। प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मत्वमेव का । ६ क. इ. इ. तेन हि । ७ ख. ग. निष्ककर । ८ क. हिः स्वकामिका। सु । ९ ख. ग. नं भयाह्रे दु । १० ज. प्रसक्तमि । ११ इ. यित्सक्यं वे । ज. यित्सक्तं वे । १२ ख. ग. विद्विप्रः स्वकर्म । १३ च. ज. इक्ते षट्कर्म ।

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छिन्ति पादयोः । ३ अहिमच्छामि ते व्यास कस्यैताः सस्यसंपदः ॥ ५८ ॥ वेदलाङ्गलकृष्टेषु दिजश्रेष्टेषु सैत्सु च । यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसंपदः + ॥ ५९ ॥ अतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता श्वतसहस्रेषु दाता भवित वा न वा ॥ ६० ॥ न रणे विजयाच्छूराँऽध्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाक्पदुत्वेन न दातां चार्थदानतः ॥ ६१ ॥ इन्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरित पण्डितः । × सत्यवादी भवेदक्ता दाता भूतिहेते रतः ॥ ६२ ॥ यस्त्वेक-पङ्क्त्यां विषमं ददाति स्नेहाद्धयाद्वा यदि वाऽर्थहेतोः । वेदे च दृष्टं ऋषिभिश्च गीतं तद्धसहत्यां मुनयो वदन्ति = ॥ ६३ ॥ ऊषरे वापितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम् । हुतं भस्मिन हव्यं च मूर्खे दानमशाश्वतम् ॥ ६४ ॥ मृतसूतकपुष्टाङ्गं दिजं शृद्दान्न-भोजिनम् । अहमेवं न जानामि कां योनिं स गमिष्यति ॥ ६५ ॥ शृद्दान्नेनोदरस्थेन र्यदि कश्चिन्द्रियेत यः । स भवेत्सूकरो नूनं तस्य वा जायते कुळे ॥ ६६ ॥ गृप्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि सृकरः ⊙ । श्वा चैव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुर- ब्रवीत् च ॥ ६७ ॥ अमृतं ब्राह्मणानेस्तु दारिष्टं क्षित्रयस्य च । वैद्यान्नेन तु शृद्धत्वं शृद्धान्ने नरकं व्रजेत् ॥ ६८ ॥ यस्तु भुङ्गिति शृद्धान्नं मासमेकं निरन्तरम् । इह जन्माने शृद्धत्वं मृतः श्वा चोपजायते ॥ ६९ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो ज. पुस्तके—" एकं पृच्छामि ते कृष्ण कस्येषा संपदा भवेत् " इति ।
+ इतः परं ज. पुस्तकेऽधिकं वचनम्—'' वेदेन्धनसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखानिषु । स्वल्पाऽपि बहुधा यान्ति
न्यप्रोधोत्कणिका यथा " इति । × एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः—'' हित्रिप्रयोक्तिमिर्वक्ता दाता
सन्मानदानतः " इति । = इत उत्तरमेतद्वचनं च पुस्तके—'' एकपङ्क्त्वां तु यो मुङ्के न स्पृशेच परस्परम् । भस्मना कृतमर्थादा एकपिङ्क्तने दुष्यिति " इति । ⊙ इत उत्तरमेतदर्धे च पुस्तके—'' अमृष्यकृतितां
याति अष्ट जन्मानि भारत " इति । ⇒ इत उत्तरं च. पुस्तकेऽधिकानि वचनान्युपरुम्यन्ते—'' अमृतं ब्राझणस्यानं क्षत्रियानं पयः स्मृतम् । वैश्यस्य अ( त्व )त्रमेवानं शूद्रानं रुधिरं स्मृतम् । शूद्रान्नोपहृता विप्राः
जिह्नया मुखलालिताः । कृपिताः कि करिष्यन्ति निर्विषा इव पत्राः । अनम्यासेन विद्यानामाचारस्य च
ळङ्घनात् । आलस्यादत्रदोषाच मृत्युर्विप्राक्षिघांसिति " इति । ⇒ इतः परं छ. पुस्तकेऽयं पाठः—'' अमृतं
ब्राह्मणस्यात्रं क्षित्रयात्रापयः स्मृतम् । वैश्यस्य अ( त्व )त्रमेवात्रं शूद्रानं रुधिरं स्मृतम् । ब्राह्मणानेर्दरिद्रत्वं क्षित्रयात्रानपत्यता " इति । ⇒ इतः परमेतदिधिनं ज. पुस्तके—'' अस्तावाशी चाजपी च विप्रक्रीणेन्दियद्विजः । न तारयित दातारमात्मानं च प्रतिप्रहम् । अस्राताशी मलं मुङ्के अजपी पूयशोणितम् । अहुताशी कृभि मुङ्के अदाता विषमश्रुते । उदरार्थे पथि श्रान्तं गच्छन्तं गुहमागतम् । वैश्वदेवेऽतिसंप्राप्ते
सोऽतिथिः स्वर्गसंकमः । सद्यो हि नरकं याति ब्राह्मणं यो ह्यतिक्रमेत् । अपि मूर्खे गृहे जातं कि
पुनर्वेदपाठकम् " इति ।

१ ख. ग. पण्डिताः । २ ख. ग. अहं नेच्छा° । छ. अहं वक्ष्यामि । ३ क. छ. भारत । ४ क. छ. °रो व्यसनाच न प° । छ °रो विद्यया न च प° । ५ छ. °ता दानसन्नतः । ६ च. ज. °म् । भस्मनीव हुतं द्रव्यं तद्वद्दानमसाधुषु । शू° । ७ ख. ग. °ष्टाङ्गो द्विजः शूद्रान्नभोजने । अ° । ८ च. यस्तु प्राणान्विमु-श्वति । स ।

यस्य श्रुद्रा पचेत्रित्यं श्रूद्रा च गृहमेधिनी । वर्जितः पितृदेवैस्तु रौरवं याति स द्विजः ।। ७० ॥ भाष्टिसंकरसंकीणी वियोनिं यान्ति मानवाः \* ॥ ७१ ॥ पिङ्क्तभेदी दृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः । आदेशी वेदविक्रेता पञ्चैते ब्रह्मघातकाः + ॥ ७२ ॥

इति श्रीवेद्व्यासीये [ धर्मशास्त्रे ] गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(समाप्तेयं वेदव्यासस्मृतिः)

\* इतः परं वचनद्वयमधिकं ज. पुस्तके—" अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। अन्नदानस्य दोषाच मृत्युर्विप्राञ्जिघांसित। गवां स्पृश्शति पादेन (नानु)दिताकें प्रशुष्यित। एकाकी मिष्टमश्नाति त्रयस्ते ब्रह्मघातकाः" इति । + इतः परमधिको प्रन्थो ज. पुस्तके—"मातृष्टश्च पितृष्टश्च ब्रह्मह्या गुरुतस्यगः। सुवर्ण-हारश्चैवेते महापातिकनः स्मृताः। ऋणहर्ता मूमिहतां येस्तु हारयते तथा। नरकान्न निवर्तन्ते यावदाभू-तसंद्रवम्। पुत्रमित्रकलत्राद्याः सुहृत्संबन्धिवान्धवाः। असहायपरा लोके सदा धर्म समाचरेत्। यो विप्रः स च वै विष्णुः यो विप्रः स उमापितः। यो विप्रः स च वै ब्रह्मा तस्माद्विप्रं न कम्प (कोप )येत्। धर्माः संशयं छाता राजा वस्तुरधोगतः। तस्मान्नच्यवतेमके न बहुज्ञानधर्मतः। न राजा प्रश्रयादेयं ददौ विप्रस्य मर्थता। परमा देवता तस्य ब्राह्मणस्य शरीरतः। यदीच्छेन्नरकं छेतुः सपुत्रः पश्चवान्धवैः। देवैः सार्घाकृतं कार्यो गुरुषु ब्राह्मणेषु च " इति।

# शङ्खलिखितस्मृतिः।

 अवासुदेवं नमस्कृत्य शङ्खस्य लिखितस्य च । धर्मशास्त्रं प्रवक्ष्यामि दाँध्नि चैव घृतं यथा ॥ १ ॥ वैश्वदेवेन ये हीना आतिर्थ्येन विवर्जिताः । सर्वे ते दृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजा: ॥ २ ॥ अकृते वैश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । दृशा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रजन्ति वै ॥ ३ ॥ अत्रं न्याहतिभिर्हत्वा तथा मन्त्रेस्तु शाकलैः। असं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्रीयादनियमान् ॥ ४ ॥ यो दद्यादविष्ठिक्केशः सांनौर्यं वा निवर्तते । दृष्टो वाऽदृष्टपूर्वी वा स यज्ञः सार्वकामिकः ॥ ५ ॥ इष्टो वा यदि वा मूर्खो देष्यः पण्डित एव वा । प्राप्तस्तु वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६ ॥ दाताँरः किं विचारेण गुणवान्निर्भुणी भवेत् । समं वर्षति पर्जन्यः सस्यादि तृणा-दिप ॥ ७ ॥ यान्त्रासान्क्षुधितो सुङ्क्ते ते ग्रासाः ऋतुभिः समाः । ग्रासे तु इयमे थस्य फल्लं प्राप्नोति मानवः ॥ ८ ॥ × अद्भिश्वाऽऽसनवाक्यैश्व फल्टैः पुष्पैर्मनोरमैः । तृणैरञ्जिलिभिश्रैव देवांस्तृष्येत्पुनः पितृन् ॥ ९ ॥ पितृनभ्यर्चयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुसंयमः । इदं तु परमं गुह्यं न्याख्यातमनुपूर्वश्चः ॥ १० ॥ स्वल्पग्रन्थप्रभूतार्थ श्रङ्खेन लिखितेन च । यथा हि मृन्मयं पात्रं दुष्टं दोषशतैरिप ॥ ११ ॥ पुनर्दाहेन शुध्येत धर्मशास्त्रेस्तथा द्विजाः । धर्मशास्त्रपदीपोऽयं धाँधः पथानुदेशिकः ॥ १२ ॥ निष्यन्दं सर्वशास्त्राणां व्याधीनामिव भेषजम्।।१३।।परपाकनिष्टत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य तु अक्तवाऽन्नं द्विजशान्द्रायणं चरेत् ॥ १४ ॥ परान्नेन तु अक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुत्रं प्रवर्तते ।। १५ ।। अन्नात्तेजो मनः प्राणाश्रक्षः श्रोत्रं यशो बलम् । घृतिं श्रुतिं तथा शुक्रं परान्नं वर्जयेद्बुधः १६॥ परान्नं परवस्त्रं च परयानं परिस्त्रयः। परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेतु।।१७॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य ब्रह्मपाशहतो हत इत्यन्तम्नन्थः क. च. पुस्तकयोरेव विद्यते नेतरेषु । x एतद्वचन-स्यानेऽयं पाठश्वः पुस्तके—अद्भिश्व वाक्यैश्व मनोरमेश्व पुष्पैः फलैरञ्जलिमिस्तृणैश्व । एतेन देवानितथी-न्पितृंश्व अभ्यर्चयेद्यस्य तु नास्ति संपत् " इति ।

१ च. °िंच जातं घृ°। २ क. °थ्ये च वि°। ३ क. °त्राविद्धि नि°।४ क. °तारे किं। ५ च. °र्गुणो भ°।६ क. °धार्ये यथानुदेशगः।नि°।

आहिताग्निस्तु यो वित्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत । कालरूपी कृष्णसर्पो जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ १८ ॥ आहिताग्निस्तु यो विशः श्रुद्धान्नानि च भुञ्जते । पश्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥ १९ ।। एतद्र्य विशेषेण ब्राह्मणान्पास्रयेत्रृपः ॥ २० ॥ प्रत्यूषे च प्रदोषे च यदधीये(यी)त ब्राह्मणः । तेन राष्ट्रं च राज्यं च वर्धते ब्रह्मतेजसा ॥ २१ ॥ अग्रं वृक्षस्य राजानो मूळं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । तस्मा-न्मूलं न हिंसीयान्मूलादग्रं परोहति ॥ २२ ॥ फलं वृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । तस्मात्पुष्पं न हिंसीयात्पुष्पात्संजायते फलम् ॥ २३ ॥ गावो भूमिः कलत्रं च ब्रह्मस्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥ २४ ॥ दुर्बछानामनाथानां बाछबृद्धतपिस्विनाम् । अन्यायैः परिभूतानां सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥ २५ ॥ राजा पिता च माता च राजा च परमो गुरुः । राजा च सर्व-भूतानां परित्राता गुरुर्भतः ॥ २६ ॥ दावांग्रिदवदग्धानां राजा पूर्णिमिवाम्भसा ॥ २७ ॥ पक्षिणां बल्लमाकाशं मत्स्यानामुदकं बल्लम् । दुर्बलस्य बलं राजा बालस्य रुदितं बलम् ॥ २८॥ बलं मूर्खस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम् । एते राज-बलाः सर्वे यँज्ञेन परिराक्षिताः ॥ २९ ॥ दहत्यग्रिस्तेजसा च सूर्यो दहात रिमना। राजा दहाते दण्डेन विभो दहति मन्युना ॥ ३० ॥ मन्युमहरणा विमाश्रक्रप्रहरणो हरिः । चक्रात्तीक्ष्णतरो मन्युस्तस्माद्विपान्न कोपयेत् ॥ ३१ ॥ अग्निदग्धं परोहेत सूर्यदग्धं तथैव च । दँण्डचस्तु संपरोहेत ब्रह्मज्ञापहतो हतः ॥ ३२ ॥

> इति राङ्गिलिवितस्मृतिधर्मशास्त्रं समाप्तम् ।।

### ॐ तत्सद्रह्मणे नमः।

## शङ्खस्मृतिः।

—ः⊙ः⊍ः⊙ः— (तत्र प्रथमोऽध्यायः)

स्वयंश्चे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । चातुर्वर्ण्यहितार्थाय खङ्कः शास्त्रमैकलपयत् ॥ १ ॥ यजनं याजनं दानं तथैवाध्यापनिक्तया । प्रतिग्रहं चाध्ययनं विप्रकर्पाणि निर्दिशेत् ॥ २ ॥ दानं चाध्ययनं चैव यजनं च यथाविधि । क्षित्रयस्य च वैश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितम् ॥ ३ ॥ क्षित्र्यस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम् । कृषिगो-(गौ)रक्ष्यवाणिज्यं विशश्च परिकीर्तितम् ॥ ४ ॥ शृद्धस्य द्विजशुश्रूषा सर्वशिल्पानि चाप्यथ । क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ ब्राह्मणः क्षित्रयो वैश्यस्यो वर्णा द्विजातयः । तेषां जन्म द्वितीयं तु विशेषं मौज्ञिबन्धनम् ॥ ६ ॥ आज्ञार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा। ब्राह्मणक्षित्रयविशां मौज्ञीबन्धनजन्मनि ॥ ७ ॥ वृत्त्या शृद्धसमास्तावद्विशेषास्ते विचक्षणैः । यावद्वेदेन जायन्ते द्विजा श्लेषाः सततः परम् ॥ ८ ॥

इति शाङ्खे [ धर्मशास्त्रे ] प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(अथ द्वितीयोऽध्यायः)

गर्भस्य स्फुटताज्ञाने निषेकः परिकीर्तितैः । पुरा तु स्पन्दनात्कार्ये पुंसवनं विचक्षणेः ॥ १ ॥ षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो जाते वै जातकर्म च । आशौचे च व्यतिक्रान्ते
नामकर्म विधीयते ॥२॥ नामधेयं च कर्तव्यं वर्णानां च समाक्षरम् । माङ्गल्यं ब्राह्मणस्योक्तं क्षञ्चियस्य वल्लान्वतम् ॥ ३ ॥ वैद्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् । शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्णान्तं क्षञ्चियस्य तु । धनान्तं चैव वैद्यस्य दासान्तं
चान्त्यजन्मनः ॥ ४ ॥ चतुर्थे मासि कर्तव्यं बालस्याऽऽदित्यदर्शनम् । षष्ठेऽक्रप्राश्चनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम् ॥ ५ ॥ गर्भाष्टमेऽव्दे कर्तव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विद्यः ॥ ६ ॥ षोडश्नांव्दानि विशस्य
राजन्यस्य द्विविश्वतिः । विश्वतिः । सचतुष्का तु वैशस्य परिकीर्तिता । नातिवर्तेत
सावित्रीमत ऊर्व्यं निर्वर्तते ॥ ७ ॥

१ ग. भशाकरोत् । २ क. न्धनात् । आ । ३ ग. ानि । विष्ठाः शू । ४ ग. वतः । ततस्तु स्पन्दनात्कार्ये स । ५ ग. वर्तेन्यमादित्यस्य प्रद । ६ ग. वराब्दस्तु विष्ठस्य द्वाविंशः क्षित्रयस्य तु । वि । ७ ग. नाभिभषेत सा । ८ ग. वर्तेयत् । वि ।

विज्ञातव्यास्त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता त्रात्याः सर्वधर्मबहिन्कृताः ॥ ८ ॥ मोञ्जीकैयावन्धनीनां तु क्रमान्मीञ्ज्यः मकीतिताः । मार्गवैयाघवान्स्तानि कर्माणि ब्रह्मचारिणाम् ॥ ९ ॥ पर्णपिपलिबल्वानां क्रमादण्डाः मकीतिताः। केशदेशललाटास्यतुल्याः मोक्ताः क्रमेण तु ॥ १० ॥ अवक्राः सत्वचः सर्वे नामिन्दग्धास्त्रयेव च । वस्त्रोपविते कार्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम् ॥ ११ ॥ आदिमध्यान्वसानेषु भवच्छव्दोपलक्षितम् । भैक्षस्य वरणं मोक्तं वर्णानामनुपूर्वशः ॥ १२ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः )

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः। आचारमप्रिकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ १॥ स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छित । भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ २ ॥ अमाता पिता गुरुश्वेव पूजनीयाः सदा नृणाम् । क्रियास्तथाः सर्वा यस्यैतेऽनादतास्त्रयः ॥ ३ ॥ प्रयतः कत्य उत्थाय स्तातो हुत-हुताश्चनः । कुर्वात भँणतो भक्त्या गुरूणामभिवादनम् ॥ ४ ॥ अनुज्ञातस्तु गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत् । कृत्वा ब्रह्माञ्जिलं पश्यन्गुरोवन्दनमानतः ॥ ५ ॥ ब्रह्मावसाने पारम्भे पणवं च प्रकृतियेत् । अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जयेच प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ चतुर्दशीं पश्चदशीमष्टभीं राहुसूतकम् । उत्कापातं महीकम्पमाशीचं ग्रामविष्ठवम्॥७॥ इन्द्रपर्याणं श्वरतं सर्वसंपात्निस्वनम् । वाद्यकोलाहलं युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत् ॥ ८॥ नाधीयीताभियुक्तोऽपि यानगो न च नौगैतः । देवायतनवल्मीकश्मशानशन्वसंनिधौ ॥ ९ ॥ भैक्षचर्यो तथा कुर्योद्वाह्मणेषु यथाविधि । गुरुणा चाष्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्माङ्मुखः शुचिः ॥ १० ॥ हितप्रिये गुरोः कुर्यादहंकारिववर्जितः । उपास्य पश्चिमां संध्यां पूजयित्वा हुताश्चनम् ॥ ११ ॥ अभिवाद्य गुरं पश्चादुरोवन्वनकृद्भवेत् । गुरोः पूर्वे सम्रुत्तिष्ठेच्छर्यात चरमं तथा ॥ १२ ॥ मधुमांसाञ्चनं श्रादं चनकृद्भवेत् । गुरोः पूर्वे सम्रुत्तिष्टेच्छर्यात चरमं तथा ॥ १२ ॥ मधुमांसाञ्चनं श्रादं

#### १ एतद्वचनं न ग. पुस्तके ।

१ ग. °ज्जीबन्धो द्विजानां । २ ख. नायां तु । ३ ग. °न्मौद्धी प्रकीर्तिता । मा° । ४ ग. °ताः । कर्णके-शललाटैस्तु तु । ५ ग च । यज्ञोपनीतं का । ६ ख. °क्षस्याऽऽचर । ७ ग. प्रयतो भूता । ८ ख. ग. इ. 'वैदन । ९ ग. थां सुरतं घनसंघात । १० ख. °गं श्वहतं । ११ ख. ग. घ. °संघात । १२ ग °पि प्रयत्नाच च वेगतः । १३ क. °गवम् । दे ।

गीतनृत्यं विवर्जयेत् । हिंसां परापनादं च स्त्रीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ मेख-लामजिनं दुः धारयेच विशेषतः । अधःशायी भवेत्रित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥ एवं व्रतं तु कुर्वीत वेदस्वीकरणं बुधः । गुरवे च धनं दत्त्वा स्त्रायीत तदनुत्रया ॥ १५ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थोऽध्यायः )

विन्देत विधिवद्भार्यामसमानार्षगोत्रजाम् । मातृतः पश्चमीं चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम् ॥ १ ॥ ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽऽर्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । गान्धर्वी राक्षस-श्रीव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ २ ॥ ऍभ्यो धर्म्यास्तु चत्वारः पूर्व ये परिकीर्तिताः। गान्धर्वो राक्षसश्चेव क्षत्रियस्य तु शस्यते ॥ ३ ॥ संप्रार्थितः प्रयत्नेन परिकीर्तितः । यज्ञस्थायार्विजे दैव आदायाऽऽर्षस्तु गोद्वयम् ॥ ४ ॥ प्रार्थितः संमदानेन प्राजापत्यः प्रकीतिंतः । अधुरो द्रविणादानाद्वान्धर्वः समयान्मिथः॥५॥ राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाछलात् । तिस्रस्तु भार्या विषरस्य द्वे भार्ये क्षत्रि-यस्य तु । एकैव भार्या वैक्यस्य तथा शृद्धस्य कीर्तिता ॥ ६ ॥ ब्राह्मणी क्षत्रिया वैदर्गा विषमार्याः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ क्षत्रिया चैव वैदया च क्षत्रियस्य विधीयते । वैद्या च भार्या वैदयस्य जूदा जूदस्य कीर्तिता ॥ ८ ॥ आपद्यपि न कर्तव्या जूदा भार्या द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ ९ ॥ तपस्वी यश्च-श्रीलस्तु सर्वधर्मभृतां वरः। ध्रुवं शूद्रत्वमायाति शूद्रश्राद्धे त्रयोद्शे ॥ १० ॥ नीयते तु सपिण्डत्वं येषां गृद्रः कुलोद्भवः । सर्वे शृद्धत्वमायान्ति यदि स्वर्गजितश्च ते ॥११॥ सपिण्डीकरणं कार्य कुल नस्य तथा ध्रुवम् । श्रीद्धद्वादशकं कृत्वा श्राद्धे पाप्ते त्रयोदशे ॥ १२ ॥ सिपण्डीकरैंणे चाहें( हों ) न च शूद्रः कथंचन । तस्मात्सर्वेशयत्नेन शूद्रां भार्यो विवर्जयेत् ॥ १२ ॥ पाणिश्रोद्धः सवर्णासु गृहीयात्क्षत्रिया श्ररम्। वैदया प्रतोदमादद्याद्वेदेंन त्वग्रजन्मनः ॥ १८ ॥ सा भार्या या गृहं दक्षा सा भार्या या पतित्रता । सा भार्यो या पतिप्राणा सा भार्यो या प्रजावती ॥ १५ ॥

१ ग. हिंसापवादवादांश्व स्त्रीळीळाश्व वि° । २ ग. प्रयत्नतः । ३ ग. °वं कृत्यं तु । ४ ग. स्नायाच तदनस्तरम् । इ° । ५ ग. एतं धर्मास्तु चत्वारः पूर्वं विप्रे प्रकी° । ६ ग. °स्य प्रश्चा । ७ ग. यह्नेषु ऋत्विजे । ७ ग. १ श्वा व्राह्मणस्य प्र° । ९ ग. °जिताश्व । १० ग. श्राद्धं द्वा° । ११ क. ख. °रणं चाहेंन्न च । च. °रणं श्राद्धे न । १२ क. ध. °द्देदने त्व° ।

छालनीया सदा भार्या ताडनीया तथैव च । ताडिता लालिता चैव स्त्री श्रीभैवति नान्यथा ॥ १६ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे] चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अयं पञ्चमोऽध्यायः । )

पश्च सूना गृहस्थस्य चुङ्ठी पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोद्कुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥ १ ॥ पञ्चयक्रविधानं तु गृही नित्यं न हापयेत् । पञ्चयक्रविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥ २ ॥ देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च । ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्र पश्च यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ होमो देवो बिल्रभीतः पित्र्यः पिण्डिक्रिया स्मृतः । स्वा-ध्यायो ब्रह्मयज्ञश्र नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ४ ॥ वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्रेव तथा द्विजः । गृहस्थस्य प्रसादेन जीवन्त्येते यथाविधि ॥ ५ ॥ गृहस्थ एव यजते गृहस्थ-स्तप्यते तपः । ददाति च गृहस्थश्र तस्मार्च्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥ ६ ॥ यथा भर्ती प्रभुः स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रश्चः समृतः ॥ ७ ॥ न व्रतैनींपवासैश्र धर्मेण विविधेन च । नारी स्वर्गमवामोति पामोति पतिपूजनात् ॥८॥ न व्रतैर्नोपवासैश्र न च यज्ञैः पृथग्विधैः । राजा स्वर्गमवामोति पामोति परि-पाछनात् ॥ ९ ॥ न स्नानेन नै मौनेन नैत्राप्तिपरिचर्यया । ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरुपूजनात् ॥ १० ॥ अतिज्ञश्रूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात् ॥ ११ ॥ न दण्डैर्न च मौनेन श्रूत्यागाराश्रयेण च । यतिः सिद्धिमवामोति योगेनाऽऽमोत्यनुत्तमाम् ॥ १२ ॥ न यज्ञैर्दक्षिणावद्धि-र्विह्नि शुश्रूषया तथा । गृही स्वर्गभवामोति यथा चातिथिपूजनात् ॥ १३ ॥ तस्मा-त्सर्वेपयत्नेन ग्रहस्थोऽतिथिमागतम् । आहारश्चयनाद्येन विधिवत्प्रतिपूजयेत् ॥ १४॥ सायं पातश्च जुहुयादाप्रहोत्रं यथाविधि । दर्भे च पौर्णमासं च जुहुयाँद्विधिवत्तथा ॥ १५ ॥ यजेत पशुबन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । त्रैवार्षिकाधिकान्नस्तु पिवेत्सोम-मतान्द्रितः ॥ १६ ॥ इष्टिं वैश्वानरीं कुर्यात्तया चाल्पघनो द्विजः । न भिक्षेत धनं श्रुद्वात्सर्वे दर्घांच भिक्षितम् ॥ १७ ॥

९ ख. च. उच्छेयो गु॰। २ क. °ित यतिपूजना । इ. °ित प्रतिपा॰। ३ ग. न होभेन नैवामिपरितर्प-णात्। व्र॰। ४ ग. व्याच यथाविधि । यज्ञैर्वा प॰। ५ ख. त्रैवर्षि॰। ६ ग. व्यादर्सीप्तित॰।

हत्तं तु न त्यंजिद्विद्वानृत्विजं पूर्वमेव च। कर्मणा जन्मना शुद्धं विधया च हणीत तम्।।। १८ ॥ एतैरेव गुणैर्युक्तं धर्माजितधनं तथा। याजयीत सदा विभो प्राह्मस्तस्मात्प्रतिग्रहः ॥ १९ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे] पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथ षष्ठोऽध्यायः । )

गृहस्थस्त यदा पश्येद्वछीपछितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ १ ॥ पुत्रेषु दाराकिक्षिप्य तया वाऽनुगतो वनम् । अग्रीनुपचरे-िकात्यं वन्यमाहारमाहरेत् ॥ २ ॥ यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्पितृदेवताः । तेनैव पूजयेत्वित्यं वन्यमाहारमाहरेत् ॥ २ ॥ यामादाहृत्य वाऽश्वीयादष्टौ प्रासान्समाहितः । स्वाध्यायं च तथा कुर्याज्ञटाश्च विभृयात्तथा ॥ ४ ॥ तपसा शोषयेकित्यं स्वयं चैव कळेवरम् । आईवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥ ५ ॥ माहष्याकाश्वशायी च नक्ताशी च सदा भवेत् । चतुर्यकालिको वा स्यौत्पष्टकालिक एव वा ॥ ६ ॥ कुच्छै-वीऽपि नयेत्कालं ब्रह्मचर्यं च पालयेत्। एवं नीत्वा वने कालं दिजो ब्रह्माश्रमी भवेत्॥ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे] षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ सप्तमोऽध्यायः । )

कृत्वेष्टिं विधिवतपश्चात्सर्ववेदसदाक्षंणाम् । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमीः भवेत् ॥ १ ॥ विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भ्रुक्तवज्जने । अतीते पाँत्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत् ॥ २ ॥ सप्तागारांश्वरेद्धेक्ष्यं( क्षं ) भिक्षितं नानुभिक्षयेत् । न व्यथेच तथाऽलाभे यथालाभेन वर्तयेत् ॥ ३ ॥ नाऽऽस्वादयेत्त्ययेवान्नं नाश्चीयात्क-स्यचिद्वृहे । मृन्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ तेषां संमार्जना-च्छिदिरद्भिवे प्रकीर्तिता । कौषीनाच्छादनं वासो विभृयादव्यथश्चरन् ॥ ५ ॥

१ ग. स्यात्स्याच्च षष्ठका°। च. स्यात्स्वस्वकालि°। २ ग. घ. इ. च. °क्षिणम् । ३ घ. इ. इयगारे । ४ ग. पादसं°। ५ क. सर्द्वशाला°।

मुन्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायंग्रहो मुनिः ॥ ६ ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जङं पिनेत् । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ७॥ चन्दैनेन तु लिप्ताङ्कं वास्यैवं नैव तक्षतः । कल्याणं चाप्यकल्याणं तयोरेव न चिन्तयेत् ॥ ८ ॥ सर्वभूतंसमो मैत्रः समलोष्टात्रमकुाश्चनः । ध्यानयोगरतो भिक्षुः प्राप्नोति परमां गतिव् ॥ ९ ॥ जन्मना यस्तु निर्विण्णो मरणेन तथैव च । आधिभिन्यीधिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदु: ॥ १० ॥ अशुचित्वं श्वरीस्य पियापियविपर्ययः । गर्भवासे च वसतिस्तस्मा-न्मुच्येत नान्यथा ॥ ११ ॥ जगदेतिन्निराक्रन्दं ने तु सारमनर्थकम् । भोक्तव्यमिति र्निदिं**ष्टो मु**च्यते नात्र संग्रयः ॥ १२ ॥ प्राणायामैर्दहेद्दोषान्धारणाभिश्र किल्बिषम् । पत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानैश्वरान्गुणान् ॥ १३ ॥ सच्याहृति सप्रणवां गायत्री श्चिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १४ ॥ मनसः संय-मस्तज्ज्ञेभीरणेति निगद्यते । संहारश्चेन्द्रियाणां च मत्याहारः मक्रीर्तितः ॥ १५ ॥ द्धंदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्य दर्शनम् । ध्यानं प्रोक्तं प्रवश्यामि ध्यानयोगमतः परम् ।। १६ ॥ इदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि ज्योतीिष सूर्येश्व हृदि सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥ स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मन्थनाभ्यासाद्विष्णुं पश्येद्धृद्धि स्थितम् ॥ १८ ॥ हृद्यर्कश्चन्द्रमाः सूर्यः सोमो मध्ये हुताञ्चनः । तेजोमध्ये स्थितं सत्त्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १९ ॥ अणोरणीयान्मइतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । तेजोमयं पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ वासुदेवस्तमोन्धानी प्रत्यक्षो नेत जायते । अज्ञानपटसंवीतैरिन्द्रियैर्विषयेष्सुभिः ॥ २१ ॥ एष वै पुरुषो विष्णु-र्व्यक्तान्यक्तः सनातनः । एष घाता विघाता च पुराणो निष्कलः शिवः ॥ २२ ॥ वेदाहरेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यं वै विदित्वा न विभेति तेजो वायुरा-मृत्योर्नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ २३ ॥ पृथिव्यापस्तथा काञ्चमेव च । पश्चैतानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः

९ ग. °न्द्नैर्लिप्यतेऽङ्गं वा भस्मचूर्णैर्विगहितैः । क ै। २ ग. संश्रयेत् । ३ ग. घ ङ. °तहितो मे ° । र क. "विंद्य म"। ५ क. ख. घ. ङ. नरसा"। ६ ग. घ. ङ. निर्विण्णो । ७ ग. हृदयस्थस्य यो । ८ ग. उत् तुःचं तत्त्वम् । च. 'तं सत्यं सत्यम' । ९ क. ग. घ. ट. 'नां पर्णरिप विधीय' ।

चक्षुः श्रोत्रं स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । बुद्धीन्द्रियाणि जानीयात्पश्चेमानि शरीरके ॥ २५ ॥ रूपं शब्दस्तथा स्पर्शो रसो गन्धस्तथैव च । इन्द्रियार्थीन्वजानीयात्पश्चेवं सततं बुध: ॥ २६ ॥ इस्तौ पादाबुपस्थं च जिह्वा पायुस्तथैव च । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेव नित्यमस्मिञ्जारीरके ॥ २७ ॥ मनो बुद्धिस्तथैवाऽऽत्मौ ह्याच्यक्तं च तथैव च । इन्द्रियेभ्यः पराणीह चर्त्वारि कथितानि च ॥ २८ ॥ चतुर्विश्वत्यथैतानि तत्त्वानि कथितानि च । तथाऽऽत्मानं तव्यतीतं पुरुषं पश्चविंशकम् ॥ २९ ॥ यं तु ज्ञात्वा विम्रुच्यन्ते ये जनाः साधुरुत्तयः । तदिदं परमं गुह्यमेतदक्षरमुत्तमम् ॥ ३० ॥ अञ्चब्दरसमस्पर्शमरूपं गन्धवर्जितम्। निर्दुःखमसुखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३१ ॥ अर्ज निरञ्जनं शान्तमन्यक्तं ध्रुवमक्षरम् । अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३२ ॥ विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहबन्धॅनः । सोऽध्वर्नः पारमां-मोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३३ ॥ वालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा । तस्यापि श्वतमाद्भागाञ्जीवः सूक्ष्म उदाहृतः ॥ ३४ ॥ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थे-भ्यश्र परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा तथा परः ॥ ३५ ॥ महतः परम-व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषात्रं परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ३६ ॥ एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविकलः सदा। दृश्यते त्वग्रयया बुद्धाः सूक्ष्मया सूक्ष्मद-र्शिभिः ॥ ३७ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे]सष्ठमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथाष्टमोऽध्यायः । )

\*नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कियाङ्गं मलकर्षणम् । कियास्नानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं प्रकीर्तितम् ॥ १ ॥ अस्नातः पुनरानहीं जप्याप्रिहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थं च नित्यस्नानं प्रकीर्तितम् ॥ २ ॥ चण्डालक्षवयूपाद्यं स्पृष्टा स्नानं रजस्वलाम् । स्नानाः नर्हस्तु यः स्नाति स्नानं नौमित्तिकं च तत् ॥ ३ ॥ पुष्यस्नानादिकं स्नानं दैवज्ञवि- धिचोदितम् । तद्धि काम्यं समुद्दिष्ठं नाकामस्तत्प्रयोर्जयत् ॥ ४ ॥ जप्तुकामः पवि- त्राणि अर्विष्यन्देवताः पितृन् । स्नानं समाचरेद्यस्तु कियाङ्गं तत्प्रकीर्तितम् ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> एषोऽध्यायो न विद्यते ग. पुस्तके।

१ ग. °न्द्रियस्थान्वि° । २ ग. °व विषयान्बुधः । ३ ग. च °त्मा व्यक्ताव्यक्तं त° । ४ ग. °रि प्रव-राणि च । ५ च. °न्धनम् । सो° । ६ क. ख. घ. °नः पर° । ७ ग. °विरछः । ८ घ. छ. °जके । ज°।

मलापकर्षणार्थं तु स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् । मलापकर्षणार्थाय महत्तिस्तस्य नान्यशा ॥ ६ ॥ सरित्सु देवस्नातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र महाकिया ॥ ७ ॥ तत्र काम्यं तु कर्तव्यं यथाविद्विधिचोदितम् । नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रियाङ्गं मलकर्षणम् ॥ ८ ॥ तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकेः । स्नानं तु विद्वित्तेन तथैव परवारिणा ॥ ९ ॥ शरीरशुद्धिविज्ञेया न तु स्नानफलं लंभेत् । अङ्गित्राणि शुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फलं लभेत् ॥ १० ॥ सरःसु देवस्नातेषु तिर्थेषु च नदीषु च । स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफलं स्मृतम् ॥११॥ तीर्थं माप्यान्तुषङ्गेण स्नानं तीर्थं समाचरेत् । स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ १२॥ सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणाम् । परस्परानपंक्षाणि कथितानि मनीर्थिभिः ॥ १३ ॥ सर्वे पस्तवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोचयाः। नद्यः पुण्यास्तथा सर्वी जाह्नवी तु विश्वेषतः ॥ १४ ॥ यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चेव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्चते ॥ १५ ॥ नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य ग्रानं भवेत् । यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ॥ १६ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रेऽ]ष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

( अथ नवमोऽध्यायः । )

कियास्नानं तु बक्ष्यामि यथाबद्विधिपूर्वकम् । मृद्धिरिद्धिश्च कर्तव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥ १ ॥ जले निँमग्न उन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि । जलस्याऽऽवाहनं कुर्यात्तरम्बक्ष्याम्यतः परम् ॥ २ ॥ पपद्ये वरुणं देवमम्भसां पितमूर्जितम् । याचितं
देहि मे तीर्थ सर्वपापापनुत्तये ॥ ३ ॥ तीर्थमाबाहियिष्यामि सर्वाधिविनिष्ट्दनम् ।
सांनिध्यमास्मिस्तोये च भज त्वं मदनुग्रहात् ॥ ४ ॥ रुद्रान्भपद्ये वरदान्सर्वानप्पुषद्स्तथा । सर्वानप्पुषद्श्वेव भपद्ये भणतः स्थितः ॥ ५ ॥ देवमप्पुषदं वाह्वं भपद्येऽधनिष्दनम् । आपः पुण्याः पवित्राश्च भपद्ये शरणं तथा ॥ ६ ॥ रुद्राश्चाग्निश्च सर्पाश्च
वरुणश्चाऽऽप एव च । शमयन्त्वाशु मे पापं मां रक्षनतु च सर्वशः ॥ ७ ॥ इत्येवमृक्तवा कर्तव्यं ततः संमार्जनं जले । आपो हि ष्ठेति तिस्रभिर्यथावदनुपूर्वशः ॥ ८ ॥
हिर्ण्यवर्णेति वदेदिशिश्च तिस्रभिस्तथा । शं नो देवीति च तथा शं न आपस्तथैव च
॥ ९ ॥ इदमापः पबहत तथा मन्त्रमुदीरयेत् । एवं मन्त्रान्समुचार्य च्छन्दांसि
ऋषिदेवताः ॥ १० ॥

१ घ. इ. च. भवेत्। २ घ. इ. "राण्यपे"। ३ च. "पेक्ष्याणि। ४ ग. घ. निमज्ज्य। ५ ग. "घि १ तीर्थस्या"। ६ ग. "म्यरोषतः। प्र"।

अध्यर्षणस्कर्य संस्मरेत्प्रयतः सद्। । छन्द आनुष्टुभं तस्य ऋषिश्चैवाघमर्षणः ।। ११ ॥ देवता भावद्वत्तस्तु पापघ्नस्य मकीर्तितः । ततोऽम्भसि निमग्रस्तु त्रिः षठेद्द्धमर्षणम् ॥ १२ ॥ यथाऽश्वमेधः क्रतुराद्सर्वपापप्रणाशनः । तथाऽधमर्षणं स्कं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १३ ॥ अनेनं स्नात्वा अब्मध्ये स्नातवान्धौतवाससा । परिवर्तितवासास्तु तौर्थतीरम्रपस्पृशेत् ॥ १४ ॥ जदकस्याप्रदानाच स्नानशाटीं न परिवर्तितवासास्तु तौर्थतीरम्परपृशेत् ॥ १४ ॥ जदकस्याप्रदानाच स्नानशाटीं न परिवर्तितवासान्तु निधना स्नातस्तीर्थस्य फलमश्चते ॥ १५ ॥

इति शाक्कें [धर्मशास्त्र ] नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ दशमोऽध्यांयः।)

अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम् । कायं कनिष्ठिकाम् छे तीर्थमुक्तं मनीिषाभिः ।। १ ।। अङ्कुष्ठमूळे च तथा माजापत्यं विचक्षणैः । अङ्ख्यग्रे स्मृतं दि(दै)व्यं पित्र्यं तर्जनिमूलकम्(के) ॥२॥ प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः पाश्रीयाज्जलं द्विजः । द्विः प्रमुच्य मुखं पश्चात्खान्यद्भिः सम्रुपस्पृशेत् ॥ ३॥ हृद्गाभिः पूयते विमः कण्ठगा-भिस्तु भूमिपः। तालुगाभिस्तथा वैद्यः शुद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ४ ॥ अन्तजार्तु श्चनौ देशे पाङ्गुलः सुसमाहितः । उदङ्गुलो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन् ॥५॥ अद्भिः समुद्धृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्धुदैः । वह्विना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपस्पृ-शित् ॥ ६ ॥ तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्पृश्चेत्रासापुटद्वयम् । अङ्गुष्ठमध्यायोगेन स्पृश्चे-क्षेत्रदृयं ततः ॥ ७ ॥ अङ्गुष्ठानामिकाम्यां तु श्रवणी समुपस्युशेत् । कनिष्ठाङ्गुष्ठ-योगेन स्पृत्तेत्स्कन्धद्वयं ततः ॥ ८ ॥ सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । संस्पृतेच तथा मूर्धिन एष आचमने विधिः ॥ ९ ॥ त्रिः प्राश्रीयाद्यदम्भस्तु प्रीता-स्तेनास्य देवताः । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्चम ॥ १० ॥ गङ्गा च यमुना चैव प्रीयेते परिमार्जनात् । नासत्यदस्री प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥११॥ स्पृष्टे छोचनयुग्मे तु भीयेते शशिभास्करौ । कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे मीयेते अनिलानली ॥ १२ ॥ स्कन्धयोः स्पर्भनादस्य पीयन्ते सर्वदेवताः । मूर्ध्नः संस्पर्भनादस्य भीतस्तु पुरुषो भवेत् ॥ १३ ॥ विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तिशिक्षी द्विजः । अप्रक्षा-क्रितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेत् ॥ १४ ॥ वहिजीनु रूपस्पृत्रय एकहस्तापितै-

१ ग. °सूक्तं च प्रपठेरप्र° । २ ग. °न विधिना स्नात्वा स्नात° ३ ग. °र्थनामानि संजपेत् ।३ ग. °क्तं करस्य तु । भ° । घ. इ. इ. °क्तं द्विजस्य तु । अ° । ५ क. ख. °कायोगे श्र° । ६ ग. °खोऽपि वा । अ° ।

[अ०१०-११-१२स्प्रो०-१९-२१] शङ्खस्मृतिः । १-५१९-३ ]

जैकै: । सोपानत्कस्तथा तिष्ठनैव शुद्धिमवाप्तुयात् \* ॥ १५ ॥ आचम्य च पुरा मोक्तं तीर्थसंमार्जनं तु यत् । उपस्पृत्तेत्ततः पश्चान्मन्त्रेणानेन धर्मतः ॥ १६ ॥ अन्तः श्वरंसि भृतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽः मृतम् ॥ १७ ॥ आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जल्रम् । उदु त्यं जातवेदः सिमिति मन्त्रेण निक्षिपेत् ॥ १८ ॥ एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां तथा ॥ १९ ॥ ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽय शक्तितः । ऋषयो दीर्घसंध्यत्वाहीर्घमायुरवाष्त्रयुः ॥ २० ॥ सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम् । येषां जपेश्च होमेश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥ २१ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

( अथ एकादशोऽध्यायः । )

अध्मर्षणं देर्वेकृतं शुद्धवस्यस्तरत्समाः । कूष्माण्डयः पावमान्यश्रं साविज्यश्च तथैव क्षै ॥ १ ॥ ज्य(त्रि)भिष्टं द्वपदा चैव स्तोमानि ज्याहृतीस्तथा । भाकण्डानि च सामानि गायत्री चौक्षनं (ज्यौक्षनसं) तथा ॥ २ ॥ पुरुषव्रतं च भाषं च तथा सोमव्रतानि च । अञ्छिङ्गं वार्हस्पत्यं च वाक्सूक्तममृतं तथा ॥ ३ ॥ अत्रुद्धीयमः यविश्वरिक्षसुपणं महाव्रतम् । गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्तं च सामनी ॥ ४ ॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अश्विवतं वामदेवव्रतं च । एतानि गीतानि पुनन्तिः जन्तुङ्कातिस्मरत्वं छभते यदीच्छेत् ॥ ५ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

( अथ द्वादशोऽध्यायः । )

इति वेदपवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ १ ॥ नास्त्यधमर्ष-णात्पेरैमन्तर्जेले ॥ २ ॥ न सावित्र्या समं जप्यं न व्याहृतिसमं हुतम् ॥ ३ ॥ कुश्च-

\* इतः परं सार्धे वचनमधिकं च. पुरतके-"क्षिप्तेन मूर्धिन तोयेन पापमस्य प्रणश्यति । भूमौ क्षिप्तेन इन्यम्ते असुरा देवशत्रः । व्याहृतीः कीर्तयेचैव तथैवार्यचमध्ययम् " इति ।

१ ग. ° है: । समलाभिस्तयाऽद्भिश्च नैव । २ ग. ° नं ततः । उपस्पृत्य ततः । ३ घ. इ. च. छ. रिति भू । ४ ग. घ. इ. छ. व वर्ता । ५ ग. श्व सर्वसावित्य एव । ६ ख. च । अभीष्टद्ध । ७ ग. घ. इ. छ. भासं । ८ घ. इ. च श्रीसू । ९ फ. ° कं चन्द्र । १० घ. इ. छ. वें देव्यं वृहच । ए । १९ ग. रमं तज्ञ होन व्याहृतिभिः परं होमः । न सावित्याः परं जध्यं कुश्वा ।

मय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः पाङ्गुखः सूर्याभिग्रुखो वाऽक्षमाला-मुपादाय देवताध्याची जपं कुर्यात् ॥ ४ ॥ सुवर्णमणिम्रुक्तास्फटिकपैद्याक्षरद्राक्षेपुत्र-जीवकानामन्यतमेनाऽऽदाय मालां कुर्यात् ॥ ५ ॥ कुशग्रन्थि कृत्वा वाँमहस्तीपय-मैंबी गणयेत् ॥ ६ ॥ आदौ देवर्तां ऋषिच्छन्दः स्मरेत् ॥ ७ ॥ ततः सप्रणवां सच्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावर्तयेत ॥८॥ अथास्याः सविता देवता, ऋषिर्विश्वामित्रो गायत्री छन्दैः ॥ ९ ॥ ॐकारः प्रणवाख्यः ॥ १० ॥ ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः । ॐ महः। ॐ जनः । ॐ तपः। ॐ सत्यिमिति व्याहृतयः ॥ ११ ॥ ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमिति शिरः ॥ १२॥ भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥ १३ ॥ सन्याहतिकां समणवां गायत्रीं शिरसा सह । ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कवित् ॥ १४ ॥ र्वतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापमणा-श्चिनी 🛨 । सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः सम्रुद्धरेत् ॥ १५ ॥ दशसहस्रं जप्त्वा तुं सर्वकरुमपनाशिनी । सुवर्णस्तेयकृद्दिमो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ १६ ॥ सुरापश्र विशुध्येत छक्षजाप्यात्र संशयः । प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१०॥ अहोरात्रकृतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते । सव्याहृतिकाः समणवाः प्राणायामास्तु षोंडश ॥ १८ ॥ आपे भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः । हुता देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी ।। १९ ॥ सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । शान्तिकामस्तु जुहुयात्सावित्रीप्रक्षतेः शुचिः ॥ २० ॥ इन्तुकामोऽपमृत्युं च घृतेन जुहुयात्रथा । श्रीकामस्तु तथा पद्मैर्बिल्वैः काश्रनकाष्ट्रकः॥२१॥ ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा जुहुया-त्तथा । घृतप्छुतैस्तिछैर्विह्नं जुहुयात्सुसमाहितः ॥ २२ ॥ गायत्र्ययुतहोमाच सर्व-पापैः प्रमुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥ २३ ॥ अभीष्टं लोकमा-मोति प्राप्तुयात्कामभीष्मितम् । गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ २४ ॥ गायज्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् । हस्तत्राणमदा देवी पततां नरका-र्णवे ॥ २५ ॥ तस्मात्तामभ्यसोन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः श्रुचिः । गायत्रीजाप्यानिरतं हच्यकच्येर्धुं भोजयेत् ॥ २६ ॥

<sup>+</sup> इतः परं गः पुस्तकेऽयं पाठः—" शतं जप्त्वा तथा सा तु सर्वकल्मषनाशिनी । सहस्रं जप्त्वा सा नृणो पातकेभ्यः समुद्धरेत् " । इति ।

१ ग. पद्मपत्रवीजाक्षाणामन्यतमेनाक्षमा । २ घ. इ. इ. क्षेप्रत्रजीवानामन्यतमेनाक्षमा । ३ ग. वित् । ध्यायन्वामहस्तोपिर व्याग । ४ च. वा स्वहस्तोपयुक्तैर्वा । ५ क. ख. क्सोपायनैर्वा । ६ ग. तिमार्ष कृत्वक्ष स्म । ७ ग. क्सं । प्रणवाद्याः । सूः । ८ ग. दश । ९ ग. त् । स्वर्णस्तेयी कृतव्रक्ष कि । १० ग. किमातः । व्र । १९ ग. ते । व्रह्मको ी १२ क. व्रु योज ।

तस्मित्र तिष्ठते पापमव्विन्दुरिव पुष्करे ॥ २७ ॥ जपे(प्ये)नैव तु संसिध्येद्वासणो नात्र संग्रयः । कुर्यादेन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥२८॥ उपांग्रु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । नोचैर्जपं बुधः कुर्यात्साविज्याग्तु विश्वेषतः॥ २९ ॥
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वर्गमामोति मानवः । गायत्रीजप्यनिरतो मोस्रोपायं च विन्दाति ॥ ३० ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । गायत्रीं तु जपेद्भवत्या
सर्वपापप्रणांशिनीम् ॥ ३१ ॥

इति शाब्से [धर्मशास्त्रे] द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

( अथ त्रयोदशोऽध्यायः )।

स्नातः कृतजप्यस्तद्तु माङ्गुलो दिन्येन तीथेन देवानुद्केन तर्षयेत् ॥ १ ॥ अथ तर्पणिविधिः ॥ २ ॥ ॐ भगवन्तं श्रेषं तर्पयामि ॥ ३ ॥ कालागिरुद्रं तु ततो रुक्म-भीमं तैथेव च । चेतभीमं ततः मोक्तं पातालानां च सप्तक्रम् ॥ ४ ॥ जम्बृद्वीपं ततः भोक्तं शाकद्वीपं ततः परम् । गोमेदपुष्करे तद्वच्लाकारूयं च ततः परम् ॥ ५ ॥ शार्वरं ततः स्वधामानं तैतो हिरण्यरोमाणं ततः करूपस्थायिनो क्लोकांस्तर्पयेत् ॥६॥ लवणांदकं ततः क्षीरोदं ततो घृतोदं तत इक्षुदं तर्तः स्वाद्दं तत इति सप्तसमुद्रकं भेत्यृचं पुरुष्मुक्तेनोदकाञ्जलीन्दद्यात्, दुष्पणि च तथा भक्त्या ॥ ७ ॥ अथ कृतापसन्यो दिक्षणाश्चर्योऽन्तर्जातुः पित्रयेण पितृणां यथाश्राद्धं भक्ताममुदकं द्यात् ॥ ८ ॥ सीवर्णेन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण खड्रापात्रेणान्यपात्रेण वोदकं पितृतीर्थं स्पृशनद्यात् ॥ ९ ॥ पित्रे पितामहाय पित्रामहाय मात्रे पितामहो प्रितामहाय पात्रे पितामहो पात्रामहो सप्तमात्यु स्वात्तितृपक्षे यावतां नाम जानीयार्विपतृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संबन्धिवान्धवानां कुर्यात्, तेषां कृत्वा सुद्दां कुर्यात् ॥ ११ ॥ भवर्वत्वा स्वान्धवान्धवानां कुर्यात्, तेषां कृत्वा सुद्दां कुर्यात् ॥ ११ ॥ भवर्वत्वा स्वान्धिकाः ॥१२॥ विना रोष्यसुवर्णेन विना ताम्रतिलेन च । विना दर्भैश्च मन्त्रेश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥ १३ ॥

इतः प्रभृति सप्तसमुद्रकिमल्यन्तं न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ घ. छ. 'दन्यत्र वा । २ घ. ड. छ. 'णाशनी' । ३ च. देवं । ४ क. 'भौतं त' । ५ घ. ड. छ ततः शिलाभीमं तता रक्तभौमं तता श्वेतभौमं तता पातालक्षप्तकं ततो जम्बूद्वीपं तता शाकद्वीपं ततो गोमेद तताः पुष्करं ततो दिति द्वितीयं ततो लोकालोकाल्यं तताः शा' । ६ घ. ततः स्वाद्दकं तत इ' । ड. छ. ततः केतुमन्तं ततो । ७ ड. छ. लोकपालोस्त' । ८ ड. छ. स्वाद्दकं तत इति समु' । ९ गः प्रलहं । १० गः पिक्षीयाणां त्रयाणां दस्वा मातृपक्षीयाणां मुक्णां संबन्धिवान्धवानां च कृत्वा सु' ।

सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनौदुम्बरेण च । दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिछो-दक्तम् ॥ १४ ॥ हेम्रा तु सह यहत्तं क्षीरेण मधुना सहै । तद्प्यक्षय्यतां याति पि-तृणां तु तिछोदकम् ॥ १५ ॥ कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाधेनोदकेन वा । पर्योम् छफ्छै वीऽपि पितृणां प्रीतिमाहवन् ॥ १६ ॥ स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिछाम्भ-सा । पितृयज्ञमवामोति प्रीणाति च पितृंस्तथा ॥ १७ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

( अथ चतुर्दशोऽध्यायः ) ।

ब्राह्मणात्र परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् । पित्र्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम् ।।१॥ ब्राह्मणा ये विकर्पस्था वैडालव्यर्तिकास्तथा+। ऊनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ २ ॥ गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये । गुरूणां त्यागि-नश्चेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ ३ ॥ अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवर्णिताः । श्रद्रावरससंपुष्टा त्राह्मणाः पङ्क्तिदृषकाः ॥ ४॥ षडङ्गविश्चिसुपर्णो वहृत्वचो ज्येष्ठ-सामगः । त्रिणाचिकेतः पश्चाप्रिजीह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ ५ ॥ ब्रह्मदेयानुसंतानी ब्रह्मदेयापदायकः । ब्रह्मदेयापतिर्थश्च ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ ६ ॥ ऋज्यज्ञः-पारगो यश्र साम्नां यश्रापि पारगः। अर्थवाङ्गिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥ ७ ॥ नित्यं योगरतो विद्वान्समलोष्टात्मकाश्चनः । ध्यानशीली यतिर्विद्वान्त्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।। ८ ।। द्वी दैवे पाङ्मुली त्रीन्वा पिच्ये चोदङ्मुखांस्तधा । भोजयेन दिविधान्विमानेकैकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम् । दैवे कृत्वा तु नैवेद्यं पश्चादृह्णौ तु तिस्सपेत् ॥ १० ॥ उच्छिष्टसंनियौ कार्य पिण्ड-निर्वपणं बुधैः। अभावे च तथा कार्यमप्रिकार्ये यथाविधि ॥ ११ ॥ श्राद्धं कृत्वा पयरनेन त्वराक्रोधविवर्जितः । उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेद्येत् ॥ १२ ॥ अन्यत्र पुष्पमूळेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डितः । भोजयेद्विविधान्विपानगन्धमाँ त्यसमुज्जवन छान् ॥ १३ ॥ यर्तिकचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूळे कदाचन ॥ १४ ॥ उग्रगन्थान्यगन्थानि चैत्यवृक्षभवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५॥

<sup>+</sup> इतः परमेतद्वचनमधिकं घ. ङ. छ. पुस्तकेषु-- "यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुराध्वज इवोद्धृतः । प्रच्छन्नानि च पापानि वैडालं नाम तङ्क्रतम् " इति ।

<sup>ैं</sup> यर्नशिर । ५ क. ख. ° छो हि यो विद्वा । ६ घ. ङ छ. "भ्यः पानके"। ५ क. "संतुष्ठा । ४ घ. छ. छ. "भ्यंतिर"। ५ क. ख. "ओ हि यो विद्वा । ६ घ. ङ छ. "भ्यः पानके"। ७ ग. "माल्यानुछेपनैः । य ।

. तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विश्लेषतः। ऊर्णासूत्रं पदातव्यं कार्पासमयवा नवम् ॥१६॥ देशां विवर्जयेत्प्राज्ञो यर्बंष्यहतवस्त्रजाम् । घृतेन दीपो दातन्यस्तिछतैछेन वा पुनः ॥१७॥ घूपार्थं गुग्गुलुं दद्याद्घृतयुक्तं मधूत्कटम् । चन्दनं च तथा द्द्यौत्पिष्टा च कुङ्कुमं ग्रुभम् ॥ १८ ॥ \* भूतृणं सुरसं शिग्नुं पालकं सिन्धुकं तथा। कृष्माण्डालार्बुं-वार्तीककोशिदगंश्र वर्जयेत् ॥ १९ ॥ पिष्पन्नीं मारेचं चैव तथा वै पिण्डमूलकम् । कृतं च लवणं सर्वे वंशाग्रं तु विवर्जयेत् ॥२०॥ राजमापान्मसूरांश्र कोद्रवान्कोरू-दुषकान् । लोहितान्द्रक्षानियीसाञ्श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् ॥ २१ ॥ ऑस्रमामलकीमिक्षुं मृद्दीकाद्घिदाडिमान् + । = विदार्भश्चैव रम्भाद्या द्याच्छाद्धे प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ घाँनार्लाजे मधुयुते सक्तूञ्जर्करया सह। दद्याच्छ्राद्धे प्रयत्नेन ग्रङ्गाटकविसेतकान् ॥ २३ ॥ भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदाक्षणान् । अभिवाद्य पुनर्वि-प्रानतुत्रज्य विसर्जयेत् ॥ २४ ॥ निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे मैथुनं सेवते द्विजः । श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ २५ ॥ कालशाकं सशक्कांश्र मांसं वाधीणसस्य च। खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित् ×॥ २६ ॥ यहदाति गयाँक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा। प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्चते ॥ २७ ॥ गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । नर्मदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्गे महालये । सैत्रवेण्यृषिकूपे चैं तद्प्यक्षय्यमु-च्यते ॥ २९ ॥ म्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां च विशेषतः । न श्राद्धभाचरे-त्माज्ञो म्लेच्छदेशे न च त्रजेत । ३०॥

\* इतःपरमयं पाठो ग. पुस्तके-"सकोविदार्यसत्कन्दराजेन मधुना सदा। सक्त्व्वर्करया सीर्ध दया-च्छ्राद्धे प्रयत्नतः। पायमादिभिरुष्णेश्च भोजियत्वा तथा द्विजान्। भक्त्या प्रणम्य आचान्तांस्तथा वै दत्तद-क्षिणान् । अभिवायः प्रसन्नात्मा अनुत्रज्य विसर्जयेत् " इति। + एतदर्धस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके-" छत्राकं शरिशम्बं च परुं च सुप्तकं तथा" इति। = इतःप्रमृति विसर्जयोदेखन्तं न ग. पुस्तके। × अन्ना-ध्यायसमाप्तिर्दश्यते ग. पुस्तके।

१ ग. दशा वि° । २ ग. ° द्यनाहतवस्त्रजाः । घृ° । ३ ग. ° द्यादिष्टं यत्कुङ्कु° । ४ घ. इ. छ. ° धुवृः न्ताक ° । ५ ग. आम्रातलवलीमूलमूलकान्दिषि । घ. इ. छ. आम्रेलाम ° । ६ घ. इ. छ. ° धुं द्राक्षाद्रीका ° । ७ घ. इ. छ. धानला ° । ८ क. ° लाभे म ° । ९ च. ° विशेषका ° । १० क. ° सेतिका ° । ११ क. ख. ° यास्थक्ष प्र ° । १२ ख. च. ° रे अयोध्याम ° । म. ° रे तीर्थे वाऽम ° । १३ ग. सप्तारण्येऽसिकू ° । १४ च. च दत्तमक्ष ° ।

इस्तिच्छायासु यद्दतं यद्दतं राहुदर्शने। विषुवत्ययने चैव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥३१॥ श्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्। प्राप्य श्राद्धं तु कर्तव्यं मधुना पायसेन वा ॥ ३२ ॥ मजां पुष्टिं यशः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा । नृणां श्राद्धेः सदा श्रीताः श्रयच्छन्ति पितामद्दाः ॥ ३३ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे]चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

( अथ पञ्चदशोऽध्यायः )।

जनने मर्णे चैव सपिण्डानां द्विजोत्तमः। त्र्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योऽप्रिवेदसमन्वितः ॥ १ ॥ सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । नामधारकविषस्तु दशाहेन विशु-ध्यति ॥ २ ॥ क्षञ्जियो द्वादशाहेन वैश्यः पक्षेण शुध्यति । मासेन तु तथा श्रद्धः शुद्धिमामोति नान्तरा ॥ ३ ॥ रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुध्यति । अजातद-न्तवाले तु सद्यः शीचं विधीयते ॥ ४ ॥ अहोरात्रात्तया शुद्धिर्वाले त्वकृतचूढके । तथैवानुपनीते तु उयहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥ ५ ॥ अनूदानां तु कन्यानां तथैव श्रूद्रजन्मनाम् । अनूद्रभार्यः श्रूद्रस्तु षोडशाद्वत्सरात्परम् ॥ ६ ॥ मृत्युं संमाधिगच्छे-बेन्मौसात्तस्यापि वान्धवाः । ग्रुद्धिं समभिगच्छेयुनीत्रं कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां नाशीचं कदाचिदपि चाम्यति ॥ ८ ॥ हीनवणी तु या नारी पमादात्मसवं त्रजेत् । पसवे मरणे तज्जमा-श्रीचं नोपशाम्याते ॥ ९ ॥ समानं खल्वशीचं तु प्रथमेन समापयेत । असमानं ाद्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥ देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभेवेत् ॥ ११ ॥ अतीते दशरात्रे तु तिरात्रमञ्जाचि र्भवेत् । तथा संवत्सरेऽतीते स्नात एव विशुध्यति ॥ १२ ॥ अनौरसेषु पुत्रेषु भार्या-स्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च स्त्रीषु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥ १३ ॥ मातामहे ज्यतीते तु आचार्ये च तथा मृते । गृहे दत्तासु क्रन्यासु मृतासु च ज्यहस्तथाँ॥ १४ ॥ निवा-सराजानि मेते जाते दौहित्रके गृहे । आचार्यपरनीपुत्रेषु मेतेषु दिवसेन च ॥ १५ ॥ मातुळे पक्षिणीं रात्रिं शिष्यार्त्वेग्वान्धवेषु च । सब्रह्मचारिण्येकाइमनूचाने तथा मृते ॥ १६॥ एकरात्रं त्रिसत्रं च षड्रात्रं मासमेव च । शूद्रे सिषण्डे वर्णानामाशीचं क्रमञ्चः स्मृतम् ॥ १७॥

<sup>ि</sup> १ ग.ैन्ति मानवाः । मृतानां कन्यकानां तुः तथैव शूद्रजन्मनः । अ\* । २ ग. ≗मवग° । ३ ग. ु\*न्माक्षं तस्या°्४ ग. °मे तु स° । ५ ग. °था । विनक्षेरा° । ६ ग. च. वा ।

तिरात्रमथ पहरात्रं पक्षं मासं तथैव च । वैद्ये सिपण्डे वर्णानामाशीचं क्रमणः स्मतम् ॥ १८ ॥ सिपण्डे क्षित्रये शुद्धिः पड्षत्र ब्राह्मणस्य तु । वर्णानां परिश्विष्टानां
द्वादशाहं विनिर्दिशेत् ॥ १९ ॥ सिपण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सर्व एवाविश्वेषतः । द्वारात्रेण शुध्येयुरित्याद्द भगवान्यमः ॥ २० ॥ भृग्वग्न्यनशनाम्भोभिर्मृतानामात्मघातिनाम् । पतितानां च नाशौचं शस्त्रविद्युद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ यतिव्रतिब्रह्मचारिनृषकारुकदीक्षिताः । नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२ ॥ यस्तु
शुक्ते पराशौचे वर्णां सोऽप्यशुचिभवेत् । आशौचशुद्धौ शुद्धित्र तस्याप्युक्ता मनीपिभिः ॥ २३ ॥ पराशौचे नरो शुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते । शुक्त्वाऽसं न्नियते
यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥२४॥ दानं प्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । प्रेतपिण्डिकियावर्जमाशौचे विनिवर्तते ॥ २९ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

(अथ षोडशोऽध्यायः)।

मृन्मयं भाजनं सर्वे पुनः पाकेन शुध्यति । मद्येर्भृत्रैः पुरिषेश्व ष्ठीवतैः पूर्यशोणितैः ॥ १ ॥ संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनः पाकेन मृन्ययम् । एतेरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसीवर्णन् राजतम् ॥ २ ॥ शुध्यत्यावर्तितं पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा॥ ३ ॥ क्षारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत् । मुक्तामाणिभवालानां शुद्धिः पक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ अँवजानां चैव भाण्डानां सर्वस्याक्ष्ममयस्य च । शार्कवर्जे मूलफलेविदलानां तथेव च ॥ ५ ॥ मार्जनाद्यसपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । जण्णाम्भसा तथा शुद्धिः संस्रोहानां विनिर्दिशेत् ॥ ६ ॥ श्रयनासनयानानां स्प्यशूर्पशकटस्य च । शुद्धिः संप्रोक्षणाद्यक्षे कटमि(टाग्री)न्धनगो-स्तथा ॥ ७ ॥ मार्जनाद्देश्यनां शुद्धिः क्षितेः शोर्धस्तु तत्क्षणात् । संपाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिच्यते ॥८॥ बहुनां प्रोक्षणाच्छिद्धिर्यान्यादीनां विनिर्दिशेत् । प्रोक्षणात्सं-

१ क. च. एव वि° । २ क. च. क्षिरेण । ३ च. अक्षालितानां भा° । ४ ग. कमूलफलानां च वि° । ५ घ. छ. केलिद्वद । ६ ग. सकेशानां । ७ ग. शब्यासनापणानां सूर्यस्य किरणैस्तथा । शु । ८ क. घ. भनत ।

ः इतानां च दारवाणां च तत्क्षणात् ॥ ९ ॥ सिद्धार्थकानां कल्केन शृङ्गदन्तमयस्य च्य । गोवार्छः फलपात्राणामस्थ्नां शृङ्गवतां तथा ॥ १० ॥ निर्यासानां गुडानां ्य छवणानां तथैव च । कुसुम्भकुङ्कुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ११ ॥ प्रोक्ष-**मात्कथिता शुद्धि**रित्याह भगवान्यमः । भूमिष्टमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम् ा। १२ ॥ वर्णगन्धरसेंदुें हैर्विजितं यदि तद्भवेत् । शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वदैव तथाऽऽे करः ॥ १३ ॥ शुद्धं प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोर्पुखे । मुखवर्ज तु गौः शुद्धा मार्जारंथांssक्रमे शुचिः ॥ १४ ॥ शय्या भार्या शिशुर्वस्त्रमुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्धं हि परस्य च ॥ १५ ॥ नारीणां चैव वत्सानां शकुनीनां शुनां सुखम् । रात्री पस्रवणे दक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥ १६ ॥ शुद्धा भर्तुश्रतुर्थेऽह्नि स्नानेन स्त्री रजस्वला । देवे कर्मणि पित्र्ये च पश्चमेऽहानि ग्रुध्याति ॥ १७ ॥ रथ्याकर्दमतोयेन ष्टीवनाद्येन वाऽप्यथ। नाभेरूर्ध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन ग्रुध्यति ॥ १८ ॥ कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा स्नात्वा भोक्तुमनास्तथा । भुक्त्वा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ॥ १९ ॥ रथ्यां वाऽऽऋम्य वाऽऽचामेद्वासो विप-रिधाय च । कृत्वा मूत्रपुरीषं च छेपगन्धापहं द्विजः ॥ २० ॥ उद्धृतेनाम्भसा श्रौंचं मृदा चैव समाचरेत् । मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गेः द्वे परिकीर्तिते ॥ २१ ॥ एकस्मि-्रिवज्ञतिर्हस्ते द्वयोज्ञेंयाश्रतुर्दश<sup>ँ</sup>। तिस्रस्तु मृत्तिका देर्याः कृत्वा नखिबशोधन**म्** ा ३२ ॥ तिस्रस्तु पादयोर्ज्ञेयाः शौचकामस्य सर्वदा । शौचमेतद्गृहस्थानां द्विगुणं क्रिह्मचारिणाम् ॥ २३ ॥ त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् । मृत्तिका<sup>ँ</sup> च विनिर्दिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूर्यते यथा ॥ २४ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ।

( अथ सप्तद्शोऽध्यायः ) ।

नित्यं त्रिषवणस्त्रायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाश्चनः ॥ १ ॥ ग्रामं विशेच भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीतेयन् । एककालं समश्रीयाद्वेषे तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतलपगः । व्रतेनैतेन शुध्यन्ते महा-पातिकनस्त्वमे ॥ २ ॥ यागस्यं क्षत्रियं हत्वा वैश्यं हत्वा च याजकम् । एतदेव व्रतं कुर्योदात्रेयीविनिषुदकः ॥ ४ ॥

१ ग. च काष्टानां चैव त° । २ च. ९रश्चङ्कमे , ३ ख. ग. १श्वाऽऽश्रमे । ४ क. ख. घ. शुमं। ५ ग. झानं। ६ क. ख. च होयाः। ७ च, मे । योगे ।

कूटसाक्ष्यं तथैवोक्त्वा निक्षेपमपहृत्य च । एतदेव व्रतं कुर्योत्त्यक्त्वा च शरणामतम् ॥ ५ ॥ आहितांग्रेः स्त्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तथैव च । हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत ।।६।। वैनस्थं च द्विनं हत्वा पार्थिवं च कृतागसम्। एतदेव व्रतं कुर्याद्द्विगुणं च विशुद्धये॥७॥ क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽर्ध वैश्यघातँने । अर्धमेव सदा क्रयीत्स्त्रीवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥ पादं तु शूद्रइत्यायाम्रदक्यागमने तथा । गोवधे च तथा कुर्यी-त्परदौरगतस्तथा ॥ ९ ॥ पशुन्हैत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः । आर्ण्यानां वधे तद्वत्तदर्धे तु विधीयते ॥ १० ॥ इत्वा द्विजं तथा सैर्पजलेशयबिलेशयान् । सप्त-रात्रं तथा कुर्याद्वतं ब्रह्महणस्तथा ॥ ११ ॥ अनस्थनां शकटं हत्वा सास्थनां दश-श्चतं तथा । ब्रह्महत्यावतं कुर्यात्पूर्णं संवत्सरं नरः ॥ १२ ॥ यस्य यस्य च वर्णस्य र्रात्तच्छेदं समाचरेत् । तस्य तस्य वधे शोक्तं भायश्चित्तं समाचरेत् ॥१३॥ अपहर्त्यः तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । प्रायश्चित्तं वये प्रोक्तं ब्राह्मणानुमतं चरेत् ॥१४॥ गोजाश्वस्य।पहरणे मणीनां रजतस्य च । जलापहरणे चैव क्रुयोत्संवत्सरव्रतम् ॥ १५ ॥ तिलानां अधान्यवस्त्रांणां मद्यानामामिषस्य च । संवत्सरार्धे कुर्वात व्रत-मेतत्समाहितः ।। १६ ।। तृणेश्चकाष्ठतकाणां रसानामपहारकः । मासमेकं व्रतं कुर्याः द्धन्धानां सर्पिषां तथा ॥ १७ ॥ छवणानां गुडानां च मूछानां बुसुमस्य च । मासार्धे तु वर्त कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ छोहानां वैदछानां च सूत्राणां चर्मणा तथा । एकरात्रव्रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १९ ॥ भुक्त्वा पर्छाण्डं छेर्युने मद्यं च कैवकानि च । नारं मलं तथा मासं विड्वराहं खरं तथीं ॥ २० ॥ गीर्घेन्ड रकुञ्जरोष्ट्रं च सर्वपश्चनस्वं तथा । क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संबत्सरं व्रतम् । १२१।। भक्ष्याः पश्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपश्चछकाः । खर्ड्गश्च शशकश्चेव तानुइत्वी च चरेद्वतम् ॥ २२ ॥ इंसं मद्गुं वकं काकं काकोलं खञ्जरीटकम् । मत्स्यादांश्रः तथा मत्स्यान्वलाकं शुकसारिके ॥ २३ ॥ चक्रवाकं प्रवं कीकं मण्डूकं भुजगं तथा । मासमेकं व्रतं कुर्यादेतचैव न भक्षयेत् ॥ २४ ॥ राजीवान्सिहतुण्डार्थः सँगुरकां अः तथैव च । पाठीनरोहितौ भक्ष्यौ मत्स्येषु परिकीर्तितौ ॥ २५ ॥ जल्लेचरांश्र जल्ल-जान्मुखाग्रनखविष्किरान् । रक्तपादाङ्जालपादान्सप्ताइं त्रतमाचरेत् ॥ २६ ॥ तिचिरं च मयुरं च हैं।वकं च किपञ्जलम् । वैद्यिंगिसं वर्तकं च मध्यानाह यमस्तथा ॥२०॥

१ ग. छ. °ताझिः स्त्रि° । २ ग. व्रतस्थं । ३ ग. °वं चाकृताश्रमम् । ४ घ. ङ छ. "तके । अ । ५ क. °दाराग । ६ च. सफ्तें ज । ० च. °शयो । स । ८ ग. १ स्थां तु शतं ह । ९ च. १ तके । अ । १० ग. १ णां श्राह्मणामा । ११ ख. ग १ थीं हन्तानां । १२ ख. ग करकाणि । १३ क. घ. छ. अ । थीं । भे के सक्त्रा । १४ क. ९ इ. बेंकिश के सक्त्रा । १५ क. घ. च. वाकी । १६ ख. ग. श्राह्म श्राह्म । १५ क. सक्त्रा । १५ क. च. वाकी । १६ ख. ग. श्राह्म श्राह्म । १९ क. ख. घ. वाकी । १६ ख. ग । श्राह्म श्राह्म । १९ क. ख. घ. वाकी । १६ ख. ग । श्राह्म श्राह्म । १९ व. ख. घ. वाकी । १६ ख. ग । श्राह्म श्राह्म । १९ व. ख. घ. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. घ. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी । १९ व. ख. च. वाकी ।

भुनस्वा चीभवतोदन्तं तथैकशफदंष्ट्रिणः । तथा भुक्त्वा तु मांसं वै मासार्थ व्रतमाचरेत् ॥ २८ ॥ स्वयं मृतं वृथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च । गोश्र क्षीरं विव-त्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः॥ २९ ॥ संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत् । भीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ॥ ३० ॥ सप्तरात्रं वर्तं कुर्याद्यदेतत्परि-कीर्तितम् । लोहितान्द्रक्षानिर्यासान्त्रैश्रनमभवांस्तथा ॥ ३१ ॥ केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत् । गुडँयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च व्रती भवेत् ॥ ३२ ॥ दिष भेंक्यं च क्रुके( के )षु यचान्यद्विसंभवम् । गुडँर्ध्यक्तं तु भक्ष्यं स्यात्ससर्पिष्कमिति स्थितिः ॥ ३३ ॥ यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये । राजवादवकुल्यं च भक्षं पर्युषितं भवेत् ॥ ३४ ॥ सजीवपक्षमांसं च सर्व यत्नेन वर्जयेत् । संवत्सरं वतं कुर्यात्माश्येताञ्ज्ञानतस्तु तान् ॥ ३५ ॥ शूद्रानं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गाव-तारिणः । चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्त्रीमृगजीविनः ॥ ३६ ॥ ५( प )ण्डस्य कुळंटायाश्च तथा बन्धनचारिणः । बद्धस्य चैव चोरस्य अवीरायाः ख्चियस्तथा ॥ ३७॥ चमकारस्य वैणस्य इतिस्य पतितस्य च । रुक्मकारस्य धूर्तस्य तथा बार्धुपिकस्य च ॥ ३८ ॥ कद्रयेस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । गणार्श्व भूमिपालाश्रमणं चैव वजीविनांभ् ॥ ३९ ॥ मौज्जिकानं स्तिकानं भुक्तवा मासं वर्त चरेत् । भूद्रस्य सततं भुक्त्वा पण्मासान्त्रतमाचरेत् ॥ ४० ॥ वैश्यस्य तु तथा भुक्त्वा त्रीन्पासान्त्रतमाचरेत् । क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वी मासौ त्रतमाचरेत् ॥४१॥ **आक्षणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं** व्रतं चरेत् । अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं वर्ते चरेत् ॥ ४२ ॥ मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं व्रतं चरेत् । शृद्रोच्छिष्टाशने मार्सं पक्षमेकं तथा विश्वः ॥ ४३ ॥ धाँच स्थ्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम् । **र्भंत्रश्राद्धाश्चने विद्वान्मासमेकं व्र**ती भवेत् ॥ ४४ ॥

१ क. °मेध्यमक्षायाः प । २ ग. °न्त्रणानां प्र °। च. °न्त्रणतः प्र °। ३ ग. °नि तथाऽमानि । ४ क. विद्युक्तं त °। ख. इ. °ड्युक्तं । ग. °डपकं त °। ५ ग. भक्तं च शुक्केषु यचान्यद्दारुं त °। ६ थ. इ. इ. धेलेषु । च. शुक्केषु । ७ ग. °डयुक्तं मक्षयित्वा तकं निन्धमिति श्रुतिः । ८ क. ग. °शुकं तु । ९ ग. °बाइं च कु °। म. इ. वित्युव । १० क. °त् । ऋजीध्वप °। च. °त् । ऋबीसप °। ११ ग. °था। कर्म °। १९ क. च. वित्युव । १३ ग. तक्ष्णक्ष । १४ ग. चैवास्त्रजी °। १५ घ. इ. इ. भू । सैनिकानं सू । १६ क. ख. च. अथ श्रा ।

परिवित्तिः परिवेत्ता च येया चै परिविन्दति । त्रतं संवत्सरं कुर्धुदीतृयाजकपञ्चमाँः ॥ ८५ ॥ काकोच्छिष्टं गवाऽऽघातं भ्रुक्त्वा पक्षं त्रती भवेत् । दूषितं केशकीटैश्च मूषि-काँछाङ्ग्रिलेन च ॥ ४६ ॥ मिसकामशकेनापि त्रिंरात्रं तु त्रिती भवेत् । दृथा कुसर-संयाचपायसापृपश्रष्कुळी: ॥४७॥ भ्रुक्त्वा त्रिरात्रं कुर्वीत व्रतमेतत्समाहितः। नीरया चैव क्षतो विमः शुना दष्टस्तथैव च ॥४८॥ त्रिरात्रं तु त्रतं कुर्यात्पुंश्रलीदशनक्षतः। पादमतापनं कृत्वा वृद्धि कृत्वा तथाऽप्यधः ॥ ४९ ॥ कुशैः प्रमृज्य पादौ च दिन-मेकं व्रती भवेत् । नीलीवस्त्रं परी(रि)धाय भुक्तवा स्नानाईणस्तथा ॥ ५० ॥ त्रिरात्रं च व्रतं क्रुर्याच्छित्त्वा गुल्पलतास्तथा। अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ॥ ५१ ॥ पलाशस्य द्विजश्रेष्ठस्त्रिरात्रं तु त्रती भवेत् । वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते । भुक्तवाऽतं ब्राह्मणः पश्चाञ्चिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥ ५२ ॥ क्षत्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठं प्राणपरायणः । संवत्सरत्रतं कुर्याच्छित्त्वा दक्षं फलप्रदम् ॥ ५३ ॥ दिवा च मैथुनं गत्वा स्तात्वा नग्नस्तथाऽम्भसि । नग्नां परिस्त्रपं दृष्ट्वा दिनमेकं त्रती भवेत्॥ ५४ ॥ क्षिप्त्वाऽयावशुचि द्रव्यं तदेवाम्मसि मानवः । मासमेकं त्रतं कुर्या-दुपक्रुध्य तथा गुरुम् ॥५५॥ पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित् । त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्योद्दामहस्तेन वा पुनः ॥५६॥ एकपङ्क्त्युपविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । सं च ताबदसी पैक्षं कुर्याचु ब्राह्मणो व्रतम् ॥ ५७ ॥ धारियत्वा हुँ छौचार्य वि-षमं कारयेद्वणिक् । सुरालवणमद्यानां दिनमेकं व्रती भवेत् ॥ ५८ ॥ मांसस्य विकयं कुत्वा कुर्याचैव महाव्रतम् । विकीय पणिना मद्यं तिलस्य च तथाऽऽचरेत्।। ५९ ॥ हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । दिनमेकं त्रतं कुर्यात्मयतः सुसमा-म्हितः ॥ ६० ॥ भेतस्य भेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः । वर्णानां यद्त्रतं प्रोक्तं तद्बतं पयतथरेत् ॥६१॥ कृत्वा पापं न गूहेर्तं गुह्यमानं विवर्धते । कृत्वा पापं बुधः कुर्योत्पर्भदोऽतुमतं व्रतः ॥ ६२ ॥ तस्करश्वापदाकीर्थे बहुज्यासमृगे वने ।

<sup>9</sup> फ. इ. इ. यथा। २ फ. न। १ ग. °विद्यते। व्र°। ४ ग. माः। शुनोच्छिष्टं तथा अवस्वा मास-मैकं व्र°। ५ ग. °कानकुले १ ६ ग. °नं वहनौ क्षिरवा वहनौ त । ७ ग. °णे हत्वा पृष्ठं प्राणपरायणम्। सं १। ६ म. °स्वा पिप्पलपादपम्। ९ के. ख. घ. इ. च. °ति । यथ्य याव १। १० क. खं पकं। १९ ग. दुलां चैवं विषमं विणिजस्तियां। सु १। १२ घ. इ. इ. °लाधार्ये। १२ ग. तिलानि। १४ कं. ख. च. °णि कृत्वा चैनमहा १। १५ कं. ख. घ. ९त गूहमा १। १६ ग. ९म्। स्थित्वा च श्रप १।

न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्माणवाधाभयात्सदौ ॥ ६३ ॥ सर्वत्र जीवनं रक्षेज्जीवन्पाप-मपोहति । व्रतेः कुच्छ्रेश्च दानेश्च इत्याह भगवान्यमः ॥ ६४ ॥ शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं मयत्नतः । शरीरोत्स्वते धर्मः पर्वतात्सिळ्ळं यथा ॥ ६५ ॥ आलो-च्य धर्मशास्त्राणि समेत्य ब्राह्मणेः सह । प्रायिश्चतं द्विजो दद्यात्स्वेच्छया न कैथं-चन ॥ ६६ ॥

इति शाङ्के [ धर्मशास्त्रे ] सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥
————
(अथाद्यादशोऽध्यायः )।

उयहं त्रिषवणस्तायी स्नाने स्नानेऽघमर्षणम् । निमम्रस्निः पठेदप्तु न भुझीत दिनत्रयम् ॥ १ ॥ वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याच पयस्विनीम् । अघमर्षणिमत्येतद्वतं
सर्वाघनाग्रनम् ॥ २ ॥ उयहं सायं उयहं मातस्व्यहमदादयाचितम् । उयहं परं च
नाश्रीयात्माजापत्यं चरन्व्रतम् ॥ ३ ॥ उयहमुष्णं पिवेत्तोयं उयहमुष्णं घृतं पिवेत् ।
उयहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभसस्वयहं भवेत् ॥ ४ ॥ तप्तकुच्छ्रं विजानीयाच्छीतैः
शीतमुदाहृतम् । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ५ ॥ विधिनोदकासिद्धानि
मासमश्रीत यत्नतः । स कृत्वा सोदकान्मासं कृच्छ्रं वारुणग्रुच्यते ॥ ६ ॥ विस्वैरामलकैर्वाऽपि पद्याक्षरथवा शुभैः।मासेन क्षाकेऽतिकुच्छः कथ्यते बुद्धिसत्त्रमः॥७॥
गोमूत्रं गोमयं शीरं दिधि सिपः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्र छुच्छ्रं सांतपनं
स्मृतम् ॥ ८ ॥ एतेस्तु ज्यहमभ्यस्तं महासांतपनं स्मृतम् । पिण्यांकं(क)विष्ठा उच्यते ।
गोपुरीषांश्रनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ व्रतं तु याववः सुर्यात्सर्वपापापनुत्तये । ग्रासं चन्द्रकलादृद्ध्या प्राशीयाद्वर्धयन्सदा ॥ ११ ॥ हासयेच कर्छाहानौ
व्रतं चान्द्रायणं चैरेत् । ग्रुण्डिस्विषवणस्तायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ स्त्रीश्द्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम् । पवित्राणि जपेच्छक्त्या ग्रुहुयाचैव शक्तितः॥१३॥

१ ग. °दा। सती हि जीवती जीवं सर्वपाप°। २ ग. °राच्च्यव°। ३ ख. ग. कदाच°। ४ ग. °नं सदा तिष्ठेद्रां च द्यात्पय°। ५ ख. °द्धानं समभीयात्प्रय°। ६ क. लोकं: क्षांकृः। ५. ङ. छ. °लोकं: श्रीकृच्छूं कृच्छूं सां°। ७ ग. °म्। पादद्वयं तथा त्यक्त्वा स°। ८ घ. ङ. छ. °ण्याकावा°। ९ क. ख. च. °षायवानं तु मा°। १० क. ख. च. °लावृद्ध्या त्र°। ११ ख. चरन्।

अयं विधिः स विद्वेयः सर्वेक्ठच्छ्रेषु सर्वदा । पापात्मानस्तु पापेभ्यः क्रुच्छ्रैः संता-रिता नराः ॥ १४ ॥ गतपापा दिवं यान्ति नात्र कार्यो विचारणा । शङ्कप्रोक्त-मिदं शास्त्रं योऽधीते बुद्धिमान्नरः॥१५॥ सर्वपापाविनिर्धक्तः स्वर्गछोके महीयते\*॥१६॥

इति शाक्के धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

( समाप्तेयं शङ्कस्मृतिः )।

\* एतद्वचनद्वयमधिकं क. पुस्तके-" पादशेषं पीतशेषं शौचशेषं तु यज्जलम् । तज्जलं मदिरातुल्यं पर्यप्रिकरणं विना ॥ स्रीशेष शूद्रशेषं स्याच्छाद्धशेषं तथैव च । दंपत्योर्भुक्तशेषं स्याद्धक्त्वा चान्द्रायणं बरेत् " इति ।

१ ग. "ते प्रयतः सुधीः । स" । घ. कु. क. "ते द्विलपुंगवः । स" ।

### ुॐ तत्सहहाणे नमः ।

# शातातपस्मृतिः ।

( तत्र प्रथमोऽध्यायः )।

प्रायिश्वत्तिविहीनानां महापातिकनां नृणाम् । नरकान्ते भवेज्ञन्म चिह्नाङ्कितशरीरिणाम् ॥ १ ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूँचकम् । प्रायिश्वत्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ २ ॥ महापातकजं चिह्नं सप्तजन्माने जायते । उपपापोद्भवं
पश्च त्रीणि पापसमुद्भवम् (१) ॥ ३ ॥ दुष्कर्मजा नृणां रोगा यान्तिं चोपक्रमैः
श्चममूँ । जाप्येः सुर्रार्चनेहोंमैदानिस्तेषां श्चमो भवेत् ॥ ४ ॥ ४ पूर्वजन्मकृतं पापं
नरकस्य परिक्षये । वाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभिः श्चमः ॥ ५ ॥ कुँष्ठं च
राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छाद्मरीकासा अतिसारभगंदरौ ॥ ६ ॥
दुष्ट्वणं गैण्डमाछा पक्षघातोऽश्चिनाशनम् । इत्येवमादयो रोगा महापापोद्भवाः
समृताः ॥ ७ ॥ जळोदरं यकृत्प्रीहा श्रृळीशेषत्रणानि च । श्वासाजीर्णज्वरच्छिदिभ्रममोहगळग्रहाः ॥ ८ ॥ रक्तार्बुद्विसर्पाद्या उपपापोद्भवा गदाः । दण्डापतानकश्वित्रवपुःकम्पविचिचिकाः ॥ ९ ॥ वल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसमुद्भवाः ।
= शिरोत्पाद्या नृणां रोगा अभिशापाद्भवन्ति हि ॥ १० ॥ अन्ये च बहवो रोगा
जायन्ते वर्णसंकरात् । उच्यन्ते यानि दानानि पायिश्वतानि च कमात् ॥ ११ ॥
महापापेषु सैर्वस्वं तदर्भम्रपातके । दद्यात्पापेषु षष्ठांशं देष्ट्रा व्याधिवळावळम् ॥ १२ ॥
अथ साधारणं तेषु गोदानादिषु कथ्यते ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमधिकमेतद्वचनं कः पुस्तके-"महापातकजं पापं नरकस्य परिक्षये । बाष्य (ध)ते व्याधिरूपेण तस्य जाप्यादिभिः शमः" इति । × अत्रैतद्वचनं न क. पुस्तके । = एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तक कयोः-" अशेआचा नृणां रोगा आतिपापाद्भवन्ति हि " इति ।

१ स. ग. °स्चितम् । २ क घ °ते वाडिप पश्चात्तापयुतं पुः । ३ कः घ पापं । ४ क घ °तं चैव त्रीं । ५ क घ °ितं नोपः । ६ स. ग. भा । जपः सुः । ७ क घ °रार्चितेहों । ८ क घ कुष्टी । ९ घ °रीश्वासा । १० क घ कण्डमाळा । ११ स. ग. करोगत्र । १२ स. ग. कराः । उ । १३ स. ग. °न्ते च निः । १४ स. ग. सर्वे स्यात्तदः । १५ स. ग. कर्यं ।

 गोदाने वत्सयुक्ता गौः सुशीला च पयस्विनी । + सर्वस्वं यत्र देथं स्थातत्रः इच्छा यदा न हि ॥ १४ ॥ गोश्रतं तु यदा दद्यात्सर्वारुकारभूषितम् । दृषद्विः शुभोऽनड्वाञ्शुक्राम्बरः सकाश्चनः ॥ १५ ॥ × धौरेयो हेमसंयुक्तो दद्याद्वस्रसमन्वितः दश्येतुसमं पुण्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १६ ॥ निवर्तनानि भूदाने दशः दद्याद्दिनाः तये। दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशद्देण्डं निवर्तनम् ॥ १७ ॥ दश तान्येव गौचर्म दस्वा स्वर्गे महीयते । सुर्वेर्णशतानिष्कं तु तद्धोधेप्रमाणतः ॥ १८ ॥ अश्वदाने मृद्श्लक्ष्ण-मश्वं सोपस्करं दिशेत् । महिषीं महिषीदाने दद्यात्स्वणीम्बरान्विताम् ॥ १९॥ दद्याद्गजं महादाने सुवर्णफलसंयुतम् ॥ २०॥ लक्षसंख्याईणं पुष्पं पद्यादेवतार्चने । दद्यादद्विजसहस्राय मिष्टात्रं द्विजमोजने ॥ २१ ॥ र्हेदजाप्यं छन्नपुष्पैः पूजियत्वा च इयम्बकम् । एकादश जॅपेटुद्रान्दशीशं गुग्धैलेन तु ॥ २२ ॥ हुत्वाऽभिषेचनं कुर्या-न्मचैर्वरुणदेवतैः । शान्तिके गणशैन्तिश्च ग्रहशान्तिकपूर्विका ।। २३ ॥ घान्यदाने शुभं घान्यं खारीषष्टिमितं स्मृतम् । वस्त्रदाने पट्टैवस्तद्वयं कपूरसंयुतम् ॥ २४॥ दश्च पर्श्वैष्ट चतुर उपवेदय द्विजाञ्छभान् । तेषामनुज्ञया सर्व प्रायश्चित्तमुपक्रमेत् ॥ २५॥ विधाय वैष्णवं श्रादं संकल्प्य निजकाम्यया । धेनुं दुद्याद्विजातिभ्यो दक्षिणा वै स्वयक्तितः ॥ २६ ॥ अलंकृत्य यथाशक्ति वस्रालंकरणैदिनान् । याचेद्रर्णैनुसारेण प्रायिश्वतं यथोचितम् ॥ २७ ॥ तेषामनुजया कृत्वा प्रायिश्वतं यथाविधि । पुनस्ता-न्परिपूर्णार्थमचेयोद्विधवद्द्विजान ॥२८॥ = दद्याद्त्रतानि नामानि तेभ्यः श्रद्धासम-न्वितः । संतुष्टा ब्राह्मणा दशुरनुज्ञां व्रतकारिणे ॥ २९ ॥ जपच्छिद्रं तपश्चिद्रं यक्छिद्रं यज्ञकर्मणि । सर्वे भवति निश्छिद्रं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ ३० ॥ ब्राह्मणा यानिः भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । सर्वदेवमया विप्रा न तद्भवन-मन्यथा ॥ ३१ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्घे न क. घ. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य भूषितमिखन्तं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । × एतद्वचनं न ख. ग. पुस्तकयोः । = एतदर्घे न ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. घ. °द्रण्डे नि° । २ क. °वर्णे श° । ३ क. घ. °नेषु दुष्कूलम° । ४ ख. ग. °वीं माहिषे दाने दिवास्वर्णायुधान्वि° । ५ क. घ. °संख्योत्तमं पु° । ६ ख. ग. रहं जपेळ्ळ्य । ७ घ. त्वा त्रियम्ब । ८ क. घ. जपान्त्रद्रा । ९ क. घ. दिशार्गं गु° । १० ख. ग. °ग्गुलै घृतेः । हु° । ११ क. °णनाथस्य प्र । १२ ख. ग. °पूर्वकम् । धा । १३ क. ° ट्रकूले कर्ष्क । घ. °ट्रकूले केषकफलसं । १४ क. चाथ च । १५ क. घ. °णैर्युतान् । १६ ख. ग. ट्रज्यापेन प्रा । १७ ख. ग. °थोदित । १८ ख. ग. °णीयान्वे ।

खप्रवासो वर्त चैव स्नानं तीर्थफलं तपः । विभैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलस् ॥ ३२ संपन्नामिति तद्वाक्यं वदिन्तं ऋषिदेवताः । प्रणम्य शिरसा सार्धमित्रिष्टोम-फलं लभेत् ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निर्मलं सार्वकामिकम् । तेषां वाक्यो-दक्षेनैव शुध्यन्ति मार्लनो जनाः ॥ ३४ ॥ तेभ्योऽनुज्ञामनुप्राप्य प्रातिगृह्य तथाऽऽ-श्विषः । भोजयित्वा द्विजाञ्शवस्या भुर्ज्ञात सह बन्धुभिः ॥ ३५ ॥

इति शातातपस्मृतौ कर्मविपाके साधारणविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः )।

ब्रह्महा नरकस्यान्ते पाण्डुकृष्टी प्रजायते । प्रायिशैंचानि कुर्वीत स तत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ चत्वारः कुछशाः कार्याः पश्चरत्नसमन्विताः । पश्चपछ्वसंयुक्ताः सितवस्त्रेण संयुताः ॥ २ ॥ अश्वस्थानादिमृद्युक्तास्तीर्थोदकसुपूरिताः । कषायपश्चकोपेता नानाविधफलान्विताः ॥ ३॥ सर्वीषिधसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजैः। रौप्यमष्टदलं पद्मं मध्यकुम्भोपरि न्यसेत्।। ४॥ तस्योपरि न्यसेदेवं ब्रह्माणं च चतुर्भुत्वम् पलार्धार्धशमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम् ॥ ५ ॥ अर्चयेत्पुरुषसूक्तेन त्रि-कांछं प्रतिवासरम् । यजमानः शुभैर्गन्यैः पुष्पैर्धूपैर्यथाविधि ॥ ६ ॥ पूर्वादेखु च र्कुम्भेषु ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । पठेयुः स्वस्ववेदांस्त ऋग्वेदप्रभृतीञ्ज्ञनैः ॥ ७॥ द्शांशेन ततो होमो ग्रहशान्तिपुरः सरः । मध्यकुण्डे विधातन्यो घृताक्तैस्ति अविहिभिः ॥ ८ ॥ द्वादशाहिमदं कर्म समाप्य द्विजपुंगीवैः । भद्रपीठे यजमानमभिषिश्चेद्यथाविधि ।। ९ ॥ ततो दद्याद्यथाशक्ति गोभृहेमितिलादिकम् । ब्राह्मणेभ्यस्तथा देयमाचार्यार्थे यथाविधि ॥ १० ॥ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रणाः । शीताः सर्वे व्यपोइन्तु मम पापं सुदारूणम् ॥ ११ ॥ इत्युदीर्य मुहुर्भवत्या तमाचार्य समापयेत् । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशुध्यति ॥ १२ ॥ कुष्ठी गोवधकारी स्यान्नरकान्तेऽ-स्य निष्कृतिः । स्थापयेद्घटमेकं तु पूर्वीक्तद्रव्यसंयुतम् ॥ १३ ॥ रक्त.चन्दनिष्ठप्ताङ्गः रक्तपुष्पाम्बराष्ट्रतम् । रत्नगर्भे तु तं कृत्वा स्थापयेदिक्षिणां दिशम्।। १४ ॥ ताम्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिर्हेंचूणेंन पूरितम् । तस्योपरि न्यसेद्देवं हेमनिष्कमयं यमम् । यजेत्पुरुष-सुक्तेन पापं मे शाम्यतामिति ॥ १५ ॥

१ ख. ग. °ित क्षिति°। २ ख. ग. निर्जलं। ३ ख. ग. °िला ज°। ४ ख. ग °िश्वतं प्रकु°। ५ क. घ. °शं दिशम्। रौ°। ६ ख. ग. अर्चेत्पु°। ७ दिकुम्भेषु ततो ब्रा°। ८ घ. कुण्डेषु ऋत्विजो ब्र°। ९ क. घ. °णः। पारयेषुः स्वकान्वेदानृग्वे°। १० ख. ग. °लहेमीमः। ११ ख. ग. °वः। तत्र पी°। १२ ख. ग. °य निवेदयेत्। आ०°। १३ ख. ग. रक्तकुम्मं तु। घ. रक्तग°। १४ क. घ. °लपूर्णे।

सामपारायणं कुर्यात्कलको तत्र सामवित् । दशांशं सर्वपैहुत्वा पावमान्यभिषेचने ॥ १६ ॥ विहिते धर्मराजानमाचार्याय निवेदयेत् ॥ १७ ॥ यमो महिषमारूढो दण्ड-पाणिर्भयावहः । दक्षिणाशापितदेवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ इत्युचार्य विसृ-ज्येनं मासं गोभक्तिमाचरेत् । ब्रह्मगोवधयोरेषाँ स्यात्तदभ्यासनिष्कृतिः ॥ १९ ॥ पितृहा चेतनाहीनो मातृहाऽन्यश्च जायते । नरकान्ते प्रकुर्वीत प्रायश्चित्तं यथाविधि॥२०॥ प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिँशैच्छाखाविधानतः। व्रतान्ते कारयेन्नावं सौवैणी प्रसंख्यया ॥ २१ ॥ अकुम्भं रौष्यमयं चैव ताम्रपात्राणि पूर्ववत् । निष्कहेम्ना तु कर्तव्यो देवः श्रीवत्सल। इंग्रनः ॥ २२ ॥ पर्ट्यकूलेन संवेष्ट्य पूजरेत्तां विधानतः । नावं द्विजाय तां दद्यात्सर्वोपस्करसंयुताम् ॥ २३॥ वासुदेव जगन्नाथ सर्व भूताग्रयस्थित। पातकाणीवमत्रं मां तारय प्रणतार्तिहत् ॥ २४ । इत्युदीर्थ प्रणम्याय ब्राह्मणाय विसर्जियत् । अन्येभ्योऽपि यथाशाँकि विभेम्यो दक्षिणां +ददेत् ॥ २५॥ [ × इतं वै बालकं सुप्तं स्वसा(सृ)जातं च मूलजम्। तेर्न संजायते वन्ध्या मृतवत्सा च नारकी ॥ २६ ॥ तत्पातकविनाशाय यथा कार्य भयत्नतः । सौवर्ण बालकं कृत्वा दद्याद्दोल्लासमन्वितम् ॥ २७ ॥ अनड्वाहं ततो द्याद्रस्तद्वयसमन्वितम् । तत्पातक-विनिर्मुक्ता पश्चाद्भवति पुत्रिणी ॥ २८ ॥ पिता बन्दीकृतो येन निबद्धो लोहजुङ्खलेः । चिरं कष्टतरं भुक्त्वा मृतस्तत्रैव मन्दिरे ॥ २९ ॥ तेन पापेन पतितो रौरवार्णवे । नरकान्ते भवेचिह्नं पङ्गुर्मूको ॥ ३० ॥ तस्य पापविनिर्भुक्त्यै पिता कार्यो हिरण्मयः। तत्पिता रथमारूढो विमाय प्रतिपादयेत् ] ॥ ३१ ॥ स्वस्र्याती तु विधरी नरकान्ते प्रजायते । मूको भ्रातृवधा-बैव तस्येयं निष्कृतिः समृतां ॥ ३२ ॥ तेन कार्य विशुद्धचर्थ यतिचान्द्रायणप्रतम् । व्रतान्ते पुस्तकं दद्यात्सुवैं भें( र्ण )पल्लसंयुतम् ॥ ३३ ॥ इमं मन्त्रं समुचार्य ब्राह्मणं तं विसर्जयेत् । सरस्वति जगन्मातः शब्दब्रह्माधिदैवते ॥ ३४ ॥ दुष्कर्मकारिणं पापं पाहि मां परमेश्वरि । बाल्रघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते ॥ ३५ ॥ ब्राह्मणोः द्वाहनं चैव कर्तव्यं तेन शुद्धये । श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥ ३६॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न क. घ. पुस्तकयोः । + इदमार्थम् । × धनुश्चिह्नान्तगर्तप्रन्थः ख. ग. पुस्तकयोने निद्यते ।

<sup>9</sup> क. °वनम् । वि° । २ ख. °सं सद्धक्तिः । ३ ख. ग. °वा प्रायश्वित्तेनं नि° । ४ ख. ग. °शबेव वि° । ५ ख. ग. °र्णपळसंमिताम् । इः° । ६ स. ग. 'हम्रक्लेण सं° । ७ क. घ. °शक्त्या वि° । ८ घ. °न सा ना° । ९ ख. ग. °ता । सोऽपि पापविशुद्धवर्धं चरेश्वान्द्रा° । १० ग. घ. °वर्णफळ° । ११ ख. ग. °र्मक• रणात्पापात्पाहि ।

· **क्ष्महारुद्रजपं चैव कार**येच यथाविधि । षडङ्गिकादशै रुद्रै रुद्रः समभिधीयते ॥३७॥ कंद्रैस्तथैकादशभिमेहारुद्रः प्रकीर्तितः । एकादशभिरेतैस्तु अतिरुद्रश्च कथ्यते ॥ ३८॥ ज़ुहुयाच दशांशेने पूर्वीक्ताज्याहुतीस्तया । एकादश स्वर्णनिष्काः प्रदातेन्याश्च ंदक्षिणाः ॥३९ ॥ ५ँलान्येकादश तथा दद्याद्वित्तानुसारतः। अन्येभ्योऽपि यथार्शक्ति द्विजेश्यो दक्षिणां दिशेत् ॥ ४०॥ स्नापयेदंपती पश्चान्मन्त्रैर्वरुणदैवतैः । आचार्याय प्रदेयानि वस्त्रालंकरणानि च ॥ ४१ ॥ गोत्रहाँ पुरुषः कुष्ठी निर्वेशश्रोपजायते । स च पापविशुद्धचर्थे प्राजापत्यक्षतं चरेत् ॥ ४२ ॥ व्रतान्ते मेदिनीं दद्याच्छ्रणुयादथ भारतम् । स्त्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थान्रोपयेदश ॥ ४३ ॥ + विषस्य बालकं इत्वा संहुतं रत्नकाश्चनम् । तेनैव जायते मृत्युः पुत्राणां च पुनः पुनः ॥४४॥ तेन कमीवनाशाय कार्य तेनैव यत्नतः । दृषो हैमेन संयुक्तो दातन्यो वस्त्रसंयुतः ॥४५॥ दद्याच शकराधेनुं भोजयेच शतं द्विजान् ॥ ४६ ॥ राजहा अयरोगी स्यादेषा तस्य विनिष्कृतिः । गोभूहिरण्यामिष्टान्नजलवस्त्रपदानतः ॥४७॥ ×घृतघेनुपदानेन तिलघेनु-प्रदानतः । इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः मज्ञाम्यति ॥ ४८ ॥ रक्तार्बुदो वैश्यइन्ता जायते से च मानवः । प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्सुजेतु ॥ ४९ ॥ 🖁 ॰ बापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेत्ररः । 😊 पाजापत्यं सकृचैवं दद्यादेनं सदक्षिणाम् ॥ ५० ॥ कारूणां च वधे चैव रूक्षभावः प्रजायते । तेन तत्पापशुद्धचर्थ दातुन्यो द्धप्तः स्थितः ॥ ५१ ॥ सर्वकार्येष्वासिद्धार्थो गजघाती भवेत्ररः । प्रासादं कार-यित्वा तु गणेशपतिमां न्यसेर्ते ॥ ५२ ॥ अथवा गणनाथस्य मन्त्रं लक्षमितं ज्ञपुत् । = दशांशहोमश्रापृथेर्गणशान्तिपुरःसरः ॥ ५३ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धं न क. घ. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य वस्नसंयुत इत्यन्तं वचनद्वयं न ख. ग. पुस्तकयोः।

× एतदाद्यर्घचतुष्टयं न क. घ. पुस्तकयोः । 

एतद्वचनं न क. घ. पुस्तकयोः । = एतद्र्घस्थानेऽयं पाठः

ख. ग. पुस्तकयोः—" कुलस्थशाकैः पुष्पेश्च गणशान्तिपुरःसरम् " इति ।

१ क. घ. दे सही समिभिधायते । एकादशिभरेताभी स्द्रः । २ ख. ग. "न दूर्वयाऽयुतसंख्यया । ए"। देखा. ग. "तन्याः सद" । ४ क. पदान्ये" । ५ क. घ. शक्ता द्वि" । ६ क. "हमूत्रकृष्ट्री च प्रा" । ध. व. व. शक्ता द्वि" । ६ क. "हमूत्रकृष्ट्री च प्रा" । ध. व. व. संहतं। ९ ख. ग. "बुंदी वै" । १० क. घ. स समा वरेत । प्रा" । ११ क. घ. दण्डपातामययु" । १२ ख. ग. "त् । गणनाथस्य मन्त्रं तु मन्त्री छ" ।

**उद्दे विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः । स** तत्पापविशुद्धचर्थे दद्यात्कर्पूरेजं फलम् ॥ ५४ ॥ अश्वे विनिहते चैव वक्रैकण्ठः प्रजायते । शतं फल्लानि दद्यांच चन्दना-न्यघनुत्तये ॥ ५५ ॥ महिधीघातने चैव कृष्णगुरमः प्रजायते । स्वत्रक्त्या च महीं दद्याद्रक्तवस्रद्वयं तथा ॥ ५६ ॥ खरे विनिहते चैव खररोमा प्रजायते । निष्कत्र-यस्य प्रकृति प्रद्याच हिरण्मयीर्म् ॥ ५७ ॥ तर् क्षे निहते चैव जायते केकरेक्षणः । दद्याद्रत्नमयीं धेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ५८ ॥ सूकरे निहते चैव दन्तुरो जायते नरः । स दद्याच विश्वद्धचर्थ घृतकुम्भं सदक्षिणम् ॥ ५९ ॥ हारिणे निहते खद्धाः भृगाले तु विपादकः । अश्वस्तेन पदातच्यः सौवर्णिनिष्कसंमितः ॥ ६० ॥ अजा-भिघातने चैव अधिकाङ्गः प्रजायते । अजा तेन प्रदातन्या विचित्रवस्नसंयुता ॥६१॥ उरश्रे निहते चैव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापछं दद्याद्वाह्मणाय विशुद्धये ॥ ६२ ॥ मार्जारे निहते चैव जायते पिङ्गलोचनः । \* तेन वैदूर्यरत्नानि दातव्यानि स्वशक्तितः ॥ ६३ ॥ जायते चक्रपादस्तु निहते श्चाने मानवः । निष्क-द्वयमितं दद्यात्रक्कुळं स विशुद्धये ॥ ६४ ॥ शशके निहते चैव क्रुब्जकर्णस्तु जायते । निष्कत्रयमितं दद्यात्स सुवर्णे विशुद्धये ॥ ६५ ॥ नकुळस्याभिहनने जायते वक्रम-ण्डलम् । शय्यां दद्यात्सं विमाय सोपधानां सत्त्विकाम् ॥ ६६ ॥ शयालः सर्पहा दद्याल्लोहदण्डं सदक्षिणम् । कुञ्जो मूषकहा दद्यात्सप्तधान्यं सकाश्चनम् ॥ ६७ ॥ मयुरघातने चैर्यं जायते कृष्णमण्डलम् । निष्कत्रयामितो देयस्तेन स्वर्णमयः शिखी ।। ६८ ॥ हंसघाती भवेद्यस्तु तस्य स्याच्छ्वेतमण्डलम् । र्ह्ने रौ )प्यं पलत्रयमितं हंसं दद्याद्विग्रुद्धये ॥ ६९ ॥ कुक्कुटे निहते चैव वक्रनासः प्रजायते । पारावतं च सौवर्णे स दद्याभिष्कमात्रकम् ॥ ७० ॥ शुकसारिकयोघीते नरः स्खिलतवाग्भवेर्दे । ततश्र पुस्तकं दत्त्वा स विपाय सदक्षिणम् ॥ ७१ ॥ वकघाती दीर्घनसो दद्याहां थवलप्रभाम् । काकघाती कर्णहीनो दद्याद्वामसितप्रभाम् ॥ ७२ ॥ हिंसायां निष्कृतिरियं ब्राह्मणे समुदाहूता । तदर्थार्धप्रमाणेन क्षत्रिर्थीदिष्वनुक्रमात् क्षित्रयो मृगयां चक्रे मृ( क्रवेन्म् )गानिप्रस 11 युद्धाङ्गणगतो येमोर्घस्तान्त्रयागयेत् (१)॥ ७४॥ दुष्यति । तस्य

<sup>\*</sup> इत आरभ्य वक्रनासः प्रजायत इत्यन्तं न ख. ग. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य सवस्नं हेमसंमि-तमिलन्तमधिकं क. घ. पुस्तकयोः।

९ क. घ. °कृतिस्व° । २ ख. ग. °रकं फ° । ३ ख. ग. °कतुण्डः प्र° । ४ ख. °तं फळा° । ५ क. **ैद्या**रस चन्दनेऽस्य द्विजातये। ६ क. घ. °म्। चर°। ७ ख. ग. °रक्षी नि°। ८ क. ° छे नष्टपा°। ९ ख. ग. °र्णपलनिर्मितः । १० ख. ग. 'व पीतपाणिः प्रजायते । ११ क. रूप्यत्रयपलमि । १२ ख. ग. 'त्। सच्छाखपु । १३ क. °घेकलोंद । १४ क. °याणामनु ।

गजादिकान्सप्तदश सप्तसप्तोत्तरान्क्रमात् । निद्मन्नवाप्तोति नरश्चिह्नानि कथितानि च।
मयूराद्यास्तथा सप्त चतुर्दशोत्तरान्क्रमात् ॥ ७५ ॥ मर्भपातकरी नारी स्वदेहे भोगछप्तया (छब्धये)।सप्तजन्मावधिर्यावन्नरकान्ते इसन्तिका ॥ ७६॥ तत्पातकविनाशाय
बास्रं कुर्याद्धिरण्मयम् । विधाय बास्रकं दद्यात्सवस्त्रं हेमसंमितम् ॥ ७७ ॥

इति शातातपस्मृतौ कर्मविपाके हिंसादिप्रायश्चित्तविधिनीम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः )।

सुरापः क्यावन्दतः स्यात्पाजापैत्याष्टकं चेरेत् । क्यकरायास्तुला( लाः ) सप्त द्या-त्पापिवशुद्धये ॥ १ ॥ जिपत्वा तु महारुद्रं दशांश्चं जुहुयात्त्रिः । ततोऽभिषेकः कर्तव्यो मन्त्रैर्वरुणदेवतैः ॥ २ ॥ मद्यपौ रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्सपिषो घटम् । मधुनोऽर्धघटं चैव सिहरण्यं विशुद्धये ॥ ३ ॥ अभस्यभक्षणाच्चैव जायते कुर्मि-कोदरः । यथावत्तेन शुद्धचर्थमुपोष्यं भीष्मपश्चकम् ॥ ४ ॥ उदक्या वीक्षितं भ्रुक्त्या जायुते कृमिलोद्रः । गोमूत्रयावकाहारित्तरात्रेणैव शुध्यति ॥ ५ ॥ भ्रुक्त्वा चास्पृ-इयसंयुक्ती जायते कृमिलोद्रः । त्रिरात्रं वैष्णवं कृत्वा स ( क्रुयित्स ) तत्पा-तकशान्तये ॥ ६ ॥ श्वमाजीरादिभिः स्ष्ष्ष्यं अकत्वा दुर्गन्धवान्भवेत् । पीत्वा त्रिरात्रं गोमूत्रं भोजयेद्वाह्मणत्रयम् ॥ ७ ॥ अनिवेद्य सुरादिभ्यो धुञ्जानो जायते नरः । भोजयेञ्चिशतान्विमान्सहस्रं तु प्रमाणतः ॥ ८ ॥ परास्रविध्नकरणा-दजीर्णमभिजायते । छक्षहोर्मं प्रकृवीत प्रायश्चित्तं यथाविधि मन्दोदराग्निर्भवति सति द्रव्ये कदन्नदः । पाजापत्यत्रयं कुर्याद्वोजयेच शतं द्विजान् ॥ १० ॥ विषद्बछर्दिरोगी स्याद्याद्य पयस्विनीः । मार्गहा पादरोगी यात्सोऽख-दानं समाचरेत् ॥ ११ ॥ पिशुनो नरकस्यान्ते जायते श्वासकासवान् । घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्रपल्लसंमितम् ॥ १२ ॥ धूर्तोऽपस्माररोगी स्यात्स तत्पाप-विशुद्धये । ब्रह्मकुर्चत्रयं कृत्वा धेनुं द्यात्सद्क्षिणाम्

१ ख. ग. °पत्यन्तरं तथा। श°। २ क. घ. °भिलोदरः। गो°। ३ ख. ग. °रंस्पृष्टं जा°। ४ क. घ. °ते स क °शोद°। ५ ख. ग. °मं स कु°। ७ ख. ग. °मं स कु°। ७ ख. ग. °मं स कु°। ७ ख. ग. °मं स कु°। ७ ख.

श्रीली परोपतापेन जायते तैत्प्रमोचने । सोऽन्नदानं प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥१४॥ दावाग्निदायकश्रेव रक्तातीसारवान्भवेत् । तेनोदपानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥१५॥ सुराल्ये जले वाऽपि सकृद्विष्ठां करोति यः । गुदरोगो भवेत्तस्य पाप-रूपः सुदारुणः ॥१६॥ मासं सुरार्चनेनैव गोदानद्वितयेन तु । प्राजापत्येन चैकेन शाम्यन्ति गुद्रजा रुजः ॥१७॥ गर्भस्तम्भकरी नारी काकवन्ध्या प्रजायते । तया कार्यं प्रयत्नेन गोदानं विधिपूर्वकम्॥१८॥ गर्भपातनजा रोगा यकुत्र्प्वीहजलोदराः। तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्चित्तीमदं श्रुंभम् ॥१९॥ एतेषु द्याद्विप्राय जल्धेनुं विधानतः । सुवर्णरूप्यताम्राणां पलत्रयसमिन्वताम् ॥२०॥ प्रतिमाभक्तकारी चं त्रणकायः प्रजायते । संवत्सरत्रयं सिश्चेद्रश्वर्थं सोऽनुवासरम् ॥२१॥ उद्वाहयेत्तमश्वर्थं स्वगृत्वोक्तविधानतः । तत्र संस्थापयेदेवं विघ्नराजं सुपूजितम् ॥२२ ॥ दृष्ट्वादी खिण्डतः स्यात्स वै द्याद्द्रिजातये। रूपं पलद्वयं दुग्धं घटद्वयसमन्वितम् ॥ २३ ॥ र्वल्वाटः परानिन्दायां घेनुं द्यात्सकम्बलाम् । परोपद्दासकृत्काणः स गां द्यात्समौक्तिकाम् ॥ २४ ॥ सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान् । निष्कत्रयामितं हेम स द्यात्सैत्यवर्तिनाम् ॥ २५ ॥

इति शातातपीये कर्मविपाके प्रकीर्णप्रायश्चित्तं नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थोऽध्यायः )।

क्कुल्झो नरकस्यान्ते जायते विष्ठदेपहृत्। स तु स्वर्णश्चतं द्यात्कृत्वा चान्द्रायणत्र-यम्।१॥ औदुम्बरी ताम्रचौरो नरकान्ते प्रजायते। प्राजापत्यं स कृत्वैवं ताम्नं पलशतं दिश्चत् ॥ २ ॥ कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमन्वितः। कांस्यं पलशतं दद्यांदुपोष्य दिवसं नरः ॥ ३ ॥ रीतिहारी पिङ्गलाक्ष उपोष्य हरिवासरम्। रीतिं पलशतं द्या-दृलंकृत्य द्विजं शुभम् ॥ ४ ॥ मुक्ताहारी च पुरुषो जायते पिङ्गमूर्धनः । मुक्ताफल-श्चतं द्यादुपोष्य स विधानतः ॥ ५ ॥ त्रपुहारी च पुरुषो जायते श्लेष्मणः सदा। उपोष्य दिवसं सोऽपि द्यात्पलशतं त्रपु ॥ ६ ॥ सीसहारी च पुरुषो जायते शीर्ष-रोगवान्। उपोष्य दिवसं द्याद्घृतधेनुं विधानतः ॥ ७ ॥

१ क. घ. लूळः । २ क. °त्प्रमार्जने । ३ ख. ग. °िष शक्तुन्मूत्रं क° । ४ ख. ग. स्मृतम् । ५ ख. ग. च अप्रातिष्टः प्र° । ६ ख. ग. °त्थं प्रतिवा° । ७ क. घ. रूपत्रयं दुग्धावटन्नय° । ८ ख. ग. खळीटः । ९ ख. ग. °त्सकाञ्चनाम् । १० क. घ. °त्सभ्यव° । ११ क. घ. कुनखी न° । १२ क. घ. °म् । उदु° । १३ ख. ग. °द्यादळंकुत्स द्विजातये । रिति° । १४ ख. °ते नेत्ररोगवान् । उ° ।

्रयादसामधियो देवो विश्वेषामपि पावनः । संसाराब्धौ कर्णधारो वरुणः पावनोऽस्तु मे। १३।। इमं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविषि । दद्याँदेवमळंकृत्य मृत्र-ुकुच्छ्रप्रज्ञान्तये ॥ १४ ॥ स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठ प्रजायते । भगिनीगमने चैत्र ्पीतकुष्ठं प्रजायते ॥ १५॥ तस्य प्रतिक्रियां कर्त्ते, पूर्वतः कलगं न्यसेत् । पीतवस्त-समाच्छन्नं पीतमाल्यविभूषितम् ॥ १६ ॥ तस्योपरि न्यसेत्स्वर्णपात्रे देवं सुरेश्वरम्। सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मितं वज्रधारिणम् ॥ १७ ॥ यजेत्पुरुषसूक्तेन वासवं विश्व-रूपिणम् । \*बद्दृचस्तत्र कलश ऋग्वेदं च समापयेत् ॥ १८ ॥ सुवर्णपुतिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु । दद्याद्विमाय संपूच्य निष्पापः स्यामिति बुवन् ॥ १९॥ देवानामधिपो देवा वर्जी कुल्जिकतेनः। शतयज्ञः सहस्राक्षः पापं मम निक्रन्ततु ॥ २० ॥ इमं मन्त्रं समुचार्मे आचार्याय स्थाविधि । दद्याद्देवं सहस्राक्षं स्वपापस्या-पनुत्तये ॥ २१ ॥ भ्रातृभार्याभिगमनाद्गलत्कुष्टं प्रजायते ×। तेन कार्ये विशुध्द्यर्थ पागुक्तस्यार्धमेव हि ॥ २२ ॥ द्वांशहोर्मः कर्तव्यो घृताकैश्र तिलैः क्रमात् ॥२३॥ स्वाम्यङ्गनाभिगमने जायते ददुमण्डलम् । कृत्वा छोहमयी धेतुं पलपष्टिममाणतः ॥ २४ ॥ कार्पासभाष्टसंयुक्तां कांस्यदोहां सवात्सिकाम्। [ = द्याद्विमाय च सकु-त्पापं में क्षीयतायिति ॥ २५ ॥ विश्वस्तभार्यागमने गजर्चमे प्रजायते । तस्य पाप-विनाशाय पायर्थितं विधीयते ॥ २६ ॥ क्रत्वा रौष्यमयी धेर्नु निष्कृति संख्यया । तस्य पापस्य नाक्षाय च्छत्रोपानइसंयुताम् ] ॥ २०॥ दद्याद्विपाय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत् । सुरभिवैष्णवी माता मम पापं व्यपोहतुं ॥ २८ ॥ मातुः सपत्नीगमने जायते चाञ्मरीगदः। स तु पापविद्युद्धचर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥२९॥ दद्याद्विपाय विदुषे मधुषेनुं यथोदिताम्। तिलद्रोणशतं चैव हिरण्येन समन्वितम् ।। ३०।। पितृष्वस्रभिगमनाद्किंणां(ना)शत्रणी भवेत । तेनापि निष्कृतिः कार्या ंअजादानेन थैरनतः ॥ ३१ ॥ मातुस्रान्यां तु गमने पृष्टेकुब्जः प्रजायते । कृष्णाः जिनपदानेन पायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ३२ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः "यजुर्वेदं तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्" इति । × इत उत्तरं "स्ववधूगमने चैव कृष्णकुष्ठं प्रजायते" इति ख. ग. पुस्तक्रयोः । = एतचिह्नान्तर्गतं न ख. ग. पुस्तकयोः।

१ क. ° द्यादेयमां कृत्य मम पापप्र । २ ख. ग. ° प्पापोऽहमि । ३ क. घ. ° वो विष्णुः कु । ४ ख. ग. ° प्री विष्णुनिके । ५ क. घ. ° नः । घृतवज्रः स । ६ ख. ग. ° मः सर्वत्र घृताक्तैः क्रियते तिलैः । यदगम्याभिगमनाज्ञायते धुवम । ७ क. घ. ° भारसंयुक्ता सप्तधान्येन संयुता । द । ८ ख. ग. ° रभी वैष्ण । ९ ख. ग. °तु । तपस्विनी सङ्गम । १० क. घ. ° क्षिणाङ्गो व्र । ११ ख. ग. शक्तिः । १२ क. घ. पाष्ठकृष्ठं °प्र ।

मातृष्वस्रभिगमने वामाङ्गे व्रणवानभवेत् । तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दांसीपदा-नतः ॥३३॥ [ \* पितृच्यपत्नीगमनात्कटिकुष्ठं प्रजायते । निष्कृतिस्तेन कर्तव्या कन्याः दानेन यत्नतः ॥३४॥ यदगम्य( म्या )सु तं( सं )योगात्प्रायश्चित्तमुदीरितम् । तदेव मुनिभिः शोक्तं नियतं तत्सुत( ना )स्वर्षि ] ॥ ३५ ॥ मृतभार्याभिगमने मृतभार्यः प्रजायते । स तु पापविशुद्धचर्थ द्विजमेकं विवाहयेतु ॥ ३६ ॥ सगोत्रस्त्रीप्रसङ्गेन जायते च भगंदरः । तेनापि निष्कृतिः कार्या महिषीद्गनयत्नतः ॥ ३७ ॥ तपृश्विः न्यभिगमने प्रमेही जायते नरः । मासं रुद्रजपः कार्यो द्द्याच्छक्त्या च दैक्षिणाम् ॥ ३८ ॥ दीक्षितस्त्रीयसङ्ग्रेन जायते दुष्टरक्तद्दक् । स पातकविशुद्धवर्थे पाजापँत्वानि षद् चरेत् ॥ ३९ ॥ [ + प्राणनाथं परित्यज्ये देवरं सेवते ध्रुवम् । गुद्मध्ये भवे-द्व्याधिरश्रना वा म( मु )दुःसह( हा )। तथा कार्य प्रयत्नेन गोदानं हेमसंमितम् ।। ४० ॥ गोविन्दगोपीजनवङ्कभेग्नं( शः ) कंसासुरन्ना त्रि( न्नस्त्रि )दशेष्(भ)वन्द्या ( न्यः ) । गोदानतुर्त्त ( प्तः ) कुरुते दयाछरीर्ज्ञाननाथाद्( न्स् )पितारिवर्गः (गीन्) ॥ ४१ ॥ श्रोत्रियस्त्रीपसङ्गेन जायते नासिकात्रणी। आचरेत्स विशुद्धचर्थ पाजापत्य-चतुष्ट्यम् ]।। ४२ ।। स्वजातिजायागमने जायते हृद्यत्रंणी । स पापस्य विशुः द्वर्थे प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ ४३ ॥ धात्र्युत्तरस्त्रीगमनाज्ञायते मस्तकत्रणः । स् पातकविशुद्धचर्थे पाजापत्यं समाचरेत् ॥ ४४ ॥ पशुयोनौ च गमने भूत्रघातः प्रजा-यते । तिल्पात्रद्वयं चैष द्यादात्मविशुद्धये ॥ ४५ ॥ अश्वयोनौ च गमानीद्युज-स्तम्भः प्रजायते । सद्दश्नकेल्योः स्नानं मासं कुर्वाच्छिवस्य च ॥ ४६ ॥ एते दोषा नराणां स्युर्नरकान्ते न संशयः । स्त्रीणामपि भवन्त्येते तत्तत्पुरुषसंगमात् × ॥४७॥ आसुरी असती दासी चर्मकारी च नर्तकी । रजकीिभः सम भोगात्पतन्ति पितृभिः सह ।। ४८ ।। उपोष्पैकादशीं बुद्धां जागरं कारयेत्रिशि । तस्य पापविद्युद्धेयर्थ दद्यादेकां पयस्विनीम् ॥ ४९ ॥

> इति श्रीशातातपीये कर्माविपाकेऽगम्यागमनप्रायश्चित्तं नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

> > (अथ षष्टोऽध्यायः)।

अथस्कर्रशृङ्गचद्रिद्रुमादिशकटेन च । भृग्वप्रिदारुशस्त्राद्मविषोद्धन्धनजैर्मृताः ॥ १॥

\* एतिबिहनान्तर्गतं न ख. ग. पुस्तकयोः । + एतिबिहनान्तर्गतप्रन्थः ख. ग. पुस्तयोने विद्यते । × इतः परं वचनद्वयं न ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ ख. ग. °ग्दासप्र° । २ क. घ. °पि । पितृभार्योभिनामी च मृ । ३ ख. ग. °ते । तत्पातकवि° । ४ क. घ. °प्यां मेषदानेन । ५ ख. ग. °स्विनीप्रसङ्गेन प्र° । ६ ख. ग. काञ्चनम् । ७ ख. घ. °प्याद्वं च । ८ घ. °शानना । ९ क. घ. °क्षणः । ह । १० च. ग. मूत्राधा । ११ ख. ग. वाद्गुदस्त । १२ ख. ग. कमल्ला । १३ क. घ. °रक्षद्वृक्षशृङ्गीशकटघातिनः । भृ ।

**च्यार्जीन्द्रिमजभूपालचीरवैरिन्द्रकाहताः । काष्ट्रशल्यमृता ये च शौचसंस्कारवर्जिताः** ॥२॥ विषृचिकाश्रकवर्ळद्वातीसारतो मृताः । शाकिन्यादिग्रहेर्प्रस्ता विद्युत्पातहताश्र ये ॥ ३ ॥ अस्पृत्रमा अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवार्जिताः । ये च त्रिंशत्पकारैश्च नाऽऽम्न-वन्ति मति मृताः ॥४॥ पित्राद्याः पिण्डभाजः स्युख्नयो लेपभुजस्तथा । ततो नान्दी-मुखाः भोक्तास्योऽप्यश्रुमुखास्त्रयः॥५॥ द्वादशैते पितृगणास्तर्पिताः संततिप्रदाः। मति-हीनाः सुतादीनां संतति नाक्यन्ति ते ॥ ६॥ दश व्याघादिनिहता गर्भै निघन-न्त्यमी कमात् । द्वादशास्त्रादिनिहता आकर्षन्ति च बालकम् ॥ ७ ॥ विषादिनिहता घ्नन्ति दशसु द्वादशस्विप । वर्षेकवालकं कुर्यादनपत्योऽनपत्यताम् ॥ ८ ॥ व्याघ्रेण . इन्यते जन्तुः कुमारींगमनेन च । विषदश्रैव सर्पेण गजेन नृर्पंदुःखकृत् ॥ ९ ॥ राज्ञा राजकुमारध्नश्रीरेण पश्चित्रंसकः । वैरिणा मित्रभेदी च वकद्वतिर्वृकेण तु ॥ १०॥ गुरुघाती च शब्यायां मत्सरी शौचवार्जितः । द्रोही संस्काररहितः शुना निपेक्षहा-रकः ॥ ११ ॥ नरो विहन्यतेऽरण्ये सूकरेण च पाक्षिकः । अभिभिः कृत्तवासाश्र क्रिमेणा च निक्तन्तनः ॥ १२ ॥ शृङ्गिणा शंकरद्रोही शकटेन च सूचकः । भृगुणा मेदिनीचौरो विह्वना यज्ञहानिकृर्त् ॥ १३ ॥ दवेन दक्षिणाचोरः शस्त्रेण श्रुतिनि-न्दकः । अञ्चना द्विजानिन्दाकृद्विषेण कुमतिपदः ॥ १४ ॥ उद्घन्धनेन हिस्सः स्यातसेन तुर्भेदी जलेन तु । \* दुमेण राजदन्तिहृद्वीसारेण लौहृहृत् ॥ १५ ॥ × गोग्रासहृ-द्धिपृचिक्या कक्छेन द्विजाबहृत् । भ्रमेण राजपत्नीहृद्विसारेण निष्क्रियः ॥१६॥ भाकिन्यार्थेश्व भ्रियते स्वदर्शकार्यकारकः । अनध्यार्थेष्वभीयाना भ्रियन्ते विद्युता तथा ॥ १७ ॥ अस्पृहयस्पर्शसङ्गी च वान्तमाश्रित्य शास्त्रहृत । पतितोऽपत्यविकेती अनपत्यो द्विजान्नहृत् ॥ १८ ॥ अय तेषां क्रमेणैव पायश्चित्तं विधीयते । = विक्रेता घातकश्चेव द्वावेती तुलया वृती ॥ १९ ॥ घातकश्चेव हव्यायां रोष्णि रोष्णि (१) च विक्रयी । कारयेन्निष्कमात्रं तु पुरुषं प्रेतरूपिणम् ॥ २० ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धं न विद्यते क. घ. पुस्तकयोः । × इतः प्रमृति निष्किय इत्यन्तं न विद्यते ख. ग. पुस्त-क्योः । = एतदाद्यर्धद्वयं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ ख. °प्राहिंग° । २ क. घ. °लञ्जमतोऽसा° । ३ क. घ. पुण्यव° । ४ ख. ग. °ताः । पश्चिति । ५ क. घ. पुण्यव° । ४ ख. ग. °ताः । पश्चिति । ५ क. घ. चि. दि । ६ ख. ग. °प्दुष्टक् । ७ क. कृत्तिभिः कृतनाशश्च दमेन च निकृत्वरः । शृ ।८ क. घ. °त्। दारुणा चौरोऽखे । ९ ख. ग. °ते सदर्पकार्य । १० क. ख. °येऽप्यधीयानो म्नियते वि । ११ क. घ. कृत्वर्यमध्यस्थवङ्गी च भ्रान्तिहृद्दुष्टशास्त्रकृत् । १२ ख. ग. °तो मद्वि । १३ ख. ग. °ताऽनपस्यो द्वि । वस्तिहृद् । १४ क. घ. विशुद्धये । वि ।

चतुर्श्वजं दण्डहस्तं महिषासनसंस्थितम् । पिष्टैः कृष्णितिलैः कुर्यात्पिण्डं प्रस्थप्रमा-णतः ॥ २१ ॥ मध्वाज्यशक्तरायुक्तं स्वैर्णदृण्डेन संयुतम् । अकालमूलं कलशं पञ्च-पह्नवसंयुतम् ॥ २२ ॥ कृष्णवस्नसमाच्छन्नं सर्वौषधिसमन्वितम् । तस्योपरि न्यर्से-देवं पात्रं घान्यफलैर्युतम् ॥ २३ ॥ सप्तर्घारं च कलकां तर्त्रं तत्संमुखं न्यसेत् । कुम्भो-परि च विन्यस्य पूजयेत्मेतरूपिणम् ॥ २४ ॥ कुर्यात्पुरुषसूक्तेन पैत्यहं दुग्धतप्-णम् । षडङ्गांश्र जपेद्रुदान्कलशे तत्र वेदवित् ॥ २५ ॥ यमसूक्तेन कुर्वीत जपपूजा-दिकं तथा । गायत्र्याश्चेत्र कर्तव्यो जपः स्वात्मविशुक्षये ॥ २६ ॥ ग्रह्मान्तिकपूर्व च दशांशं जुहुयाचिछैः । अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम् ॥ पदद्यात्पितृती-र्थेन पिण्डमन्त्रमुदीरयेत् ॥ २७ ॥ इमं तिल्लमयं पिण्डं मधुसर्पिःसमन्वितम् । ददामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम् ॥ २८ ॥ सज्ञान्कृष्णकल्यां स्तिलपात्रसमन्वि-तान्। द्वादँश भेतमुद्दिस्य दद्यादेकं च विष्णवे॥ २९॥ ततोऽभिषिश्चेदाचार्यो दंपती कलकोदकैः। र्ज्ञची रक्ताम्बरधरो मन्त्रेर्वरुणदेवतैः ॥ ३० ॥ यजमानस्ततो दद्यादाचार्याय स दक्षिणाम् । ततो नारायणबल्धिः कर्तव्यः शास्त्रनिश्रंयैः ॥ ३१ ॥ एष साधारणविधिरगतीनामुदाहुतः । विश्वेषस्तु पुनर्ज्ञेयो व्याद्रीनहतेष्विप ॥३२॥ व्याघ्रेण निहते प्रेते परकन्यां विवाहयेत् । सर्पर्देशे नागबर्छिर्देयः सैर्वेषु काञ्चनम् ॥ ३३ ॥ चतुर्निष्कमितं हेमगजं दद्याद्गजैहेते । राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुषं तु हिरं ण्मयम् ॥ ३४ ॥ चौरेण निहते धेतुं वैरिणा निहते दृषम् । द्वकेण निहते द्याद्यथा-शक्ति च काश्चनम् ॥ ३५ ॥ भय्यामृते पदातव्या भय्या तूळीसमन्विता । निष्क-मात्रं सुर्वेर्ण तु विष्णुना सैंपधिष्ठिता ॥ ३६ ॥ शौचहीने मृते चैव द्विनिष्कस्वर्णजं इरिम् । संस्कारहीने च मृते कुर्भारम्पवीतयेत् ॥ ३७ ॥ × शुना इते च निक्षेपं स्था-पयेत्रिजराक्तितः । शूकरेण हते द्यान्महिषं दक्षिणान्वितम् ॥ ३८ ॥ क्रमिभिश्र मृते दधीद्वीघूमासं द्विजायते। शृङ्गिणा च हते दद्यादृषभं वस्त्रसंयुतम् ॥ ३९ ॥ शकटेन मृते दुचाद्द्रव्यं सोपस्करान्वितम्। भृगुपारो मृते चैव पद्चाद्धान्यपर्वतम्।।४०॥ अग्निना निहते कार्यभिन्नदानं स्वयक्तितः। दारुणा निहते चैव कर्तव्या सदने सभा ॥ ४१ ॥

<sup>×</sup> एतदर्भस्थान एतद्वचनं क. घ. पुस्तकयोः-"निष्कत्रयं स्वर्णयुतं दद्यादश्वहताहृतौ । पुनर्हरेरेक्षेत्रपालं स्थापयेनिजशक्तितः " इति ।

१ ख. ग. 'णैकुण्डलसं'। २ क. घ. 'सेद्वंशपा'। ३ ख. ग 'धान्यं तु सफलं तत्र । ४ क. घ. 'त्र सत्सं'। ख. ग. 'तत्सफलं न्य'। ५ क. घ. अमृतं। ६ ख. ग. 'त यमपू'। ५ क. घ. 'दशे प्रेतिनिर्देशं द'। ८ ख. ग. शुचिवरिरायुधधरो। ९ ख. ग. 'श्वयात्। ए'। १० क. घ. व्याप्रेण नि'। १९ क. घ. सार्पेः स-काश्चनः। च'। १२ ख. ग. 'वर्णस्य वि'। १३ क. घ. सह तिष्ठता। १४ ख. ग. 'मारं च विवाहये'। १५ क. घ. व्याष्ट्र'। १६ ख. ग. 'ते द्यादुपानहं स्वशक्तिः। द्वेन नि'।

शक्षेण निहते द्यान्मिहिषीं दक्षिणान्विताम्। अश्मना निहते द्यात्सवत्सां गां पयिस्वनीम् ॥ ४२ ॥ विषेण च मृते द्यान्मिदिनीं हेमनिर्मिताम् । उद्घन्यनमृते चापि प्रद्द्याद्वां पयिस्विनीम् ॥४३॥ मृते जलेन वरुणं हैमं द्यांद्द्विनिष्किकम् । \* दृक्षं दृक्षहते द्यात्सीवर्णं स्वर्णसंयुतम् ॥४४॥ अतीसारमृते लक्षं सावित्र्याः संयतो जपेत् ।
शाकिन्यादिमृते चैव जपेदुद्रं यथोचितम् ॥ ४५ ॥ + विष्विकामृते स्वादु भोजयेच
शतं द्विजान् । तिल्लघेनुः प्रदात्व्या कण्डेऽन्नकवल्लेमृते ॥ ४६ ॥ कासरोगमृते वाऽपि
कृच्छ्राब्दिकव्रतं चरेत् । विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत् ॥४७॥ अस्पर्शे च
मृते कार्यं वेदपारायणं तथाँ । सच्छास्त्रपुस्तकं द्यौद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते ॥४८॥ पार्तित्येन मृते कुर्यात्पाजापत्यां बोह्या । मृते वाऽपत्यरहिते कृच्छ्राणां नवितं चरेत् ॥४९॥
× निष्कत्रयमितस्वर्णं द्यादृश्वं ह्याहते । कपिना निहते द्यात्किपं कनकिनिर्मितम् ॥ ५० ॥ केश्वरोगमृते चापि अष्टो कृच्छ्रान्समाचरेत् । एवं कृते विधानेन
विद्ध्यादौर्ध्वदैहिकम् ॥ ५१ ॥ ततः पेतत्विनर्मुक्ताः पितरस्तर्पितास्तथा । द्युः
पुत्रांश्व पोत्रांश्व आयुरारोग्यसंपदः ॥ ५२ ॥ = इति शातातप्रभोक्तो विपाकः
कर्मणामयम् । शिष्याय शरमङ्काय विनयात्परिपृच्छते ॥ ५३ ॥

इति श्रीशातातपीये कर्माविपाकेऽगतिप्रायश्चित्त-निरूपणं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( समाप्तेयं भातातपसमृतिः )।

<sup>\*</sup> सार्धे वचनं न विद्यते क. घ. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य वर्तं चरेदिखन्तं ख. ग. पुस्तकयोः नीस्ति । x एतत्सार्धे वचनं नास्ति क. घ. पुस्तकयोः । = नैतद्वचनं क. घ. पुस्तकयोः ।

९ ख. ग. °द्यात्त्रिनि । २ क. घ. °था । सञ्चास्त्र । ३ क. घ. °द्यादन्यस्पर्शस्तोमृते । पा । ४ क. घ. पतितेन । ५ ख. ग. °पत्यानि षो °।

## संवर्तस्मृतिः ।

संवर्तमेकमासीनं सर्ववेदाङ्गपारगम् । ऋषयस्तमुपागम्य पत्रच्छुर्धर्मकाङ्क्षणः ॥ १ ॥ भगव्रश्योतुमिच्छाँमो द्विजानां धर्मसाधनम् । यथावद्धर्पमाचक्ष्व शुभाशुभाँववेच-नम् ।। २ ॥ व।मदेवादयः सर्वे तं पृच्छन्ति महौजसम् । तानब्रवीन्मुनीन्सर्वीन्भी-तात्मा श्रुयतामिति ॥ ३ ॥ स्वभावाद्विचरेद्यत्र कृष्णसारः सदा मृगः । धर्मदेशः स विद्वेयो द्विजानां धर्मसाधनम् ॥ ४ ॥ उपनीते द्विजो नित्यं गुँरवे हितमाचरेत् । स्रगन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विवर्जयेत् ॥ ५ ॥ संध्यां प्रातः सनक्षत्राष्ट्रपासीत यथाविधि । सादित्यां पश्चिमां संध्यामधीस्तिमतभास्करे ॥ ६ ॥ तिष्ठनपूँवी जपं कुर्यीत्सावित्रीमकेदरीनात् । आसीनः पश्चिमां संध्यां सम्यगृक्षविभावनात् ॥ ७ ॥ अधिकार्य च क्ववींत मेघावी तदनन्तरम् । ततोऽधीयीत वेदं तु वीक्षमाणो गुरो-र्श्वसम् ॥ ८ ॥ प्रणवं प्राक्ष्ययुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम् । गायत्रीं चाऽऽनुपूर्वे (व्यें)-ण ततो बेदं समारभेत् ॥ ९ ॥ इस्ती तु संयती धार्यी जानुभ्याम्रपरि स्थिती । गुरोरनुपतं कुर्यात्पठमान्यमतिर्भवेत् ॥ १० ॥ साथं प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा वर्ता । निवेद्य गुरवेऽश्वीयात्पाङ्मुखो वाग्यतः शुचिः ॥ ११ ॥ सायं पातर्द्विजाती-नामभनं श्रुतिचोदितम् । नान्तरा भोजनं कुर्याद्धिरीत्रसमो विभिः ॥ १२ ॥ आचम्यैव तु भुञ्जीत भुक्तवा चोषस्पृशेद्द्विजः । अनाचान्तस्तु योऽश्रीयात्प्रा-यश्चित्तीयते तु सः ॥ १३ ॥ अनाचान्तः पिबेद्यस्तु योऽपि मक्षयेद्द्विजः । गायञ्यष्टसहस्रं तु जपं कुर्वन्विशुध्यति ॥ 11

१ ग. घ. च. °सीनमात्मविद्यापरायणम् । २ घ. च. °च्छामः श्रेयस्कामा द्विजीत्तमाः । य°। ग. °च्छामः श्रेयस्कर्म द्विजीत्तमा । य°। ३ क. °विमोचन । ४ ग. °वें तमपुच्छन्मही । ५ घ. छ. °धनः । उ°। ६ घ. च. गुरोस्तु हि । ७ ग. घ. च. ॰न्पूर्वाञ्चपं । ८ घ. च. ॰र्योद्ब्रह्मचारी समाहितः । आ°। ९ ग. घ. च. °ध्यां जपं छुर्योदतन्द्रितः । अ°। १० ग. घ. ङ. °स्तौ सुसं । ११ घ. च. ॰तुकृतं कु । १२ क. इ. °म्रार्ति कु । १३ ख. घ. च. ब्रिनोहि । १४ ख. इ. दोत्री समाहितः । अप । १५ ग. पं कृत्वा वि ।

अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठुन्मुक्तशिखोऽपि वा । विना यज्ञोपवीतेन त्वाचान्तोऽप्यशु-चिर्भवेत् ॥ १५ ॥ आचामेद्रह्मतीर्थेन त्वो( चो )पवीती ह्युदङ्गुखः । उपवीती द्विजो नित्यं प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचिः ॥ १६ ॥ जले जलस्थश्राऽऽचार्मैत्स्थलाचान्तो बहिः शुचिः । बहिरन्तःस्य आचान्त एवं शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ १० ॥ आ मणिबन्धा-द्स्तौ च पादावद्भिविंशोधयेत् \*। परिमृज्य द्विरास्यं तु द्वादशाङ्गानि च स्पृशेत् ॥ १८ ॥ स्नात्वा पीत्वा तथा क्षुत्वा भुक्त्वा स्पृष्टा द्विजोत्तमः । अनेन विधिना सम्यगाचान्तः शुचितामियात् ॥ १९ ॥ शूद्रः शुध्यति हस्तेन वैश्यो दन्तेषु वारिभि: । × कण्डागतैः क्षत्रियस्तु आचान्तः शुचितामियात् ॥ २० ॥ आसनारूढपादश्च कृतावसिक्यकस्तथा । आरूढपाँदुको वाऽपि न शुध्यति कदाचन ।। २१ ॥ उपासीत न चेत्संध्यामग्निकार्यं न वा कृतम् । गायत्र्यष्टसहस्रं तु जपे-त्स्नात्वा समाहित: ॥ २२ ॥ सूतकान्नं: नवश्राद्धं मासिकानं तथैव च । ब्रह्मचारी तु योऽश्लीयात्रिरात्रेणैव ग्रुध्यति ॥ २३ ॥ ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्स्त्रियं कामप्रपी-डित: । पाजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमर्थं त्वेकं सुयन्त्रित: ।। २४ ॥ ब्रह्मचारी तु योऽश्री-यान्मधुमांसं कथंचन । प्राजापत्यं तु कृत्वाऽसौ मौझीहोमेन शुध्यति ॥ २५ ॥ निर्वपेतु पुरोदाशं ब्रह्मचारी तु पर्वणि । मन्त्रैः शाकलहोमाङ्गैरयावाज्यं तु होमयेत् ॥ २६ ॥ ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शुक्रमात्मनः । अवकीर्णित्रतं क्रुयीत्स्नात्वा ज्ञाध्येदकामतः ॥ २७ ॥ त्रिक्षाटनमाँटित्वा तु स्वस्थो ह्येकान्नमश्चते । अस्नात्वा चैव यो भुङ्क्ते गायञ्यष्टशतं जपेत् ॥ २८ ॥ शूद्रहस्तेन योऽश्रीयात्पानीयं वा पिवैत्कचित् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ २९ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्वयनमधिकं ग. घ. च. पुस्तकेषु—"अज्ञब्दाभिरनुष्णाभिः सवर्णरसगन्धिभिः । हृद्रताः भिरफेनाभिक्षिश्चतुर्वोऽद्भिराचमेत्" इति । × न विद्यत एतदाद्यर्धद्वयं क. घ. इ. च. पुस्तकेषु ।

१ ग. च. °िषिद्विंजः। आ°। २ ग. °मेझाह्य°। ३ क. ङ. °मेजला°। ४ ग. घ. छ. °पादको। ५ ग. °थवैकं सुमन्त्रि°। ६ घ. च. °मकृत्वा। ७ घ. बेद्द्विजः। अ°।

शुष्कं पर्धुषितोच्छिष्टं भुक्त्वाऽत्रं केशदूषितम् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ।। ३० ॥ दिवा स्विपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथंचन । स्नात्वा सूर्य समीक्षेत गायत्र्यष्ट्यतं जपेत् ॥ ३१ ॥ एष धर्मः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम् । एवं संवर्तमानस्तु पामोति परमां गतिम् ॥३२॥ अतो द्विजः समावृत्तः सवणी स्निय-मुद्रहेत्। कुले महति संभूतां लक्षणस्तु समन्विताम्॥ ३३ ॥ ब्राह्मणैव विवाहेन शिल-रूपगुणान्विताम् । अतः पश्च महायज्ञान्कुर्योदहरहिंजः ॥ ३४॥ न हापयेतु तान्सक्तः श्रेयस्कामः कॅथंचन । हानि तेषां तु कुर्वात सदा मरणजन्मनोः ॥ ३५ ॥ विमो द्शाहमासीत दानाध्ययनवार्जितः । क्षत्रियो द्वादर्शाहानि वैश्यः पश्चद्शैव तु ॥ ३६ ॥ ज्ञूदः ज्ञुध्यति मासेन संवर्तवचनं यथा । प्रतायान्नं जले देयं स्नात्का तहोर्जनैः सह ॥ २७ ॥ मथमेऽह्मि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेऽहाने कर्त-व्यमस्थिसंचयनं द्विजैः ॥३८॥ ततः संचयनादृर्ध्वमङ्गस्पर्शो विधीयते।चतुर्थेऽहनि विप्रस्य षष्ठे वे क्षत्रियस्य च ॥ ३९ ॥ अष्टमे दशमे चैव स्पर्शः स्याद्वैश्यशृद्रयोः। जातस्यापि विधिर्देष्ट एष एव मनीषिभिः ॥ ४० ॥ दश्वरात्रेण शुंध्येत वित्रो वेद-विवर्जितः । जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते ॥ ४१ ॥ भारता ग्रुध्येषशा-हेन स्नीनाचु स्पर्शनं पितुः । होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फल्लेन वा ॥ ४२ ॥ पश्चयज्ञविधानं तु नृ कुर्योनमृत्युजन्मनोः । दश्चाहानु परं सम्यग्विपोऽधीयीतं धर्म-वित् ॥ ४३ ॥ दानं तु विविधं देयमशुर्भीनां विनाशनम् । यद्यदिष्टतमं लोके यर्षी-स्य दियतं भवेत् ॥ ४४ ॥ तत्तद्वुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्रव्याणि घान्यानि सुबद्द्नि च ॥ ४५ ॥ समुद्रजानि रत्नानि नरो विगतकस्मषः । दत्त्वा गुर्णाढ्यविष्ठाय महतीं श्रियमाप्तुयात् ॥ ४६ ॥ गन्धमाभरणं माल्यं यः प्रय-च्छति धर्मवित् । स सुगन्धः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४७॥ श्रोत्रियाय कुळीनीयाभ्यार्थने हि विशेषतः। यहानं दीयते भक्त्या तद्भवेत्सुमहत्फ(हाफ)-छम् ॥ ४८ ॥

इतः परमेतद्वचनं ग. घ. पुस्तकयोः—"श्दाणां भाजने सुक्त्वा सुक्त्वा वा भिन्नभाजने । अहोरात्रो॰
 षितो भृत्वा पद्मगन्येन शुघ्यति" इति ।

१ क. च. °सिनः । ए° । २ स. अथ द्विजोऽभ्यनुङ्गातः स° । ३ ग. च. °म् । पश्चयङ्गविधानं च कुर्या° । ४ ख. ग. कदाचन । ५ घ. हापनं तस्य कुर्याच से । ६ ग. °शाहेन ने° । ७ ग. च. प्रेतस्य तु जलं दे° । ८ ग. च. °प्रवैनिहः । प्र° । ९ ग. घ. च. शुध्यन्ति नैश्वदेनिवर्जिताः । आ° । ९० छ. मातुः शुद्धिद्शा° । ९९ ग. घ. च. स्नातस्य स्प° । ९२ ग. घ. च. होमस्तत्र तु कर्तन्यः शुः । ९३ ग. °नं च निधिना दे° । ९४ ग. °भान्तकरं शुभम् । ९५ ग. °चापि द्यितं ग्रहे । त° । ९६ छ. °गाय नि° । ९७ ग. ष. °नाय त्वर्षि° ।

आहुय श्रीलसंपनं श्रुतेनाभिजनेन च । शुचि विषं महाप्राज्ञं हन्यकन्यैस्तु पूज्येत H 8९ II नानाविधानि द्रव्याणि सारवन्ती सितानि च । श्रेयस्कामेन देयानि तदे-बाईंड्यमिन्छता ॥ ५० ॥ वस्रदाता सुवेषः स्याद्र्यदो रूपमेव च । हिर्ण्यदः स-मृद्धि च तेजशाऽऽमुश्र विन्दति ॥ ५१ ॥ भूताभयप्रदानेन सर्वकामानवाप्तुयात् । दीर्घमायुश्र छभते सुस्ती चैव सदा भवेत् ॥ ५२ ॥ घान्योदकपदायी च सिर्पिदेः सुस्तमेथते । अर्छकृत्य त्वलंकारदाताऽऽमोति महत्फलम् ॥ ५३ ॥ फलमूलानि . विश्वाय क्षमकानि विविधानि च । सुरभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा पाइक्तु जायते ॥ ५४ ॥ ताम्बूळं चैव या दद्याद्वाह्मणेभ्यो विचक्षणः । मेथावी सुभगः पाक्नो दर्श-नीयश्र जायते ॥ ५५ ॥ पादुकोपानही छत्रं शयनान्यासनानि च । विविधानि च यानानि दर्स्वा द्रव्यपातिर्भवेत् ।। ५६ ॥ दद्याद्यः शिशिरे त्वश्रिं बहुकाष्टं मयत्नतः। कासाबिदीक्षिं पाइत्वं रूपं सीभाग्यमाप्तुयात् ॥ ५७ ॥ औषधं स्नेहमाहारं रोगिणां रोगक्कान्तये । दत्त्वा स्याद्रोगरहितः सुली दीघीयुरेव च ॥ ५८ ॥ इन्धनानि च यो द्वाद्विमेभ्यः शिक्षिरागमे । नित्यं जयवि संग्रामे श्रिया युक्तस्तु द्वीप्यते ॥ ५९ ॥ अछंक्रत्य तु यः कन्यां वराय सहशाय वै । ब्राह्मेण तु विवाहेन दशाचां बु सुपृत्रिताम् ॥ ६० ॥ स कन्यायाः श्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम् । साधुवाई स वै सद्भिः कीर्ति प्रामोति पुष्कछाम् ॥ ६१ ॥ ज्योतिष्टेःभातिरात्राणां ऋतं ऋत-गुणीकृतम् । पामोति पुरुषो दत्त्वा होपमन्त्रेश्च संस्कृताम् ॥ ६२ ॥ तां दत्त्वा तु षिता कन्यां भूषणाच्छादनाश्चनैः । +पूजयेत्स्वर्गमामोति नित्यम्रत्सवद्वद्धिषु ॥ ६३॥ रोमकाछे तु संगाप्ते सोमो भुङ्क्तेऽथ कन्यकाम् । रजो दृष्टा तु गन्धर्वाः कुचै। दृष्टा तु पावकः ॥ ६४ ॥ अष्टवर्षा भवेद्गीरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत कर्ष्ट्व रजस्वला।। ६५ ॥ माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । वयस्ते बरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम् ॥ ६६ ॥

<sup>+</sup> एतद्रभस्थानेऽयं पाठो ग. घ. च. पुस्तकेषु-"दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति पूजितस्तु सुरादिषु" इति ।

तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् । विवाहो ह्यष्टवर्षीयाः कन्यायास्तु प्रश्न-स्यते ॥ ६७ ॥ \* तैलामलकदाता च स्नानाभ्यङ्गप्रदायकः । नरः पत्हृष्टमासीत सुभगश्चोपजायते ॥ ६८ ॥ अनड्वाही तु यो दर्घाद्द्विजे सीरेण संयुती । अर्छ-कृत्य यथाशक्त्या(कि) धूर्वहौ शुभलक्षणौ ॥ ६९ ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वकाम-समन्वितः । वर्षाणि वसते स्वर्गे रोमसंख्याप्रमाणतः ॥ ७० ॥ धेनुं च यो द्विजे दद्यादलंकृत्य पयस्विनीम् । कांस्यवस्त्रादिभिर्धुक्तां स्वर्गलोके महीयते ॥ ७१ ॥ भूमिं सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारंगे । गां दत्त्वाऽर्घपसूतां च स्वर्गछोके महीयते ॥ ७२ ॥ यावन्ति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः। नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गः लोके महीयते ॥ ७३ ॥ यो ददाति शके रौष्येहेंमगृङ्गीमरोगिणीम् । सवत्सां वाससा वीतां सुक्षीलां गां पयस्विनीम् ॥ ७४ ॥ तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सा-र्यां दिवं गतः । तार्वेन्ति वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ॥७५॥ यो ददाति बळीवर्दमुक्तेन विधिना ग्रुभम् । अर्व्यङ्गं गोपदानेन दत्तं दशगुणं फलम् + ॥७६॥ अग्रैरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूवैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । स्रोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात् ॥ ७७ ॥ सर्वेषामेव दानानामे-कजन्मानुगं फलम् । हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम् ॥ ७८ ॥ अमदस्तु भवेत्रित्यं सुतृप्तो निभृतः सदा । अम्बुदस्तु सुखी नित्यं सर्वकर्ष-(काम )समन्वितः ॥ ७९ ॥ सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम् । सर्वेषामैव जन्तूनां यतस्तर्ज्जीवितं परम् ।। ८० ।। यस्मादन्नात्प्रजाः सर्वाः कल्पे कल्पेऽसृज-त्मग्रः । तस्मादन्नात्परं दानं विद्यते न हि किंचन ॥ ८१ ॥ अन्नाङ्कृतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशयः ॥ ८१ ॥ मृत्तिकां गोशकुइर्भानुपर्वीतं तथोत्तरम् । दस्वा गुर्णांदचिविषाय कुले महति जायते ॥८२ ॥ मुखवासं तु यो दद्यादन्तधावनमेव च ।

<sup>\*</sup> एतद्वचनस्थानेऽयं पाठो ग. घ. पुस्तकयोः—''तैलमस्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्गं ददाति थः। प्रह्यद्र-मानसो लोके सुखी चैव सदा वसेत् " इति । + इतः परमेतद्वचनमधिकं ग. पुस्तके—''जलदस्तृप्तिमतुलां वितृप्य सर्ववस्तुषु । अन्नदः सुखमाप्रोति सुतृप्तः सर्ववस्तुषु" इति ।

<sup>9</sup> ग. °द्यात्कीलसी° । २ ग. घ. वसित । ३ क. इ. द्विजो । ४ ग. ° नि आरोप्याणि । ५ ग. °वद्वर्षः सहस्राणि स । ६ ख. ग. इ. °व्यङ्गगो° । ७ ग. °न फलाइश° । ८ ग. घ. व. °नं न भूतं न भविष्यति । अन्नदानात्परं दानं वि° । ९ ग. °णाग्यवि° । ९० क. °ते । सुखं वा° । इ. °ते । सुखंवा° ।

शुचिगन्धसमायुक्ती वाक्पटुः स सदा भवेत् ॥ ८३ ॥ पादशीचं तु यो दद्या-त्तथा च गुद्धिङ्कःयोः । यः प्रयच्छति विपाय शुद्धवुद्धिः सदा भवेत् ॥ ८४ ॥ औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्गं प्रतिश्रयम् । यः प्रयच्छति रोगिभ्यः सै भवेद्व्याः थिवार्जितः ॥ ८५ ॥ गुडमिश्चरसं चैव छवणं व्यञ्जनानि च । सुरभीणे च पाँनानि दत्त्वाऽर्रयन्तसुखी भवेत्।। ८६ ॥ दानैश्च विविधैः सम्यक्पळमेतदुदाहु-तम् । विद्यादानेनं सुमातिर्वसालोके महीयते ॥ ८७ ॥ अन्योन्यार्क्रप्रहा विशा अन्योन्यप्रतिपूजिकाः । अन्योन्यं प्रतिगृह्णन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ८८ ॥ दाना-न्येताति देयानि तथाऽन्यानि विशेषतः । दीनान्धकृपणार्थिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ८९ ॥ ब्रह्मचारियतिभ्यश्च वपनं यस्तु कारयेत् । नखकर्मादिकं चैव चक्षुष्मा-आयते नरः ॥ ९० ॥ देवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याश्चतुष्पथे । मेधावी ज्ञानर्तः-पत्रश्रुष्मान्स सदा भवेत्। (९१।। नित्ये नैमि। त्तिके काम्ये तिलान्दत्त्वा स्वज्ञक्तितः। मजाबान्पश्चमांश्रेव धनवाञ्चायते नरः ॥ ९२ ॥ यो यदाऽभ्यर्थितो विभैर्यद्यत्संप्रति-पादयेत् । तृणकाष्टादिकं चैव गोपदानसमं भवेत् ॥ ९३ ॥ 🛊 भ विस्मयीत तपसा न यद्गेनानृतं वदेत् । अपवदेत्र विपस्य न दीनं परिकीर्तयेत् ॥ ९४ ॥ यद्गोऽनृतेन सरति तपः सरति विस्मयात् । आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ ९५ ॥ चत्वार्येतानि कर्माणि संध्यायां वर्जयेद्बुधः । आहारं मैथुनं निद्रां तथा संपाठमेव च ॥ ९६ ॥ आहाराज्जायते व्याधिर्भर्भो वै रौद्र( द्रो ) मैथुनात् । निद्रातो जायतेऽ-छक्षीः संपाठादायुषः क्षयः ॥ ९७ ॥ ऋतुमतीं तु यो भार्यी संनिधी नोपगच्छति। तस्या रजिस तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ ९८ ॥ कृत्वा गृह्याणि कर्माणे स्वभा-र्यापोर्थेणे रतः । ऋतुकालाभिगामी च नामोति परमां गर्तिम् ॥ ९९ ॥ उषित्वैवं गृहे विभो द्वितीयादाश्रमात्परम् । वलीपालितसंयुक्तस्तृतीयं तु समाश्रयेत् ॥ १००॥ वनं गच्छेत्रतः प्राज्ञः सभार्यस्त्वेक एव वा । गृहीत्वा चाग्निहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत् ॥ १०१ ॥ कुर्याचैव पुरोडाशं वन्यैमें ध्येथयाविधि । भिक्षां च भिक्षवे द्याच्छाकमूरुफलादिभिः ॥ १०२ ॥

<sup>\*</sup> इतःप्रभृति शेरत इत्यन्तप्रन्थो ग. घ. च. पुस्तकेषु न विद्यते ।

कुर्यादध्ययनं नित्यमग्निहोत्रपरायणः। इष्टिं च पार्वणीयां तु पृक्कर्यात्प्रतिपर्वसु॥१०३॥ जित्वैवं वने विप्रो विधिज्ञः सर्वेकर्मसु । चतुर्थमाश्रमं गच्छेज्जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १०४ ॥ अग्निमात्मिन संस्थाप्य द्विजः प्रवाजितो भवेतु । वेदाम्यासरतो नित्यमा-त्मविद्यापरायणः ॥१०५॥ अष्टी भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्त पश्च वा। अद्भिः प्रक्षार्स्य ताः सर्वा भुज्जीत सुसमाहितः ॥ १०६ ॥ अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत भुक्तवान् । एकाकी चिन्तये नित्यं मनोव।कार्यकर्मभिः ॥ १०० ॥ मृत्युं च नामि-नन्देत जीवितं वा कथंचन।काछमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते॥ संसेव्य चाऽऽ-श्रमान्सर्वाञ्जितक्रोघो जितेन्द्रियः ॥ १०८ ॥ ब्रह्मलोकमवामोति वेदशास्त्रार्थविद्द्वि-जः । आश्रमेषु च सर्वेर्षुं पोक्तोऽयं पाक्षिको विधिः ॥ १०९ ॥ **\* अतः परं प्रव**-क्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम् । ब्रह्मन्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ ११० ॥ महापातिकनस्त्वेते तत्संयोगी च पश्चमः। ब्रह्मघ्नस्तु वनं गच्छेद्वालवासा जटी घ्वजी ॥ १११॥ वन्यान्येव फल्लान्यश्चनसर्वेकामविवर्जितः । भिक्षार्थौ विचरेद्भामं वन्यैर्यदि न जीवति ॥ ११२ ॥ चातुर्वर्ण्ये चरेङ्कैसं खट्वाङ्गी संयर्तः सदा । भिक्षास्त्वेवं समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः ॥११३॥ वनवासी स पापः स्यात्सदाकाळमतन्द्रितः। रूर्यं।पयेन्मुच्यते पापाद्वसद्दा पापकृत्तमः ॥११४॥ अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दवर्तं चरेत्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वभूतहिते रतः॥ ११५॥ ब्रह्महत्यापनोदाय ततो म्रुच्येत किल्विषात् । अतः परं सुरापस्थै निष्कृतिं श्रोतुमईथ ।। ११६ ।। गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजे।-त्तमैः ॥११७॥ सुरापस्तु सुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षैकः । गोमूत्रमग्निवर्ण वा गोमयं वा तथाविधम् + ॥ ११८ ॥ घृतं वा त्रीणि पेयानि सुरापो व्रतमाचरेत् । मुच्यते तेन पापेन पायश्चित्ते कृते सति ११९॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके-" अथाभिवक्ष्ये पापानां प्रायित्रतं यथाविधि " इति । + इतः परमेतदिधिकं ग. पुस्तके-" षण्मासादिधिकं वाऽपि पूर्वोक्तव्रतमाचरेत् । महापातिकसंयोगे ब्रह्महत्यादि-भिनेरः " इति ।

१ क. ख. इ. च °िष्टं पार्वायणी । २ ग. च. विवस्तुषु । च । ३ ग. घ. व्च्छेद्धतहोमो जि । ४ ग. घ. च े क्स्य तस्त्र्वे मु । ५ ग. व्यसंयुतः । मृ । ६ ग. व्षु ह्यक्तः प्रासिङ्गको । घ. च व पु ह्यक्तः प्राप्तिको । ७ ख. ग. व्च्छेद्धरुकवा । ८ क. ख. देहैश्यं ख । ९ ग. घ. व. व्तः पुमान् । भैशं चैव स । १० ग. घ. च. व्यक्तेव तत्पापं ब्रह्मझः(हां) पापकृत्ररः । अ । ११ ग. व्स्य प्रवश्यामि विनिष्कृतिम् । श्रोतुमिच्छत भो विप्रा वेदशास्त्रानुरूपिकाम् । गी । १२ ग. घ. द्विजैः सदा । सुराप । १३ क. गः क्षकम् । गो ।

अरण्ये वा वसेत्सम्यक्सर्वेकामविवर्जितः । चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापव्रतमादि-शेत् ॥ १२० ॥ एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदिति न संशयः । मद्यभाण्डोदकं पीत्वा पुनः संस्कारमईति ॥ १२१ ॥ स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्यं स्तेयं राज्ञे निवेदयेत् । ततो मुसलमादाय स्तेनं इन्यात्सक्रकृपः ॥ १२२ ॥ यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेया-द्विमुच्यते । अरण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्महणो त्रतम्।। एवं शुद्धिः हता स्तेये संव-तेवचनं यथा ।। १२३ ॥ गुरुतरुपे **बयानस्तु तप्ते स्वप्यादयो**र्मेये । समास्रिङ्गेतिस्तयं वाऽपि दीप्तां काष्णीयसीकृताम् ॥ १२४ ॥ चान्द्रायणानि वा कुर्याचत्वारि त्रीणि वा द्विजः । मुच्यते च ततः पापात्मायश्चित्ते कृते सति ॥ १२५ ॥ एँभिः संपर्कमायाति यः कश्चित्पापमोहितः। अ तैत्तत्पापविद्युद्धचर्थे तस्य तस्य व्रतं चरेत् ॥ १२६ ॥ क्षत्रियस्य वधं कृत्वा त्रिभिः कृच्छैर्विशुध्यति । कुर्याचैवा-नुरूपेण त्रीणि कुच्छाणि संयतः ॥ १२७ ॥ वैश्यहत्यां तु संप्राप्तः कथंचि-त्काममोहितः । क्रच्छ्रातिक्रच्छ्रौ कुर्वीत स नरो वैश्यघातकः ॥ १२८ ॥ कुर्याच्छूद्रवधे वित्रस्तप्तकुच्छूं यथाविधि । एवं शुद्धिमवामोति संवर्तवचनं यथा । १२९ ॥ गोन्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृति तत्त्वतः शुँभाम् । गोन्नः क्वर्नीत र्संस्थानं गोष्ठे गोरूपसँनिधौ ॥ १३० ॥ तत्रैव क्षितिञ्चायी स्यान्मासार्धं संयतेन्द्रियः । स्नानं त्रिषवणं कुर्यात्रखळोमविवर्जितः ॥ १३१ ॥ सक्तुयावर्कभिक्षाशी पयोदिध-शकुनरः । एतानि ऋमज्ञोऽश्वीयाद्दिजस्तत्पापमोक्षकः + ॥ १३२ ॥ गाँयत्रीं च जपेत्रित्यं पवित्राणि च शक्तितः। × पूर्णे चैवार्धमासे च स वित्रान्भोजयेद्द्विजः ॥ १३३ ॥ भुक्तवत्सु च विषेषु गां च दद्याद्विचक्षणः । व्यीपनीनां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽपि वी ॥ १३४ ॥ भिषङ्मिध्यापचारे च द्विगुणं मोव्रतं चरेत् ॥ १३५ ॥

<sup>\*</sup> इत उत्तरं सार्धे वचनमधिकं ग. च. पुस्तकयोः " घृतं चैव सुतप्तं च क्षीरं वाऽपि तथाविधम् ! संवासरं कणानश्रन्सवेकामविवर्धितः । चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत् " इति । + इतः परमे तदिधिकं ग. पुस्तके — " शुष्यते सार्धमासेन नखलोमविवर्धितः । झानं त्रिषवणं चास्य गवामनुगमस्तथा । एतत्समाहितः कुर्योत्ररो विगतमत्सरः " इति । × अत्र मङ्ग्यन्तरेण पाठो ग. पुस्तके — " तत्रश्चीर्णव्रतः कुर्योद्विप्राणां भोजनं परम् " इति ।

<sup>9</sup> घ. °माचरेत्। २ ग. °स्य राज्ञे शंसेत मानवः। त°। घ. च. °स्य राज्ञे शंसेत्स मानवः। त°। ३ क. एवं सं°। ४ ग. तत्पापस्य वि°। ५ क. श्रुचिः। ६ क. ख. इ. संस्कारं, ७ ग. °संिस्थते। त°। ८ ग. °किपिध्याकप<sup>२</sup>। ९ ग. घ. सावित्रीं। १० ग. व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपि। १९ क. °मा च हतानां। १२ ग. घ. वा। द्विष्ठुणं गोव्रते तस्य प्रायंश्वित्तं विद्युद्धयें। ए°।

एका चेद्रहाभिः काचिदैवाच्छापादिता कचित्। पादं पादं तु इत्यायाश्ररेग्रुस्ते पृथ-क्पृथक् ॥ १६६ ॥ यैन्त्रणे गोचिकित्सार्थे गृहगर्भविमाचने । यदि तत्र विपत्तिः स्यान स पापेन लिप्यते ॥ १३७ ॥ \* औषषं स्नेहमाहारं ददहोब्राह्मणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम् ॥ १३८ ॥ प्रायश्चित्तस्य पादं तु रोघेषु व्रतमाचरेत् । द्वौ पादौ बन्धने चैव पादोनं यैन्त्रणे तथा ॥ १३९ ॥ पाषाणैर्ळेकु-टैर्दण्डैस्तथा शस्त्रादिभिर्नरः । निपातने चरेत्सर्वे प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ १४० ॥ इस्तिनं तुरगं इत्वा महिषोष्ट्रकपींस्तथा । एषां वधे द्विजः कुर्यात्सप्तरात्रमभोजनम् ॥ १४१ ॥ व्याघं श्वानें खँरं सिंहमृक्षं सूकरमेव च । एतान्हत्वा द्विजो मोहाञ्च-रात्रेणैव शुध्यति ॥ १४२ ॥ सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम् । अहो-रात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्वे जातवेदसम् ॥ १४३ ॥ इंसं काकं वैँछाकां च वर्हिकारण्डवा-विष । सारसं चाषभासौ च इत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत् ॥ १४४ ॥ चक्रवाकं तथा क्रौश्चं सारिकाशुकतित्तिरीन् । इयेनगृश्राबुलूकं र्चं पारावतमथापि वा ॥ १४५ ॥ टिट्टिमं जालपादं च कोकिलं कुक्कुटं तथा । ऐँपां वधे नरः कुर्यादेकरात्रमभोजनम् ॥ १४६ ॥ पूर्वोक्तानां च सर्वेषां इंसादीनामशेषतः । अहोरात्रोषितिस्तिष्ठेज्जपन्वे जातवेदसम् ॥ १४७ ॥ मण्डूकं चैव इत्वा च सर्पमार्जीरमूपकम् । त्रिरात्रोपोषित-स्तिष्ठेत्कुर्योद्वाह्मणभोजनम् ॥ १४८ ॥ अनस्थीन्त्राह्मणो इत्वा प्राणायामेन शुध्यति । अस्थिमतां वधे वित्रः किंचिद्दद्याद्विचक्षणः ॥ १४९ ॥ यश्राण्डार्छी द्विजो गच्छेत्क-थंचित्काममोहितः । त्रिभिः कुच्छ्रैस्तु शुध्येत पाजापत्यानुपूर्वकैः ॥ १५० ॥ पुंं श्रहीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपि वा । र्कुंच्छ्चान्द्रायणे तस्य पार्वेने १५१ ।। शैळूषीं रजकीं चैव वेणुचमींपजीविनीर्भूं। परमे स्मते मोहाचरेचान्द्रायणं द्विजो ्रपता व्रतम् II १५२ गत्वा

एतद्वचनस्थानेऽयं पाठो घ. च. छ. पुस्तकेषु—" निशि बन्धनरुद्धेषु सर्पव्याघ्रहतेषु च । अप्तिवि॰ युन्निपातेषु प्रायक्षित्तं न विद्यते " इति ।

१ छ. यन्त्रितायाश्चिकि । २ घ. ङ. भोक्षणे। य । ३ क. ङ. योक्त्रणे। ग. कुट्टने। घ. योक्षणे। ४ ग. °रुंगुडेर्द् । ५ ख दिनत्रयम्। ६ घ. °नं तथा सिंहं वृकं स् । ७ ग. तथा। ८ ग. घ. च. द्विजः कुच्छ्रं ब्राह्मणानां च भोजनम्। स । ९ ग. घ. च. भा मिरात्रोपोषि । १० घ. बकं। १९ ग. च. कपोतकम । १२ ग. घ. एवं पक्षिषु सर्वेषु दिनभेकम । १३ ग. घ. °कैः। पुक्कींग । १४ क. इ. कृत्वा चा । ग घ. कुच्छ्रं चान्द्रायणं त । १५ ग. घ. वनं परमं स्मृतम्। नटीं शैळूषिकीं चैव रजकीं वेषुना । १६ ग. घ. कि ग. घ. भू। गत्वा चान्द्रायणं कुर्योत्तथा चभींपजीविनीम्।

क्षत्रियामथ वैक्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः। तस्य सांतपनः कृच्छ्री भवेत्पापापनो-दनः ॥१५३॥ क्रुंद्रां तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासार्घमेव वा। गोमूत्रयावकाहारो मासार्घेन विशुध्यति ॥ १५४ ॥ विप्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्येन शुध्यति । स्वजनां तु द्विजो गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १५५ ॥ क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमा-चरेत् । नरो गोगमनं कृत्वा कुरीचान्द्रायणव्रतम् ॥ १५६ ॥ मातुलानीं तथा श्वश्रृं सुतां वै मातुल्रस्य च । एता गत्वा स्त्रियो मोहात्पराकेण विशुध्यति ॥ १५७ ॥ गुरोर्दुहितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च। तस्या दुहितरं चैव चरेचाद्रायणं त्रतम् ॥ १५८ ॥ पितृच्यदारगमने भ्रातृभायीगमे तथा । गुरुतस्पत्रतं कुर्यान्निष्कृतिर्ना-न्यथा भवेत् ॥ १५९ ॥ पितृभार्यी समारुह्य मातृवर्ज नराधमः । भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम् ॥ १६० ॥ एतास्तिस्रः स्त्रियो गर्त्वा तप्तक्रच्छ्रं समाच-रेत् । कुमारीगमने चैव व्रतमेतत्समाँदिशेत् ॥ १६१ ॥ पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यो विधीयते । सिवभार्यी समारुह्य श्वश्नृं वा शास्त्रिकां तथा ॥ १६२ ॥ मातरं योऽभि-गच्छेच स्वसारं पुरुषाधमः । न तस्य निष्कृतिं दद्यात्स्वां चैव तनुजां तथा ॥१६३॥ नियमस्थां व्रतस्थां वा योऽभिगच्छेत्स्त्रियं द्विजः । स कुर्यात्प्राकृतं कुच्छ्रं धेतुं दद्या-त्पयस्विनीम् ॥१६४॥ रजस्वछां तु यो गच्छेद्रभिंणीं पतितां तथा । तस्य पापविश्व-द्ध्यर्थमतिक्रुच्छ्रो विधीयते ॥ १६५ ॥ वेक्यां तु ब्राह्मणो गत्वा क्रुच्छ्रमेकं समाचरेत् एवं शुद्धिः समाख्याता संवर्तस्य वचो यथा ॥ १६६॥ कथंचि-द्वाह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वैश्य एव च । गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुध्यति ।।१६७।। शूद्रस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत्कदाचित्काममोहितः । गोमूत्रयावकाहारो मासनेकैने शुध्यति ॥१६८॥ ब्राह्मणी(ण्याः) शूद्रसंपर्के कदाचित्सम्रुपागते । क्रुच्छूचाद्रायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम् ॥ १६९ ॥ चाण्डालं पुँक्कसं चैव श्वपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः स्त्रियो गत्वा कुर्युश्चान्द्रायणत्रयम् ॥ १७० ॥

<sup>9</sup> क. ग. घ. शूर्द्री । २ क. ख. ङ. विप्रामस्वजनां ग°। ३ ग. °पत्थं विधीयते। °स्व°। ४ ग. घ. •ैनीं सनाभि च मातुल्लस्याऽऽत्मजां स्नुषाम् । ए°। ५ च. °रं मातु°। ६ च. °त्वाऽस्यज्ञानाच सकृद्द्विजः। स चरेत्तप्तकृच्ळूं तु ज्ञानाचाद्रायणं व्रतम् । कु°। ७ ख. च. °माचरेत् । ८ ग. घ. च. °पत्यं वि°। ९ च. ते। शिष्यभा°। १० ख. °ते। वैश्यजां व्रा°। १९ ग. ङ. कृच्ळूं चा°। १२ ग. पुक्कसं ।

अतः परं प्रदुष्टानां निष्कृति श्रोतुमह्यं। संन्यस्य दुर्मतिः कश्चिद्पत्यार्थे स्नियं ब्रजेर्द ॥ १७१ ॥ कुर्यात्क्रुच्छ्रं समानं तत्वण्मासांस्तदनन्तरम् । विवाप्रिश्यामश्रवला-स्तेषामेवं विनिर्दिशेत् ॥ १७२ ॥ स्त्रीणां तथा च चरणे गर्ह्याभिगमनेषु च । पतने-ष्वप्ययं दृष्टः प्रायश्चित्तविधिः शुभः ॥ १७३ ॥ नृणां विप्रतिपत्तौ तु पावनः पैत्य चेह च । गोविषपहते चैव तथा चैवाऽऽत्मघातिन ॥ १७४ ॥ नैवाश्रुपातनं कार्य सिद्धः श्रेयोभिकाङ्क्षिभिः ॥ १७५ ॥ एषामन्यतमं प्रेतं यो बहेत दहेत वाँ । कृत्वा चोदकदानं तु चरेचान्द्रायणव्रतम् ॥ १७६ ॥ तच्छवं केवलं स्पृष्टाँ त्वश्रु नौ पतितं यदि । पूँचकेष्वप्यकारी चेदेकाइं क्षपणं तथा ॥ १७७ ॥ महापातिकनां चैव तथा चैवाऽऽत्मेघातिनाम् । उदकं पिण्डदानं चश्राद्धं चैव हि यत्कृतम् । नोपतिष्ठाति तत्सर्व राक्षसैर्विभक्षुप्यते ॥ १७८ ॥ चाण्डालैस्तु इता ये तु जलदंष्ट्रिसरीस्पैः । श्रादं तेषां न कर्तव्यं ब्रह्मदण्डहताश्च ये ॥ १७९॥ कृत्वा मृत्रपुरीषे तु भ्रुक्तोच्छिष्ट्रस्तथा द्विजः। श्वादिस्पृष्टो जपेहेच्याः सहस्रं स्नानपूर्वेकम् ॥ १८० ॥ चण्डालं पतितं स्पृष्टा श्रवम-न्त्यजमेव च । उदक्यां सृतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १८१॥ र्रैपृष्टेन संस्पृशेद्यस्तु स्नानं तैस्य विधीयते । ऊर्ध्वमाचमनं पोक्तं द्रन्याणां पोक्षणं तथा ॥ १८२ ॥ चण्डाळाद्यैस्तु संस्पृष्ट उच्छिष्टश्चेद्द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः पड्रात्रेण विशुध्यति ॥ १८३ ॥ शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्याऽन्यया तथा । शेषाण्यहान्युपवसे-त्सैनीत्वा शुध्येवृताशनात् ॥ १८४ ॥ चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पिवेत्कूपगतं जलम् । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ १८५ ॥ अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थे तडा-गेषु नदीषु च । शुध्यते पश्चगव्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८६ ॥ सुराघटपपा-तोयं पीरवा नींसाजळं तथा । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्यं पिवेद्द्विजः॥ १८७ ॥ कूपे विष्मूत्रसंर्रेषृष्टाः प्राइय चापो द्विजातयः । त्रिरात्रेणैव शुध्यन्ति कुम्भे सांतेषैनः स्मृतः ॥ १८८ ॥ वापीकूपतडार्गांनां दृषितानां विशोधनम् । अपां घटशतोद्धारः पञ्चगव्यं च निक्षिपेत् \* ॥ १८९ ॥ स्त्रीक्षीरमाविकं पत्वि संधिन्याश्चेव गोः पयः ।

<sup>\*</sup> इतः परमधिकं घ. च. पुस्तकयोः - "भवत्सैकशफोष्ट्रीणां क्षीरं प्राह्य द्विजोत्तमः । अदशनाया गोक्षेव त्रिरात्रं यावकं पिवेत्" इति ।

१ ग. °त्। स कुर्यात्कृच्छ्रमश्रान्तः षण्मा । घ. °त्। स कुर्यात्कृष्ट्रमासानां षण्मा । २ क. ख. घ. °णे ह्याधिमासगमे तथा। प । छ. °णे ह्यामादिग । ३ ग. प्रेतराडिह । गोमिर्विप्रह । ४ क. ह. दितः। नै । ५ च. वा। अथोदकिक्षयां कृत्वा च । ६ ग. ° ष्ट्वा वस्त्रं वा केवलं य । ७ ख. ह. नो पाति । ८ ग. पूर्वः कृच्छ्रापहारी स्यादेकाहक्ष्यं। ९ क. ह. कारा चे । १० ग. अस्पृश्यं। ११ ग. तेन। १२ ग. "स्नाता छ । १३ व्याऽऽकाश्य । १४ घ. च. नाश्य । १५ ग. घ. 'स्पृष्टे प्रा । १६ ग. छ. 'पनं स्मृतम्। वा । १० क. ख. ह. गानामुपहतानां।

तस्य शुद्धिस्त्ररात्रेण द्विजानां चैव भक्षणे ॥ १९० ॥ विष्मूत्रभक्षणे चैव प्राजापत्यं समाचरेत् । श्वकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु ब्यहं द्विजः ॥ १९१ ॥ विडालम् पको-च्छिष्टे पश्चगव्यं पिवेट्द्रिजः । जूद्रोच्छिष्टं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रेणैव ग्रुध्यति ॥१९२॥ पलाण्डलग्रुनं जग्ध्वा तथैव ग्रामकुक्कुटम् । छत्राकं विदुराहं च चरैत्सांतपनं द्विजः ॥ १९३ ॥ श्विडाल्रखरोष्ट्राणां कपेर्गोमायुकाकयोः । मार्स्य मूत्रं पुरीषं वा चरे-चान्द्रायणव्रतम् ॥ १९४ ॥ अत्रं पर्युषितं मुक्त्वा केशकीटैरुपद्वतम् । पतितैः पैक्षितं वाऽपि पञ्चगव्यं द्विजः पिवेत् ॥ १९५ ॥ अन्त्यजाभाजने सुक्त्वा सुद्क्याभाजने तथा । गोमृत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्याति ॥ १९६ ॥ गोमांसं मानुषं चैव शुनो(सूनि)हस्तात्समाहृतम् । अभक्ष्यं तद्भवेत्सर्वे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥१९७॥ चाण्डाँ ईसंकरे विष्ठः श्वपाके पुरुकसेऽपि वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशु-ध्यति ॥ १९८ ॥ पतितेन तु संपर्के मासं मासार्धमेव च । गोमूत्रयावकाहारो मासा-र्धेन विशुध्यति ॥ १९९ ॥ अपितताद्द्रव्यमादत्ते भुङ्क्ते वा ब्राह्मणो यदि । कृत्वा तस्य समुत्सर्गमितकुच्छ्रं चरेद्द्विजः ॥ २०० ॥ यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तुर्भ तत्र तिलेहोंमो गायज्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०१ ॥ एष एवं मया प्रोक्तः प्रायश्चित्तविधिः ग्रुभः । अनादिष्टेषु पापेषु प्रायश्चित्तं तथोच्यते ॥ २०२ ॥ दानै-होंमैर्जपैर्नित्यं प्राणायामैद्विंजोत्तमः । = पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासात्र संशयः ॥ २०३ ॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च । नाश्चयत्याशु पापानि ह्यन्यजन्म- कृतान्यापि ॥ २०४ ॥ तिलधेनुं च यो दद्यात्संयताय द्विजन्मने । ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्म्यच्यते नात्र संशयः ॥ २०५ ॥ माघमासे तु संमाप्ते पौर्णमास्याग्रुपोषितः। ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्दस्वा सर्पपापैः प्रमुच्यते ॥ २०६ ॥ उपवासी नरो भृत्वा पौर्ण-मास्यां तु कार्तिके । हिरण्यं वस्त्रमन्नं वा दस्वीं तरित दुँष्कृतिम् ॥ २०७ ॥ अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव दत्तं भवति चाक्षयम् ॥ २०८॥ अमावास्यां(स्या) च द्वादक्यां(शी) संक्रान्तौ(न्ती) च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्ति-थयो भानुवारस्तथैव च ॥ २०९ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न ग. पुस्तके । = एतदर्थस्थानेऽयं पाठो घ. पुस्तके-"नाशयत्याशु पापानि अन्यजन्म-कृतान्यपि " ॥ इति ।

१ ग. °ण विड्मक्याणां च भ । घ. ण विटनानां च भ । च. °ण चिद्गानां चैव भक्षणात् । वि । २ ग. °रेच्चान्द्रायणं द्वि । ३ ग. °युक्चक्योः । ४ क. ङ. °इयमात्रं । ५ घ. कीटाविलं तथा । प । ६ घ. प्रोपितं । ७ ख. °ण्डाले सं । ८ ग. °लस्य करे । ९ घ. °तितानां च संसर्गे मासं । १० ग. °त्र कार्य- स्तिले । ११ ग. °च्यावर्तनं तथा । ए । १२ क. ख. ङ. °त्तं न चोध्य । १३ ग. °च्वा मुच्येत दुष्कृतैः । अ थ. च. दुष्कृतम् ।

अत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम् । उपवासस्तथा दानमेकैकं पावयेर्के-रम् । २१० ॥ स्नातः शुचिर्घौतवासाः शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । सात्त्विकं भाव-मार्थाय दानं द्वाद्विक्षणः ॥ २११ ॥ सप्तव्याहृतिभिर्हीमो द्विजैः कार्यो जितात्मभिः । जपपातकशुद्धचर्थे सहस्रपरिसंख्यया ॥ २१२ ॥ महापातकसंयुक्तो लक्षहोंमें तु कारयेत् । मुच्यते सर्वपापेभ्यो गाँयच्या चैव पावितः ॥२१३॥ अभ्यसेच महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम् । गत्वाऽरण्ये नदीतीरे सर्वपापिवञ्चद्यये ॥२१४॥ स्नार्त्वा च विधि-वत्तत्रप्राणानायम्यं वाग्यतः।प्राणायामैखिभिः पूर्तो गायत्रीं तु जपेद्द्विजः ॥२१५॥ अक्किनवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः । पवित्रपाणिराचान्तो गायच्या जप-माचरेत् ॥ २१६ ॥ ऐहिकामुध्यिकं पापं सर्वे निरवशेषतः । पश्चरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥ २१७ ॥ गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत् ॥ २१८ ॥ ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूत-हिते रतः । गायञ्या लक्षंजप्येन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २१९ ॥ अयाज्ययाजनं कृत्वा भुक्त्वा चात्रं विगर्हितम् । गायच्यष्टसदस्तं तु जपं कृत्वा विशुध्यति ॥२२०॥ अइन्यहानि योऽधीते गायत्रीं वै द्विजोत्तमः । मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुका-द्यथा ॥ २२१ ॥ गायत्रीं यस्तु विशो वै जपेत नियतः सदा । स याति पर्मं स्थानं वायुभूतैः खमूर्तिमान् ॥२२२॥ प्रणवेन च संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः। गायत्रीं शिरसा सार्धे मनसा त्रिः पठेद्द्विजः ॥ २२३ ॥ निगृह्य चाऽऽत्मनः प्राणा-न्प्राणायामो विधीयते । प्राणायामत्रयं कुर्यान्त्रित्यमेव समाहितः ॥ २२४ ॥ मानसं वाचिकं पापं कायेनैव च यत्क्रतम् । तत्सर्वं नाश्रमायाति पाणायांभैप्रभावतः ॥ २२५ ॥ ऋग्वेदमभ्यसेद्यस्तु यजुःशाखामथापि वा । सामानि सरहस्यानि सर्व-पापैः प्रमुच्येत ॥ २२६ ॥ पावभीनीं तथा कीत्सी पौर्श्वं सूक्तमेव च । अप्ता पापै: प्रमुच्येत सिपेईयं माधुच्छन्द्सम् ॥ २२७ ॥ मण्डलं ल )ब्राह्मणं रुद्राः(ई)

९ ग. दानं देवतानां च पूजनम् । २ क. ङ. "नरः । सा" । ३ क. ख. ग. "मं सदा द्विजः । मु" । ४ ग. °यन्याश्वेव जापनात् । अ° । ५ क. ख. घ. °च तथा पु° । ६ क. ख. घ. °त्वा आचम्य विधिवत्ततः । प्राणान्समापयेत् । ७ ग. °फं लोके पापं सर्वे विशे °। ८ घ. च. ° क्षजाप्ये °। ९ क. घ. °तः स्वम् °। १० ग. °र्वे नर्यते तूर्णे प्राणायामत्रये कृते । ऋ° । घ. °र्वे नर्यति सिप्नं प्रा° । ११ घ. °मेत्रये कृते । ऋ° । १२ च. °मानीस्तथा। १३ ग. घ. च. कीत्सं। १४ क. ङ. पुरुषं। १५ क. ङ. दस्वा। १६ च. सपवित्रं म° । १७ ग. घ. 'भ्यें मध्"।

शुकोक्ताश्च वृहत्कथाः । वामदेन्यं वृहत्सांम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ २२८ ॥ धर्म-शास्त्रिमिदं पुण्यं संवर्तेन तु भाषितम् । अधीत्य ब्राह्मणो गच्छेद्रह्मणः सद्य शाश्वतम् ॥ २२९ ॥ चान्द्रायणं तु सर्वेषां पापानां पावनं परम् । कृत्वा शुद्धिमवामोति परमं स्थानमेव च ॥ २३० ॥

इति श्रीसंवर्तप्रणीतं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥

(समाप्तेयं संवर्तस्मृतिः)।

## ॐ तत्सद्वस्रणे नगः।

## बौधायनस्मृतिः।

~682

प्रथमः प्रश्नः । (तत्र प्रथमोऽच्यायः)।

र्जपदिष्टो वर्षः प्रतिवेदम् ॥ १ ॥ तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ स्मार्तो द्वितीयः ॥ ३ ॥ तृतीयः शिष्टागमः ॥ ४ ॥ शिष्टाः खळु विगतमत्सरा निरहंकाराः क्रम्भी धान्या अलोछपा दम्भदर्पलोभमोहकोधविवर्जिताः ॥ ५ ॥ धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिवृंहणः । शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिपत्यक्षहेतवः, इति ॥ ६ ॥ तदभावे दशावरा परिषत् ॥ ७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ चातुर्वेद्यं विकल्पी च अङ्गविन द्धमेपाठकः । आश्रमस्थास्त्रयो विषाः पैर्षदेषा दशावरा ॥ ९ ॥ पश्च वाःस्युस्त्रयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रवः ॥ १० ॥ यथा दारुमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । ब्राह्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ११ ॥ यद्वदन्ति तमोमुढा मुखी धर्ममजानतः । तत्पापं श्रतधा भूत्वा वक्तून्स-मधिगच्छति ॥ १२ ॥ बहुदारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । तस्मान वाच्यो हेर्कन बहुनेनापि संत्रये ॥ १३ ॥ धर्मशास्त्रस्थारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । क्रीडान र्थमपि यद्ब्रुयुः स धर्मः परमः स्मृतः ॥ १४ ॥ यथाऽक्रमनि स्थितं तोयं। मारुतोऽर्कश्च नाशयेत् । तद्वत्कर्तरि यत्पापं जलवत्संप्रतीयते ॥ १५ ॥ शरीरं बल्लमायुश्च वयः कालं च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्बुद्धचा पायश्चित्तानि निर्दिशेत् ॥ १६ ॥ अत्र-तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रवः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति ॥ १७ ॥ पश्चघा विमतिपत्तिः ॥ १८ ॥ पश्चघा विमतिपत्तिर्दक्षिणतस्तयोत्त-रतः ॥ १९ ॥ यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥ २० ॥ यथैतद्तुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पर्युषितभोजनं मातुरुपितृष्वसृदुहितृगमनमिति ॥ २१ ॥ अयोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानेमुभयतोदिद्धिन्यवहार आयुर्धायकं समुद्र-संयानिमति ॥ २२ ॥ इतरिदतरस्मिन्कुर्वेन्दुष्यतीतरिदतरस्मिन् ॥ २३ ॥ तर्वे तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात् ॥ २४ ॥ मिथ्यैतदिति गौतमः

१ स. परिषदे । २ स. "स्तान्यमुख्या" । ३ स. "निमित । तत्रेतर्रास्मन्तु । ४ स. "त्र दे ।

उभेगं चैव नाऽऽद्रिगेत शिष्ट्रसृतिविरोधदर्शनात् ॥ २६ ॥ पाँग्विनंशनात्मत्यकाछकाद्वनाद्दक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारियात्रमेतदार्यावर्त तिस्मन्य आचारः स प्रमाणम्
॥ २७ ॥ गङ्गायम्भनयोरन्तर्मित्येके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र भाछिवनो गाथामुदाहरन्ति ॥ २९ ॥ पश्चात्सिन्धुर्विधरणी सूर्यस्योदयनं पुँरः । यावत्कृष्णा विधावन्ति ताविद्ध ब्रह्मवर्चसमिति ॥ ३० ॥ अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः ।
उपाद्यत्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥ ३१ ॥ आरद्दान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सौवीरान्वङ्गकछिङ्गान्पान्नानिति च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सर्वपृष्ट्या वा ॥ ३२ ॥
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३३ ॥ पद्भ्यां स कुरुते पापं यः किछङ्गान्प्रपद्यते । ऋषयो
निष्कृति तस्य पादुर्वेश्वानरं हिवः ॥ ३४ ॥ बद्द्यामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणेय । पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्, इति ॥ ३५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति
॥ ३६ ॥ वैश्वानरी व्रातपतीं पवित्रेष्टि तथैव च।ऋताद्वतौ प्रयुद्धानः पापेभ्यो विश्वमुद्धते \* पापेभ्यो विश्वच्यत इति ॥ ३७ ॥

इति प्रथमप्रश्चे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः )।

अष्टाचरवारिक्षद्वर्षीण पौराणं वेदब्रह्मचर्यम् ॥ १ ॥ चतुर्विकति द्वादक्ष वा प्रतिवेदम् ॥ २ ॥ संवत्सरावमं वा प्रतिकाण्डम् ॥ ३ ॥ ग्रहणान्तं वा जीवितस्यान् स्थिरत्वात् ॥ ४ ॥ कृष्णकेकोऽग्नीनादधीतेति श्रुतिः ॥ ५ ॥ नास्य कॅर्म नियच्छन्ति किचिदा मौज्ञिहन्यनात् । दृत्या कृद्रसमो क्षेष यावद्वेदेन जायत इति ॥ ६ ॥ गर्मादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपर्नैयीत ॥ ७ ॥ ज्यधिकेषु राजन्यम् ॥ ८ ॥ तस्मादेकाधिकेषु वैश्यम् ॥ ९ ॥ वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यृतवो वर्णातुपून्वर्येष ॥ १० ॥ मायत्रीत्रिष्ट्वजगतीभिर्यथाक्रमम् ॥ ११ ॥ आ पोडकादा द्वाविद्यादा चतुर्विकादित्यना( न )त्यय एषां क्रमेण ॥ १२ ॥ मौज्ञी धनुर्ज्या काणीति मेखलाः ॥ १३ ॥ कृष्णबरुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४॥ मूर्थल्लाटनासाग्रममाणा याक्किस्य

<sup>\*</sup> न विद्यत एतस्क. पुस्तके ।

९ ख. °भयमेव । १ ं. प्रागवर्शना । ३ ख. °विवरणा सू । ४ ख. पुरा । ५ ख. कमीण य । ६ ख. °नयेत्याध ।

द्यसस्य दण्डा विश्वेषाः पूर्वोक्ताः ॥ १५ ॥ भवत्पूर्वी भिक्षामध्यां याच्यान्ती भिक्षां चरेत्सप्ताक्षेरां क्षां च हिं च न वर्धयेत् ॥ १६ ॥ भवत्पूर्वी ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां वैश्यः सर्वेषु वर्णेषु।।१७॥ते ब्राह्मणाद्याः स्वकर्मस्थाः ॥ १८ ॥ सदाऽरण्यात्सिमिघ आहृत्याऽऽदृध्यात् ॥ १९ ॥ सत्यवादी ह्रीमानन-इंकारः पूर्वीत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ २० ॥ सर्वत्राप्रतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात् ॥ २१ ॥ यावदर्थसंभाषी स्त्रीभिः ॥ २२ ॥ नृत्तर्गातवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधा-रणाञ्जनाभ्यञ्जनवर्जी ॥ २३ ॥ दक्षिणं दक्षिणेन सन्यं सन्येन चोपसंगृद्धीयाद्दीर्घ-मायुः स्वर्ग चेप्सन् ॥ २४ ॥ काममन्यस्मै साधुद्वत्ताय गुरुणाऽनुज्ञातः ॥ २५ ॥ असावहं भो इति श्रोत्रे संस्पृत्य मनःसमाधानार्थम् ॥ २६ ॥ अधस्ताज्ञान्वोरा पद्भधाम् ॥ २७ ॥ नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न श्रयानो न श्रयानाय नाप्रयतो नाप्रयताय ॥ २८ ॥ शक्तिविषये मुहूर्तमिप नाप्रयतः स्यात् ॥ २९ ॥ समिद्धार्थु-दकुम्भपुष्पान्नइस्तो नाभिवादयेद्यचान्यदप्येवं युक्तम् ॥ ३०॥ न समवाँयेऽभिवा-दनमत्यन्तकः ॥ ३१ ॥ भ्रातृपत्नीनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीर्यः ॥ ३२॥ नौश्विकाफळककुञ्जरप्रासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहाऽऽसनम् ॥ ३३ ॥ प्रसाय-नोच्छादनस्नापनोचिछ्धभोजनानीति गुरोः ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टवर्जनं तत्पुत्रेऽनृचाने बा ॥ ३५ ॥ प्रसाधनोच्छादनस्नावनवर्जनं च तत्पत्न्याम् ॥ ३६ ॥ धावन्तमनुधा-वेद्गच्छन्तमनुगच्छेचिष्ठन्तमनुतिष्ठेत् ॥ ३७ ॥ नाप्सु श्लाघमानः स्नायात् ॥ ३८ ॥ दर्ण्ड इव प्रवेत ॥ ३९ ॥ अब्राह्मणाद्ध्ययनमापदि ॥ ४० ॥ शुश्रूषाऽनुत्रज्या च यावद्ध्ययनम् ॥ ४१ ॥ तयोस्तदेव पावनम् ॥ ४२ ॥ भ्रातृपुत्रशिष्येषु चैवम् ॥ ४३ ॥ ऋत्विवन्धग्रुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसां पत्युत्यायाभिभाषणम् ॥४४॥ प्रत्यभिवाद इति कात्यः ॥ ४५ ॥ शिशावाङ्गिरसे दर्शनात् ।। ४६ ॥ ( × धर्मा-र्थी यत्र न स्याताम् ॥ ४७ ॥ ) धर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रुषा वाऽपि तद्द्विधा । विद्यया सह मर्तन्यं न चैनामुषरे वर्षत् ॥ ४८ ॥ अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म पृष्ठ ( ष्ट )मनादृतम् । तस्माद्दै शक्यं न त्रूयाद्वह्म मानमकुर्वतामिति ॥ ४९ ॥

<sup>\*</sup> अत्र द्वितीयाध्यायसमाप्तिः ख. पुस्तके । × एतचि इनान्तर्गतं न ख. पुस्तके ।

१ स. °न्तां चरे°। २ ख. °क्षरं भिक्षां च किंचन। ३ ख. °क्षिणेन सन्यं सन्येन चोपसंप्रहणं दीर्घ । ४ स. °मिद्धार्यु । ५ स. °वादयेदत्य । ६ स. °नां च गुरुपत्नीनां च जा ॰ ७ ख. ॰पनोच्छिष्टव । ८ ख. ॰दण्डवदाप्नवेत । ९ स. °भिवादनम् । १० ख. ॰दन इति काम्यः। शि । ११ स. ॰मित्येते वै वचोऽस्मे वे ।

एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मै ब्रह्मचारिणमेव न प्राय-च्छत्सोऽब्रवीदस्तु मह्ममप्येतस्मिन्भाग इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽईराता इति ॥५०॥ तस्माहृह्मचारी यां रात्रिं समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव तामवदाय वसति तस्माहृह्म-चारी समिधमाहरेक्नेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥ ५१ ॥ दीर्घसत्रं ह वा एष उपैति यो ब्रह्मचर्यम्रेपेति स याम्रपयनसमिषमादधाति सा प्रायणीयाऽय यां स्नास्यन्सीं-दयनीयाऽथ या अन्तरेण सच्या एँवास्य ताः ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणो वै ब्रह्मचर्यग्रुपयं-श्रुतुर्घा भूतानि प्रविद्यात्पन्नि पदा मृत्युं पदाऽऽचार्य पदाऽऽत्मर्न्येव चतुर्थः पादः परिशिष्यते स यदमौ समिधमादधाति य एवास्यामौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविश्वत्यथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्याहीभूत्वा भिक्षते ब्रह्मचर्य चरति य एवास्य मृत्यौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्य-. स्थत्ते स एनमाविश्वत्यथ यदाचार्यवचः करोति य एवास्याऽऽचार्ये पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविश्वत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते य एका स्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स पैनमाविश्वति न इ वे स्नात्वा भिक्षेतापि इ वे स्नात्वा भिक्षां चरत्यंपि ज्ञातीनामश्चनायापि पितृ-णामन्याभ्यः कियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितच्यां न विन्देतापि वा स्वयमेवाऽँड-चार्यजायां भिक्षेतायो स्वां मातरं नैनं सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात् ॥ ५३ ॥ भैक्ष्य(क्ष)-स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । सप्तरात्रमकृत्वैतदवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ ५३ ॥ तमेर्न विद्वांसमेर्व चरन्तं सर्वे वेदा अविश्वन्ति यथा ह वा अग्निः समिद्धो रोचत एवं इ वा एष स्नात्वा रोचते य एवं विद्वान्त्रह्मचर्ये चर्रतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्(मिति) ॥ ५५ ॥

इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः )।

अथ स्नातकस्य ॥ १ ॥ अन्तर्वास उत्तरीयम् ॥ २ ॥ वैणवं दण्डं धारयेत् ॥ ३ ॥ सोदकं च कमण्डलुर्म् ॥ ४ ॥ द्वियज्ञोपवीती ॥ ५ ॥ उष्णीपमिजनम्रत्तरीयमुपा-

१ ख. °हरेता°। २ ख °त्रं वा । ३ ख. एव स्युस्ता बा°। ४ ख. °न्येवास्य व । ५ ख. एवैनमा । ६ ख °त्यविज्ञाननाश । ७ क. वा स्वामे ९। ८ ख. °राति हि ब्राह्मणामिति हि ब्राह्मणम्। अ । ९ ख. घार-यन्। १० ख. भू। य ।

नहीं छत्रं चौपासेनं दर्शपूर्णमासौ ॥ ६ ॥ पर्वसु च केशक्मश्रुछोमनखवापनम् ॥७॥ तस्य द्वतिः ॥ ८ ॥ ब्राह्मणराजन्यवैक्ष्यरथकारेष्वामं छिप्सेत ॥ ९ ॥ भैक्षं वा ॥ १० ॥ वाण्यतास्तिष्ठेत् ॥ ११ ॥ सर्वाणि चास्य देविपतृसंयुक्तानि पाकयज्ञ-संस्थानि भूतिकर्माणि कुर्वतिर्ति ॥ १२ ॥ एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षयः परमां काष्ठां गच्छन्तीति ह स्माऽऽह वौधायनः ॥ १३ ॥

अथ कमण्डलुचर्यामुपादिशन्ति ॥ १ ॥ छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ वित्रस्य दक्षिणे । अप्सु चैव कुशस्तम्वे पावकः परिषठचते ॥ २ ॥ तस्माच्छीचं कृत्वा पाणिना परि-मृजीत पर्यमिकरणं हि तत् ॥ ३ ॥ उपीप्यस्व जातवेद इति पुनर्दाहाद्विशिष्यते ।। ४ ।। तत्रापि किंचित्संस्पृष्टं मनसि मन्येत कुरौर्वा तृणैर्वा प्रव्वास्य पदाक्षणं परि-दहनम् ॥ ५ ॥ अत ऊर्ध्वे श्ववायसपभृत्युपहतानामाप्त्रिवर्ण इत्युपदिशन्तिं ॥ ६ ॥ मूत्रपुरीषछोहितरेतः भभृत्युपहताना मुत्सर्गः ॥ ७ ॥ भग्ने कमण्डली व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥ ८ ॥ भूमिर्भूमिमगान्माता मातरमप्यगात् । भूयास्य पुत्रैः पशुभिर्यी नो दृष्टि स भिद्यतामिति ॥ ९ ॥ कपालानि संहत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां कुत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात् ॥ १० ॥ वरुणमाश्रित्येतत्ते वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत् ॥ ११ ॥ श्रूदादृद्य शतं क्रयोद्देश्यादर्भशतं स्मृतम् । क्षियात्पञ्च-विश्वस्तु ब्राह्मणादश कीर्तिताः ॥ १२ ॥ अस्तिभत आदित्य उदकं गृह्णीयान्न गृह्णी-यादिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ॥ १३ ॥ गृह्णीयादित्येतदपरम् ॥ १४ ॥ यावदु-दर्क गृहीयात्तावत्प्राणमायच्छेत्, अग्निई वै बुद्क गृह्णाति ॥ १५ ॥ कमण्डलूद्के-नाभिषिक्तपाणिपादो यावदाई तावद्शुचिः परेषामात्मानमेव पूर्वं करोति नान्यत्कर्म कुर्वितिति विज्ञायते ॥ १६ ॥ अपि वा शतिशौचमा मणिबन्धाच्छुचिरिति बौधा-यनः ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१८॥ कमण्डलुर्द्विजातीनां शौचार्थ विहितः पुरा। ब्रह्मणा मुनिमुख्यैश्र तस्मात्तं धारयेत्सदा॥ १९॥ ततः शौचं ततः पानं संध्योपासन-मेव च। निर्विशक्केन कर्तन्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः। कुर्याच्छुद्धेन मनसा न चित्तं दूषयेद्बुयः ॥ २० ॥ सह कमण्डलुनोत्पन्नः स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डलुना चरेत् ॥२१॥

१ ख. °सनो द°। २ ख. °ति। य ए°। ३ ख. °त्वा प°। ४ ख. °न्ति। म°। ५ फ. °रेवमामो°।

मूत्रपुरीषे कुर्वन्दक्षिणे इस्ते गृह्णाति सन्य आचमनीयमेतित्सध्यि साधूनाम् ॥२२॥ यथा हि सोमसंयोगाचमसो मेध्य उच्यते । अयां तथैव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ॥२३॥ पितृदेवाग्निकार्येषु तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥२४॥ तस्मादिना कमण्डलुना नाध्वानं व्रजेन्न सीमान्तं न गृहाहृहम् ॥ २५॥ पदमपि न गच्छेदिषुमात्रादित्येके ॥ २६॥ यैदिच्छेद्धमेसंततिमिति बौधायनः ॥२७॥ ऋग्विधेनेति वाग्वदित्(१)॥ २८॥

इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः )।

अथातः श्रीचाधिष्ठानम् ॥ १ ॥ अद्भिः शुध्यित् गात्राणि बुद्धिर्शनेन शुध्यित । अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यित, इति ॥ २ ॥ मनःशुद्धिरन्तःश्रीचम् ॥ ३ ॥ बहिःशीचं व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ कौशं सूत्रं वा त्रिस्तृदृद्धद्वोपनीतम् ॥ ५ ॥ आ नाभेः ॥ ६ ॥ दक्षिणं वाहुसुद्धृत्य सव्यमवधाय शिरोऽत्रद्ध्यात् ॥७॥ विपरीतं पितृभ्यः ॥ ८ ॥ कण्ठेऽत्रसक्तं निवीतम् ॥ ९ ॥ अधोऽत्रसक्तमधोवीतम् ॥ १० ॥ पाङ्मुख उदङ्सुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत शुचौ देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा मक्षाल्य पादौ पाणी चाऽऽमणिवन्धात् ॥ ११ ॥ पादमक्षाल्योन्द्वश्चेणेन नाऽऽचामेत् ॥ १२ ॥ यद्याचामेद्भौ स्नावायत्वाऽऽचामेत् ॥ १३ ॥ अङ्कुष्ठमूलं ब्राह्मं तीर्थम् ॥ १५ ॥ अङ्कुष्ठाग्रं पित्र्यम् ॥ १६ ॥ अङ्कुल्यग्रं दैवम् ॥ १७ ॥ अङ्कुलिमूलमार्षम् ॥ १८ ॥ नाङ्कुली-भिर्ने सबुद्बुदाभिने सफेनाभिनेष्णाभिने क्षाराभिने लवणाभिने कलुषाभिने विवर्णाभिने दुगन्थरसाभिने इसक जल्पक्र तिष्ठंक विल्लोकयत्र प्रद्वो न पणतो न मुक्तिसस्तो न प्रावृत्तक्षण्ठो न वेष्टितशिरा न त्वरमाणो नायद्वोपवीती न प्रसारितपादौ न वद्धकक्ष्यो न विहर्जीनः शब्दमकुर्विस्तरणो हृदयंगमाः पिवेत् ॥ १९ ॥

९ ख. यदीच्छे°। २ ख. °बन्धनात्। ३ ख. °र्न सफे°। ४ ख. °र्न कटुकाभिने हु°। ५ ख. °छन्ना• वृत्तो°। ६ ख. °कर्णो न वे°। ७ ख. °दो वाऽनाबद्धकच्छ्रो न बद्ध°।

त्रिः परिमृजेत् ॥ २० ॥ द्विरित्येके ॥ २१ ॥ सकृदुभयं श्रूद्रस्य स्त्रियाश्र ॥ २२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २३ ॥ गताभिर्हृदयं विषः कण्ट्याभिः क्षित्रः शुचिः। वैश्योऽद्भिः पाशिताभिः स्यात्स्त्रीशूद्रौ स्पृश्य चान्ततः, इति ॥ २४ ॥ दन्तवद्दन्तैस-केषु दन्तवत्तेषु घारणा । स्रस्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्नाववच्छुचिः, इति ॥२५॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ दन्तषद्दन्तलग्नेषु यचाप्यन्तर्भुखे भवेत् । आचान्तस्या-विशिष्टं स्यान्निगिरनेव तच्छुचिः, इति ॥२७॥ खान्यद्भिः संस्पृत्र्य पादौ नाभि शिरः सन्यं पाणिमनन्तः ॥ २८ ॥ तैजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदाः स्यनद्भिः मोक्षेत् ॥२९॥ अथ चेद्भेनोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिः प्रोक्षेत् ॥ ३० ॥ अथ चेर्दे द्विक्विच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिः प्रोक्षेत् ॥ ३१ ॥ एतदेव विपरीतममत्रे ॥ ३२ ॥ वानस्पत्ये विकल्पः ॥ ३३ ॥ तैजसाना-मुच्छिष्टानां गोञ्चक्रन्मृद्धस्मभिः परिमार्जनमन्यतमेन वा ॥३४॥ ताम्ररजतसुवर्णानाः मम्लै: ॥ ३५ ॥ अमत्राणां दहनम् ॥ ३६ ॥ दारवाणां तक्षणम् ॥ ३७ ॥ वैण-वामां गोमयेन ॥ ३८ ॥ फरूपयानां गोवालरज्ज्वा ॥ ३९ ॥ कृष्णाजिनानां विल्व-तण्डुलैं: ।। ४० ।। कुतपानामरिष्टैं: ॥ ४१ ।। और्णानामादित्येन ॥ ४२ ॥ श्लौमाणां गौरसर्षपकरकेन ॥ ४३ ॥ मृदा चेळानाम् ॥ ४४ ॥ चेळवचर्मणाम् ॥ ४५ ॥ तेजसवदुपल्रमणीनार्म् ॥ ४६ ॥ दारुवद्**स्थ्नाम् ॥ ४७ ॥ क्षौमवच्छङ्कशृङ्गशुक्ति**द्-न्तानाम् , पयसा वाँ ॥ ४८ ॥ चक्षुर्घाणानुकृत्याद्वा मृत्रपुरीषासृक्शुक्रकुणपरपृष्टानां पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःस्प्तकृत्वः परिमार्जनम् ॥ ४९ ॥ अतैजसानामेवंभूतानामु-त्सर्गः ॥ ५० ॥ वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम् ॥ ५१ ॥ न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति थ्रुतिः ॥ ५२ ॥ काल्रोऽग्निर्मनसः शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम् । अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥ ५३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५४ ॥ कालं देशं तथाऽऽ-त्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां चै विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कुशको धर्मेष्सुः

९ स. "न्तलमेषु दे । २ स. "न्तसकेषु यचाप्यन्तर्भुखं भ । १ स. "व्छिष्ठः स्यात्त"। ४ स. "दिद्धः सोव्छिष्टः स्यात्त"। ५ स. "ष्टैः । ऊर्णाः"। ६ स. "म् । क्षां"। ७ स. "वा। मू । ८ स. "प्तिः। प । ९ स. व शोवज्ञः। १० स. "मेष्टः स"।

समाचरेत् ॥ ५५ ॥ नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्षं निर्देयं मेध्यमिति श्रुतिः॥ ५६ ॥ वत्सः प्रस्नवणे मेध्यः शक्कनिः फलः शातने । स्त्रियश्र रतिसंसर्गे श्वा मृगग्रहणे श्वचिः ॥ ५७ ॥ आकराः शुचयः सर्वे वर्जियित्वा सुराकरम् । अदुष्याः सतता धारा वातोद्धृताश्च रेणवः ॥५८॥ अमेध्येषु च ये द्वक्षा उप्ताः पुष्पफछोपगाः । तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फछानि च॥५९॥ चैत्यवृक्षं चितिं यूपं चण्डालं वेदविक्रयम् । एतानि ब्राह्मणः स्पृष्टा सचेलो जलमा-र्शत् ॥६०॥ आत्मशय्याऽऽसनं वस्त्रं जायाऽपत्यं कमण्डस्तः । =ग्रुचीन्यात्मन एतानि परेषामञ्जुचीनि तु ॥ ६१ ॥ आसनं शयनं यानं नैावः पथि तृणानि च । श्वचण्डा-छपतितस्पृष्टं मारुतेनैव शुध्यति ॥ ६२ ॥ खलक्षेत्रेषु यद्धान्यं क्पवापीषु यज्जलम् । अभोज्याद्पि तद्भोज्यं यत्र गोष्ठगतं पयः ॥ ६३ ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्म-णानामकल्पयन् । अर्ष्टुपद्धिनिर्णिक्तं यच याचा प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्तियोसु जायते । अन्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ ६५ ॥ भूमेस्तु संमार्जनप्रोक्षणोपछेपनावस्तरणोछेखनैर्यथास्थानं दोषविश्रेषात्र्यापत्यम्॥६६॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ६७ ॥ गोचर्ममात्रमाब्बन्दुर्भूमेः शुध्यति पातितः । समूहमसमूढं वा यत्रामेध्यं न छक्ष्यत इति ॥ ६८ ॥ परोक्षमिश्रितस्यात्रस्यावद्योत्याभ्युक्षणम् ॥ ६९ ॥ तथाऽऽपणे( णी )यानां च भक्ष्याणाम् ॥ ७० ॥ वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दधानाय हविर्जुपन्त इति ॥ ७१ ॥ शुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचेः । मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ ७२ ॥ प्रजापतिस्तु तानाइ न समं विषमं हि तत् । इतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापृतं विशिष्यत इति ॥ ७३ ॥ अथाप्यु-दाहरन्ति ॥ ७४ ॥ अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः । तस्मादश्रद्धया दत्तं हविनिश्वनित देवताः ॥ ७५ ॥ इष्टा दत्त्वाऽपि वा मूर्त्वः स्वर्गे न हि स गच्छिति । शङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिपायमाश्रितः ॥ ७६ ॥ श्रास्त्रातिगः स्मृतो मूर्खो धर्म-तन्त्रोपरोधनादिति ।। ७७ ॥ शाकपुष्पफलम्लौपधीनां तु पक्षालनम् ॥ ७८ ॥

च एतद्धेस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके " आत्मनः श्रुचिरतानि परेषामश्रुचिर्भवेत् " इति ।

<sup>ि</sup> १ स. <sup>°</sup>स्यं शुद्धिमि<sup>°</sup> । २ स. <sup>°भे</sup>ष्ठः स्नानमाचरेत् । आ<sup>°</sup> । ३ स. नावापथतृ<sup>°</sup> । ४ स. °चाऽभिपू-जितम् । आ<sup>°</sup> । ५ स. °न्विता इति । भू<sup>°</sup> । ६ स. <sup>°</sup>स्प्राशस्त्यम् ।

- <mark>श्चीष्कं तृणम्याज्ञिकं काष्ठं छोष्टं</mark> वा तिरस्कृत्याहोरात्रयोक्दग्दक्षिणामुखः ँपा<del>ष्टेत्य</del> ्शिर उचरेंद्रवमेहेद्वा ॥ ७९ ॥ मूत्रे मृदाऽद्धिः पक्षालनम् ॥ ८०॥ त्रिः पाणैः ॥८१॥ .तदृत्पुरीषे ॥ ८२ ॥ पर्यायाचित्विः पायोः पाणेश्र ॥८३॥ मूत्रवद्रेतस उत्सर्गे ॥८४॥ नीवीं विस्नस्य परिधायाप उपस्पृत्रोत् ॥ ८५ ॥ आईतृणं गोमयं भूमि वा सम्रपस्पृ-त्रीत् ॥ ८६ ॥ नाभेरघःस्पर्शनं कर्मयुक्तो वर्जयेत् ॥ ८७ ॥ ऊर्ध्व वै पुरुषस्य नाभ्ये मेध्यमवाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥ ८८ ॥ जूदाणामार्याधिष्ठितानामर्थमासि मासि वा वपनमार्थवदाचमनकल्पः ॥ ८९ ॥ वैश्यः कुसीद्मुपजीवेत् ॥ ९० ॥ पश्चर्विश्न-तिस्त्वेव पश्चमापकी स्यात् ॥ ९१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९२ ॥ यः समर्घमृणं गृह्ये "महार्घ संप्रयोजयेत् । स वै वार्धुषिको नाम सर्वधर्मेषु गहितः ॥ ९३ ॥ टर्द्धि च भूणहत्यां च तुल्या समतोल्यत्। अतिष्ठद्भूणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत, इति ॥ ९४ ॥ गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुर्वालवान् । पेष्यान्वार्धुषिकांश्रैव विप्रान ्रश्रुद्रवदाचरेत् ॥ ९५ ॥ कामं तु परिछप्तकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे पुर्वी दद्याताम् ॥ ९६ ॥ अयज्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणातिक्रभो नास्ति मूर्खे मन्त्रविविजिते । ैज्वलन्तमग्निम्रुत्सृज्य न हि भस्माने दूयते ॥९८॥ गोभिर्भ्वेश्र यानेश्र कृष्या राजी-पसेवया । कुळान्यकुळतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ९९ ॥ मन्त्रतस्तु समृ -द्वानि कुळान्यरंपधनान्यपि । कुळसंख्यां च गच्छान्त कर्षन्ति च महद्यशः ॥१००॥ + वेदः कृषिविनाशाय कृषिर्वेदाविनाशिनी । शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्रयजेत् ॥ १०१ ॥ न वै देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्चते । चळतुन्दी रभसः कामवादी कुशास इत्यणवस्तत्र यान्ति॥ १०२॥ यद्यौवने चस-ति विश्वमेण सद्वाऽसद्वा यादशं वा यदा वा । उत्तरे चेद्रयसि साधुव्रत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥ १०३ ॥ शोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनु चिन्तयन् । तपस्वी ेचात्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ १०४ ॥ स्पृश्चनित विन्दवः पादौ य आचाम-्यतः परान् । न तैरुच्छिष्टभावः स्याचल्यास्ते भूमिगैः सहेति ॥ १०५ ॥

<sup>+</sup> एतद्रभस्थानेऽथं पाठः ख. पुस्तके-"कृषिर्नेद्रविनाशाध नेदः कृषिनिनाशकः" इति ।

हार १ स. किकका । २ स. °रेदेव ° । ३ स. °र्यासिक्रिका । ४ क. आर्द्वेतु ° । ५ स. कि वा। ६ स. मधारयन्।

सिपण्डेष्वादश्चाहम् ॥ १०६ ॥ सिपण्डेष्वादशाहमाश्चीचमिति जननमरणयोरिय-कुल्य वर्देत्युल्विग्दीक्षितब्रह्मचारिवर्जम् ॥ १०७॥ सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ।। १०८ ॥ आ सप्तमासादा दन्तजननाद्वोदकोपस्पर्शनम् । पिण्डोदकिका पेते ना-त्रिवर्षे विधीयते ॥ १०९ ॥ आ दन्तजननाद्वाऽपि दहनै च न कारयेत् । अपनासु च कन्यासु प्रतास्वेके हं कुर्वते ॥ ११० ॥ छोकसंग्रहणार्थ हि तदमन्त्राः स्त्रियो मताः । स्त्रीणां कृतविवाहानां त्र्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥ १११ ॥ यथोक्तेनैव करुपेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति॥११२॥ अपि च प्रितामहः पितामहः पिता स्वैयं सोदर्श आतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तत्पुत्रवर्जे तेषां च पुत्रपौत्रमविभक्त-**आयं संपिण्डानाचसते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानपि सकुल्यानाचसते ॥ ११४ ॥** असरस्वन्येषु तद्गामी हार्थी भवति ॥ ११५ ॥ सपिण्डाभावे सकुल्यः ॥ ११६ ॥ तत्भावे पिताऽऽचार्योऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत् ॥ ११७ ॥ तद्भावे राजा तत्स्वं त्रैवि-धनुद्धेभ्यः संप्रयच्छेत् ॥ ११८ ॥ न त्वेव कदाचित्स्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ॥ ११९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२० ॥ अ ब्रह्मस्व पुत्रपौत्रद्धं विषमेकाकिनं हरेत् । न विषं विषमित्याहुन्नेह्यस्वं विषमुच्यते ॥१२१॥ तस्माद्राजा न्नाह्मणस्वं नाऽऽद्दीत षरमं होतद्विषं यद्वाह्मणस्विमिति ॥ १२२ ॥ जननमर गयोः संनिपाते समानो दश्व-दात्रः ॥ १२३ ॥ अथ यदि दशरात्रात्संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशीचमाः नवमादिः वस्तत् ॥ १२४ ॥ जनने तावन्मातापित्रोर्दशाहमाशौचम् ॥ १२५ ॥ मातुरित्वेके तस्परिहरणात् ॥ १२६ ॥ पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यात् ॥ १२७ ॥ अयोनिजा श्रुयन्ते मातापित्रोरेव तु संसर्गसामान्यात् ॥ १२८ श्चिप 'प्रत्राः बाछं पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसन्यानि मरणे यथा त्

 <sup>\*</sup> एतद्वचनस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—''न विषं विषिमित्याहुर्वहास्वं विषमुच्यते । विषमेकािकनं
 \* इतित ब्रह्मस्वं प्रभिगेशकम् " इति ।

९ स. °दन्ति । ऋतिवं । २ ख °म् । असिपण्डत्वासिपि । ३ ख. °म् । प्रैतानां शिवर्ष उदकियां वि । ४ स. °नं नास्य का °। ५ स. श्लीणामकु °। ६ ख. स्वसोदं । ७ स °निपातेयु °।

कृत्याः तीर्थमवतीर्थः सकृत्सकृत्रिक्षिमज्जैयोन्मज्ज्योत्तीर्योऽऽचम्यः तस्पत्ययमुद्कैमान सिच्यात एवोत्तीर्थऽऽचम्य गृहद्वार्थङ्गारमुदकमिति संस्पृक्ष्याक्षारस्रवणाशिनो दशाहं कटमासीरन् ॥ १२९ ॥ एकाद्द्यां द्वाद्द्यां वा श्राद्धकर्म ॥ १३० ॥ श्रेषिकयायां स्रोकोऽनुरोद्धन्य: ॥ १३१ ॥ अत्राप्यसिपण्डेषु यथासनं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहिमितिः कुँवीत ॥ १३२ ॥ आचार्योपाध्यायतत्पुत्रेषु त्रिरात्रम् ॥ १३३ ॥ ऋत्विजां चँ ॥ १३४ ॥ शिष्यसतीर्थ्यसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुँवीत ॥ १३५॥ गर्भस्रावे गर्भमाससांमिता रात्रयः स्त्रीणाम् ॥ १३६ ॥ परश्रवोपस्पर्शनेऽनिभसंधि-पूर्व सचेलोऽपः स्पृष्टा सद्यः शुद्धो भवति ॥ १३७ ॥ अभिसंधिपूर्व त्रिरात्रम् ॥ १३८ ॥ ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिश्वस्त इति व्याख्यातान्यस्यै व्रतानि ॥ १३९ ॥ \* वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । स्पृष्टा समाचरेत्स्नानं श्वानं चण्डास्त्रवेत च ॥ १४० ॥ ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे । कृमिकत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १४१ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिष सिर्पः कुशोदकम् । न्यदं सात्वा च पीत्वा च कृमिद्दृः शुचिभवेत् ॥ १४२ ॥ शुनोपहतः सचेछोऽवः गाहेतः ॥ १४३ ॥ प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना संस्पृत्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाइऽचम्य प्रयतो भवति ॥ १४४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १४५ ॥ शुना दृष्ट्रस्तु यो वित्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रादर्यं विशु-ध्यति ॥ १४६ ॥ सुवर्णरजताभ्यां वा गवां शृङ्गोदकेन वा । नवैश्र कलग्रैः स्नात्वा सद्य एव शुचिभवेत्, इति ॥ १४७ ॥ अभक्ष्याः पश्चवो ग्राम्याः ॥ १४८ ॥ क्रम्यादाः शकुनयश्च ॥ १४९ ॥ तथा कुक्कुटसूकरम् ॥ १५० ॥ अन्यत्राजाविभ्यः ॥१५१॥ भक्ष्याः स्वाविड्गोधाश्रश्रशस्यककच्छपखड्गाः खड्गवर्जाः पश्चपश्चनखाः ॥ १५२ ॥ तथर्र्यहरिणपृषतमहिषवराहकुलङ्गाः कुँलवङ्गवर्जाः पश्च द्विखुरिषः ॥ १५३ ॥ पक्षिणस्तिचिरिकपोतकपिञ्जलवाधीणसमयूरवारणा वारणवर्जाः पश्च विष्कराः ॥ १५४ ॥ मत्स्याः सहस्रदंष्ट्रश्रिलिचिमो वैमिंबृहच्छिरोमञ्चकरिरोहि-तराजीवाः ॥ १५५ ॥ अनिर्देशाहसंधिनीक्षीरमपेयम् ॥ १५६ ॥ विवत्सान्यवः **रसम्प्रेथ** ॥ १५७ ॥ आविकमौष्ट्रिकमैकशकमपेयम् ॥ १५८ ॥ अपेयपयःपाने

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ ख. °ज्ज्योत्ता° । २ ख. °कमुत्सिच्या° । ३ ख. °कियया लो° । ४ ख. कुर्वन्ति । ५ ख. च सिशि° । ६ ख. कुर्वन्ति । ७ ख. यतो । ८ ख. 'इय ततः शुचिः । सु° । ९ क. °म्याः । अभक्ष्याः पशवी प्राम्याः । कु° । १० ख. कुलुङ्ग° । ११ ख वङ्गिवृह्चिल्लसमशकरो° ।

कुन्न्छ्रोऽन्यत्र गव्यात् ॥ १५९ ॥ गव्ये तु त्रिरात्रम्धपवासः ॥ १६० ॥ पर्युषितं शाक्रयूषमांससर्पिः शृतधानागुडदधिमधुसक्तुवर्जम् ॥ १६१ ॥ श्रक्तानि तथा जातोः गुडः ॥ १६२ ॥ श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोषाकृत्य तैष्यां माद्यां वोत्मु- जेयुक्तमुजेयुः ॥ १६३ ॥

इति प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमप्रक्षे षष्ठोऽस्यायः )।

🥍 शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥ १ ॥ शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥ २ ॥ तदेवाऽः भिवदति ॥ ३ ॥ शुची वो इच्या मस्तः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः, इति ॥ ४॥ अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचेज्यासंयुक्तं स्यात्सर्वे तदहतैवीसोभिः कुर्यात् ।। ५ ॥ प्रक्षालितोपवातान्यक्किष्टानि वासांसि पत्नीयजमानाष्ट्रित्वजर्थ परिद्धीरन्।। ६ ।। एवं प्रक्रमादृर्धम् ।। ७ ।। दीर्घसोमेषु सत्रेषु चैवम् ॥ ८ ॥ चथासमाम्नातं च ॥ ९ ॥ यथैतदाभचरणीयेष्विष्टिपश्चसोमेषु छोहितोष्णीषा छोहि-तवाससश्रात्विजः पचरेयुश्चित्रवाससश्चित्रासङ्गा तृषाकपाविति च ॥ १० ॥ अग्न्यान घाने क्षौमाणि वासांसि तेषामछाभे कार्पासिकान्यौर्णानि वा भवन्ति॥ ११ ॥ मूर्य-पुरीषळोहितरेतः प्रभृत्युपहतानां मृदाऽद्भिरिति प्रक्षाळनम् ॥ १२ ॥ वासोवत्ताप्री वृक्कञानाम् ॥ १३ ॥ वल्कछवत्कुष्णाजिनानाम् ॥ १४ ॥ न परिहितमधिरूढमप्रसा• छितं भावरणम् ।। १५ ॥ नापल्पूछितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युङ्ज्यात् ॥ १६ ॥ घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम् ॥ १७ ॥ सुषिरायाः कर्षणम् ॥ १८ ॥ क्रिन्नाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम् ॥ १९ ॥ चतुर्भिः शुध्यते भूमिर्गोभिराक्रमणात्स्वनना द्रहनादभिवर्षणात् ॥ २० ॥ पश्चमाचोपलेपनात्पष्ठात्कालात् असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम् ॥ २२ ॥ परोक्षोपहतानामभ्युः क्षणम् ॥ २३ ॥ एवं क्षुद्रसमिघाम् ॥ २४ ॥ महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्याव-्बीषणम् ॥ २५ ॥ बहूनां तु प्रोक्षणम् ॥ २६ ॥ दारुमयाणां पात्राणाम्रुच्छिष्ट-

समन्वारब्धानामवर्छेखनम् ॥ २७ ॥ उच्छिष्टलेपोपहतानामवतक्षणम् ॥ २८ ॥ मुत्रपुरीषछोहितरेतः प्रभृत्युपहतानामुत्सर्गः ॥ २९ ॥ तदेतदन्यत्र निर्देशात् ॥ ३० ॥ य्येतदग्निहोत्रे ध(घ)मीं च्छिष्ट च द्धिध(घ)में च कुण्डवायिनामयने चोत्सर्गिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेढादघे च चतुश्रके च ब्रह्मीदनेषु च तेषु सर्वेषु दभैरिद्धः प्रसालनम् ॥ ३१ ॥ सर्वेष्वेव सोमभक्षेष्वद्भिरेव मार्जालीये प्रक्षालनम् ॥ ३२ ॥ मृत्रपुरीषळोहितरेतःप्रभृत्युपहतानामुत्सर्गो मृन्ययानां पात्राणाम् ॥ ३३॥ मृन्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवक्**छनम् ॥ ३४ ॥ उच्छिष्ट**छेपोप-इतानां पुनर्दहनम् ॥ ३५ ॥ मूत्रपुरीषलोहितरेतःपभृत्युपहतानाम्रुत्सर्गः ॥ ३६ ॥ तैजसानां पात्राणां पूर्ववत्परिमृष्टानां प्रक्षालनम् ॥ ३७॥ परिमार्जनद्रव्याणि गोश्चक्रन्मृद्धस्मेति ॥ ३८ ॥ मूत्रपुरीषलोहितरेतःप्रभृत्युपहतानां पुनःकरणम्॥ ३९ ॥ गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम् ॥ ४० ॥ महानद्यां वैवम् ॥ ४१ ॥ अश्ममयानाम-क्राबुविंखविवनाडानां गोवाळैः परिमार्जनम् ॥ ४२ ॥ नंडवेणुश्वरकुश्वन्यूतानां गोमये-नाद्भिरिति प्रक्षालनम् ॥ ४३ ॥ वीहीणामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम् ॥ ४४ ॥ बहुनां तु प्रोक्षणम् ॥ ४५ ॥ तण्डुलानामुत्सर्गः ॥ ४६ ॥ एवं सिद्धहविषाम् ॥ ४७ ॥ महतां श्ववायसमभृत्युपहतानां तं देशं पुरुषात्रमुखृत्य पवमानः सुवर्जन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम् ॥ ४८ ॥ मधृदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शीचम् ॥४९॥ एवं तैलसर्पिषी उन्छिष्टसमन्वार्ब्ये उद्केऽवधायोपयोजयेत् ॥५०॥ अमेध्याभ्याधाने समारोप्याप्तिं मथित्वा पवमानेष्टिः ॥ ५१ ॥ श्रीचदेशमन्त्रावृदर्थः द्रव्यसंस्कारकालभेदेषु पूर्वपूर्वनाधान्यं पूर्वपूर्वमाधान्यम् ॥ ५२ ॥

इति प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः )।

जत्तरत जपचारो विहारः ॥ १ ॥ तथाऽपवर्गः ॥ २ ॥ विपरीतं पित्र्येषु ॥ ३ ॥ पादोपहतं नक्षाल्रयेत् ॥ ४ ॥ अङ्गग्रपस्पृश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत् ॥ ५ ॥ एवं

९ स. ° छेपन ९।२ स. ° यणे यक्के ऽघोंदये चतु °।३ स. ° यंगीत । म °। ४ स. ° विलाहानां। ५ स. नलवे °।६ स. ° वैवस्प्राधान्यम्।

छिदनेभेदनेखननेनिरसनपिञ्यराक्षसनैर्ऋतरौद्राभिचरणीयेर्षु ।। ६ ॥ न मन्त्रवताः यज्ञाङ्गेनाऽऽत्मानमभिपरिंहरेत् ॥ ७ ॥ अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विजः ॥ ८ ॥ पत्नीयजनानावृत्विगभ्योऽन्तरतमौ ॥ ९ ॥ यज्ञाङ्गेभ्य आज्यमाज्याद्धनीषि हर्विभ्येः पशुः पशोः सोमः सोमाद्ययः ॥ १० ॥ यथौकर्मर्त्विजो न विहाराद्-भिपर्यावर्तेरन् ॥ ११ ॥ प्राङ्गुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावर्तेत ॥ १२ ॥ प्रत्यङ्गुखः सव्यम् ॥ १३ ॥ अन्तरेण चात्वालोत्करी यज्ञस्य तीर्थम् ॥ १४ ॥ आ चात्वान छादाइचनीयोत्करौ ॥ १५ ॥ ततः कर्तारो यजमाँनः पत्नी च पपद्येरन्, विसं-स्थिते: ॥ १६ ॥ संस्थिते च संचरोऽनुत्करदेशात् ॥ १७ ॥ नापोक्षितमपपन्नं क्लिन्नं कार्ष्ठं समिधं वाऽभ्यादध्यात् ॥१८॥ अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानौ प्रपद्येते ॥ १९ ॥ ज्ञघनेनाऽऽहवनीयमित्येके ॥ २०॥ दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतनं तमपरेणः यजपानस्य ॥ २१ ॥ उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥ २२ ॥ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥ २३॥ जघनेन गाईपत्यं पत्न्याः ॥ २४ ॥ तेषु काले काल एव दर्भान्संस्तृणािक ॥ २५ ॥ एकैकस्य चोदकमण्डळुरुपात्तः स्यादाचमनार्थः ॥ २६ ॥ त्रतोपेतौँ दीक्षितः स्यात् ॥ २७ ॥ न परपापं वदेन क्रुध्येन्न रोदेन्मृत्रपुरीषे नावेक्षेत अमेध्यं दृष्ट्वा जपति ॥ २९ ॥ अवद्धं मनो दिरद्धं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ट्रोः दीक्षे मा मा हांसीरिति॥ ३०॥

इति प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः )।

चत्वारो वणा ब्राह्मणंक्षत्रियविद्श्द्राः ॥ १ ॥ तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिस्रो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ द्वे वैश्यस्य ॥ ४ ॥ एका श्रूद्रस्य ॥ ४ ॥ एका श्रूद्रस्य ॥ ४ ॥ तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥ ६ ॥ एकान्तरद्वचन्तरास्वम्बष्ठो । प्रतिलोगास्वायोगवमागधवैणक्षत्रपुरुकससुक्कुटँवैदेहकचण्डालाः ॥ अम्बष्ठात्प्रथमायां श्वपाकः ॥ ९॥ जग्राट्दितीयायां वैणः ॥ १ ०॥ निषादात्तृन्

१ खः 'षु । अप उपस्पृशन्न म' । र खः 'थाकमसृत्विजो । ३ खः कर्तारौ । ४ खः 'मानपत्नी च प्रपद्येते । वि । ५ खः तदपरे । ६ खः 'तो वा दी '। ७ खः 'टकवें ।

सीयायां पुरुकसः ॥ ११ ॥ विषयेयं कुक्कुटः ॥ १२ ॥ निषादेन निषाद्यांमा पश्च-मार्ज्ञातोऽपहन्ति शूद्रताम् ॥ १३ ॥ तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत् ॥ १४ ॥ सप्तमो विक्र-तबीजः समवीजः सम इत्येकेषां संज्ञाः क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ त्रिषु वर्णेषु साहश्यादत्रतो जनयेतु यान्। तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानाहुर्मनीषिणो त्रात्यानाहुर्-मेनीषिण इति ॥ १६ ॥

इति प्रथमप्रक्षेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

, ( अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽन्यायः ) ।

रथकाराम्बष्टस्तोग्रमागधायोगववैणक्षत्तृपुरुकसकुकुटवैदेहकचण्डालश्वपाकप्रभृतयः ॥ ११॥ तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥ २ ॥ ब्राह्मणात्क्षञ्चियायां ब्राह्मणो वैदयायामम्बष्टः शृद्धायां निषादः ॥ ३ ॥ पारशव इत्येके ॥ ४ ॥ क्षत्रियादेदेयायां क्षित्चयः शृद्धायाग्रमः ॥ ५ ॥ वैदयाच्छूद्रायां रथकारः ॥ ६ ॥ शृद्धाद्वैदयायां मागधः क्षत्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥ ७ ॥ वैद्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां क्षत्रा ॥ ८ ॥ क्षत्रियाद्वाह्मण्यां सूतः ॥ ९ ॥ तत्राम्बष्ठोग्रसंयोगे भवत्यनुलोभः ॥ १० ॥ क्षत्रुवैदेहकयोः प्रतिलोमः ॥ ११ ॥ उग्राज्जातः क्षञ्चयां विपाकः ॥ १२ ॥ वैदेहकादम्बष्टायां वैणः ॥ १३ ॥ निपादाच्छूद्धायां पुरुकसः ॥ १४ ॥ शृद्धान्नि-पाद्यां कुक्कुटः ॥ १५ ॥ वर्णसंकरादुत्पन्नान्त्रात्यानाहुर्भनीषिणो व्रात्यानाहुर्भनीषिणो व्रात्यानाहुर्भनीषिण इति ॥ १६ ॥

ुइति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः )।

षड्भागभृतो राजा रक्षेत्प्रजाम् ॥१॥ ब्रह्म वै स्वं महिमानं ब्राह्मणेष्वद्याद्र ध्वयनाध्यापनयजनयाजनदानप्रतिग्रहसंयुक्तं वेदानां गुप्त्ये ॥२॥ क्षत्रे वलमध्ययनय-जनदानशस्त्रकोशभूतरक्षणसंयुक्तं क्षत्रस्य दृद्धये ॥३॥ विट्स्वध्ययनयजनदानकुः विवाणिज्यपशुपालनसंयुक्तं कर्मणां दृद्धये ॥४॥ शूद्रेषु पूर्वेषां परिचर्या ॥४॥

<sup>ी</sup> ख. "बादाप"। २ ख. "ज्ञाता भवन्ति । तमु" । ३ ख. "कृती जीकमर इस्रेषो । ४ ख. "पिण इति ।

पत्तो समृज्यन्तोति ॥ ६ ॥ सर्वतोधुरं पुरोहितं वृणुयात् ॥ ७ ॥ तस्य शासने वर्तेत ॥ ८॥ संग्रामे न निवर्तेत ॥ ९॥ न कर्णिभिन दिग्धैः पहरेत् ॥ १०॥ भीत-मत्तोन्मत्तम्मत्तविसंनाहस्त्रीवालहद्धब्राह्मणैर्न युध्येत ॥ ११ ॥ अन्यत्राऽऽततायिनः ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १३ ॥ अध्यापकं कुल्ले जातं यो इन्यादाततायिनम् । न तेन भ्रूणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ॥ १४॥ साम्रुद्रशुल्को वरं रूप-मुद्धृत्य द्वपणं भतम् ॥ १५ ॥ अन्येषामपि सारानुर्रूप्येणानुपहत्य धर्म्य प्रकल्पयेत् ॥ १६ ॥ अब्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं संवत्सरं परिपाल्य राजा हरेत् ॥१७॥ अवध्यो वै ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्यै ब्रह्महत्यागुरुतल्पगमनसुव-र्णस्तेयसुरापानेषु कुसिँन्धभगसृगार्छसुराध्वजांस्तप्तेनायसा छछाटेऽङ्कायित्वा विष-र्याभिर्धमनम् ॥ १९ ॥ क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवर्धे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२०॥ तेषामेव तुरुयापक्रष्टवर्षे यथावल्लमनुरूपान्दण्डान्मकरुपयेत् ॥२१॥क्षञ्चियवर्षे गोसहस्रम्॥२२॥ क्षञ्चियवधे गोसहस्रमृषभैकाधिकं राज्ञ उत्सृजेद्वैरनिर्यातनार्थम् ॥२३॥ शतं वैश्ये दश ग्रुद्रँ ऋषभञ्चात्राधिकः ॥२४॥ शृद्रवधेन स्त्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽत्रेय्या वधात् ॥ ३५ ॥ धेन्वनदुहोश्च वधे धेन्वनदुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्॥ २६॥ आत्रेय्या वधः क्षियवधेन व्याख्यातः॥ २७ ॥ इंसभासवहिणचक्रवाकप्रचलाककाकोलूकमण्डूर्कः डिडिकडेरिकाभवभूनकुलादीनां वधे ग्रद्भवत् ॥ २८॥ लोकसंग्रहणार्थे यथा दृष्ट श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं ब्रूयात् ॥२९॥ पादो धर्मस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्। पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छिति ॥ ३०॥ राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः। एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥ ३१ ॥ साक्षिणं त्वेवमुहिष्टं यत्नात्पृच्छोद्दिचक्षणः। यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां चःरात्रिं मरिष्यसि॥३२॥ एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृतं भवेत्। तत्सर्वे राजगामि स्यादनृतं ब्रुवतस्तव ॥ ३३॥ त्रीनेव च पितृन्दन्ति त्रीनेव च पितामहान् । सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं मृषा वेदन् ॥ ३४॥

<sup>ै</sup>रूपेणा । २ ख. धमं । ३ ख. °स्य भ्रूणहत्यानु । ४ ख. °सिण्डम । ५ ख. °लध्वजका-रांस्तामे । ६ ख. °यान्तर्गमन े ए ख. °द्रवधे । ८ ख. °त्रियाव । ९ ख. °कघटोरिकथ । १० ख. बुवन्।

हिरण्यार्थेऽमृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान् । पश्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गर्वानृति ॥ ३५ ॥ शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । सर्व भूम्यनृते हन्ति साक्षी साह्यं मुषा वदन् ॥ ३६ ॥ चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्य- मन्नजितमानुष्यहीने भ्यः ॥ ३७ ॥ स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥ ३८ ॥ अतोऽन्ययाः कर्तपत्यम् (१) ॥ ३९ ॥ द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिवत्कृष्माण्डेर्वा जुहुयादिति कृष्माण्डेर्वा जुहुयादिति ॥ ४० ॥

इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

( अथ प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः )।

अष्टी विवादाः ॥१॥ श्रुतकािले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽधिने दीयते स ब्राह्मः ॥२॥ आच्छाद्यालंकुत्येषा(तथा) सह धर्मश्र्येतामिति प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ पूर्वी लाजाद्वृति हुत्वा गामिथुनं कन्यावते दद्यात्स आर्षः ॥ ४ ॥ दक्षिणासु नीयमानास्वन्तर्वेद्युक्ति स दैवः ॥ ५ ॥ धनेनोपतोष्याऽऽसुरः ॥ ६ ॥ सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्ध्रवः ॥ ७ ॥ प्रसह्य हरणाद्राक्षसः ॥ ८ ॥ सुप्तां मत्तां प्राप्तं वोपयच्छे-दिति पैक्षाचः ॥ ९ ॥ तेषां चत्वारः पूर्वे ब्राह्मणस्य ॥ १० ॥ तेष्वापे पूर्वः पूर्वेः श्रेयान् ॥ ११ ॥ अत्रापि षष्ठसप्तवी क्षत्रयन्त्रात्तरः पापीयान् ॥ १२ ॥ अत्रापि षष्ठसप्तवी क्षत्रयन्त्रात्त्रवित्तत्वात् ॥ १३ ॥ पश्चमाष्टमी वैद्यकूद्राणाम् ॥ १४ ॥ अश्व-नित्रतकळत्रा हि पैद्यसुद्रा भवन्ति ॥ १५ ॥ कर्षणश्चश्चपाधिकृतत्वात् ॥ १६ ॥ गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति सर्वेषां क्षेत्रातुगतत्वात् ॥ ॥ १७ ॥ अय्यायुक्तो विवाहः । यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवनिति विज्ञायते ॥ १८ ॥ =अथाप्युद्रा-हरन्ति ॥ १९ ॥ क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते । सा न दैवे न सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽत्रवित् ॥ २० ॥ शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वयुतां लोभ-मोहिताः । आत्मिक्त्रयणः पापा महाकित्विषकारकाः ॥ २१ ॥ पतन्ति नरके भिर्मे प्रतित चाऽऽसप्तमं कुलम् । गमनागमनं चैव सर्व श्चल्को विधीयते(१) ॥ २२ ॥

44

<sup>\*</sup> **इदम्यिकं वाक्यम्** । = **इत आरभ्य शुरुको विधीयत इ**खन्तग्रन्थः ख. पुस्तके न विद्यते ।

९ ख. <sup>°</sup>नुषही° । २ खं. पिवन्कूष्मा° । ३ कः गोभ्यां तहाऽऽर्षः ।

**भौर्णनास्यष्ट्रस्तामानास्या**ग्न्युत्पातभूमिकम्पदमशानदेशपतिश्रोत्रियेकतीर्थ्यम्**याणस्यक्षाः** रात्रक्षनध्यायः ॥ २३ ॥ वाते पृतिगन्धे नीहारे च वृत्तगीतवादित्रशदितसामंशब्देषु ताकनं कालम् ॥ २४ ॥ स्तनयित्तुवर्षविद्युत्संनिषाते उयहमनध्यायोऽस्यत्र वर्षाकाः सात्।। २५ ॥ वर्षाकालेऽपि वर्षवर्जमहोरात्रयोश्च तत्कालम्।। २६ ।। पित्र्यपतिग्रह-भोजनयोश्च तिवस्योषम् ॥ २० ॥ भोजनेष्वाजीणीन्तम् ॥ २८ ॥ पाणिमुखो हि ब्राह्मणः ॥ २९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३० ॥ भुक्तं पतिगृहीतं च निर्विशेषिति श्रुतिः ॥ ३१ ॥ पिनर्युपरते त्रिरात्रम् ॥ ३२ ॥ द्वयम् इ वै सुश्रवसोऽन्चानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वी नाभेरधस्तादन्यत्स यदूर्ध्वी नाभेस्तेन हैतत्त्रजायते यद्वाह्मणानुपनयति यद्घ्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति सर्वाऽस्यैषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभे स्तेन हास्योरसी प्रजा भवति तस्माच्छ्रोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ ३३ ॥ तस्माद्द्विनामा द्विमुखो विश्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥ ३४॥ शूद्रापपात्रश्रवणसंद्र्शन-योश्च तावन्तं कालम् ॥ ३५ ॥ नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वमान्तम् ॥ ३६ ॥ अहोरात्रयोश्व संध्योः पर्वेसु च नाधीयीत ॥ ३७ ॥ न मांसमश्रीयाच स्त्रियमुपेयात् ॥ ३८ ॥ पूर्वसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विकायते ॥ ३९ ॥ अन्येषु चाद्भतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात् ॥ ४० ॥ म नसेऽपि जनन मरणयोरनध्यायः ॥ ४१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ हन्त्यष्टमी श्रुपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्वश्वा । इतित पश्चदशी विद्यां तस्मात्पर्विष वर्जयेचस्मात्पर्विण वर्जये दिति ॥ ४३ ॥

इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥

( अथ द्वादशोऽध्यायः ) ।

[ \* यथा युक्तो विवाहः ॥ १ ॥ अष्टौ विवाहाः ॥ २ ॥ क्षित्रयवधे गोसहसम् ॥ ३ ॥ षड्भागभृतो राजा रक्षेत् ॥ ४ ॥ रथकाराम्बष्ट० ॥ ५ ॥ चत्वारो
वर्णाः ॥ ६ ॥ उत्तरत उपचारो विहारः ॥ ७ ॥ मृत्ययानां पात्राणाम्
॥ ८ ॥ श्रुचिमध्वरं देवा जुषत्ते ॥ ९ ॥ अभक्ष्याः पञ्चवो ग्राम्याः
॥ १० ॥ सपिण्डेष्वादशाहम् ॥ ११ ॥ गोचर्ममात्रम् ॥ १२ ॥
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥ १३ ॥ अधातः शौचाधिष्ठानम् ॥ १४ ॥

धनुश्चिह्नान्तर्गतो प्रन्थः प्रथमाद्येकादशाध्यायस्थादिमादिवाक्यानां व्युत्क्रमेण गणनात्मकः इतिः भाति ।

१ ख. °निवेदहदेशपिततश्रो°।२ ख °मशेषमोजनयो°।३ ख. °ति अथ । ४ ख. °म्। अथकः

कमण्डलुईजातीनाम् ॥ १५ ॥ अथ कमण्डलुचर्यामुपदिशन्त ॥ १६ ॥ अथ कातकस्य ॥ १७ ॥ धर्मार्थी पत्र न स्याताम् ॥ १८ ॥ अष्टाचत्वारिश्वद्वर्षाणि ॥ १९ ॥ पत्र्वधा विमतिषत्तिः ॥ २० ॥ उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम् ॥ २१ ॥ ]

> इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समासोऽयं प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥

> > ( अथ द्धितीयः प्रश्नः )। (तत्र प्रथमोऽच्यायः)।

अथातः प्रायश्चित्तामि ॥ १ भ्रूणहा द्वादश समाः ॥ २ ॥ कपासी खद्बाङ्गी गर्देभचर्मेवासा अरण्यानकेतनः अम्याने ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटी कारयेचामाव-सेरसप्तागाराणि भेक्षं चरन्स्वकर्मोऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेद्छब्धोपवासः ॥ ३ ॥ अश्वमधेन गोसवेनाप्रिष्टुता वा यजेत ॥ ३ ॥ अश्वमेघावभृथे वाऽऽत्मानं द्वाचरेत् १। ४ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ ५ ॥ अमत्या ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो भवति धर्मतः । ऋषयो निष्कृति तस्य वदन्त्यमातिपूर्वके ॥ ६ ॥ मतिपूर्व प्रतस्तस्य निष्कृतिनीप-स्रभ्यते । अँपगूर्य चरेरकुच्छ्मतिकुच्छ्रं निपातने ॥ ७॥ कुँच्छ्रं चान्द्रायणं चैव छोहितस्य पनर्तने । तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितामीते ॥ ८ ॥ नव समा राजेम्यस्य ॥ ९ ॥ तिस्रो वैश्यस्य ॥ १० ॥ संवत्सरं शूद्रस्य ॥ ११ ॥ स्तियाश्च ॥ १२ ॥ ब्राह्मणवदात्रेययाः ॥ १३ ॥ गुरुतल्पगस्तमे छोद्देशयने शयीत 11 १४ ॥ सूर्मि वा ज्वलन्तीं श्लिष्येत् ॥ १५ ॥ लिङ्गं वा सवृष्णं परिवास्याञ्ज-स्राचाधाय दक्षिणापतीच्योदिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात् ॥ १६ ॥ स्तेनः प्रकीर्य के साम्से अकं मुनलमादाय स्कन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां जहाति तेनेनं इन्यात् ॥ १७ ॥ अयाखुदाहरान्ति ॥ १८ ॥ स्कन्धेनाऽऽदाय मुसलं स्तेनो राजानमन्त्रि-यात्। अनेन धार्षि मां राजन्श्रत्रधर्ममनुस्मरन् ॥ १९ ॥ शासने वा विसर्गे वा स्तेनो मुच्येत किल्बिषात्। अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादामोति किल्बिषमिति ॥ २० ॥ सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत् ॥ २१ ॥ अमत्या पाने कृच्छ्र।ब्दपादं चरेत्युनरूप-

९ एक. °िव क° । २ ख. °येत । अथा° । ३ ख. अवगूर्य । ४ ख. कृच्छ्रातिकृच्छ्रो चान्यस्यमं हो °। ५ ख. °जन्ये तिस्रो वैदये संवत्सरं शूद्रे । व्रि° ।

्र नयनं. चः॥ २२ ॥ वपनव्रतनियम्छोपश्च पूर्वानुष्ठितत्वात् ॥ २३ ॥ अथाप्युदाइ-्रिन्ति ॥ २४:॥ अमत्या वारुणीं पीत्वा माश्य मूत्रपुरीषयोः । ब्राह्मणः क्षांचयो वैदयः पुनः संस्कारमहीति ॥ २५ ॥ सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्युषिताः पिवेत्। शङ्खपुष्पीविपकेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत् ॥ २६ ॥ गुरुपयुक्तश्रेन्ध्रयेत गुरुस्रीन्क्र-च्छ्रांश्वरेत् ॥ २७ ॥ एतदेवासंस्कृते ॥ २८ ॥ ब्रह्मचारिणः शतकर्मणा व्रतावृत्ति-रन्यत्र मातापित्रीराचार्याच ॥ २९ ॥ सं चेन्द्याधीयीत कामं गुरोष्ठच्छिष्टं भैष-ज्यां यें सर्वे प्राक्षीयात् ॥ ३० ॥ येनेच्छेत्तेन चिकित्सेत् ॥ ३१ ॥ स यदाऽगातिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठेत ॥ ३२ ॥ इंसः शुचिषदिति ॥ ३३ ॥ एतया दिवा रेतः सिक्त्वा त्रिरपो हृदयंगमाः पिबेद्रेतस्याभिः ॥ ३४ ॥ यो श्रसचारी स्त्रियमुपेयात्सोऽवकीणीं ॥ ३५ ॥ स गर्दभं पशुमालभेत ॥ ३६ ॥ नैऋतः पञ्जपुरोडाश्रश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥ ३७ ॥ शिश्वात्पाशित्रमप्स्व-, बदानैश्रुरन्तीति विज्ञायते ॥ ३८ ॥ अपि वाऽमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय दिविहोमिकी परिचेष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जुहोति— ॥ ३९ ॥ कामावकीणींऽ-्रेस्ट्यवंक्रीणोंऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥ ४० ॥ कामाभिद्वुग्घोऽस्म्यभिद्वुग्घोऽस्मि कामुकामाय स्वाहोति ॥ ४१ ॥ हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातिर्थङ्ङग्निमाभेमन्त्रयेत ्री ४२ ॥ सं मा सिश्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । सं माऽयमिशः सिश्चत्वा-युषा च बल्लेन चाऽऽधुष्मन्तं करोतु मेति ॥ ४३ ॥ अधास्य ज्ञातयः परिषद्युद्पात्रं विनयपुरसावहमित्थंभूत इति ॥ ४४ ॥ चरित्वाऽपः पयो घृनं मधु छवणमित्या-रुद्धवन्तं ब्राह्मणा ब्रूयुश्चरितं त्वयेत्योमितीतरः प्रत्याह चरितनिर्वेशं सवनीयं कुर्युः ॥ ४५ ॥ सगोत्रां चेदगत्योपयच्छेद्भ्रतृवदेनां विभृयात् ॥ ४६ ॥ प्रजाता चेत्क्रच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दाऽभूत्पुनरमिश्रक्षसुरदादिति एताभ्यां खहुयात ॥ ४७ ॥ परिवित्तः परिवेत्ता या चैनं परिविन्दति । सर्वे ते नरकं यान्ति द्वात्याजकपश्चमाः ॥ ४८ ॥ परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः। कुच्छूद्वादः अरात्रेण स्त्री त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ॥ ४९ ॥ अथ पतनीयानि—॥ ५० ॥ समुद्रसंयानम् ॥ ५१ ॥ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम् ॥ ५२ ॥

१ ख. °त्रोगुरोर्वा। सर्वाः स चे १ २ ख. °ज्यार्थे स । ३ ख. °मिकां प । ४ ख स्वाहेलमृतं । धाः आज्यसमृतमेवाऽऽत्मन्धत्ते हुत्वा कर्षति यो अप्तमुपतिष्ठते स मा सिश्चतु अकामत आयुष्म । ५ ख. °द्रया । ६ ख. °म्। ब्राह्मणस्व ।

भूम्यनृतंम् ॥ ५३ ॥ सर्वपण्यैर्व्यवहरणम् ॥ शूद्रसंवनम् ॥ ५४ ॥ शूद्रा-भिजननम् ॥ ५५ ॥ तदपत्यत्वं च ॥ ५६ ॥ एषामन्यतमत्क्र(मं क्र)त्वा ॥ ५७ ॥ -चतुर्थकाळामितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम् । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिर्वर्षेस्तद्पष्टनन्ति पापिमिति ॥ ५८ ॥ यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्ण ब्राह्मणः सेवमानः । चतुर्थकाल उदकाभ्यवायी त्रिभिवधैंस्तदपहन्ति पापस्, इति ॥ ५९ ॥ अयोपपातकानि ॥ ६० ॥ अगम्यागमनं गुर्वीसर्खी गुरुसस्ती--मपपात्रां पतितां च गत्वा भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्या-चार्यतां गोमाहिषीरक्षणं यचान्यदप्येवं युक्तं कन्यादूषणामाति ॥ ६१ ॥ तेषां तु -निर्वेशः पतितवृत्तिद्वीं संवत्सरौ ॥ ६२ ॥ अथाग्रुचिकराणि— ॥ ६३ ॥ द्यूतमभि चारोऽनाहिताग्नेरुञ्छवृत्तिता समावृत्तस्य भैक्षचर्या तस्य चैव गुरुकुले वास ऊर्ध्व चतुभ्यों मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं नक्षत्रनिर्देशश्रेति ॥ ६४ ॥ तेषां तु निर्वेशो द्वादेश मासान्द्रादशार्थमासान्द्वादश द्वादशाहान्द्वादश षडहान्द्वादश ज्यहान्द्वादशाहं षडहं ज्यहमहोरात्रमेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ॥ ६५ ॥ पतिताः ॥ ६६ ।। समवसाय धर्मीश्चरेयु रितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रुयुर्विभन्नजतास्मभ्य एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथोति ॥६७॥ अथापि न सेन्द्रियः पतित ॥ ६८ ॥ तदेतेन वेदितव्यमङ्गाहीनो हि साङ्गं जनयेत् ॥ ६९ मिथ्यैतदिति हारीतः ॥ ७० ॥ दाधिधानीसधर्माः स्त्रियः स्युर्यो हि दिध-. धान्यामप्रयतं पय आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धर्मकुत्येषुपयोजयन्ति ॥ ७१ ॥ . एवमग्रुचि ग्रुक्तं यन्निर्वर्तते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ।। ७२ ।। अग्रुचिग्रु-क्कोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तः ॥ ७३ ॥ पतनीयानां तृतीयोंऽग्रः स्त्रीणामंत्रास्तृतीयः ॥ ७४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ७५ ॥ भोजनाभ्यञ्ज-नादानाद्यदन्यत्कुरुते तिलै:। श्वविष्ठायां कृषिभूत्वा पितृभिः सह मज्जतीति॥७६॥ पितृन्वा एष विक्रीणीते यस्तिल्ञान्विक्रीणीते ॥ ७७ ॥ प्राणान्वा एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्त्रिक्रीणीते ॥ ७८ ॥ सुकृतांशान्वा एष विक्रीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ॥ ७९ ॥ तृणकाष्ठमविकृतं विक्रेयम् ॥ ८० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८१ ॥

९ ख. °तवदनम् । २ ख. °सेवाश्च शू° ३ ख. °पत्यं च भवति तेषां तु निर्वेषश्च तु° । ४ ख. °पीऽभ्यवहरेयुः । ५ ख. °ता महिषीगोरक्ष्यं य° । ६ ख. निर्वेषः । ७ ख. °ति अग्रुचिकरनिर्वेषो य° । ४ ख. धर्म वरे° । ९ ख. न सहेन्द्रियेः पतितेन समावरंस्तदे° ।

इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः )।

नित्योदकी नित्ययन्नोपनीती नित्यस्वाध्यायी दृषलान्नवर्णी । ऋती च च्छिन्निधिवच जुह्नम ब्राह्मणक्ष्यवते ब्रह्मलोकात् ॥ १ ॥ मनुः पुत्रेक्ष्यो यं व्यभजदिति श्रुतिः ॥ २ ॥ समन्नः सर्वेषामिनिन्नेषात् ॥ ३ ॥ वरं वा रूषः द्ररेज्ज्येष्ठः ॥ ४ । तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ॥ ५ ॥ जानां वैकमुद्धरेज्ज्येष्ठः ॥ ६ ॥ समिनितरे निभजरन् ॥ ७ ॥ पितुरनुभत्या द्राच-भागः साते पितिरे ॥ ८ ॥ चतुर्णा वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांत्रः ॥ ९ ॥ नावर्णस्तीपुत्रसमवाये दायं दन्नांन्नात्मुत्तायां हर्हाः ॥ ११ ॥ सवर्णापुत्रानम्तराषुः ।। १० ॥ औरसे तृत्पन्ने सवर्णास्तृतीयां वहराः ॥ ११ ॥ सवर्णापुत्रानम्तराषुः । रनन्तरापुत्रश्चेद्धणवान्स ज्येष्ठांत्रं हरेत् ॥ १२ ॥ गुणवान्हि न्नेषाणां भर्ता भवति १३ ॥ सवर्णायां संस्कृतायां स्वयष्ठत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात् ॥ १४ ॥ अथा-। इरन्ति —॥ १५ ॥

<sup>°</sup>ततु ब्राह्मणे पं°ा२ ख °त्त्रं रांगेशां गां स°ा३ ख. °नात्सवाो न तु शय्यासना°ा४ ख. १ ख. °र्वकृच्छ्रः। प्रातः सायमयाचितं पराक इति सोऽति°।

अङ्कादङ्कारसंभवासि हृदयादाधि जायैसे । आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव श्वरदः श्वतिमिति ।। १६ ।। अभ्युपगम्य दुहितारे जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दौहित्रम् ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ।। १८ ।। आदिवेत्प्रधमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहिमाति ॥ १९ ॥ मृतस्य मसूतो यः क्रीबन्याधितयोर्बाऽ-न्येनानुपते स्वे क्षेत्रे स क्षेत्रजः ॥ २० ॥ स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्व-धारिक्थभाग्भवाति ॥ २१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २२ ॥ द्विपितुः पिण्डदानं स्या-त्पिण्डे पिण्डे च नामनी । त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुर्वन मुह्यतीति ॥ २३ ॥ माताषितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स दत्तः ॥ २४ ॥ सहशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कुत्रिमः॥ २५ ॥ गृहे गूढोत्पन्नो उन्ते ज्ञातो गृहजः ॥ २६ ॥ सातापितृभ्यामृतसृष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे पारिशृह्यते सोऽपविद्धः ॥२०॥ असंस्कृताः यनतिसृष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः स कानीनः ॥ २८ ॥ या गर्भिणी संस्क्रि-यते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्यां यो जातः स सहोढः ॥ २९ ॥ मातापित्रोई-स्तारक्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स ऋतिः ॥ ३० ॥ इति त्यवत्वा पतितं वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां पुनर्भ्या यो जातः स पौनर्भवः ॥ ३१ ॥ मातापितृविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२ ॥ द्विजातिप्रवराच्छू-द्रासं जातो निपादः ॥ ३३ ॥ कामात्पारश्चव इति पुत्राः ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाह-रन्ति ॥ ३५ ॥ औरसं पुत्रिकापुत्रं क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमौ । गृहजं चापविद्धं च रिक्य-भाजः प्रचक्षते ॥३६॥कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भवं तथा। स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ तेषां प्रथम एवेत्याहौपजङ्घानिः ॥ ३८ ॥ इदानीम-हमीर्घ्यामि स्त्रीणां जनक नो पुरा। यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रपञ्जवन्॥३९॥ रेतोघाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । तस्माद्धार्याः तु ]रैक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः № ४० ॥ अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं या वः क्षेत्रे पर( रे ) बीजानि वाष्सुः । जैनथितुः कुको भवति सांपराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुभेतिमिति ॥ ४१ ॥ तेषाम नित्वयवहारा-णामंत्रान्सोपचयान्सुनिगुप्तान्निद्ध्युरा व्यवहारभाषणात् ॥ ४२ ॥ अतीतव्यवहारा-न्य्रासाच्छादनैर्विभृयुः ॥ ४३॥ अन्धजडक्रीबच्यसनिच्याधितादींश्र अर्कॅमिंण: ॥ ४५ ॥ पतिततज्जातवर्जभ् ॥ ४६ ॥ न पतितैः संव्यवहारो विद्यते

१ ख. °यते । आ° । २ ख. रक्षन्तु । ३ ख. वितुः । ४ ख. °कर्मणः ।

॥ ४७ ॥ पतितामापे तु मातरं विभयादनिभभाषमाणः ॥ ४८ ॥ मातुरलंकारं दुहितरः सांपदायिकं छभेरन्नन्यद्वा ॥ ४९ ॥ न स्त्रीस्वातन्त्र्यं विद्यते ॥ ५० ॥ अयाप्युदाहरान्ति ॥५१॥ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमईतीति ॥ ५२ ॥ निरिन्द्रिया ह्यदायाश्र स्त्रियो मता इति श्रुतिः ॥ ५३ ॥ भैर्नुहिते यतमानाः स्वर्गे छोकं जैयेरन् ॥ ५४ ॥ व्यतिऋषे तु कुच्छू: ॥ ५५ ॥ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५६ ॥ वैश्यादिषु प्रतिलोमं क्रुच्छ्याति-कुच्छ्रादीं अरेत् ५७ ॥ धुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचर्यम् ॥ ५८ ॥ बूदं कटा-ग्निना दहेत् ॥ ५९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६० ॥ अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डैः संग्रः हणे भवेत् । सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात् ॥ ६१ ॥ न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । संसर्जयन्ति तान्ह्येताङ्गिगुप्तांश्रालयन्त्यपि ॥ ६२ ॥ स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति किंचित् । मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षित ॥ ६३ ॥ सोमः शौचं ददत्ता( दौ ता )हां गन्धर्वः शिक्षितां गिरम् । अग्निश्र सर्वन भक्षत्वं तस्मान्निष्करूमषाः स्त्रियः ॥६४॥ अमजां दशमे वर्षे स्त्रीमजां द्वादशे त्यजेत्। मृतत्रजां पश्चदत्रे सद्यस्त्वापियवादिनीत् ॥ ६५ ॥ संवत्सरं पेतपत्नी मधुमांसमद्यळ-वणानि वर्जयेदधः श्रयीत ॥ ६६ ॥ षण्यासानिति मौद्गरयः ॥ ६७ ॥ अत ऊर्ध्व गुरुभिरतुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अधारपुदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ वशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । शाकामा संनियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यत इति ॥ ७० ॥ मातुल्लपितृष्वसा भिनि भागिनेयी स्तुषा मातुलानी सिख-वध्रित्यगम्याः ॥ ७१ ॥ अगम्यानां गमने कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चान्द्रायणामीति प्राय-श्रित्तिः ॥ ७२ ॥ एतेन चण्डाळीव्यवायी व्याख्यातः ॥ ७३ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ७४ ॥ चण्डालीं ब्राह्मणो गत्वा उक्त्या च प्रतिगृह्य च । अज्ञानात्पतितो विपो ज्ञानात्तु समतां व्रजेत् ॥ ७५ ॥

१ ख. भर्तुरिभमते । २ ख. लभेरन् ३ क. °ण्डः । अल्लाह्मगस्य शारीरो दण्डः । ४ ख. °रे च तत् । सं° । ५ ख. प्रेतप्रजां । ६ ख. °योऽपि व्या ° ।

पितुर्गुरोनरेन्द्रस्य भार्या गत्वा प्रमादतः। गुरुतस्यी भवेतेन पूर्वोक्तस्नस्य निश्चयः, इति श्रा ॥ ७६ ॥ अध्यापनयाजनपित्रप्रहेरशकः। क्षत्रधर्मण जीवेत्प्रत्यनन्तरत्वात् ॥ ७९ ॥ निति गौतमोऽत्युग्नो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य ॥ ७८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ७९ ॥ गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे । गृह्णीयानां विपित्रश्ची शक्तं धर्मन्यपेक्षया ॥ ८० ॥ वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात् ॥ ८१ ॥ प्राक्पातराशात्कर्षां स्यात् ॥ ८२ ॥ अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्व्यारया मुहुर्मृहुरभ्युच्छन्द-यन् ॥ ८३ ॥ भार्यादिरग्निस्तिमग्कर्मकरणं प्राग्यन्याधेयात् ॥ ८४ ॥ अग्न्याधे-यमभृत्यथेमान्यजस्ताणि भवन्ति यथैतदग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणमुद्ग्यनदक्षिणायनयोः पशुश्चातुर्मास्यान्यृतुमुखे षड्ढोता वसन्ते ज्योतिष्टोम इत्येवं क्षेमपापणम् ॥ ८५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति—॥ ८६ ॥ न दिवा स्वप्नशिक्ते न च सर्वान्नभोजिना । कामं शक्यं नभो गन्तुमारूदपितिने वा ॥ ८७ ॥ दैन्यं शाठ्यं जिद्द्रम्यं च वर्जयेत् ॥ ८८ ॥ अथाप्यत्रोशनसश्च वृष्वपर्वणश्च दुहित्रोः संवादे गाथा-मुदाहरन्ति ॥ ८९ ॥ स्तुवतो दुहिता त्वं वै याचतः प्रतिगृह्णतः । अथादं स्तूय-मानस्य ददतोऽप्रतिगृह्णतो ददतोऽप्रतिगृह्णत इति ॥ ९० ॥

इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । )

तपैस्यवगाहनम् ॥ १ ॥ देवतास्तपीयित्वा पितृतपीणम् ॥ २ ॥ अनुतीर्थमप् जित्सश्चिति ॥ ३ ॥ ऊर्ज वहन्तीरिति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ ५ ॥ स्नवन्तीष्वः निरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देविषिपितृतपीणम् ॥ ६ ॥ निरुद्धासु न कुर्वीरन्त्रभाक्तत्र सेतुकृत् । तस्मात्परकृतानसेतृन्कूपांश्च परिवर्जयेदिति ॥७॥ अथाप्युदाहरित ॥ ८ ॥ उद्धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । निरुद्धासु तु मृत्पिण्डान्कूपाञ्चीनब्घटांस्तथेति ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्धिकं क. पुरनके-"धाम्यें स्वश्यायप्रवचनेऽधिकारं दर्शयति प्रतिप्रहे दाता ऋत्वि-ग्यजमाना याजनेन " इति ।

१ ख. भार्योद्वाहादि°। २ ख. °पस्यायामव°।

बहुपतिमात्त्वस्याप्रतिमात्तस्य न्वा-प्रतिमृह्मयाच्यं वा याजियत्वाऽनाक्यात्रस्य व्याज्ञा-मिश्चित्ता नरत्समन्दीयं जपेदिति ॥ १०॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ११ ॥ गुरुसंकरि-पश्चेव शिक्ष्यसंक्ररिपश्च ये । आहारमन्त्रसंकीर्णा दीर्घ तम उपासत इति ॥ १२ ॥ अय-सारकत्रतानि ॥ १३ ॥ सायं पातर्यदश्वनीयं स्यात्तेनानेन वैश्वदेवं बल्सिप-हुत्य ब्राह्मणक्षञ्चियविद्शूदानभ्यागतान्यथाशक्ति पूज्येत् ॥ १४ ॥ यदि वहनां न अक्नुयादेकस्मै गुणवते दद्यात् ॥ १५ ॥ यो वा प्रथमगुपगतः स्यात् ॥ १६ ॥ श्रुद्रश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यात् ॥ १७ ॥ श्रोत्रियाय वाऽग्रं दद्मात् ॥ १८ ॥ ये-नित्या-भाक्तिकाः स्युस्तेषामृतुपरोधेन संविभागो विहितः॥ १९॥ नन-त्वेव कदाचिद्दस्वा अञ्जीत ॥ २०॥ अथाप्यत्रान्नगीतौ श्लोकाबुदाइसन्ति ॥२१॥ यो मामदस्वा पितृदेवताभ्यो भृत्यातिथीनां च सुहुज्जनस्य । संपन्नमश्रान्विषमित -मोहाचमद्म्यहं तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ ॥ हुताप्रिहोत्रः कृतवैश्वदेवः पूर्वातिथीन्मृ-ह्यजनावशिष्टम् । तुष्टः श्रुचिः श्रद्द्धात्ति यो मां तस्यामृतं स्यां सःच मां अनिक ा। २३ ॥ सुब्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुर्वर्थनिवेशीषधार्थहत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यः यनाध्यसंयोगवैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागी यथाशक्ति कार्यी बहिनेदि भिक्षमाणेषु कृतान्नमितरेषु ॥ २४ ॥ सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तः ग्रुचौ संष्टते देशेऽ-ज्ञमुपहतमुपसंगृह्य क्रामकोधद्भोहळोशमोहानपहत्य सर्वाभिरङ्गुलीभिः शब्दमकु-र्घन्त्राश्चीयात् ॥ २५ ॥ न पिण्डशेषं पात्र्याम्रत्म्यजेत् ॥ २६ ॥ न पिण्ड-श्चेषं पात्र्यामुत्स्रजेत् ॥ २७ ॥ मांसमत्स्यतिर्हंसंस्रष्टप्राश्चनेऽप उपस्पृदयाग्नि-मभिमृशेत् ॥ २८ ॥ अस्तमिते च स्नानम् ॥ २९ ॥ पालाशमासनं पादुके दन्तधा-वनिभित्ति वर्जयेत् ॥३०॥ नोत्सङ्गेञ्तं भक्षयेत् ॥३१॥ ऑसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२॥ ्वैष्पवं:दण्डं:घश्रवेत् ॥ ३३ ॥ रुक्पकुण्डले च ॥ ३४ ॥ पदा पादस्य प्रक्षालनम-ंग्निष्ठानं व व्वर्जयेत्.॥ः३५ ॥ न वहिमीलां घारयेत् ॥ ३६ ॥ सूर्यमुदयास्तमये न ंनिर्पक्षेत ॥३३७ ॥≈नेन्द्रधनुरिति परस्मे ब्रूयात् ॥ ३८ ॥ यर्दै ब्रूयान्मणिधनुरिः ≈त्येव अब्रुयात् ॥ ३९ ॥ पुरद्वासीन्द्रकीलपरिधावन्तरेण नातीयात् ॥ ४० ॥ खेङ्ख-योरन्तरेण न गच्छेत् ॥ ४१ ॥ वँत्सतन्ति च नोपरि मच्छेत् ॥ ४२ ॥ अस्मास्थि-रोमतुषकपार्लावस्थानानि नाधितिष्ठेतु ॥ ४३ ॥ गां धयन्तीं परस्मै न प्रब्रुयात ॥ ४३॥

<sup>्</sup>र ख. °गे विहितो य° । १ ख. °त् । मांत । १ ख. ° रुमधुनं । ४ ख. ° ने यद्प । ५ क. अतंत्र्यां न । ६ ख. °दि अबू १ । ७ खः वस्तं तिन्ति । ८ क. ९छापछाना ।

नाधेनुमभेनु।रितिःब्रूयात्ः॥ ४५:॥ यदिः ब्रुयाद्धेनुंभंन्येत्येकःब्रू<mark>यात्</mark>ः॥**ः४६**%॥ऽद्यु<del>का</del>ः रुक्षाः परुषा वाचो न जूयात् ॥ ४७ ॥ नैकोऽध्यानं त्रजेत् ॥ ४८ ॥ जन पतितैर्न स्त्रियात्ननन्ध्रद्भेणला ४९°॥ःन प्रतिसायं त्रजेत् ॥ ५०॥ नग्नग्रहःस्त्रवात् ॥७५१ः॥® न न<del>क्तंत्रक्रात्रात्।। ५२ ।। न-नदी बार्हुकस्तरेत्।। ५३ ।। न-क्व्यपवेक्षेत्रवाह५४०।।</del> न गर्दमवेक्षेतः।। ५५ ॥ न⊬ तत्रोपविशेयतः एनमन्यः उत्थारमेत्राःः५६०॥ःपन्याः देयोः ब्राह्मणायः गर्वे राज्ञेः हाचक्षुषेः । दृद्धायःभारतप्तायः गर्भिण्ये दुर्बलामः चङ ॥५७ अपभृतेघोद्रकथवससमित्कुश्रमारयोपानिष्क्रमणमादयजनाकुरुमनरुससमृद्धप्रार्धः नभूष्यिष्ठमदेरस्युपवेद्यं ग्राममावसितुं यतेत धार्मिकः ॥ ५८ ॥॥ उदपानोदकेः ग्रामेः ब्राह्मणो द्वप्रलीपतिः । उपित्वा द्वादशः समाः शूद्रसाधम्यमृच्छति ॥ ५९ ॥ पुररेः णुकुष्ठितज्ञरीरस्तत्परिपूर्णनेत्रवदनश्च । नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिंमवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥ ६० ॥ रथाश्वयज्ञधान्यानां गर्वाः चैवःरजः क्रुमम् । अप्रज्ञस्तं समूकः इन्यारः श्वाजाविखरवाससाम् ॥ ६१ ॥ पूज्यानपूजयेत् ॥ ६२०॥ ऋषिविद्दश्चपवरमानः तुलक्षक्राकृतिकाः। एतेऽध्योः शास्त्रविहिताः समृताः कालर्षिभागशः॥ ६३३॥ ऋषिके विद्वकृषाः पाप्ताः क्रियारम्भे वर्र्तवजो । मातुरुभक्तुरौ पूज्यौ संवस्सरमनागताचिति ॥ ६६।। अम्ब्यगारे गर्नाः मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधी । स्वस्थ्याये भोजने चैत दक्षिणं वाहुमुद्धरेत्स। ६५ ॥ उत्तरं वासः कर्तव्यं पश्चश्वेतेषु कर्मसुः। स्वाध्यायोग-त्सर्गदानेषुक्रभोजनाच्चमनयोस्तथाः । ६६ ॥ इवनं भोजनं दानग्रपहारकः प्रतिप्रहरः। वहिर्जीनुस्तर कार्याणि तदृद्विमनं समृतम् ॥ ६७ ॥ अन्ने गश्रितातिर भूतानि अने प्राणमिति श्रुतिः । तस्मादन्नं प्रदातव्यमनं हि परमं हविशा ६८ ।। हुतेनत्याम्यते पापं म्हलमन्नेन काम्यति । अत्रं दक्षि गया शान्तिमुपयातीति ना श्रुतिरिति । १६९ ।।

इति द्वितीयपश्चे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३~॥%

( अय द्वितीयप्रश्ने चतुर्योऽध्यायः )।

अथातः संध्योपासनविधि व्याख्यास्यागः ॥ १॥ तीर्थे गत्वाऽपयतोऽभिषिक्तः प्रयः तो वाऽनभिषिक्तः प्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽब्लिङ्गाभिर्वारुणीभिः

१ ख. <sup>°</sup>हुना तरे<sup>%</sup>। २ खाः वियाकसः।

हिर्ण्यवर्णाभिः पावमानीभिर्व्याहातिभिरन्यैश्च पवित्रैरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥ २ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ॥ अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्ववार्णेकम् । मन्त्रवत्मोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥ ४ ॥ सर्वकर्मणां चैवाऽऽरम्भेषु प्राक्संध्योपासनकालाचैतेनैव पवित्रसमूहेनाऽऽत्मानं ॥ ५ ॥ मोक्ष्य प्रयतो भवति ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना प्रत्यकृम्रुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेत् ॥ ७ ॥ प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥ ८॥ उभयतः प्रणवां ससप्तव्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्वः ॥ ९ ॥ त्रिभिश्व प्राणायामैस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥ १० ॥ वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥ ११ ॥ इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम् ॥ १२ ॥ एवमेव पातः पाङ्मुखस्तिष्ठन् ॥ १३ ॥ मैत्रीभ्यामहरूपतिष्ठते मित्रस्य चर्षणीधृतो मित्रो जनान्यातयतीति द्वाभ्याम् ॥ १४ ॥ सुपूर्वामापे पूर्वामुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्नुयात् ॥ १५ ॥ अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम् ॥ १६ ॥ संध्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्च संतत्ये ।। १७ ॥ अपि चात्र प्रजापतिगीतौ श्लोकौ भवतः — ॥ १८ ॥ अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम् । संध्यां नोपासते विपाः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।। १९ ।। सायं प्रातः सदा संध्यां ये विपा नो उपासते । कामं तान्धार्मिको राजा शुद्रकर्मसु योजयेदिति ॥ २० ॥ तत्र सायमतिक्रमे राज्यपवासः ॥ २१ ॥ प्रातर-तिक्रमेऽहरुपवासः ॥ २२ ॥ स्थानासनफल्लमवाम्रोति ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति— यदुपस्थकृतं पापं पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्। बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृतं भवेत् ॥ २५ ॥ सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्त्रमुच्यते ॥ २६ ॥ राज्या चापि संधीयते न चैनं वरुणो गृह्णाति ॥ २७॥ एवमेव प्रातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्प्र-मुच्यते ॥ २८ ॥ अह्वा चापि संधीयते मित्रश्चैनं गोपायत्यादित्यश्चैनं स्वर्गे छोक-ग्रुत्रयति ।। २९ ।। स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषूपतिष्ठमानो ब्रह्मैपूतो ब्रह्म-भूतो ब्राह्मणः शास्त्रमनुवर्तमानो ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिज-यतीति विज्ञायते ॥ ३० ॥

इति द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः )।

अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिडं च संग्रह्य तीर्थ गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षाल-यते त्रिरात्मानम् ॥ १ ॥ अथ हैके ब्रुवते ॥ २ ॥ इमज्ञानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य पादौ तन्न प्रवेष्ट्रव्यमिति ॥ ३ ॥ अथापोऽभिर्वपद्यते ॥ ४ ॥ हिरण्यशृङ्गं वरुणं पपद्ये तीर्थं में देहि याचितः । यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्र प्रतिग्रहः ॥ ५ ॥ यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनिरिति ॥ ६ ॥ अथाञ्चान्छनाऽप उप-हन्ति ॥ ७ ॥ सुमित्रा न आप ओषधयः [ \*\*सन्तिवाति ]॥ ८ ॥ तां दिशं निरुक्षाति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति ।। ९ ॥ अथाप उपस्पृत्य त्रिः प्रदक्षिणमुद्कमावर्तयति यद्पां क्रूरं यद्मेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति ॥ १० ॥ अप्सु निमञ्ज्योन्मञ्ज्य ॥ ११ ॥ नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः परपूरुनम् ॥ १२ ॥ नोपस्प्रेनम् ॥ १३ ॥ यद्यपरुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽप्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽद्भ्य इति ॥ १४ ॥ उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत् ॥ १५ ॥ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु भाम्। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम्।। १६॥ यदु च्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्रारितं मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽसतां च मतिग्रहं स्वाहेति ॥ १७ ॥ पावित्रे कृत्वाऽद्भिर्मार्जयात आपो हि छा मयोभुव इति तिसृभिहिंरण्यवणीः श्चच्यः पावका इति चतस्रभिः ॥ १८ ॥ पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन मार्ज-यित्वाऽन्तर्जलगतोऽघमर्षणेन त्रीन्त्राणायामान्यार्यित्वोत्तीर्य वासः पीडियत्वा प्रक्षालितोपवातान्यक्तिष्टानि वासांसि परिधायाप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारः यमाणः पाङ्मुखः सावित्री सद्द्मकृत्व आवर्तयेच्छतकृत्वोऽपरिमितकृत्वो वा दशा-वरम् ।। १९ ॥ अथाऽऽदित्यमुविष्ठित उद्वयं तमसस्पारि उद्वत्यं चित्रं तचक्किंदन-हितं य उदगादिति ॥ २० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २१ ॥ प्रणवो न्याहृतयः

एतिचह्नान्तर्गतप्रन्थः ख. पुस्तके विद्यते ।

सावित्री चेत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा भहरहर्क्काह्मणं किल्बिषात्पावयान्त ॥ २२ ॥ पूतः पश्चिभिन्नेह्मयहैरथोत्तरं देवतास्तर्पयति ॥२३॥ अग्निः प्रजापतिः(१) । अग्निः प्रजापतिः सोमो स्द्रोऽदितिर्बृहस्पतिः सर्पो इत्येतानि प्राग्द्वाराणि देवतानि सनक्ष-त्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥ २४ ॥ औं वसंश्र तर्पयामि ॥ २५ ॥ ओं पितरोऽर्थमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्रामी इत्येतानि दक्षिणद्वारा।णी दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्ष-यामि ॥ २६ ॥ ओमादित्यांश्च तर्पयामि ॥ २७ ॥ ओं वसवो वरुणोऽज एक-पादिहिर्बुध्न्यः पूषाऽश्विनौ यम इत्येतान्युद्ग्द्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥ २८ ॥ ओं विश्वान्देवांस्तर्पयामि ॥ २९ ॥ ओं साध्यांश्च तर्पयामि ॥ ३० ॥ ओं ब्रह्माणं तर्पयामि ॥ ३१ ॥ ओं मजापति तर्पयामि ॥ ३२ ॥ ओं चतुर्भुखं तर्पयामि ॥ ३३ ॥ ओं हिरण्यगर्भे तर्पयामि ॥३४॥ ओं स्वयंभुवं तर्पयामि ॥ ३५ ॥ ओं ब्रह्मपार्षदांस्तर्पयामि ॥ ३६ ॥ ओं परमे-विनं तर्पयामि ॥ ३७ ॥ ओं ब्रह्मपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ ३८ ॥ ओमप्रिं तर्पयामि ॥ ३९ ओं वायुं तर्पयामि ॥ ४० ॥ ओं वर्रुणं तर्पयामि ॥ ४१ ॥ ओं सूर्यं तर्प-यामि ॥ ४२ ॥ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥ ४३ ॥ ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥ ४४ ॥ ओं सद्योजातं तर्पयामि ॥ ४५ ॥ ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४६ ॥ ओं भुनः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४७ ॥ ओं सुनः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४८ ॥ ओं भुर्भूनःसुनः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४९ ॥ ओं भूस्तर्पयामि ॥ ५० ॥ ओं भ्रुवस्तर्पयामि ॥ ५१ ॥ ओं सुवस्तर्पयामि ॥ ५२ ॥ ओं महस्तर्पयामि ॥ ५३ ॥ ओं जनस्तर्पयामि ॥ ५४॥ ओं तपस्तर्पयामि ॥ ५५ ॥ ओं सत्यं तर्पयामि ॥ ५६ ॥ ओं भवं देवं तर्पयामि ॥ ५७ ॥ ओं शर्व देवं तर्षयामि ॥ ५८ ॥ ओमीशानं देवं तर्षयामि ॥ ५९ ॥ ओं पशुपति देवं तर्पयामि ।। ६० ॥ ओं रुद्रं देवं तर्पयामि ॥ ६१ ॥ ओमुग्रं देवं तर्प-यामि ॥ ६२ ॥ ओं भीमं देवं तर्पयामि ॥ ६३ ॥ ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४॥ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६५॥ ओं श्वर्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि॥६६॥ ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६७ ॥ ओं पशुपतेर्देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६८ ॥ ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६९ ॥ ओमुग्रस्य देवस्य पत्नीः तर्पयामि । ७०॥ ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ७१॥ ओं महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ७२ ॥ ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७२॥ ओं शर्वस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७४ ॥ ओमीशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७५ ॥ ओं पशुपतेर्देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७६ ॥ ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७७ ॥ ओमुग्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७८ ॥ ओं भीमस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७९ ॥ ओं

महत्तो देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ८० ॥ ओं रुद्रांश्च तर्पयामि ॥ ८१ ॥ ओं रुद्र--पार्षदांस्तर्पयामि ॥ ८२ ॥ ओं विझं तर्पयामि ॥ ८३ ॥ ओं विनायकं तर्पयामि ॥ ८४ :: ऑं चीरं वर्षयामि ॥ ८५ ॥ ओं स्थूछं तर्पयामि ॥ ८५ ॥ ओं चरदं **बर्पया**मि ॥ ८६ ॥ ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥ ८७ ॥ ओं वक्रतुण्डं तर्पयामि ॥८८॥ -ओमेकदन्तं तर्पयामि ॥ ८९ ॥ ओं लम्बोदरं तर्पयामि ॥ ९०॥ ओं विन्नपार्षदां-्रस्तर्पयामि ॥ ९१ ॥ ऑं विघ्नपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ ९२ ॥ ऑ सनत्कुमारं तर्पयामि ॥ ९३ ॥ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥ ९४ ॥ ओमिन्द्रं तर्पयामि ॥ ९५ ॥ ओं पष्टीं तर्प-चामि ॥ ९६ ॥ ओं षण्मुखं तर्पयामि ॥ ९७ ॥ ओं विशाखं तर्पयामि ॥ ९८ ॥ ओं महासेनं तर्पयामि ॥९९॥ ओं सुब्रह्मण्यं तर्पयामि ॥१००॥ ओं स्कन्दपार्षदां स्तर्पयामि ॥ १०१ ॥ ओं स्कन्दपार्षदीश्व तर्पयामि ॥ १०२ ॥ ओमादित्यं तर्प-याप्री ॥ १०३ ॥ औं सोमं तर्पयामि ॥ १०४ ॥ ओमङ्गास्कं तर्पयामि ॥ १०५ ॥ अों बुधं तर्पयामि ॥ १०६ ॥ ओं बृहस्पति तर्पयामि ॥ १०७ ॥ ओं शुक्रं तर्पयानि ॥:१०८ ॥ ओं शनैश्चरं तर्पयामि ॥ १०९ ॥ ओं राहुं तर्पयामि ॥ ११० ॥ ओं केतुं तर्पयामि ॥ १११ ॥ ओं केशवं तर्पयामि ॥ ११२ ॥ ओं नारायणं तर्पयामि ॥ ११३॥ ओं माधवं तर्पयामि ॥ ११४॥ ओं गोविन्दं तर्पयामि ॥ ११५॥ ओं बिष्णुं तर्पयामि ॥ ११६ ॥ ओं मधुसूदनं तर्पयामि ॥ ११७ ॥ ओं िन्निविक्रमं तर्षयामि ॥ ११८ ॥ ओं वामनं तर्पयामि ॥ ११९ ॥ ओं श्रीधरं - <del>वर्षयामि ।। १२० ।। ओं हृ</del>धीकेशं तर्षयामि ॥ १२१ ॥ ओं पद्मनाभं न्तर्पयामि ॥ १२२ ॥ ओं दामोदरं तर्पयामि ॥ १२३ ॥ ओं श्रियं देवीं तर्षयामि ॥ १२४ ॥ ओं सरस्वतीं देवीं तर्षयामि ॥ १२५ ॥ ओं घुछि तर्ष-यामि ॥ १२६ ॥ ओं तुष्टिं तर्षयामि ॥ १२७ ॥ ओं विष्णुं तर्षयामि ॥ १२८ ॥ ्ञों गरुत्मन्तं तर्पयाभि ॥ १२९ ॥ औं विष्णुपार्षदांश्च तर्पयामि ॥ १३० ॥ ओं विष्णुपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ १३१ ॥ ओं यमं तर्पयामि ॥ १३२ ॥ ओं यमराजं त्तर्पयामि ॥ १३३ ॥ ओं धर्मे त्र्पयामि ॥ १३४ ॥ ओं धर्मराजं तर्पयामि ॥१३५॥ ्ञों-कालं तर्पयापि ॥ १३६ ॥ ओं नीरुं तर्पयापि ॥ १३७ ॥ ओं मृत्युंजयं तर्प-ेयामि ॥ १३८ ॥ ओं वैवस्वतं तर्पयामि ॥१३९॥ ओं चित्रगुप्तं तर्पयामि ॥१४०॥ ओमोदुम्बरं तर्पयामि ॥ १४१ ॥ ओं वैवस्वतपार्षदांस्तर्पयामि ॥ १४२ ॥ औं-वैवस्वतपार्षदीश्च तर्पयामीति ॥ १४३ ॥ ओं भूमिदेवांस्तर्पयामि ॥ १४४ ॥ ओं काइयपं तर्षयामि ॥ १४५ ॥ ओमन्तरिक्षं तर्पयामि ॥ १४६ ॥ ओं विद्यां तर्प-न्यामि ॥ १४७ ॥ ओं घन्वन्तरिं तर्पयामि ॥ १४८ ॥ ओं घन्वन्तरिपार्षदांश्व तर्पयामि ॥ १४९ ॥ ओं धन्वन्तरिपार्षदीश्र तर्पयामीति ॥ १५० ॥ अथ निवीती ॥ १५१ ॥ ओमृषींस्तर्पयामि ॥ १५२ ॥ ओं महर्षीस्तर्पयामि ॥ १५३ ॥ ओं परमधीस्तर्पयामि ॥ १५४ ॥ ओं ब्रह्मधीस्तर्पयामि ॥ १५५ ॥ ओं देवधीस्तर्पयामि ॥ १५६ ॥ ओं राजधींस्तर्पयामि ॥ १५७ ॥ ओं श्रुतधींस्तर्पयामि ॥ १५८ ॥ ओं सप्तर्षीस्तर्पयामि ॥ १५९ ॥ ओं काण्डर्षीस्तर्पयामि ॥ १६० ॥ ओमृषिकां-स्तर्पयामि ॥ १६१ ॥ ओमृषिपत्नीस्तर्पयामि ॥ १६२ ॥ ओमृषिपुत्रकांस्तर्पयामि ॥ १६३ ॥ ओं कण्वं बौधायनं तर्पयामि ॥ १६४ ॥ ओमापस्तम्वं सूत्रकारं तर्प-यामि ॥ १६५ ॥ ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि ॥ १६६ ॥ ओं वाजसने-यिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ॥ १६७ ॥ ओमाश्वलायनं शौनकं तर्पयामि ॥ १६८ ॥ ओं व्यासं तर्पयामि ॥ १६९ ॥ ओं प्रणवं तर्पयामि ॥ १७० ॥ ओं व्याहृतीस्तर्प-यामि ॥ १७१ ॥ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥ १७२ ॥ ओं गायत्रीं तर्पयामि ॥१७३॥ ओं छन्दांसि तर्पयामि ॥ १७४ ॥ ओमृग्वेदं तर्पयामि ॥ १७५ ॥ ओं यजुर्वेदं तर्पयामि ॥ १७६ ॥ ओं सामवेदं तर्पयामि ॥ १७७ ॥ ओमथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि ॥ १७८ ॥ ओमितिहासपुराणं तर्पयामि ॥ १७९ ॥ ओं सर्वेवेदांस्तर्पयामि ॥ १८० ॥ ओं सर्वदेवजनां स्तर्पयामि ॥ १८१ ॥ ओं सर्वभूतानि तर्पयामीति ॥ १८२ ॥ अथ प्राचीनावीती (१) ॥ अथ प्राचीनावीती ॥ १८३ ॥ ओं पितृन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८४ ॥ ओं पितमहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८५ ॥ ओं प्रिपतामहान्स्वधा नमस्तर्पथामि॥१८६॥ ओं मातृः स्वधा नमस्तर्पयामि॥१८७॥ ओं पितामही: स्वधा नमस्तर्पयामि॥ १८८ ॥ ओं प्रपितामही: स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८९ ॥ औं मातामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९० ॥ ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९१ ॥ ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९२ ॥ ओं मातामही: स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९३ ॥ ओं मातुः पितामहीः स्वधा नम-स्तर्पयामि ॥ १९४ ॥ ओं मातुः प्रितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९५॥ ओमा-चार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१९६॥ ओमाचार्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि॥१९७। ओं गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९८ ॥ ओं गुरूपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९९ ॥ ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०० ॥ ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तर्परामि ॥ २०१ ॥ ओं ज्ञातीत्स्वया नमस्तर्परामि ॥ २०२ ॥ ओं ज्ञाति-पत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०३ ॥ ओममात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०४ ॥ ओममात्यपरनीः स्वधा नगस्तर्पयामि ॥ २०५ ॥ औं सर्वीन्स्वधा नगस्तर्पयामि ॥२०६॥ औं सुबीः स्वधा नमस्तर्षयामीति ॥२०७॥ अद्वतीर्थमप उत्तिश्चिति ॥२०८॥ ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय कीलालं पिस्तुतम् । स्वथा स्थ तर्पयत मे पितृन्
तृष्यत तृष्यतेति ॥ २०९ ॥ नैकवस्त्रो नाऽऽर्द्रवासा दैवानि कर्माण्यनुसंचरेत्॥२१०॥
पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषां पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषाम् ॥ २११ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## ( अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः )

अथ पश्च महायज्ञाः ॥ १ ॥ तान्येव महासत्राणि ॥ २ ॥ देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥ ३ ॥ अहरहः स्वाहा कुर्यादा काष्टात्तथैतं देव-यज्ञं समामोति ॥ ४ ॥ अहरहः स्वधा क्रुयीदोदपत्त्रात्तथैतं पितृयज्ञं समामोति ॥५॥ अहरहर्नमस्कुर्यादा पुष्पेभ्यस्तथैतं भूतयज्ञं समामोति ॥ ६ ॥ अहरहब्रीह्मणेभ्योऽस्र दद्यादा मूलफलशाकेभ्यस्तथैतं मनुष्ययन्नं समाप्नोति ॥ ७ ॥ अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथैतं ब्रह्मयन्नं समाप्नोति ॥ ८ ॥ स्वाध्यायो वै ब्रह्मयन्नस्तस्य ह ् वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूर्मन उपभृचक्षुर्घ्ववा मेघा स्नुवः सत्यमवभृथः स्वर्गी स्रोक उदयनं यावन्तं ह वा इमां वित्तस्य पूर्णी ददत्स्वर्ग स्रोकं जयित तावन्तं स्रोकं जयित भूयांसं चाक्षर्यं चाप पुनर्मृत्युं जयित य एवं विद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मा-त्स्वाध्यायोऽध्येतच्य इति हि ब्राह्मणम् ॥ ९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति-॥१०॥ स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो यं यं ऋतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवतीति ॥ ११ ॥ तस्य ह वा एतस्य धर्मस्य चतुर्धा भेदमेक आहुरदृष्टत्वात् ॥ १२ ॥ ये चत्वार इति कर्मवादः ॥१३॥ ऐष्टिकपाञ्चकसौमिकदार्विहोमानाम् ॥१४॥ तदेषाऽभिवदाति॥१५॥ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वियन्ति । तेषां यो अज्यानिम-जीतिमावहात्तसमै नो देवाः परिदत्तेह सर्व इति ॥ १६ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थो वान-प्रस्थः परित्राजक इति ।। १७ ।। ब्रह्मचारी गुरुगुश्रृष्यामरणात् ।। १८ ॥ वानप्रस्थो वैखानसञ्चास्त्रसम्रुदाचारः ॥ १९ ॥ वैखानसो वने मूळफळाशी तपःशीलः [सर्वने ] षूदकमुपस्पृंबञ्छ्रामणकेनामिमाधायाम्राम्यभोजी देवंपितृभूतमनुष्यर्षिपूजकः सर्वार्तिथिः मितिषिद्धवर्ज भैक्षमप्युपयुञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेद्धामं च न पविशेज्जिटिलश्रीरा-

१ ख. °शञ्द्यामळके । २ ख. °वमनुष्यभूतर्षि । ३ ख. °तिथीन्प्रति । ४ क. °र्ज वैष्कम ।

जिनवासा नातिसांवत्सरं भुक्कीत ।। २० ॥ परित्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रहः पत्रजेद्यथाविधि ॥ २१ ॥ अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कौपीनाच्छादनः ॥ २२ ॥ वर्षास्वेकस्थः ॥ २३ ॥ काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तश्वरावसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ वाङ्मनःकर्मदण्डैर्भृतानामद्रोही ॥ २५ ॥ पवित्रं विश्रच्छीचार्थम् ॥ २६ ॥ उद्धृतपरिपूताभिरद्धिरप्कार्यं कुर्वाणः ॥ २७ ॥ \* अपविध्य वैदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिना मध्यमं पदं संश्लिष्यामह इति वदन्तः ॥ २८॥ ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अमजनत्वादितरेषाम् ॥ २९ ॥ तत्रोदाहरन्ति-॥ ३० ॥ माह्लादिई वै कपिछो नामाऽऽसुर आस स एतान्मेदांश्रकार देवैः स्पर्धमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्गि-येत ॥ ३१ ॥ अटष्टत्वात् ॥ ३२ ॥ ये चत्वार इति ॥ ३३ ॥ कर्भवाद ऐष्टिकपाशु-कसौमिकदार्विहोमाणाम् ॥ ३४ ॥ तदेषाऽभ्यनूच्यते-॥ ३५ ॥ एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते कनीयान् । तस्यैवाऽऽत्मा पदिवत्तं विदित्वा न कर्मणा छिप्यते पापकेनेति ॥ ३६ ॥ स बूयात् ॥ ३७ ॥ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ । नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् । सर्वानुश्चमात्मानं संपराय इति ।। ३८ ।। इमे ये नार्वाङ्न परश्वरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त एते वाचमभिषद्य पापना सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञय इति ॥ ३९ ॥ प्रजाभिरग्ने अमृः तत्वमञ्याम् ॥ ४० ॥ जायमानो वै ब्राह्मणश्चिभिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्थेणविभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभय इति ॥ ४१ ॥ एवमृणसंयोगाँदीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥ ४२ ॥ त्रयीं विद्यां ब्रह्मचर्य भँजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुषदानम् ॥ ४३ ॥ य एतानि कुर्वते तैरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसतेऽन्यत्प्रश्चंसात्रीति ध्वंसतेऽन्यत्प्रश्चं-सिन्निति ॥ ४४ ॥

इति द्वितीयप्रश्ले षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः )।

अथ बालीनयायावर(णामात्मयाजिनां प्राणाहुतीच्यीख्यास्यामः ॥ १ ॥ सर्वा-

<sup>\*</sup> इतः प्रमृतीतरेषाभित्यन्तं न ख. पुस्तके ।

१ स. °ञ्जोतैकाश्रम्यं वाऽऽचार्यप्रजनत्वादितरेषां परिवाः । २ स. °रद्भिः काः । ३ क. गादिभ्योंऽ-संख्येया भः । ४ क प्रजापति ।

वश्यकावसाने संमृष्टोपिलिप्ते देशे पाङ्गुख उपविश्य तद्भृतमाहियमाणं भूर्भुवः सुवरोमिति उपस्थाय वाचं यच्छेत् ॥ २ ॥ न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः पदिक्षण-म्रुदकं परिषिच्य सन्येन पाणिना विमुश्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्ताद्यः पीत्वा पश्चान्नेन प्राणाहुतीर्जुहोति ॥ ३ ॥ प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप-दाहाय प्राणाय स्वाहेति ॥ ४ ॥ पश्चान्नेन प्राणाहुतीहुत्वा तूष्णीं भूयो व्रवयेत्प्र-जापति मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विसृजेत् ॥ ५ ॥ यद्यन्तरा वाचं विसृजेत्, भूर्भुवः सुवरोमिति जिपत्वा पुनरेव भुङ्जीति ॥ ६ ॥ त्वकेशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्ट्वा तं देशं पिण्डमुद्धृत्याद्धिरभ्युक्ष्य भस्मावकीर्य पुनरद्धिः प्रोक्ष्य वाचा च प्रश्न-स्तमुपयुद्धीत ॥ ७ ॥ भथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ आसीनः पाङ्मुखोऽश्रीयाद्वाग्य-तोऽन्नमकुत्सयन् । अस्कन्द्यंस्तन्मनाश्च भुक्त्वा चाग्निमुपस्पृशेदिति ॥ ९ ॥ सर्वभ-**क्ष्यापृपकन्दम्**लफल**शंसानि दन्तैर्नावद्येत्** ॥ १० ॥ नातिसुहितोऽमृतापिधानमसी-त्युपरिष्टादपः पीत्वाऽऽचान्तो हृद्यदेशमभिमृशाति ॥ ११ ॥ प्राणानां प्रन्थिरसि रुद्रो मा विश्वान्तकस्तेनान्नेनाऽऽप्यायस्वेति ॥ १२ ॥ पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्किष्ठे पाणी निस्नावयति ॥ १३ ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं च समाश्रितः । ईशः सर्वस्य जगतः प्रभुः शीणाति विश्वभुगिति ॥ १४ ॥ हुतानुमन्त्रणमूर्ध्वहस्तः समाचरेत् ॥ १५ ॥ श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हुतं प्राणमन्त्रेनाऽऽप्यायस्वेति पश्च ॥ १६ ॥ ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम् ॥ १७ ॥ अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत् ॥ १८ ॥ सर्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥ १९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २०॥ यथा हि तूलमैपीकॅम् ॥ २१ ॥ यथा हि तूलमैपीकमशौ भोतं पदीप्यते । तद्वत्सर्वाणि पापानि द्ह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥ २२ ॥ केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥ २३ ॥ स एवमेवाहरहः सायं पातर्जुहुयात्॥२४॥ अद्भिर्वा सायम्॥२५॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ अग्रे भोजयेद्तिथीनन्तर्वत्नीरनन्तरम् । बालदृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः॥ २७॥ अदत्त्वा तु य एतेम्यः पूर्व भुङ्क्ते यथाविधि। भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्ते स भुज्यते॥२८॥पितृदैवतभृत्यानां मातापित्रोर्गुरो-स्तथा। वाग्यतो विषयमश्रीयादेवं धर्मो विधीयत इति त्र९॥ अथाप्युदाहरन्ति॥३०॥

९ ख. °त्। म°। २ क. यदन्त °। ३ ख. °ता अथाप्युदाहरन्ति। तव °। ४ ख. °कम ।

अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । द्वात्रिंशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ आहिताग्निरनङ्वांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ ३२ ॥ गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्नंसतु तपश्चरेत् । प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीणीं भवेतु सः ॥ ३३ ॥ अन्यत्र प्रायश्चित्ताः स्त्रायश्चित्ते तदेव विधानम् ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहर्रान्त ॥ ३५ ॥ अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च । सदोपवासी भवित यो न भुङ्क्ते कदाचन ॥ ३६ ॥ प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत् । त्रेताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥ ३७ ॥ एवमेवाऽऽचरन्ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥३८॥

इति द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः )

पित्रयमायुष्यं स्वर्ग्य यश्रयं पृष्टिकमं च ॥ १ ॥ तिमधुस्निणाचिकेतस्तिसुपर्णः पश्चाप्तिः षडङ्गिविच्छीर्षको ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥ २ ॥ तद्भ्यवित् ॥ ३ ॥ ऋचो य्रजृषि सामानीति श्राद्ध्य्य महिमा ॥ ४ ॥ तस्मा-देवंविदं सिपण्डकैप्याश्चयेत् ॥ ५ ॥ राक्षोन्नानि च सामानि स्वधावनित यज्ञृषि च । मध्यचोऽथ पिवत्राणि श्रावयेदाश्चर्यंक्शनैः ॥ ६ ॥ चरणवतोऽनूचानान्योनिगोत्रमन्त्रतास्वन्धाक्श्वनिमन्त्रतास्वयवान्युजः पूर्वेद्यः प्रातरेव वा निमन्त्र्य सद्भीप्रस्तरेष्वासनेषु प्राङ्मुखानुपवेशयत्युदङ्मुखान्या ॥ ७ ॥ अथैनांस्तिलिमश्रा अपः प्रति श्राह्य गन्धेमिल्यैश्चालंकृत्याग्नौ करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि स्वाहा ॥ ९ ॥ अथनांस्तिलिमश्चा अपः प्रति श्राह्य गन्धेमिल्यैश्चालंकृत्याग्नौ करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि स्वाहा ॥ ९ ॥ यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥ १० ॥ अग्रये कव्यवाहनाय स्विष्ठकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥ ११ ॥ तच्छेषेणान्नमभिघार्यान्नस्येता एव तिस्रो, जुहुयात् ॥ १२ ॥ वयसां पिण्डं द्यात् ॥ १३ ॥ वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥ १४ ॥ अथैतैरत्साङ्गु-

१ ख. °त इति होवाच प्रजापतिः । पि° । २ ख. °मथारा° । ३ ख. °यञ्जुाचिः । च° ।४ ख. °खा-न्कृत्वा° । ५ ख. °तरेण साङ्गु° ।

ष्ट्रेन पाणिनाऽभिमृत्रति ॥ १५ ॥ पृथिवीसमन्तस्य तेऽग्निरुपद्रष्ट्रर्चस्ते महिमा दत्त-स्याप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं चौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अभुत्रामुष्मिङ्कांक इति ॥ १६ ॥ अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यर्जुषि ते महिमा दत्तस्याप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं दौरापिधानं ब्रह्मणस्त्वा सुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां द्युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो-र्जुहोम्याक्षितमसि मा प्रितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुग्मिङ्काक इति ॥ १८ ॥ अथ वै भवति ॥ १९ ॥ + अथ वै भवति ॥ २० ॥ अग्रौकरणशेषेण तदन्नमाभिघारयेत् । निरङ्गुष्टं तु यहत्तं न तत्त्रीणाति वै पितृन् ॥ २१ ॥ उभयोः शाखयोर्मुक्तं पितृ-भ्योऽऽम्नं निवेदितम् । तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा वै दृष्ट्चेतसः ॥ २२ ॥ यातुधानाः पिशाचाश्र प्रतिलुम्पन्ति तद्धविः । तिलादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः॥२३॥ काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान् । न तदेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥ २४ ॥ यच दत्तमनङ्गुष्टं यचैव प्रतिगृह्यते । आचामति च यस्तिष्टन्न स तेन समृध्यत इति ॥ २५ ॥ आद्यन्तयोरपां प्रदानं सर्वत्र ॥ २६ ॥ जपप्रभृति यथाविधानम् ॥ २७ ॥ शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥ २८ ॥ द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैंकः मुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न पसज्येत विस्तरे ॥ २९ ॥ सन्त्रियां देश-काली च शीचं ब्राह्मणसंपद्म । पश्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥ ३०॥ चँरस्तः पितरस्तस्य वामतश्र पिनामहाः । दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतैर्कका इति ॥ ३१ ॥

इति द्वितीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः )।

प्रजाकामस्योपदेशः ॥ १ ॥ प्रजननिमित्ता समाख्येति ॥ २ ॥ अश्विनावृत्ततुः ॥ ३ ॥ आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः । प्रजामृत्पादयेश्चकः स्वे स्वे वर्णे जितिन्द्रियः ॥ ४ ॥ ब्राह्मणस्यर्णसंयोगस्त्रिभिर्भवति जन्मतः । तानि मुच्याऽऽ-

<sup>+</sup> इदं वाक्यमधिकम्।

१ ख. "त्रं पि"। २ ख. उरसः । ३ ख. "तक्षका"।

त्मवान्भवित विमुक्तो धर्मसंशयात् ॥ ५ ॥ स्वाध्यायेन ऋषीन्यूज्य सोमेन च पुरंदरम् । प्रजया च पितृन्यूर्वाननृणो दिवि मोदते ॥ ६ ॥ पुत्रेण लोकाञ्चयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्रुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ॥ ७ ॥ विज्ञायते च
॥ ८ ॥ जायमानो वै ब्राह्मणिह्मिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येणिषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः
प्रजया पितृभ्य इति ॥ ९ ॥ एवमृणसंयोगं वेदो दर्शयति ॥ १० ॥ सत्पुत्रमुत्पाचाऽऽत्मानं तारयति ॥ ११ ॥ सप्तावरानसप्त पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान् । सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात् ॥ १२ ॥ तस्मात्मजासंतानमुत्पाद्य फलमवामोति
॥ १३ ॥ तस्माद्यत्नवान्त्रजामुत्पाद्येदौषधमन्त्रसंयोगेन ॥ १४ ॥ तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ॥ १९ ॥ सर्ववर्णेभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥ १६ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्याय: ॥ ९ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः )।

अथातः संन्यासिविधिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ सोऽत एव ब्रह्मचर्यवान्प्रव्रजतीन्त्येकषाम् ॥ २ ॥ अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम् ॥ ३ ॥ विधुरो वा प्रजाः स्वधमें प्रतिष्ठाप्य वा ॥ ४ ॥ सप्तत्या ऊर्ध्वं संन्यासम्प्रपिद्शन्ति ॥ ५ ॥ वानप्रस्थन्त्य वा कर्मविरामे ॥ ६ ॥ एष नित्यो मिहमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् । तस्यवाऽऽत्मा पद्वित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ॥ ७ ॥ अपुनर्भवं नयतीति नित्यः ॥ ८ ॥ महदेनं गमयतीति मिहमा ॥ ९ ॥ केशक्पश्रुल्लोमनस्वानि वापियत्वोपकल्पयते ॥ १० ॥ यष्ट्यः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्र-मिति ॥ ११ ॥ एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽजन्यगारे वाऽऽज्यं पयो द्धीति त्रिष्टत्पाद्योपिविश्वेत् ॥ १२ ॥ अपो वा ॥ १३ ॥ अपे भूः सावित्रीं प्रविश्वामि तत्सिवित्रवरिण्यम् ॥ १४ ॥ अपे भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमिहि ॥ १५ ॥ अपे सुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमिहि ॥ १५ ॥ अपे सुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य

यो नः प्रचोदयादिति ॥ १६ ॥ पच्छोऽर्भर्चशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूर्वो भवतीति विज्ञायते ॥ १८ ॥ अथाप्युदाः हरन्ति ॥ १९ ॥ आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । भिक्षाविष्ठपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥ २० ॥ स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥ २१ ॥ पुराऽऽदित्य-स्यास्तमयाद्वाहेपत्यमुपसमाधायान्वाहार्यपचनमाहृत्य ज्वलन्तमाह्वनीयमुद्भत्य गाई-पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय सुचि चतुर्श्हीतं गृहीत्वा सिमद्वत्याहवनीये पूर्णीहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥ २२ ॥ एतद्रझान्वाधानमिति विज्ञायते ॥ २३ ॥ अथ सायं हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाईपत्यं तृणानि संस्तीर्थ तेषु दूंद्वं न्यित्र पात्राणि साद-यित्वा दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीर्थ तेषु कृष्णाजिने चान्तर्धायैतां रात्रिं जागतिं ॥ २४ ॥ य एवं विद्वान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽब्रीन्समारोप्ये प्रमी-यते सर्वे पाप्पानं तरित तरित ब्रह्महत्याम् ॥२५ ॥ अथ ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय काल एव प्रातरिप्तहोत्रं जुहोति ॥ २६ ॥ अय पृष्ठचां स्तीत्र्वाऽपः मणीय वैश्वानरं द्वादश्च-कपालं निर्वपति सा मसिद्धेष्टिः संतिष्ठतं ॥ २७ ॥ आहवनीयेऽमिहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृन्मयान्यनक्ष्मपानि ॥ २८॥ गाईपत्येऽरणी ॥ २९॥ भवतं नः समनसाविति आत्मन्यग्नीन्समारोपयते ॥ ३० ॥ या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिः स्तिरेकैकं समाजिन्नति ॥ ३१ ॥ अथान्तर्वेदि तिष्ठन्, ओं भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्त्वा त्रिरुचैः ॥ ३२ ॥ त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जिष्ठि निनयति ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३५ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनि: । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि इ जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयमो भवति ॥ ३७ ॥ सखा मा गोपायोति दण्डमादत्ते ॥ ३८ ॥ यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्णाति ॥ ३९ ॥ येन देवाः पवित्रेणीति जलपवित्रं गृह्णाति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिषोध्र्या उदायित्रिति कमण्डलुं गृह्णाति ॥ ४१ ॥ सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गह्नाति ॥ ४२ ॥ यष्ट्यः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय यत्राऽऽपस्तद्गत्वा

९ ख. 'ह्रीत्वा । २ ख. 'नं वाडन्त' । ३ ख. 'ध्य वा प्र' । ४ ख. 'ते । अथाऽउह' । ५ ख. दण्डानाद' ।

स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्याऽिक्छङ्गाभिर्वारुणीभिहिंरण्यवर्णीभिः पावमानीभिरिति मार्जियत्वाडनतर्जळगतोऽधवर्षणेन षोडश प्राणायामान्धारियत्वोत्तीर्य वासः पीडिय-त्वाऽन्यत्वयतं वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूर्भुवः सुवारिति जलपवित्रमादाय तर्पयित ॥ ४३ ॥ ओं भूस्तर्पयाम्यों भुवस्तर्पयाम्यों सुवस्तर्पयाम्यों सहस्तर्पयाम्यों जनस्तर्पयाम्यों तपस्तर्पयाम्यों सत्यं तर्पयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योऽञ्जलिमा-दाय, औं भूः स्वधों भ्रुवः स्वधों सुवः स्वधों भूर्भ्रवः सुवर्भहर्नम इति ॥ ४५ ॥ अथोदु त्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठतं ॥ ४६ ॥ ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिर्थ एष तपत्येष वेदो य एष तपति वेद्यभेवैतद्य एष तपति एवभेवैष आत्मानं तर्षयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ॥ ४८ ॥ सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेच्छतकृत्वोऽपरिमितकृत्वो वा ॥ ४९ ॥-ओं भूर्श्वः सुवारीते जलपवित्रमादायापो गृह्णाति ॥ ५० ॥ न चात ऊर्ध्वमनुद्धताभिरद्भिरप-रिस्नुताभिरपरिषुताभिर्वाऽऽचामेत् ॥ ५१ ॥ न चात ऊर्ध्व शुक्रवासो घारयेत्॥५२॥ एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ ५३॥ अथेमानि त्रतानि भवन्ति ॥ ५४॥ अहिंसा सत्यमस्तैन्यं भैथुनस्य च वर्जनम्। त्याग इत्येत्र पश्चैवोपत्रतानि भवन्ति [हि] ॥५५॥ अक्रोघो गुरुशुश्रृषाऽप्रमादः शौचमाहारशादिश्रोति ॥ ५६ ॥ अथ भैक्षचर्यो ॥५७॥ ब्राह्मणानां शालीनयायावर्गणामपष्टते वैश्वदेवे भिक्षां लिप्तेत भवतपूर्वी प्रचोदयेत् ॥ ५८ ॥ गोदोहमात्रमाकाङ्क्षेत् ॥ ५९ ॥ अथ भैक्षचर्यादुपादृत्य शुचौ देशे न्यस्य इस्तपादान्यक्षाल्याऽऽदित्यस्यार्थं निवेदयेत् ॥ ६० ॥ उदु त्वं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेद्यते ब्रह्मजज्ञानभिति विज्ञायते ॥ ६१ ॥ आधानप्रभृति यजमान एवाप्रयो भवन्ति तस्य प्राणो गाईपत्योऽपानोऽन्वाहार्थपचनो व्यान आहवनीय खदानसमानौ सभ्यावसध्यौ पर्श्व वा एतेऽग्नय आत्मस्था आत्मन्येव जुहोति स एष आत्मयज्ञ आत्मानिष्ठ आत्मपातिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति विज्ञायते ॥ ६२ ॥ भूतेभ्यो दयापूर्वे संविभज्य शेषमिद्धः संस्पृत्रयौषधवत्त्राश्रीयात् ॥ ६३ ॥ पात्रयाप आचम्य ज्योतिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते-उद्दयं तमसस्परीति ॥ ६४ ॥ वाङ्म आसन्नसोः शण इति जपित्वा ॥ ६५ ॥

१ स स्वध्यों । २ स. स्वध्यों । ३ स. स्वध्यों । ४ स. °ते । ब्रह्मोमिति ब्रह्मोमिति इदं सर्वमोमिति ब्रह्म वा म° । ५ क. वा । एकदण्डी त्रिदण्डा वा । अ°।६सा ९राणां प्रवृ° । ७ स. °द्येत् । ८ स. °स्र ए° ।

अयाचितमसंक्लृप्तमुपपत्रं यदृच्छया । आहारमात्रं भुद्धीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥ ६६ ॥ अथाष्युदाहरन्ति ॥ ६७ ॥ अष्टी ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडग्रारण्यवासिनः । द्वात्रिंशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ६८ ॥ भैक्षं वा सर्ववर्णेभ्य एकान्नं वा द्विजातिषु । अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चैकानं द्विजातिष्विति ॥ ६९ ॥ अथ यत्रोपः निषदमाचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ॥ ७० ॥ स्थानमीनैवीरासनसवनोपस्पर्शनचतु-र्थपष्ठाष्टमकाल्ववतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकद्धिपयोव्रतत्वं चेति ॥ ७१ ॥ तत्र मौने युक्तस्त्रेविचरद्भेराचार्थेर्मुनिभिरन्यैर्वाऽऽश्रमिभिर्वद्वश्रुतैर्दन्तैर्दन्तान्संघायान्तर्मुख यावदर्थ संभाषीत न यत्र छोपो भवतीति विज्ञायते ॥ ७२ ॥ स्थानमौनवीरासना-नामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं संनिपातयेत् ॥ ७३ ॥ यत्र गतैश्र यावन्मात्रमतुर्वैतः येदापत्सु न यत्र स्रोपो भवतीति विज्ञायते ॥ ७४ ॥ स्थानमौनवीरासनसवनोपः स्पर्भनचतुर्थपष्टाष्ट्रमकालवतयुक्तस्य ॥ ७५ ॥ अष्टी तान्यवतन्नानि आपो मूळं घृतं पयः । इवित्रीह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधिमति ॥ ७६ ॥ सायं पातराप्रीहोत्र-मन्त्राञ्जवेत् ॥ ७७ ॥ वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय भैत्रीभिः नातः ॥ ७८ ॥ अनिप्तरिनकेतः स्यादशर्माऽशरणो मुनिः। भैक्षार्था ग्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाच-मुत्सृजेदिति ॥ ७९ ॥ विज्ञायते च ॥ ८० ॥ परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि यजूंष्यथैतस्यैवान्तो नास्ति यद्रह्म तत्त्रतिगृगत आचर्शात स प्रतिगर इति ॥ ८१ ॥ एवभेवैष आ श्वरीरिवमोक्षणाद्वृक्षमूळिको वेदसंन्यासी ॥ ८२ ॥ वेदो वृक्षस्तस्य मूळं प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ॥ ८३ ॥ प्रणवं ध्यायेत् ॥ ८४ ॥ मणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच मजापतिः ॥ ८५ ॥ सप्तच्याहृति-भिर्बसंभाजनं प्रक्षालयेदिति ॥ ८६ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने द्शमोऽध्यायः ॥ १० ॥

[\*एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥१॥ अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥२॥ प्रजाकामस्योपदेशः ॥ ३ ॥ अथ वै भवत्यग्रीकरणशेषेण पिज्यमायुष्यम् ॥४॥ यथा हि
तूल्लमेषीकम् ॥ ५ ॥ अथ शालीनयायावराणाम् ॥६॥ अथेमे पश्च महायज्ञाः ॥।।।
अथ प्राचीनावीती ॥ ८ ॥ अग्निः प्रजापतिः ॥ ९ ॥ अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥ १० ॥
अथातः संध्योपासनिविधिं व्याख्यास्यामः ॥ ११ ॥ न पिण्डशेषम् ॥ १२ ॥ तपस्यवगाहनम् ॥ १३ ॥ अन्नाह्मणस्य शारीरो दण्डः ॥ १४ ॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥ १५ ॥ अथ पतनीयानि ॥ १६ ॥ अथातः प्रायश्चित्तानि ॥ १७ ॥
इति द्वितीयः प्रशः ॥ २ ॥

अथ तृतीयः प्रश्नः । ( तत्र प्रथमोऽध्यायः ) ।

अँथ ज्ञालीनयायाँ वरचक्रचरधर्मकाङ्किणां नविभिर्द्यतिभिर्वर्तमानानाम् ॥१॥ तेषां तद्विनाद्वृत्तिरित्युच्यते ॥ २ ॥ ज्ञालाश्रयत्वाच्छालीनत्वम् ॥ ३ ॥ वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वम् ॥ ४ ॥ अनुकॅभेण चरणाचक्रचरत्वम् ॥ ५ ॥ ता अनुज्या- च्यास्यामः ॥ ६ ॥ पण्निवर्तनी कॅनेदाली ध्रुवाँ संप्रक्षालनी समूहा पालनी जिलो- च्छा कापोता सिद्धेच्छेति नवैताः ॥ ७ ॥ तासामेव वाऽन्याऽपि द्यमी वृत्तिभैवति ॥ ८ ॥ आ नववृत्तेः ॥ ९ ॥ केन्न्यश्रलोमनत्वानि वापयित्वोकल्पयते कृष्णाणिनं कमण्डलुं यिष्टं वीवधं कुतपँदारमिति ॥१०॥ त्रैधातभीयेनेष्ट्रा प्रस्थास्यति वैश्वानयी वा ॥११ ॥ अथ प्रातकदित आदित्ये यथासूत्रमग्नीन्प्रज्वालय गार्दपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय स्वस्त्रवं निष्टप्य संगृज्य स्वति चतुर्वहीतं गृहीत्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं ज्ञहोति ॥१२ ॥ वास्तोष्पती प्रतिज्ञानीसमानिति प्रतोनुवाक्यामः नूच्य वास्तोष्पते क्रम्भया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१३ ॥ सर्व एवाऽऽ- हिताभिनित्येके ॥१४ ॥ यायावर इत्येके ॥१५ ॥ निर्गत्य ग्रामानते ग्रामसीमानते वाऽवितिक्षते तत्र कुर्टी मठं वा करोति र्व्वतं वा प्रविज्ञति ॥१६ ॥ कृष्णाजिनादी- नासुपक्ल्युन्नानां यस्मिन्नर्थे येन येन यत्वयोजनं तेन तेन तत्कुर्यात् ॥१७॥ मसिद्धः पश्चानां परिवरणं प्रसिद्धं दर्भपूर्णमासाभ्यां यजनं प्रसिद्धः पश्चानां महतां परिवरणं प्रसिद्धं दर्भपूर्णमासाभ्यां यजनं प्रसिद्धः पश्चानां महतां

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतो प्रन्थ एतत्प्रश्चगतप्रथमादिदशमान्ताध्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्यरकः मेण परिगणनात्मक इति बोध्यम् ।

१ ख. °िन षडुत्तरचतुःशतश्चोकैः । इ° । २ ख. अथातः शा° । ३ ख. °याचरचरणकर्म ° । ४ ख. °कमचरणाचरणत्व° । ५ ख. कौन्ताली । ६ ख. °वा समूहपा° । ७ ख. °पदार ° । ८ ख. गृई ।

यज्ञानामनुषयोग उत्पन्नानामोषधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥ १८ ॥ विश्वेभयो दृवेभयो जुष्टं निर्वपामीति वा तृष्णीं वा ताः संस्कृत्य साँदयित ॥ १९ ॥ तस्या-ध्यापनयाजनपतिग्रहा निवर्तन्तेऽन्ये च यज्ञकतव इति ॥ २० ॥ हविष्यं च व्रतो-पायनीयं दृष्टं भवति ॥ २१ ॥ तद्यथा सपिंमिंश्रं दिधिमिश्रमक्षौरस्रवणमपिश्चितमपर्धु-पितम् ॥ २२ ॥ ब्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छिति ॥ २३ ॥ पर्वणि पर्वणि केश्वरमश्रुस्तो-मनस्ववापनं शौचविधिश्च ॥ २४ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ २५ ॥ श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्टेः पर्युपासितम् । बाह्यं निर्छेपनिर्गन्यमन्तःशौचमहिंसकम् ॥ २६ ॥ अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति । अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति ॥ २७ ॥

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः )।

प(अ) थो एतत्पिनवर्तनीति ॥ १ ॥ पडेव निवर्तनानि निरुपहतानि करोति ॥ २ ॥ स्वामिने भागमुत्मुजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥ ३ ॥ प्राक्ष्मातराञ्चान्त्रण्यां स्पादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्रज्ञारया मुहुर्मुहुरभ्युच्छन्दयन् ॥ ४ ॥ एतेन विधिना पिनवर्तनानि करोतीति पिनवर्तनी ॥ ५ ॥ कौदालीति ॥ ६ ॥ फलाभ्याये कुँदालेन वा फालेन वा तीक्ष्णकाष्ट्रेन वा खनित बीजान्यावपति ॥ ७ ॥ कन्दमूलफलभाकौषधीनिष्पादयति ॥ ८ ॥ कुँदालेन करोतीति कौदाली ॥ ९ ॥ भुवया वर्तमानः शुक्तेन वाससा शिरो वेष्ट्यति भूत्ये त्वा शिरो वेष्ट्यामीति ॥ १० ॥ ब्रह्मवर्चसामिति ( मिस ) ब्रह्मवर्चसाय त्वेति कृष्णाजिनमादत्ते ॥ ११ ॥ अव्शिक्षाभिः पवित्रम् ॥ १२ ॥ बलमिस बलाय त्वेति कमण्डलुम् ॥ १२ ॥ धान्यमिस पृष्ट्ये त्वेति वीवधम् ॥ १४ ॥ सखा मा गोपायेति दण्डम् ॥ १५ ॥ अथोपनिष्कम्य व्याहृतीर्जापत्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥ १६ ॥ पृथिवी चान्तरिक्षं च योश्च नक्षत्राणि च या दिशः। अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥ १७ ॥ मानस्तोकीयं जिपत्वा ग्रामं प्रविश्च गृहद्वारे आत्मानं वीववेन सह दर्शन

९ क. साधयति । २ ख. °क्षाराळवणिप° । ३ ख. कौन्तालीति । ४ ख. कुन्ताले° । ५ ख. कुन्ताले°। ६ ख. कौन्ताली ।

नात्संदर्शनीत्याचक्षते ॥ १८ ॥ वृत्तेर्वृत्तेरवार्तायां तयैव तस्य ध्रुवं वर्तनाद्ध्रुवेति परिकीर्तिता ॥ १९ ॥ संप्रक्षालनीति ॥ २० ॥ उत्पन्नानामोषघीनां प्रक्षेपणम् ॥ २१ ॥ निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥ २२ ॥ भाजनानि संप्रक्षाल्य न्युब्जतीति<sup>ं</sup> संप्रक्षा-लनी ॥ २३ ॥ समूहेति ॥ २४ ॥ अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽपतिहता-वकाशेषु वा यत्र यत्रीषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र समूहन्या सम्रह्म ताभिर्वर्तयतीति सर्मॄैहा ।। २५ ॥ पालनीति ।। २६ ॥ अहिंसिकेत्येवेदग्रुक्तं भवति ।। २७ ॥ तुषवि-हीनांस्तण्डुलानिच्छति सज्जनेभ्यो बीजानि वा पालयतीति पालनी ॥ २८ ॥ भिलोञ्छेति ॥ २९ ॥ अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽमतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रैकैकं कणिशमुञ्छियत्वा काले काले शिलेर्वर्तयतीति विलोञ्ला ॥ ३० ॥ कापोतेति ॥ ३१ ॥ अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाश्चेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्गुलिभ्यामेकैकामोर्षेधिमु-ञ्छियत्वा संदर्शनात्कपोतवदिति कापोता ॥ ३२ ॥ सिखेच्छेति ॥ ३३ ॥ द्वात्तिभैः श्रान्तो वृद्धत्वाद्धातुक्षयाद्वा सज्जनेभ्यः सिद्धमन्नमिच्छतीति सिद्धेच्छा ॥३४॥ तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः पवित्रकाषायवासोवर्जम् ॥ ३५ ॥ .वान्योऽपि वृक्षलतार्वल्स्योषधीनां च तृणौषधीनां च स्यामाकजार्तेलादीनां वन्यान भिर्वर्तयतीति वान्या ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३७ ॥ मृगैः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । तैरेव सद्दशी दृत्तिः मत्यक्षं स्वर्गलक्षणं मत्यक्षं स्वर्गलक्ष-णमिति ॥ ३८ ॥

इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः )।

अथ वानप्रस्थद्वैविध्यम् ॥ १ ॥ पचमानका अपचमानकाश्चेति ॥ २ ॥ तत्र पच-मानकाः पञ्चविधाः ॥ ३ ॥ सर्वारण्यका वैतुषिकाः कन्दमूळफळभक्षाः फलभक्षाः ज्ञाकभक्षाश्चेति ॥ ४ ॥ तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त इन्द्रा-विसक्ता रेतोवासिक्ताश्चेति ॥ ५ ॥ तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वङ्घीगुल्मलतावृक्षाणा-मानियत्वाँ श्रुपयित्वा सायं प्रातराग्निहोत्रं हुत्वा यत्यितिथिव्रतिभ्यथ दत्त्वाऽथेतर-

१ खः °र्शनिमिखा°।२ खः °म्। ना°। ३ खः °मूहपालिनी°।४ खः °षधीनामु°।५ खः °न्याभिर्नृक्षु°।६ खः °वल्त्योष°।७ खः °त्वा प्रा°।

च्छे(बे)वभक्षाः ॥ ६ ॥रेतोवासिक्ता नाम मांसं व्याञ्चवृकदयेनादिभिरन्यतमेन वा इतमा-नियत्वा अपियत्वा सायं प्रातराप्रहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वाऽथेतरच्छे-(क्रे)षभक्षाः ॥ ७॥ वैतुषिकास्तुषधान्यवर्जे तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा सायं पातर-प्रिहोत्रं हुत्वा यत्यतियित्रतिभ्यश्च दत्त्वाऽथेतरच्छे(श्व)षभक्षाः ॥ ८ ॥ कन्दमूलफः लशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥ ९ ॥ पश्चैवापचमानकाः ॥ १० ॥ जनमञ्जकाः प्रवृत्ता-शिनोः मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा वायुभक्षाश्रेति ॥ ११ ॥ तत्रोन्मज्जका नाम स्रोहाश्मकरैणवर्जम्(?) ॥ १२ ॥ इस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ताश्चिनः ॥ १३ ॥ मुखेनाऽऽ-दायिनो मुखेनाऽऽदेदते ॥ १४ ॥ नोयाहाराः केवल तोयाहाराः ॥ १५ ॥ वायु-भक्षा निराहाराश्रेति ॥ १६ ॥ वैखानसानां विहिता दश्च दीक्षाः ॥ १७ ॥ यः स्त्रशास्त्रमभ्युपेत्य दण्ढं च मौनं चाप्रमादं च ॥ १८ ॥ वैखानसाः शुध्यन्ति निराहारा-श्रेति ॥ १९ ॥ कास्त्रपरिप्रदः सर्वेषां ब्रह्मवैखानसानाम् ॥ २० ॥ न दुह्येदंशमशकाः न्हिमवांस्तापसो भवेत् । वन्मितिष्ठः संतुष्टश्चीरचर्मजलियः ॥ २१ ॥ अतिथीन्पूज्ये-त्पूर्व काले त्वाश्रममागतान् । देवाविपाग्निहोत्रे च युक्तस्तपसि तापसः ॥ २२॥ कुच्छां द्वतिमसंद्वार्यी सामान्यां मृगपिक्षिभिः । तदहर्जनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम् ॥ २३ ॥ परिशृत शुभां वृत्तिमेतां दुर्जनवर्जिताम् । वनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदित ॥ २४ ॥ मृगैः सह परिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । तैरेव सहशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गे छक्षणं प्रत्यक्षं स्वर्गे छक्षणिति ॥ २५ ॥

इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः )।

अथ यदि ब्रह्मचार्यवर्ष्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्वीयात्स्त्रियं वोपेयात्सर्वास्वेवाऽऽः तिंष्वन्तराऽगारेऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्निमुख्तौत्कृत्वाऽथाऽऽष्याहुतीरुपः जुहोति ॥ १ ॥ कामेन कृतं कामः करोति कामायैवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ २ ॥ मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ ३ ॥ रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ ४ ॥ तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सर्व यो मा कः रयति तस्मै स्वाहा ॥ ४ ॥ तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सर्व यो मा कः रयति तस्मै स्वाहा ॥ ५ ॥ पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सर्व यो मा कारयति

तस्मै स्वाहा ॥ ६ ॥ मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सर्वं यो मा कारयति तस्मै स्वाहेति ॥ ७ ॥ जयमभृति सिद्धमा घेनुवरमदानात् ॥ ८ ॥ अपरेणाप्तिं कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना प्रावृत्य वसित ॥ ९ ॥ व्युष्टायां जघनार्धाः दात्मानमपकृष्य तीर्थं गत्वा प्रसिद्धं स्नात्वाऽन्तर्जलगतोऽघमर्षणेन षोडश प्राणाया-मान्धारियत्वा प्रसिद्धमाऽऽदित्योपस्थानात्कृत्वाऽऽचार्यस्य गृहानेति ॥ १० ॥ यथाऽश्वमेधावभृथ एवमेवैतद्विजानीयादिति ॥ ११ ॥

इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

( अथ तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः )।

अथातः पवित्रातिपवित्रस्याद्यम्षणस्य कलंप व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ तीर्थं गत्वा स्नातः श्रुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुद्धृत्य सकृतिक्वित्ते वाससा सकृत्पूर्णेन पाणि-नाऽऽदित्याभिमुखोऽघमषेणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ मातः शतं मध्याद्धे शतमपराहे शतमपरिमितं वा ॥ ३ ॥ उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतयावकं प्राश्रीयात् ॥ ४ ॥ ज्ञान-कृतेभ्यश्रोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्पमुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्राद्भूण-इननं गुरुतल्पेगमनं सुवर्णस्तेन्यं सुरापानिमिति च वर्जियत्वैकविश्वतिरात्रात्तान्यपि तरिति तान्यपि जयति ॥ ६ ॥ सर्वे तरित सर्वे जयति सर्वक्रतुफलमवामोति सर्वेषु त्रीर्थेषु स्नातो भवति सर्वेषु वेदेषु चीर्णवतो भवति स सर्वेदेवैक्कितो भवत्यां चक्षुषः पृक्ति पुनाति कर्माण चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥ ७ ॥

इति तृतीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने षष्टोऽध्यायः )।

अथ कर्भभिरात्मकृतैर्गुरुमिवाऽऽत्मानं मन्येताऽऽत्मार्थे प्रसृतयावकं श्रपयेदुदि-तेषु नक्षत्रेषु ॥ १ ॥ न ततोऽग्रौ जुहुयात् ॥ २ ॥ न चात्र बल्लिकर्भ ॥ ३ ॥ अशृतं श्रप्यमाणं शृतं चाभिमन्त्रयेत ॥ ४ ॥ यवोऽिस घान्यराजोऽिस वारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः समृतम् ॥ ५ ॥

१ ख. "ल्पगं सु"। २ ख. "रात्रं पीत्वा तान्यपि त"। ३ ख. "वें तरित सर्वे जयित सर्वे जयित सर्वे। ४ ख. "त्या चक्षुपात्पङ्क्तीः पु"।

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवाः । सर्वे पुनीथ मे पापं यन्मया, दुष्कृतं कृतम् ॥ ६ ॥ वाचा कृतं कर्भकृतं मनसा दुर्विचिन्तितम् । अलक्ष्मीं कालरात्रीं च सर्वे पुन(नी)थ मे यवाः ॥ ७ ॥ महापातकसंयुक्तं दारुणं राजिकित्विषम् । बालदृद्ध-मधर्म च सर्वे पुन(नी)थ मे यवाः ॥ ८ ॥ सुवर्णस्तैन्यमव्रत्यमयाज्यस्य च याजनम् बौह्मणानां परीवादं सर्वे पुन(नी)थ मे यवाः ॥ ९ ॥ गणात्रं गणिकानं च शृदार्वं श्राद्धसूतकम् । चौरस्यात्रं नवश्रादं सर्वे पुन(नी)थ मे यवा इति ॥ १०॥ अप्यमाणे रक्षां कुर्यात् ॥ ११ ॥ नशे रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन ॥ १२ ॥ ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पश्चिमिः पर्यायैः ॥ १३ ॥ मा नस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम् ॥ १४ ॥ भृतं च रूघ्वश्रीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य ॥ १५ ॥ ये देवा मनोजाता -मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति॥१६॥ आत्मिनि जुहुयात् ॥ १७ ॥ त्रिरात्रं मेघार्था पड्रात्रं पीत्वा पापकुच्छुद्धो भवति ॥ १८ ॥ सप्तरात्रं पीत्वा भ्रूणहननं गुँस्तल्पममनं सुवर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च पुनाति ॥ १९ ॥ एकादशरात्रं पीत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पापं निर्णुद्वि ॥ २० ॥ अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान्पश्यति गणाधिपतिं पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपतिं पश्यतीत्याह भगवान्बीधायनः ॥ २१ ॥

इति तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः )।

अथ कृष्माण्डेर्जुहुयाद्योऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा भ्रूणहैवमेष भवति यो योनी रेतः सिश्चिति यदर्वाचीनमेनो भूणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१॥ अयोनी रेतः सिश्चिति यदर्वाचीनमेनो भूणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१॥ अयोनी रेतः सिश्वत्वाऽन्यत्र स्वर्माद्रेपो वा पवित्रकामः ॥ २ ॥ अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा केश्वश्मश्रुलोमनत्वानि वापियत्वा ब्रह्मँचारिकल्पेन व्रतमुपैति ॥ ३ ॥ संवत्सरं मासं चतुर्विश्वत्यदं द्वादश्च रात्रीः षट् तिस्रो वा ॥ ४ ॥ न मांसमश्रीयात्र स्त्रियमुपे-यात्रोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात् ॥ ५ ॥ पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः ॥ ६ ॥ यावकं वोपयुद्धानः कृच्छ्द्वादशरात्रं चरेत् ॥७॥ भिक्षेद्वा तिद्वधेषु यवाग् राजन्यो वैश्य आमि-क्षाम् ॥ ८ ॥ पूर्वोक्षे पार्कयज्ञिकधर्मेणाश्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्योऽऽश्चिमु-

१ क. पुनीथ । २ ख. ब्राह्मणस्य । ३ ख. वर्ष शूद्रस्व । ४ ख. छघु समश्रीतं च लघु समश्रीया । ५ ख. वर्ष क्याज्ञक । ५ ख. क्याज्ञक ।

स्वीत्कृत्व।ऽथाऽऽज्याहुतीरुपजुहोति ॥ ९ ॥ यहेवा देवहेडनं यददीन्यकृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे निश्वतो दघादिति ॥ १० ॥ एतैस्विभिरतुवाकैः मत्यृचमाज्यस्य जुहुयात् ॥ ११ ॥ सिश्हे न्याघ्र उत या पृदाकाविति चतस्रः सुवाहुतीः ॥ १२ ॥ अग्रेऽभ्यावितिकान्ने अङ्गिरः पुनरूर्जा सह रय्येति चतस्रोऽभ्यावितिनीर्हुत्वा समित्याणिर्यन्जमानलोकेऽवस्थाय वैश्वानराय मितवेदयाम इति द्वादक्षचेन स्केनोपितष्ठते ॥१३॥ यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन । सर्वस्मा[ त्तरमा ]न्मेडितो मोग्घि त्वं हि वेत्थ यथातयं स्वाहेति ॥ १४ ॥ समिधमाधाय वरं ददाति ॥ १५ ॥ जयमभृति सिद्धमा धेनुवरमदानात् ॥ १६ ॥ एक एवान्नौ पिरचर्य ॥ १७ ॥ अथाग्न्याधेये ॥ १८ ॥ यहेवा देवहेडनं यददीन्यकृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो दघदिति ॥१९ ॥ पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा दर्शपूर्णमासावारप्स्यमानश्चतु-होंत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्यारप्स्यमानः पश्चहोत्रा हुत्वा पश्चन्थे षड्ढोत्रा सोमे सप्त-होत्रा ॥ २० ॥ विज्ञायते च ॥ २१ ॥ कर्मादिष्वेतिर्जुहुयात्पूतो देवलोकान्समञ्जत इति हि ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

इति तृतीयप्रश्ने सप्तगोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथ तृतीयप्रश्लेऽष्टमोऽध्यायः )।

अथातश्रान्द्रायणस्य कर्लं व्याख्यास्यामः॥ १॥ शुक्रचतुर्दशीमुपवसेत्॥ २॥ केशस्मश्रुलोमनस्तानि वापियत्वाऽपि वा स्मश्रूण्येवाहतं वासो वसानः सत्यं ब्रुवन्ना-वस्थमभ्युपेयात्॥ ३ तिस्मन्नस्य सक्रत्मणीतोऽप्रिरण्योनिर्मन्थ्यो वा ॥ ४॥ ब्रह्मचारी सुहत्त्रेषायोपकरपी स्यात्॥ ५॥ हविष्यं च व्रतोपायनीयम्॥ ६॥ अश्रिष्ठपसमाधाय संपरिस्तीर्याऽऽश्रिमुखौत्कत्वा पकाज्जुहोति ॥ आश्रये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदैवताय॥ ८॥ अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पञ्चभीं द्यावापृथि-वीभ्यां पष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तभीं रौद्रीमष्टभीं सौरीं नवभीं वाक्णीं दश्मीमैन्द्रीमेका-द्शीं वैश्वदेवीं द्वादशीमिति ॥ ९॥ अथानराः समामनन्ति दिग्भ्यश्र सँदैवताभ्य जरोरन्तिस्थाय सदैवताय नवो नवो भवति जायमान इति सौविष्टकृतीं

९ ल. ° खाम्कृत्वा । २ ल. ° नमे ततो । ३ ल. ° खाम्कृत्वा । ४ ल. सदेव° ।

हुत्वाऽथैतद्धविरुच्छिष्टं कंसे वा चमसे वा व्युद्धृत्य हविष्यैवर्धञ्जनैरुपसिच्य पश्चदश पिण्डान्पकृतिस्थान्पाश्चाति॥ १०॥ पाणाय त्वेति प्रथमम् ॥ ११ ॥ अपानाय त्वेति द्वितीयम् ॥१२॥ व्यानाय त्वेति तृतीयम् ॥१३॥ उदानाय त्वेति चतुर्थम् ॥ १४ ॥ समानाय त्वेति पश्चमम्।। १५ ॥ यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूर्वे यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वीं यदा द्वी द्वाभ्यां पूर्व त्रिभिरुत्तरमेकं सर्वैः ॥ १६ ॥ निम्राभ्याः स्थेति ॥ १७ ॥ अपः पीत्वाऽर्थांऽऽज्यस्य जुहोति प्राणापान० वाङ्मनः० शिरःपाणि० त्वक्चर्म० शब्द० पृथिवी० असमयपाणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाप्पा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकैः ॥ १८ ॥ जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरपदानात् ॥ १९ ॥ सौरीभिरादित्यम्रुपतिष्ठते चान्द्रपसीभिश्रन्द्रपसम् ॥ २० ॥ अप्ने त्वं सुजागृहीति संविशञ्जपति ॥ २१ ॥ त्वमप्ने व्रतपा असीति मबुद्धः ॥ २२ ॥ स्त्रीशृद्धैर्नाभिभाषेत ॥ २३ ॥ मृत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥ २४ ॥ अ**ने**ध्यं हृष्टा जपाति ॥ २५ ॥ अनदं मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दक्षि मा मा हासीरिति ॥ २६ ॥ पथमायामपरपक्षस्य चतुर्दश्च ग्रासान् ॥ २७ ॥ एवमेकापचैँग् नाऽऽमावास्यायाः ॥ २८ ॥ अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ॥ २९ ॥ प्रथमायां पूर्वपक्षस्यैको द्वौ द्वितीयस्याम् ॥ ३० ॥ एवमेकोपचयेनाऽऽपौर्णमास्याः ॥ ३१ ॥ पौर्णमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्रेभ्यश्च सदैवतेभ्यः॥३२॥ पुरस्ताच्छ्रोणाया अभिजितः सदैवतस्य हुत्वा गां ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्॥ ३३॥ तदेतचान्द्रायणं पिपीलिकामध्यं विपरीतं यवमध्यम् ॥ ३४ ॥ अतोऽन्यतरचरित्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापकुच्छुद्धे भवति ॥ ३५ ॥ कामाय कामायैतदाहार्थिमित्याः चक्षते ॥ ३६ ॥ यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ॥ ३७ ॥ एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधियत्वा पुरा कर्माण्यसाधयन् ॥ ३८ ॥ तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्र्यं पौत्रयं पश्चन्यमायुष्यं स्वर्यं यशस्यं सार्वकामिकम् ॥ ३९ ॥ नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सल्लोकतामाष्नोति य उ चैनद्धीते य उ चैनद्धीते ॥ ४० ॥

इति तृतीयप्रक्षेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः )।

अथातोऽनश्चत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ शुचिवासाः स्याचीरवासा

९ ख. °र्वः समस्तैर्नित्रा° । २ ख. °थाऽऽज्याहुतीरुपञ्जः । ३ ख. °येन पौर्णमावास्यायां ।

वा इविष्यमन्त्रमिच्छेदपः फलानि वा ॥ २ ॥ ग्रामात्माचीं वोदीचीं वा दिश्रमुपनि-ष्क्रम्य गोमयेन गोचर्ममात्रं चतुरस्रं स्थिण्डलमुपलिष्य प्रोक्ष्य लवणमुह्लिख्याद्भिर-भ्युक्ष्यात्रिम्रुपसमाधाय संपरिस्तीर्थेताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात् ॥ ३ ॥ अग्रये स्वाहा प्रजापतये स्वाही सोमाव स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वयंश्चव ऋग्भ्यो यज्जभ्यः साम-भ्योऽधर्वभ्यः श्रद्धायै प्रज्ञाये भेघाये श्रिये हियै सवित्रे सावित्रये सदसस्पतयेऽतुमतये च हुत्वा बेदादिमारभेत संततमधीयीत नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत् ॥ ४ ॥ अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्रीन्त्राणायामानायम्य वृत्तान्तादेवाऽऽरभेत ॥ ५ ॥ अमितमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं कालं तद्धीयीत स यदा जानीया-दुक्तो यजुष्टः सामैत इति ॥ ६ ॥ तद्वाह्मणं तैच्छान्द्सं तद्दैवतमधीयीत ॥ ७ ॥ द्वाद्य वेदसंहिता अधीयीत ॥ ८ ॥ यदनेनानध्यायेऽघीयीत यद्गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि भवन्ति ताभिः पुनीते ॥ ९ ॥ शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥ १० ॥ <sup>अत</sup> ऊर्ध्व संचयः ॥ ११ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिरुशनसो लोक-मवामोति ॥ १२ ॥ अपरा द्वाद्य वेदसंहिता अधीत्य ताभिर्वृहस्पतेर्छोकमवामोति ॥ १३ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेर्छोकमवा-मोति ॥ १४ ॥ अनश्रन्संहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजी ब्रह्म भवति॥ १५॥ संवत्सरं भैक्षं प्रयुद्धानो दिव्यं चक्षुर्रुभते ॥ १६ ॥ षण्मासान्यावकभक्षश्रतुरो मासानुदकसक्तुभक्षो द्वौ मासौ फलभक्षो मासमब्भक्षो द्वादशरात्रं वा प्राक्षन्भिपम-न्तर्धीयते ज्ञातीन्युनाति सप्तावरान्सप्त पूर्वीनात्मानं पश्चदश्चं पङ्क्ति च पुनाति ॥१७॥ तामेतां देवनिश्रयणामित्याचक्षते ॥ १८ ॥ एतया वै देवा देवत्वमगच्छन्नृषय ऋित्वम् ॥ १९ ॥ तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः प्रातः सवने मार्ट्यदिने सवने ब्राह्मे वाऽपररात्रे ॥ २०॥ तं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः भोवाच सप्तर्षयो महाजँज्ञवे महाजज्ञ क्रीह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥ २१ ॥

इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽच्यायः )।

उक्ती वर्णधर्मश्राऽऽश्रमधर्मश्र ॥ १ ॥ अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा

१ ख. °हा वि° । २ ख. °न वेद ताव° । ३ ख. °मत्य इ° । ४ ख. तच्छन्द्दैव° । ५ क. °णीत्या° । ६ ख. °जजुर्जोद्मणो यो ब्राह्मणे ।

मिथ्या वा चरत्ययाज्यं वा यार्जयत्यप्रतिष्राह्यस्य वाप्रतिगृह्णात्यनाद्यान्नस्य वाडनः मश्रात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्योत्न कुर्योदिति मीमांसन्ते ॥ २ ॥ न हि कर्भ श्रीयत इति कुर्यादित्येव ॥ ३ ॥ पुनः स्तोमेन यजेत ॥ ४ ॥ पुनः सव-नमायान्तीति ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ सर्वे पाष्पानं तरति तरित ब्रह्म-इत्यां योऽश्वमेधेन यजत इति ॥ ७ ॥ अग्निष्टुता वाऽभिश्वस्यमानो यजेतेति ॥ ८ ॥ तस्य निष्क्रयाणि अपस्तपो होम उपवासो दानम् ॥ ९ ॥ उपनिषदो बेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दःसु संहिता मधून्यचमर्षणमथर्विशैरो रुद्राः पुरुषमूक्तं राजनरी-हिणे बृहद्रथंतरे पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महावैराजं महादिवाकीतर्ये ज्येष्टसाम्नामन्य-तमद्भ(मं ब)हिष्यवमानः कूष्माण्डचः सावित्री चेति पावनानि ॥ १० ॥ उपसन्न्या-येन परोव्रतता शाकभक्षता फलमक्ष्ता मूलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्यशासनं घृतपा-श्रनं सोमपानिमिति मेध्यानि ॥ ११ ॥ सर्वे शिलोचयाः सर्वाः स्वन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्थीन्यृषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥ १२ ॥ आईसा सत्यमस्तैन्यं सर्वनेषूदकोपस्पर्शनं गुरुद्धश्रूषा ब्रह्मचर्यमधःशयनमेकवस्त्रताऽनाशक इति तपांसि ॥ १३ ॥ हिरण्यं गौर्वासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमस्रमिति देयानि ॥ १४ ॥ संवत्सर्रः षण्मासाश्रत्वारस्त्रयो द्वावेकश्रतुर्विशत्यहो द्वादशाहः पडहरूय-होऽहोराँत्र एकाह इति कालाः ॥ १५ ॥ एतान्यनादेशे क्रियेरन् ॥ १६ ॥ एनःसु गुरुषु गुरूणि छघुषु छघूनि ॥१७॥ कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ चान्द्रायणमिति सर्वेशायश्चिर्त्तिः सर्वशायश्चित्तिः ॥ १८ ॥

इति तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

उक्तो वर्णधर्मश्राऽऽश्रमधर्मश्र ॥ १ ॥ अथातोऽनश्रत्पारायणविधिम् ॥ २ ॥ अथातश्रान्द्रायणस्य ॥ ३ ॥ अथ कूर्ष्भांण्डेर्जुहुयात् ॥ ४ ॥ अथ कर्भिभरात्मक्रुतैः ॥ ५ ॥ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥ ६ ॥ अथ यदि ब्रह्मचार्यव्रत्यिक चरेत्

९ ख. °जियत्वा प्रतिप्रतिया °।२ ख. "होरसो ६" ।३ ख. राजिन °।४ ख. "प्राशो घृतप्राशः सो । ५ ख. "वनोप । ६ ख. "त्सरं घ । ७ ख. "रात्रमेकाहमिति । ८ ख. "त्तिः । उ । ९ ख. कमाण्डैः । अथ ।

॥ ७ ॥ अथ वानप्रस्थेद्वैविध्यम् ॥ ८ ॥ य[अ]थो एतत्पण्निवर्तनीति ॥ ९ ॥ अथ वालियायावरचक्रचरधर्भकाङ्क्षिणाम्× ॥ १० ॥

समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थ: प्रश्न: )

( तत्र प्रथमोऽध्यायः )।

प्रायश्चित्रानि वस्यामो नानार्थानि पृथक्पृथक्। तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि छघूनि च ।। १ ॥ यद्यत्र हि भवेद्यक्तं तद्धि तत्रैव निर्दिशेत् । भूयो भूयो गरीयःसु छघु-ष्वरुपीयसस्तथा (१) ॥ २ ॥ विधिना शास्त्रदृष्टेन प्राणायामान्समाचरेत । यद्यपस्थ-कृतं पापं पद्भयां वा यत्कृतं भवेत् ॥ ३ ॥ बाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वग्र्याण-चक्षुषा ॥ ४ ॥ अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्वग्द्राणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः पाणायामैः शुःयति ॥ ५ ॥ श्रुद्रान्नस्रीगमनभोजनेषु केवलेषु पृथक्पृथक्सप्ताई सप्त सप्त प्राणाया-.मान्धारयेत् ॥ ६ ॥ अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्यपान्नेषु तथाऽपण्याविक्रयेषु मधुमांस-ष्टृततैलक्षारलवणावरात्रवर्जेषु यचान्यद्प्येवं युक्तं द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् ॥ ७ ॥ पातकपतनीयोपपातकवर्जेषु यचान्यदृष्येवं युक्तमर्धमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् ॥ ८॥ पातकपतनीयवर्जेषु यज्ञान्यद्ष्येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहान्द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत ॥ ९ ॥ पातकवर्जेषु यचान्यदप्येवं युक्तं द्वादशार्थमासान्द्वादश्च द्वादश्च प्राणायामान्धारयेत् ॥ १०॥ अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादर्शं द्वादश प्राणायामान्धारयेत् ॥ ११ ॥ दद्याद्रुणवते कन्यां निष्निकां ब्रह्मचारिणे । अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम् ॥ १२ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छाति । स तुल्यं भ्रूणहत्यायै दोषमृच्छत्य-संशयम् ॥ १३ ॥ न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेत्पृथकपृथक् । एकैकस्मिन्नृतौ दोषं पातकं मनुरब्रवीत् ॥ १४ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम् । ततश्च-तुर्थे वर्षे तु विन्देत सदृशं पतिम्। अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्।। १५॥

<sup>×</sup> इत उतरमेतद्वर्तते ल. पुस्तके तद्यथा—''अशीत्युत्तरशतश्चोकैः समाप्तोऽयं दशलण्डयुक्तस्तृतीयः प्रश्नः " इति ।

बळाचेत्प्रहृता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिवदेया यथा कन्या तथैव सा ॥ १६ ॥ निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्यै भर्ता च्रियेत सः । सा चेद्शत-योनिः स्याद्वतप्रत्यागता सती ॥ १७ ॥ पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमहीते ॥ १८ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यो भार्यी नाधिगच्छति । स तुल्यं श्रृणहत्यायै दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥ १९ ॥ ऋतुस्नातां तु यो भार्यी संनिधौ नोषगच्छति । पितर-. स्तस्य तन्मासं तास्मिन्रजिस शेरते ॥ २० ॥ ऋतौ नोपैति यो भार्यामनृतौ यश्र गच्छति । तुल्यमाहुस्तयोदोंषमयोनौ यश्च सिश्चति ॥ २१ ॥ भर्तुः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेद्दतुम् । तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणझीं र्निर्धमेद्गृहात् ॥ २२ ॥ ऋतु-स्नातां न चेद्रच्छेनियतां धर्मचारिणीम् । नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामञ्चतं समृतम् ॥ २३ ॥ प्राणायामान्पवित्राणि च्याहृतीः प्रणवं तथा । पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नैत्यकमभ्यसेत् ॥२४॥ अवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्युनः युनः। आ केशान्ता-त्रखाग्राच तपस्तप्यत उत्तमम् ॥ २५ ॥ निरोधाज्जायते वायुर्वायोरप्रिश्र′जायते तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः ग्रध्यते त्रिभिः ॥ २६ ॥ योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम् । योगमूला गुणाः सर्वे तस्माद्युक्तः सदा भवेत् ॥ २७ ॥ प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । प्रणवो व्याहृतयश्चैव नित्यं ब्रह्म सना-तनम् ॥ २८ ॥ भणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तुसु । त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ २९ ॥ सन्याहातिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः वटेदायतमाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ३० ॥ सन्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणाया-मास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहर्धृताः ॥ ३१ ॥ एतदाद्यं तपः श्रेष्ठमेतद्धर्मस्य . लक्षणम् । सर्वदोषोपघातार्थमेनदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत इति ॥ ३२ ॥

इति चतुर्थप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽष्यायः )

शायाश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथक्पृथक् । तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि छ-घूनि च । १ ॥ यद्यत्र हि भवेद्युक्तं तिद्धि तत्रैव निर्दिशेत् । भूयो भूयो गरीयःसु छघुष्वरपीयसस्तथा (१) ॥ २ ॥ विधिना शास्त्रदृष्टेन मायश्रिनानि निर्दिशेत् । प्रति-प्रहीष्यमाणस्तु पतिगृह्य तथैव च ॥ ३ ॥ ऋचस्तरत्समन्द्यस्त चतस्रः परिवर्तयेत् । अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्त्रस्य भोजने ॥ ४ ॥ ऋग्भि-स्तरत्समन्दीयैर्मार्जनं पापशोधनम् । भ्रूणहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम् ॥ ५॥ विधिना येन मुच्यन्ते पातकेभ्योऽपि सर्वेशः ॥ ६ ॥ प्राणायामान्पवित्राणि च्याहृतीः प्रणवं तथा । जपेद्घमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ॥ ७ ॥ त्रिरात्रं व।युभक्षो वा क्किन्नवासाः प्छतः शुचिः । प्रतिषिद्धांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुन: | ८ | वारुणीभिरुपस्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ॥ ९ ॥ अथावकीर्ण्य-मावास्यायां निश्यमिधुपसमाधाय दार्विहोमिकीं परिचेष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जु. होति ॥ १० ॥ कामावकीणोंऽस्म्यवकीणोंऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिद्भुषोऽ-स्मि कामकामाय स्वाहेति !। ११ ॥ हुत्वा प्रयताञ्जल्ञः (१)कवातिर्यङ्ङग्निमुपतिष्ठेत ॥ १२ ॥ सं मा सिञ्चन्तु मस्तः समिन्द्रः सं वृहस्पतिः । सं माऽयमग्निः सिश्चत्वायुषा च बल्लेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ १३ ॥ प्रति हास्मै मरुतः भाणीन्द्धाति भतीन्द्रो बलं पति वृहस्पतिब्रह्मवर्चमं प्रत्यमिरितरत्सर्वे सर्वतनुर्भृत्वा सर्वेमायुरोति त्रिराभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ १४ ॥ योऽपूत इव मन्येत आत्मानग्रुपपातकैः । स हुत्वैतेन विधिना सर्वस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥ अपि वाऽनाद्यापेयमतिषिद्धभोजने दोषवच कर्म कृत्वाऽभिसंधिपूर्वमनाभिसंधिपूर्व शूद्रायां च रेतः सिक्त्वाऽयोनौ वाऽब्लिङ्गाभिर्वारुणीभिश्रोपस्पृत्रय शयतो भवति ॥ १६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १७ ॥ अनाद्यापेयपतिविद्धभोजने विरुद्धभीचरिते च कर्मणि । मतिप्रवृत्तेऽपि च पातकोपमै विंशुध्यतेऽथापि च सर्वपातकैः ॥ १८॥

९ ख. °णायामान्ददति । २ ख. °णि । प्रति °।

## [ प्र॰४अं०२-४२छो०१९-२२।१-१९ ] बौधायनस्मृतिः ।

त्रिरात्रं वाऽप्युपवसांस्त्रिरह्वोऽभ्युपेथादपः । प्राणानात्मिन संयम्य त्रिः पठेद्घ पर्षणम् ॥ १९ ॥ यथाऽश्वमेधावभृथ एवं तन्मनुरत्रवित् ॥ २० ॥ विज्ञायते च ॥ २१ ॥ चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पृतस्तरित दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्पानमरातिं तरेम इति ॥ २२ ॥

इति चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ चतुर्थप्रक्षे तृतीयोऽध्यायः )।

\* प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामा विख्यातानि विश्वेषतः । समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत् ॥ १ ॥ ॐ पूर्वाभिव्यहितीमिः सर्वाभिः सर्वपातकेष्वाचामेत् ॥ २ ॥
यत्प्रथममाचामित तेनर्भेदं प्रीणाति यद्दितीयं तेन यजुर्भेदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम्
॥३॥यत्प्रथमं परिमाष्टिं तेनाथर्ववेदं यद्द्वितीयं तेनेतिहासपुराणम् ॥४॥यत्सव्यं पाणि
प्रोक्षति पादौ शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी श्रोत्रे नाभि चोपस्पृशति तेनौषिवनस्पतयः
सर्वाश्च देवताः प्रीणाति॥५॥ तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्पमुच्यते ॥ ६ ॥ अष्टौ
वा समिष आद्ध्यात् ॥ ७॥ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ ८ ॥ मनुष्यकृतस्थैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ ९ ॥ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥
आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १ ॥ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥
आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥
आद्मकृत्वस्येनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥
यद्विद्वांसश्चाविद्वांसश्चैनश्चकृम तस्यावयवजनमित स्वाहा ॥ १४ ॥ एनस एनसोऽवयजनमित स्वाहोते ॥ १५ ॥ एतेरश्वाभिर्द्धत्वा सर्वस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ १६ ॥
अथाप्युदाहर्नित ॥ १७ ॥ अध्वर्षणं देववृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कृष्माण्डचः
पावमान्यश्च विर्वा गृत्युलाङ्गलम् ॥ १८ ॥ दुर्गा व्याहृतयो रुद्धा महादोषिनाश्चना इति ॥ १९ ॥

इति चतुर्भप्रक्षे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थप्रक्षे चतुर्थोऽध्यायः )।

मायश्चित्तानि वक्ष्यामो दिख्यातानि दिशेषतः । समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु

कथं भवेत् ॥ १ ॥ ऋतं च सत्यं चेत्येतद्यम् एणं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ २ ॥ आऽयं गौः पृक्षिरक्रमीदित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्ममुमुच्यते ॥ ३ ॥ द्रुपदादिवेन्मुमुचान इत्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ४ ॥ इंसः शुचिषदित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ५॥
आपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽर्धर्चशस्ततः समस्मामित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटसर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ अपि वा व्याहृतीव्यस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्प ।
पात्ममुच्यते ॥ ८ ॥ तदेतद्धर्मशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय दद्यात्
॥ ९ ॥ सहस्रं दक्षिणा ऋषमैकादशं गुरुपसादो वा गुरुपसादो वा ॥ १० ॥

इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ चतुर्थप्रक्षे पश्चमोऽध्यायः )।

अथातः संप्रवक्ष्यामि [ \* सामर्ग्यजुरथर्वणाम् । कर्मभिर्येरवामोति क्षिपं कामान्मनोगतान् ॥ १ ॥ जपहोमेष्टियन्त्राद्यैः शोधियत्वा स्वित्रहम् । साध्येत्सर्वक-मिणि नान्यथा सिद्धिमश्चते ॥ २ ॥ जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्त्रादितो द्विजः । शुक्कपुण्यदिनक्षेषु केशक्षश्चणि वाप्येत् ॥ ३ ॥ स्वायाधिववणं पायादात्मानं कोध-तोऽनृतात् । स्वीश्कर्दैनीभिभाषेत ब्रह्मचारी हिवर्षतः ॥ ४ ॥ गोविभिषितृदेवेभ्यो नम् स्कुर्यादिवा स्वपन् । जपहोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निश्वासनः ॥ ५ ॥ प्राजापत्यो भवेत्कुच्छ्रो दिवारात्रावयाचितम् । क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाहं त्र्यहं त्र्यहम् ॥ ६ ॥ अहरेकं तथा नक्तमन्नातं वायुभक्षणम् । त्रिष्टदेष पराष्टचो वालानां कुच्छ् उच्यते एकैकं ग्रासमश्रीयात्पूर्वोक्तेन त्र्यहं त्र्यहम् । वायुभक्षक्रयहं चान्यदितकुच्छ्रः स उच्यते ॥ ८ ॥ अम्बुभक्षक्रयहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम् । कुच्छ्रातिकुच्छ्रः स उच्यते ॥ ८ ॥ अम्बुभक्षक्रयहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम् । कुच्छ्रातिकुच्छ्रः स वायुभक्षक्रयहं चान्यदितकुच्छ्रः स उच्यते ॥ १० ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिधि सिर्पः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्रः सांतपनः समृतः ॥ ११ ॥ गायत्रयाऽऽदाय गोमूतं गन्यद्वारेति गोमयम् । आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधिक्राच्णेति वै दिधि ॥१२॥

शुक्रमिस ज्योतिरसीत्याज्यं देवस्य त्वेति कुशोदकम् । गोमूत्रभागस्तस्यार्थं शकुं-न्सीरस्य तम्रयम् ॥ १३ ॥ दृयं दध्नो घृतस्यैक एकश्र क्रश्रवारिणः । एवं सांतपनः कुच्छुः श्वपाकमापि शोधयेत् ॥ १४ ॥ गोमृत्रं गोमयं चैव क्षीरं दिध घृतं तथा । पश्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १५ ॥ यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वःदशाहमः भोजनम् । पराको नाम क्रुच्छ्रोऽयं सर्वपापप्रणाज्ञनः ॥ १६ ॥ गोमूत्रादि।भरभय-स्तमेकैकं तं त्रिसप्तकम् । महासांतवनं क्रुच्छं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १७ ॥ एकः ष्टद्या सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । पश्चयोच्यवासौ द्वौ तद्धि चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १८ ॥ चतुरः पातरश्रीयात्विण्डान्विपः समाहितः । चतुरोऽस्तिमिते सुर्ये शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥ १९ ॥ अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । निय-तात्मा इविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ २० ॥ यथाकथंचित्पिण्डानां द्विजस्तिस्र-स्त्वशीतयः । मासेनाश्चन्द्रविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ २१ ॥ यथोद्यंश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम् । एवं पापाद्भयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन् ॥ २२ ॥ कणिपण्याकतकाणि यवाचामोऽनिलाशनः । एकत्रिपश्च सप्तेति पायन्नोऽयं तुलापु-मान् ॥ २३ ॥ यावकः सप्तरात्रेण द्वजिनं इन्ति देहिनाम् । सप्तरात्रोपवासी वा दृष्ट-मेतन्मनीपिभिः ॥ २४ । पौषभाद्रपद्च्येष्ठा आद्रीकाश्चातपाश्रयात् । त्रीङ्शुह्रान्मु-च्यते पापात्पतनीयाहते द्विजः ॥ २५ ॥ गोमूत्रं गोमयं ] क्षीरं दिघ सिर्पः कुन्नोद-कम् । यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूर्चोऽतिपावनः । रदे ॥ अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिलाश्चनः । शुक्तकृष्णकृतात्पापानमुच्यते इन्दस्य पर्वभि: ॥ २७ ॥ भैक्षाहारोऽग्निहोत्रिभ्यो मासेनैकेन शुध्यति । यायावरवनस्थेभ्यो दशाभिः पञ्चिभि-दिनै: ।। २८ ।। एकाइधनिनोऽझेन दिनेनैकेन शुध्यति । कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ॥ २९ ॥ ऋग्यज्ञःसामवेदानां वेदस्यान्यतमस्य वा । पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्रन्सोऽतिपावनः ॥ ३० ॥ अथ चेत्त्वरते कर्तु दिवैसे मारुताज्ञनः । रात्रौ जले स्थितो न्युष्टः पाजापत्येन तत्समर्म् ॥ ३१ ॥ गायत्र्यष्ट-सहस्रं तु जपं कृत्वीतिथते रवी। मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न भ्रूणहा भवेत्॥ ३२॥

१ ख. "वसं मा"। २ ख. "म्। सावित्य"। ३ ख. "स्वोत्तरे र"।

अयस्नेनेव ताः सिद्धिं यान्ति शुद्धशरीरिणः ॥ १३ ॥ पाजापत्यापिदं पुण्यमृत्तीणां समुदीरितम् । इममध्यापयेत्रित्यं धार्यच्छृणुतेऽपि वा ॥१४॥ म्रच्यते सर्वपापेभ्यो अग्राखोके महीयते । यान्सिमाधियपुर्मन्त्रान्द्वादशाहानि ताञ्जपेत् ॥ १५ ॥ घृतेन प्यसा दथ्ना प्राध्य निक्योदनं सकृत् । दश्वारं तथा होमः सर्पिषा सवनत्रयम् ॥ १६ ॥ पूर्वसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने मन्त्राणां कर्मसाधन इति ॥१७।

इति चतुर्थप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

अतिलोभात्प्रमादाद्वा ॥ १ ॥ निष्टत्तः पापकर्षभ्यः ॥ २ ॥ समाधुच्छन्दसा **रुद्राः ॥ ३ ॥** अथातः संप्रवस्यामि । १॥ पायश्चित्तानि वस्यामः ॥ ५ ॥ पायश्चित्तानि वस्यामः ॥ ६ ॥ पायश्चित्तानि वस्यामः ॥ ७॥ पायश्चित्तानि वस्यामः ॥ ८॥

इति चतुर्थः प्रश्नः ॥

इति वौधायनधर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥

| अन्यगाम् ।                                                                 | <b>H</b> |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                                                            | रहा ०    | आ०  |
| ८६ विधानमाला-श्रीनृसिंहभद्दिरिचता।                                         | 8        | 8   |
| ८७ अमिहोत्रचन्द्रिकािर्कजवडेकरोपाह्नवामनगास्त्रिकता।                       | २        | 98  |
| ८८ निरुक्तम्-दुर्गाचार्थकृतवृत्तिसमेतम् । भागद्वयात्मकम् ।                 | 98       | 8   |
| ८९ काव्यप्रकाशः-संकेतारूयटीकासमेतः।                                        | <b>ર</b> | 8   |
| <b>९० शाङ्खायनारण्यकम्-</b> ऋग्वेदान्तर्गतबाष्कछशा <b>खी</b> यम्।          | 0        | ९   |
| ९१ गौतमप्रणीतन्यायसूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि।                       | 8        | C   |
| <b>९२ श्रीमद्भगवद्गीता</b> –सटीकरामानुजभाष्ययुता ।                         | ७        | 6   |
| <b>९३ दर्शपूर्णमासप्रकाशः</b> -किंजवडेकरोपाह्नवामनशास्त्रिकृतः।            | ६        | 92  |
| ९४ संस्कारपद्धातिः-अभ्यंकरोपाह्वभास्करज्ञास्त्रिविरचिता ।                  | २        | 4   |
| ९५ कारुयप्रिल्पम्-महेश्वरोपदिष्टम्।                                        | ३        | 9   |
| <b>९६ करणकौरुतुभः</b> —ऋष्णदैवज्ञविराचितः ।                                | 0        | ९   |
| <b>९७ मीमांसाद्र्शनम्</b> -सतन्त्रवार्तिकशावरमा ० भागषट्कात्मकम् ।         | २५       | ९   |
| ९८ <b>धर्मतत्त्वनिर्णयः</b> -अभ्यंकरोपाह्नवासुदेवशास्त्रिपणीतः ।           | •        | ९   |
| ं ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयपरिशिष्टम्— " " "                                     | •        | 93  |
| ९९ भास्करीयवीजगणितम्-नवाङ्कुराटीकासहितम्।ऱ                                 | २        | •   |
| १०० प्रायश्चित्तेन्दुश्स्वरः-नागेशभद्दविरवितः । कुण्डार्कयुतः ।            |          | 90  |
| १०१ शांकरपादभूपणम् - पर्वतेइत्युपाह्यरघुनाथशास्त्रिकतं दिभा                | 6        | ч   |
| १०२ ब्रह्मवैवर्तपुराणम्-भागद्वयात्मकम्।                                    | ९        | 8   |
| १०३ श्रुतिसारसमुद्धरणम् - गिर्धपरनामकतोटकाचार्यप्रणीतम् ।                  | o        | 93  |
| १०४ त्रिंशच्छ्लोकी-टिप्पणीविवृतिभ्यां समेता। धर्मशास्त्रग्रन्थः            | १२       | 94  |
| १०५ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्-आधलायनाचार्यप्रणीतम् ।                            | ?        | 92  |
| १०६ दशोपनिषदः-पूलमात्रम्।                                                  | 2        | Q   |
| १०७ लीलावती-श्रीमद्भास्कराचार्यप्रणीता। टीकाइयोपेता द्विभागा               | 13       | 6   |
| <ul> <li>श्रीमत्पद्मपुराणम्—महापुराणान्तर्गतं चतुर्भागात्मकम् ।</li> </ul> | २०       | ٥   |
| सिद्धान्तद्र्शनम्-महर्षिवेदव्यासमणीतं निरञ्जनभाष्ययुतम्                    |          | 8   |
| आधानपद्धातः-किंजवडेकरोपाह्ववामनदमास्त्रिभिः छता ।                          | 9        | 18  |
| पृथ्वालम्भमीमांसा-िकंजवडेकरोपाह्ववामनज्ञास्त्रिविरचिता                     | 0        | 9 0 |
| शिवभारतम्-कवीन्द्रपरमानन्दविरचितम् ।                                       | 9        | ş   |

## ्रश्रममुद्रणालयमुद्रितग्रन्थावल्या अकारादिवर्णानुक्रमेण ग्रन्थाङ्केन मूल्याङ्केन च सहितं सूचीपत्रम्।

| प्रन्थाङ्काः मूल्यम्    |              | <b>ग्र</b> न्थाङ्काः | मूल्यम्                |              |    |
|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|----|
| ં પા                    | <i>₹</i> € 0 | आ०                   |                        | ₹ <u>₹</u> 0 | आ॰ |
| ४१ अग्निपुराणम्         | y            | 8                    | २० जीवन्मुक्तिविवेकः   | ३            | 92 |
| ८७ अग्निहोत्रचन्द्रिका. | २            | 98                   | २४ जेमिनीयन्यायमार     |              |    |
| ८४ अद्वैतामोदः          | २            | •                    | ६९ ज्ञानाणवतन्त्रम्    | 9            | 8  |
| ५७ आचारभूषणम्           | 8            | ६                    | ८५ ज्योतिर्निबन्धः     | ३            | 94 |
| ५८ आचारेन्दुः           | 8            | •                    | ३७ तैतित्रीयब्राह्मणम् | 98           | 4  |
| आधानपद्धतिः             | 9            | 98                   | ४२ तेचिरीयसंहिता       | 85           | 30 |
| १०५ आश्वलायनगृह्यरू     | त्रम् २      | 92                   | ३६ तैतिरीयारण्यकम्     | ९            | 9  |
| ८१ आधलायनश्रीतसूः       |              | 99                   | १२ तैत्तिरीयोपनिषत्    |              | 97 |
| ६२ ईशकेनकठाद्युप०(      |              | १ ८                  | १३ तैत्तिरीयोपनिषद्भ   | ाष्यवा ० २   | २  |
| ७६ ईश्चकेनकठोपनिषद      |              | 0                    | ७८ त्रिस्थलीसेतुः      | 3            | 92 |
| ५ ईशावास्योपनिषत्       | ٥            | 98                   | १०४ त्रिंशच्छ्रोकी     | २            | 94 |
| २९ उपनिषदां समुच्च      | यः ६         | 92                   | ९३ दर्शपूर्णमासप्रकार  | ग: ६         | 92 |
| ३२ ऐतरेयब्राह्मणम्      | 90           | 90                   | १०६ दशोपनिषदः          | २            | ۰  |
| ३८ ऐतरेयारण्यकम्        | 3            | •                    | ७४ दाह्यायणगृह्यसूत्र  | वृत्तिः १    | •  |
| ११ ऐतरेयोपनिषत्         | 9            | 8                    | ३३ धन्वन्तरीयनिघण      | टूरा ० स ० ६ | 8  |
| ९६ करणकीस्तुभः          | •            | ९                    | ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयः   | •            | 9  |
| ७ काठकोपनिषत्           | 9            | 8                    | ९८ धर्मतत्त्व ०परिशि   | ष्टम् ॰      | 93 |
| ६६ काव्यपकाराः          | ६            | 8                    | ५६ नित्याषोडशिका       | र्णवः ३      | 8  |
| ८९ काव्यमकाशः           | 3            | 8                    | ८८ निरुक्तम्           | १६           | 8  |
| ९५ काश्यपशिल्पम्        | 3            | 9                    | ३० नृसिंहपूर्वीत्तरता  | ग्नीयोप ० १  | 92 |
| ६ केनोपनिषत्            | 9            | d                    | ९१ न्यायसूत्राणि       | 8            | 6  |
| ५२ गणे शगीता            | २            | c                    | पद्मपुराणम्            | २०           | 0  |
| १ गणेशाथवंशीर्षम्       | ٥            | 6                    | '                      |              | 90 |
| ७३ गायत्रीपुरश्वरणपर    | इति: १       | •                    | ८ ७२ परिभाषेन्दुशेखर   | <b>ः २</b>   | ६  |
| ६१ गौतमसूत्रम्          | २            |                      | ८ ४७ पातञ्जलयोगसूत्र   | गाणि ३       | 0  |
| १४ छान्दोग्योपनिषत्     |              |                      | ३ पुरुषसूक्तम्         | •            | 8  |
| ६३ छान्दोग्योपनि०(      |              |                      | २ ५५ पुरुषार्थचिन्ताम  | णिः ४        | 0  |
| ०९ छान्दोग्योप०(मि      | ताक्षरा      | (०)२                 | ॰ ८ पश्चोपानिषत्       | 9            | 9  |

| [ ? ]                                       |         |                         |              |       |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|
| <b>म</b> न्थाङ्काः                          | मूल्यम् | <b>ग्रन्थाङ्काः</b>     | म            | ल्यम् |  |  |  |
| <u>ক</u> ০                                  | आ॰      | en '                    | <i>হ</i> ি ০ | आ 🦠   |  |  |  |
| १०० पायश्चित्तेन्दुशेखरः १                  | 90      | १०७ छीलावती             | 3            | •     |  |  |  |
| १ ५ बृहदारण्यकोपनिषत् ८                     | ٥       | ८० वाक्यवृत्तिः         | ò            | 6     |  |  |  |
| ३४ ,, (रामानुजटी ०) ३                       | 8       | ८९ बायुपुराणम्          | 8            | 92    |  |  |  |
| ३१ ,, (मिताक्षरा) २                         | 92      | ८६ विधानमाला            | y            | 8     |  |  |  |
| १६ बृहदारण्यकोपनिषद्भा २२                   | २ ८     | २७ वृन्द्माधवः          | Ę            | 12    |  |  |  |
| ७१ बृहद्योगतरङ्गिणी १०                      | 97      |                         | •            | દ્    |  |  |  |
| ६८ बृहद्बससंहिता १                          | १२      | ४३ वैयाकरणसिद्धान्तक    |              | 92    |  |  |  |
| २८ ब्रह्मपुराणम् ६                          | 8       | २३ वैयासकन्यायमालावि    |              |       |  |  |  |
| १०२ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् ९                   | 8       | १०१ शांकरपादभूषणम्      |              | , ,   |  |  |  |
| २१ ब्रह्मसूत्राणि (शां०)१२                  | ٥       | ६५ शाङ्खायनबासणम्       |              | 8     |  |  |  |
| ६७ ,, ब्रह्मामृतवर्षिणी-                    |         | ९० शाङ्खायनारण्यकम्     |              | ९     |  |  |  |
| रीपिकासमेतानि ४                             | 6       | शिवभारतम्               |              | ų     |  |  |  |
| ८२ बससूत्रवृत्तिः २                         | v       | ५९ श्रादमञ्जरी          | ર            | •     |  |  |  |
| ३४ भगवद्गीता (शां०भा०)२                     | -0      | २२ श्रीमच्छंकरदिग्विजय  | •            | ٥     |  |  |  |
| ३४ ,, ( सटीकशां०भा०)६                       | 8       | १०३ श्रुतिसारसमुद्धरण   | •            | 93    |  |  |  |
| ४४ ,, (पैशाचभाष्य०) १                       | 6       | १७ श्वेताश्वतरोपनिषत्   | `२           | 8     |  |  |  |
| ४५ ,, (मधुसूदनीश्रीधरीटी ०५                 | 8       | ९४ संस्कारपद्धतिः       | ર            | 6     |  |  |  |
| ९२ ,, (रामानुजीया) ७                        | E       | ८३ संक्षेपशारीरकम्      | 9            | 9     |  |  |  |
| ९९ भास्करीयबीजगणि.सटी.२                     | o´      | ३५ संगीतरत्नाकरः        | 90           | 8     |  |  |  |
| ७५ भाष्यार्थरत्नमात्रा ४                    | 8       | ५३ सत्याषाढश्रीतसूत्रम् |              | y     |  |  |  |
| ५४ मत्स्यपुराणम् ६<br>१० माण्डूक्योपनिषत् २ | o<br>Y  | ५१ सर्वद्र्ञनसंग्रहः    | <b>२</b>     | •     |  |  |  |
| ९७ मीमांसादर्शनम् २५                        | 3       | ४० संध्याभाष्यसमुच्चयः  | •            | ٥     |  |  |  |
| ९ मुण्डकोपानिषत् ०                          | 90      | ३९ संस्काररत्नमाला      | 92           | 6     |  |  |  |
| ६० यतिधर्मसंग्रहः १                         | 92      | सिद्धान्तद्र्शनम्       |              | . 8   |  |  |  |
| ५० यतीन्द्रमतदीपिका १                       | 8       | २५ सूतसंहिता            | 99           | 6     |  |  |  |
| ४६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः १३                    | o       | १८ सौरपुराणम्           | ३            | 0     |  |  |  |
| ४ योगरत्नाकरः ५                             | ٥       | ४८ स्मृतीनां समुच्चयः   | 4            | •     |  |  |  |
| १९ रसरत्नसमुच्चयः ३                         | 92      | ७० स्मृत्यर्थसारः       | 9            | 30    |  |  |  |
| २ रुद्राध्यायः १                            | ६       | २६ हस्त्यायुर्वेदः      | v            | ६     |  |  |  |